# अथर्ववेदः (शौनकीयः)

[ पदपाठ-श्रीसायणाचार्यकृतभाष्य-पाठभेद-टिप्पण-सहितः ]

#### ATHARVAVEDA (SAUNAKA)

With

The Pada-pātha and SĀYAŅĀCĀRYA'S Commentary

द्वितीयो भागः (काग्डानि ६-१०) PART II (Kāṇḍas VI—X)

होशिआरपुरम्
HOSHIARPUR
विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानम्
Vishveshvaranand Vedic Research Institute









Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

विश्वेश्वरानन्द्-भारतभारती-ग्रन्थमाला—१८ Vishveshvaranand Indological Series—14



Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

संपादक: — विश्वबन्धुः

Editor — VISHVA BANDHU

भारते होशिआरपुरे, वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे । शास्त्रिणा देवदत्तेन, संमुद्राप्य प्रकाश्यते ॥ Printed and Published by DEVA DATTA Shastri at the V. V. R. I. PRESS, Hoshiarpur (Pb., India).

# अथर्ववेदः (शौनकीयः)

स च

पद्पाठेन च श्रीसायणाचार्यकृतभाष्येण च पाठविमशौँपयिकेन पाठभेदादिटिप्पणेन च संयोज्य

भीमदेव-विद्यानिधि-मुनीश्वरदेव-सायुज्यभाजा

किएकबन्ध्र का

संपादितः

तत्र चाऽयम् ६-१० काग्डात्मकः

२यो भागः

होशिआरपुरम्

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानम्

२०१८ वि.

### ATHARVAVEDA (SAUNAKA)

With

The Pada-pāṭha and SĀYAŅĀCĀRYA'S Commentary

EDITED

And annotated with text-comparative data from original manuscripts and other Vedic works

By

#### VISHVA BANDHU

In collaboration with

BHIMDEV, VIDYANIDHI AND MUNISHVARDEV

PART II (Kāṇḍas VI—X)

HOSHIARPUR

Vishveshvaranand Vedic Research Institute

1961

CCro ASI Srinagar Circle Jammo Collection.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha सर्वेऽधिकाराः सुरक्षिताः

प्रथमं संस्करणम्, २०१८ वि.

प्रकाशकृत - विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानम्

साधु-आश्रमः (पत्रगृहम् ), होशिआरपुरम् , (पं , भारतम् )।

All Rights Reserved
FIRST EDITION, 1961

Publishers: Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Sadhu-Ashram (P. O.), Hoshiarpur (Pb., India).



Prepared and published under the patronage of the Government of India in the Ministry of Scietific Research and Cultural Affairs, the Government of Panjab, the University Grants Commission, the University of Panjab, the Dayanand Anglo-Vedic College Management, New Delhi, and the Trusts and Charities of Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Khairaitiram and other donors,

# <mark>शोधपत्रम्</mark> The Corrigenda

| पृष्ठे | पङ्क्तौ | अत्राद्धा      | राज्य          | <u>п</u> д | n===    | ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | m711         |
|--------|---------|----------------|----------------|------------|---------|----------------------------------------|--------------|
|        |         | अशुद्धम्       | शुद्धम्        | पृष्ठे     | पङ्क्तौ | अशुद्धम्                               | शुद्धम्      |
| ६४३    |         | पञ्चमं         | पष्ठं          | १२१४       |         | आहूः                                   | आहुः         |
| "      | १८      | सुप्तोत्थितस्य | सुप्तोत्थितः   | १२२१       |         | °इवं                                   | °इंच         |
| ६५४    | ३       | उपगच्छिस       | उपागच्छिस      | १२२२       | १०      | स्कन्धान् पृ                           | स्कन्धान्    |
| ७३५    | 8       | वान् अस्मि     | अस्मि          |            |         |                                        | कित पृ°      |
| ७४२    | १८      | श्रूश्रुणु॰    | श्रश्रणु°      | १२२७       | 18      | अयोघ्या                                | अयोध्या      |
| ७६१    | U       | °आयिनंः        | °आयिनंः        | १२२८       | १७      | अयम्                                   | अयम्         |
| ८२२    | 8       | ययम्           | यूयम्          | १२३६       | १०      | °र्जुन्यार                             | °र्जुन्या    |
| ८४६    | २५      | वृहामो         | वृहामो         | १३३८       | 2'4     | प्रकामति                               | प्रकामति     |
| 500    |         | न्यायम्        | न्याय्यम्      | १२५१       | १२      | खुदिरम्                                | खदिरम्       |
| १०४०   |         | ईषद्धः°        | ईषदुः°         | १२५२       | १०      | स्वः                                   | स्र्वाः      |
| १०४९   |         | मुको.          | मूको.          | ,,         | १९      | बृह्स्पति°                             | बृह्स्पति    |
|        |         |                | परिंवृक्ता     | १२५३       | २१      | °ष्ट्यः                                | °सृष्टः      |
| १०५३   |         | परिंचुक्ता     |                | १२५७       | १२      | अस्य                                   | अस्य         |
| ११००   |         | यतुः           | यतः            | १२५८       |         | कार्ध°                                 | कार्धि       |
| १११३   |         | °पृथिवी        | °पृथिवी        | १२६६       |         | अपिऽत्वम्                              | अपिऽत्वम्    |
| १११४   | २४      | अस्म           | असमै           |            |         |                                        | पुञ्च ऽवाही  |
| ,,     | २५      | प्रजाऽपातः     | प्रजाऽपंतिः    | १२६७       |         | पुञ्चुऽवाही                            |              |
| ११३१   | १३      | <u>कावः</u>    | <u>क</u> ्रविः | "          | १५      | प्राङ्                                 | प्राङ्       |
| ११३८   | 4       | अंवसे          | अवसे           | १२६८       | २१      | अर्वाङ् १२                             | अर्वाङ्      |
| "      | 9       | तुभ्यम्        | तुभ्यम्        | १२७०       | १२      | कल्याण्ये १°                           | कल्याण्यं १° |
| ११४१   | ३ १३    | प्रचयवंन्त     | प्रच्यवन्त     | १२७२       | १३      | सूत्रं                                 | सूत्रं       |
| ११७    | 2 0     | अन्तारक्षम्    | अन्तरिक्षम्    | १२७७       | 1       | ते                                     | ते           |
| ११७१   |         | रूपाणांम्      | रूपाणांम्      | १२७८       | 4       | जङ्घाः                                 | जङ्घा        |
| ११८१   |         | °ਰੂਸ਼ਾਂ°       | °तप्ता°        | १२८२       | । ५     | ऊं                                     | ङं           |
| ११८ः   |         | ब्रह्मणे°      | ब्रह्मणे °     | ",         | १३      | इति                                    | इति          |



Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

अथ अथ अथ विवेदे (शोनकीये)
श्रीसायणाचार्यकृतभाष्यसहिते
६-१० काष्डात्मकः
द्वितीयो भागः

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

think to stand the second

a production of the second of

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

Archaeological Survey of India, Digitized by eGangoth Siddhanta Gyaan Kosha Frontier Circle Library, Srinagar.

Acc. No: \$179

Date \$21-8-81

अथ

#### षष्ठं काण्डम्

श्रीगणेशाय नमः

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥१॥

षष्टे काण्डे त्रयोदशानुवाकाः। तत्र प्रथमेऽनुवाके पश्च स्कानि। तत्र 'दोषो गाय' इति प्रथमं स्कम्। तत्र आद्येन तृचेन नवशालायां पुष्टिकामो घृतं मधुमिश्रं जुहुयात्। तथा च स्त्रम् — "'यज्ंषि यज्ञे' (अ ५,२६) इति नवशालायां सिर्पर्मधुमिश्रं जुहोति। 'दोषो गाय' (अ ६,१) इति द्वितीयाम्। युक्ताभ्यां तृतीयाम्"। (कौस् २३,१-३) इति।

तथा तेनैव त्चेन स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्पुरोडाशादिशष्कुल्यन्तानि त्रयो-दश द्रव्याणि जुहुयात्। तथा च स्त्रम् — "'दोषो गाय' (अ ६,१), 'पातं नः' (अ ६,३) इति पश्च'' इत्यादि "'भवाशवौं' ( अ ११,२) इत्युपदधीत"; ( कौ ५०,१३) इत्यन्तम् ।

तथा अनेन तचेन सर्वलोकाधिपत्यकामः अथर्वाणं यजत उपितष्ठते वा। तथा अनेनैव समावर्तनानन्तरं भक्तं संपात्य अभिमन्त्र्य अश्लीयात्। सूत्रितं हि — ''दोषो गाय' (अ ६,१) इत्यथर्वाणं समावृत्याश्लाति'' (कौसू ५९,२५) इति ।

तथा सोमयागे प्रातःसवने वहिष्पवमानस्तोत्रसमये ब्रह्मा 'दोषो गाय' इत्येतज्ञ-पन् उद्गातारम् ईक्षेत । तद् उक्तं वैताने — "चात्वालाद् दक्षिणत उपविशन्ति । 'दोषो गाय' (अ ६,१) इति जपन्नुद्गातारम् ईक्षते" (वैताष्ट्रो १७,१-२) इति । 'इन्द्राय सोममृत्विजः' (अ ६,२) इति तृचेन सोमयागे द्रोणकलशस्थं सोमं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'इन्द्राय सोममृत्विजः' (अ ६,२) इति द्रोणकलशस्थम् अनुमन्त्रयते" (वैताष्ट्रो १६,१३) इति वैतानस्त्रात् ।

अत्र 'आ यं विशान्त' (अ ६,२,२) इत्यनया ऋचा राक्षसकृतपीडापरिहारार्थं पक्षिनीडकाष्ट्रपकं क्षीरीदनं संपात्य अभिमन्त्रय अश्लीयात्। सूत्रितं हि – ''आ यं विशान्ति' (अ ६,२,२) इति वयोनिवेशनशृतं क्षीरीदनम् अश्लाति'' (क्रीस् २९,२७) इति ।

यद्यपि अस्मिन् काण्डे प्रायेण सर्वाणि स्कानि तृचात्मकान्येव तथापि अध्यापकसंप्रदायानुरोधेन तृचद्रयम् एकीकृत्य स्कृत्वेन व्यवहियते।

दोषो गांय बृहद् गांय धुमद्वेहि । आर्थर्वण स्तुहि देवं संवितारम् ॥ १ ॥

१. षब्ठ° S'. २. °विश्यति S'. ३. क्षीरोद° S'. ४. आ गौँद् को १, १७७ आश्रो ८,१,१८. ५. द्युमह्रोद्याथर्वण । आश्रो RW.; द्युमह्रायाथर्वण । पे १९,१,१; द्युमह्रामन्नाथर्वण । को.; °गामाथर्वण जे १,१९,३. तु. वैप १,१५८० ].

दोषो इति । गाय । बृहत् । गाय । बुडमत् । धेहि । आर्थर्वण १ । स्तुहि । देवम् । सुवितारम् ॥ १ ॥

हे आथर्वण अथर्वणः पुत्र । 'तस्यापत्यम्' (पा ४,१,९२) इति अणि 'अन्' (पा ६,४, १६०) इति प्रकृतिभावात् टिलोपाभावः । स च अथर्वणः पुत्रो दध्यङ् नाम महर्षिः । तथा च तैत्तिरीयकम् - 'प्रजापतिर्वा अथर्वाऽमिरेव द्य्यङ्डाथर्वणः' (तै ५,६,६,३) इति । निगमश्च भवति — 'तमु त्वा दत्यङ् ऋषिः पुत्र ईघे अथर्वणः' (ऋ ६,१६,१४) इति । हे तादश आथर्वण महर्षे दोषो । दोषाशब्दो रात्रिवाची । स च अधिकरणप्रधानः । उशब्दः अप्यर्थे । दोषा रात्रौ । अपिशब्दाद् अहनि । अहोरात्रोपलक्षिते सर्वस्मिन्नपि काले गाय स्तुत्युपयोगीनि सामानि उच्चारय। 'बृहत्साम तथा साम्नाम्' (भगी १०,३५) इति यद् भग-वतोक्तं वृहत्साम्नः प्राधान्यं तत् ख्यापियतुं विशेषतो निर्दिशति वृहद्गाय इति। 'वा-मिद्धि हवामहें (ऋ ६,४६,१) इत्यस्याम् ऋचि उत्पन्नं साम गृहत्। तद्धि सर्वसोमयागानां प्रकृतिभूते प्रथमप्रयोज्येग्निष्टोमे माध्यंदिनसवने पृष्ठस्तोत्रेषु विकल्पेन प्रथमं प्रयुज्यते। तद् उक्तम् — 'रथन्तरसाम्ना बृहत्साम्नोभयसात्रा वा प्रथमं यजेत' (आपश्रौ १०,२,६) इति । तद् बृहत् साम हे स्तोतः गाय। कै गै शब्दे इति धातुः। तेन च गानेन बुमत् दीतिमद्धनं धेहि अस्मासु धारय । डुधाञ् धारणयोषणयोः । 'व्वसोरेद्धौ'' (पा ६,४,११९) इति एत्वाभ्यास-लोपौ। तस्य च गीयमानस्य साम्नः उक्तफलसाधनत्वं स्तोत्रनिष्पादनद्वारेत्याह-खिह इति । देवम् दानादिगुणयुक्तं सवितारम् अन्तर्यामितया सर्वस्य प्रेरकं सूर्यं स्तुहि प्रशंस। गुणिनिष्ठगुणाभिधानं हि स्तुतिः । सा च यशे द्विविधा प्रगीताप्रगीतमन्त्रभेदात् । तत्र प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम् । तच्च 'आज्यैः स्तुवते' 'पृष्ठैः स्तुवते' इत्यादिवाक्यैर्वि-हितम्। अप्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः शस्त्रम्। तदिप 'आज्यं शंसित' 'प्रउगं शंसित' इत्या-दिशंसतिचोदनाविहितम्। तयोरच याज्यानुवाक्योक्तिवत् संस्कारकर्मत्वम् आशङ्कय प्रधानकर्मत्वं राद्धान्तितं 'रतुतशस्त्रयोरतु संस्कारो याज्यावद् देवताभिधानत्वात्' (जै २,१,१३) इत्यधिकरणे। एतद् उक्तं भवति—गीयमानेन वृहता साम्ना फलसाधनपरमापूर्वजननार्थं पृष्टस्तोत्राख्यं प्रधानकर्म निष्पाद्येद् इति । आथर्घण इत्यामन्त्रितस्य पूर्वमविद्यमानवत्' (पा ८,१,७२) इति अविद्यमानवद्भावात् स्तुहि इत्यस्य पादादित्वाद् '°अपादादौ' (पा ८,१,१८) इति पर्युद्स्तत्वात् 'तिङ्ङतिङः' (पा ८,१,२८) निघाताभावः।

तम्रं ष्टुहि' यो अन्तः सिन्धौ 'सूनुः ।

<u>स</u>त्यस्य 'युर्वानमद्रौघवाचं सुशेर्वम् ॥ २ ॥

१. आर्थर्वणः P,P²,J,K,Cp,Wh· २. स्तुहि पै १९,१,२. ३. सिन्धुं आश्रौ ८,१,१८. ४. सूनुः स्त्यस्य युर्वानम् । अद्गोध RW.; सूनुं पै. आश्रौ.

तम् । ॐ इति । स्तुहि । यः । अन्तः । सिन्धौ । सूनुः । सत्यस्ये । युर्वानम् । अद्रोघऽवाचम् । सुऽशेर्वम् ॥ २ ॥

हे स्तोतः तमु तमेव देवं स्तृहि स्तृत्या प्रीणय । यो देवः सविता सत्यस्य परव्रह्मणः सृतः प्रथमजः पुत्रः । तथा च जगत्कारणं परमात्मानं प्रकृत्य वाजसनेयकम्— "स त्रेघात्मानं व्यक्तस्त आप्तिं तृतीयं वायुं तृतीयम् आदित्यं तृतीयम् "' ( वृड १,२,३ ) इति । एतेन इतरदेवेभ्यः प्राशस्त्यम् अस्योक्तं भवति । ईदृशो यः सविता सिन्धौ स्यन्दनशीळे समुद्रे अन्तः मध्ये । उद्यन् दृश्यत इति शेषः । तं युवानम् नित्यत्रहणं नेशस्य तमसो यावियतारं पृथकर्तारं वा अद्रोधवाचम् अहिंसकवाक्ययुक्तम् शोभनवाचम् इत्यर्थः । सुशेवम् सुसुखम् । स्तृहीत्यन्वयः ।

स घो नो देवः संविता 'सोविषद्मृतानि भूरि' । उमे सुष्टुती सुगातंवे ॥ ३॥

सः । घ । नः । देवः । सुविता । साविष्ठत् । अमृतानि । भूरि । उमे इति । सुस्तुती इति सुऽस्तुती । सुऽगातिवे ॥ ३ ॥

स च स एव देवः सविता नः अस्माकम् अमृतानि अमृतत्वसाधनानि भूरि भूरीणि बहूनि हविःप्रदानादीनि कर्माणि साविषत् प्रेरयतु देवान् प्रापयतु। यद्वा अमृतानि अमरणहेतुभूतानि बलानि भूरि बहुलं नः अस्मभ्यं साविषत् प्रेरयतु । षू प्रेरणे । अस्मात् लेटि अडागमः । 'सिव्बहुलं णिद् वक्तव्यः' (पावा ३,१,३४) इति वचनाद् वृद्धयावादेशो । घशव्दस्य 'ऋवि तुनुषमञ्जतक्कृत्रोहत्याणाम्' (पा ६,३,१३३) इति सांहितिको दीर्घः । किमर्थम् इत्यत आह — उमे इति । उभयविधे सुद्धती शोभनस्तुतिसाधने वृहद्वथन्तरे सामनी सुगातवे सुष्ठु गातुम्। यद्वा उभे सुष्टुती स्तुतशस्त्रात्मिके शोभने स्तुती सुगातवे सुष्ठु प्रयोक्तुम्। गायतेस्तुमर्थे तवेप्रत्ययः।

इन्द्रांय सोमंसृत्विजः 'सुनोता चं' धावत । 'स्तोतुर्यो वचं:' शृणवृद्धवं "च मे" ॥ १॥

इन्द्रीय । सोर्मम् । ऋत्विजः । सुनोते । आ । च । धावत । स्तोतुः । यः । वर्चः । शृणवेत् । हर्वम् । च । मे ॥ १ ॥

१. °हतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयम् इत्युपलभ्यमानः पाठः. २. साविं इति W; °ताऽऽसां विं इति शोधः इतिं (तु. ऋ.); "षद्वसुपितिर्वसूनि पै १९,१,३; वसुपितः आश्रौ ८,१,१८; आ साविष्द् वसुपितिर्वसूनि ऋ ७,४५,३. ३. सुक्षिती आश्रौ. ४. सुगातुम् पै.; सुधातुः आश्रौ. ५. सुनोतना तु पै १९,१,४. ६. स्तोत्रियं हवं पै. ७. तु नः पै.

हे ऋत्विजः अध्वर्युप्रमुखाः इन्द्राय इन्द्रार्थं सोमं सुनोत अभिषुणुत । 'ततनतनथनारच' (पा ७,१,४५) इति तराव्दस्य तवादेशः । तस्य पित्त्वेन ङित्त्वाभावात्
'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' (पा ७,३,८४) इति गुणः । तथा तं सोमम् आधावत च ।
आधावनं नाम अदाभ्यप्रहार्थं गृहीतस्य वसतीवरीजलस्य 'वसवस्त्वा' (ते ३,३,३,१)
इत्यादिमन्त्रगृहीतैस्त्रिभिः सोमांशुभिः 'मान्दासु ते' (ते ३,३,३,१) इत्यादिभिर्मन्त्रेश्चालनम् । यद् आह आपस्तम्यः — 'अंशुम् अदाभ्यं वा प्रथमं गृह्णाति।' (आपश्री १२,०,१०) इति
प्रक्रम्य 'उपनद्धस्य राज्ञस्त्रीन् अंश्चन् प्रवृहति। (आपश्री १२,०,९९) वसवस्वा प्रवृहन्तु गायत्रेण छन्दसेत्यतैः
प्रतिमन्त्रम् । (आपश्री १२,८,९) तरेनं चतुराध्नोति। पश्चकृत्वः सप्तकृत्वो वा । मान्दासु त इत्येतान्
प्रतिविभज्य' (आपश्री १२,८,९) इति । धूज् कम्पने इत्यस्मात् ण्यन्तात् लोटि 'छन्दस्युमयथा'
(पा ३,४,९१०) इति शप आर्धधातुकत्वात् 'णेरिनिटि' (पा ६,४,५१) इति णिलोपः।
यद्वा धातु गतिशुद्धयोः। तम् अभिषुतं सोमम् आधावत दशापवित्रेण सर्वतः
शोधयत । य इन्द्रः स्तोतुः मे मम वचः स्तुतिलक्षणं वाक्यं हवम् आह्वानं च
शृणवत् शृणुयात् आदरेण जानीयात्। तस्मा इन्द्रायेति संबन्धः। शृणवत् इति।
श्र अवणे। अस्मात् लेटि अडागमः। 'श्रुवःश्च च' (पा ३,१,०४) इति रनुप्रत्ययः
श्र अवणे। अस्मात् लेटि अडागमः। 'श्रुवःश्च च' (पा ३,१,०४) इति रनुप्रत्ययः
श्र भवन्व इति । 'भावेऽनुपर्सास्य' (पा ३,३,०५) इति अप् संप्रसारणं च।

आ 'यं विश्वन्तीन्दंवो' वयो न वृक्षमन्धंसः । विरंप्शिन् वि मधौ जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

आ । यम् । वि्रान्ति । इन्देवः । वर्यः । न । वृक्षम् । अन्यंसः । विऽरिष्शिन् । वि । मृधंः । जुिहु । रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

इन्दवः सोमाः अन्धसः। अन्ननामैतत् । 'अदेर्नुम् धर्च' (पाउ ४,२०६) इति असुनि च्युत्पादितम् । अन्नभूताः सन्तः यम् इन्द्रम् आ विशन्ति प्रविशन्ति। तत्र दृष्टान्तः वय इति । नशब्दः उपमार्थे । वयः पिक्षणो यथा निलयभूतं वृक्षं शीघ्रं स्वेच्छ्या प्राप्नुवन्ति तथा इन्द्रार्थम् अभिषुताः सोमाः तत्प्राशनाय' तच्छरीरं स्वयमेव प्रविशन्तीत्यर्थः । [स त्वं] हे विरिष्शन् महन्नामैतत् । हे महन्निन्द्र सोमपानेन दृष्तः सन् रक्षस्विनीः रक्षोभिर्वाधकैरुपेता मृधः युध्यमानाः शत्रुसेना वि जिह विवाधस्य । 'हन्तेर्जः' (पा ६,४,३६) इति जादेशः । तस्य 'असिद्धवदत्राभात' (पा ६,४,२२) इति असिद्धत्वाद् 'अतो हेः' (पा ६,४,९०५) इति लुगभावः।

<sup>9.</sup> त्वा विशन्तिव° पै १९, १, ६. २. तन्मीशानाय S', Kd.

सुनोता सोमुपाव्ने धोमुमिन्द्राय वुज्रिणे । युवा जेतेशानः 'स पुरुष्टुतः ॥ ३॥

सनोतं । सोमुऽपाब्ने । सोमेम् । इन्द्रीय । बुज्रिणे । युर्वा । जेता । ईशानः । सः । पुरुष्टरस्तुतः ॥ ३ ॥

हे अध्वर्यवः सोमपाव्ने सोमस्य पात्रे सोमपानोत्सुकाय। 'आतो मनिन्क्रनि-व्विनिपश्च' (पा ३,२,५४) इति विनिप् । विज्ञिणे वज्रहस्ताय शत्रुनिरसनक्षमाय इन्द्राय सोमं सुनोत अभिषुणुत । स खलु इन्द्रो युवा नित्यतरुणः रात्रृणां याव-यिता वा अत एव जेता जयशीलः ईशानः सर्वस्य जगत ईशिता स्वामी। ईश ऐश्वर्ये इत्यस्मात् लटः शानच् । अदादित्वात् शपो लुक् । अनुदात्तेत्वात् ळसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरेण आद्युदात्तः । पुरुद्धतः पुरुमिर्वहुमिर्यजमानैः स्वस्वाभिलिषतसिद्धये स्तुतः प्रशंसितः । य इत्थं सर्वोत्कृष्टः इन्द्रः तत्प्रीत्यर्थं सोमम् अभिषुणुतेति संवन्धः।

इति षष्ठे<sup>3</sup> काण्डे प्रथमं सूक्तम्।

'पातं नः' इति तृचेन विजयस्वस्त्ययनकर्मणि आज्यं हुत्वा खड्गादिशस्त्रं संपात्य अभिमन्त्र्य योधकाय प्रयच्छेत्।

तथैव स्वस्त्ययनकामो रात्री शयनकाले एतं तृचं जपन् प्रादेशेन मुखं प्रमाय स्वप्यात्।

तथैव सुप्तोत्थितस्य अनेन तृचेन स्वस्त्ययनाथं त्रीणि पदानि तिस्रो दिष्टीर्वा प्रमाय उत्तिष्ठेत्।

सूत्रितं हि — " 'पातं नः' (अ६,३) 'य एनं परिषीदन्ति' (अ६,६७) यदायुधं दण्डेन व्याख्यातम् । दिष्ट्या मुखं विमाय संविशति । त्रीणि पदानि प्रमायोत्तिष्ठति । तिस्रो दिष्टीः ।" ( कौसू ५०,४-७ ) इति ।

तथा 'पातं नः' इति पञ्चभिर्ऋग्भिः स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्पुरोडाशादिश-प्कुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्। "'पातं नः' (अ६,३) इति पञ्च 'अनडुद्म्यः'" (अ६,५९) इत्यादि "'भवाशवीं" (अ११,२) इत्युपदधीत" (कौसू ५०,१३) इत्यन्तं सूत्रम् ।

'त्वष्टा में' इति तृचेन दायादविभागकर्मणि पुष्टवर्थं सरूपवःसाया<sup>४</sup> गोर्दुग्धे पक्षम्

ओदनं संपात्य अभिमन्त्र्य अइनीयात्।

३. षड °S'. ४. सारूप °S', २. ?जर्यन्तो ईशानः पै. १. °पावने पै १९,१,५.

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तृचेन धनुज्यां संपात्य अभिमन्त्र्य वध्नीयात्। तथा तत्रैव कर्मणि दण्डं संपात्य अभिमन्त्र्य विमृज्य धारयेत्।

आह च कोशिकः—"'त्वष्टा में' (अ ६,४) इति प्रातार्विभक्ष्यमाणोऽर्नाति । ज्यां वध्नाति । दण्डं संपातवन्तं विष्ठ्ज्य धारयति'' (कौसू २३,९-११) इति ।

तथा पुष्टवर्थचित्राकर्मणि अनेन तचेन वृक्षशाखादिसंभारान् संपातयेत्। 'त्वष्टा म इति प्रातिविभक्ष्यमाणः' इति प्रक्रम्य (कौस् २३,९) 'युक्तयोश्चित्राकर्म निशायां संभारान् संपातवतः करोति' (कौस् २३,१२) इति हि कौशिकं स्त्रम्।

तथा च कुमारस्य कुमार्या वा मूर्झि आवर्तद्वयजनने तच्छान्त्यर्थम् अनेन तच्चेन आज्यं जुहुयात् । स्त्रितं हि — 'कुमारस्य कुमार्या वा द्वावावतीं मूर्धन्यो भवतः' इति प्रक्रम्य होमार्थं कांश्चन मन्त्रान् पठित्वा स्त्रितम् 'वष्टा मे दैव्यं वचः' (कौस् १२४,१६) इति।

पातं ने 'इन्द्रापूष्णादितिः' पान्तुं मुरुतः । अपं नपात् सिन्धवः सप्त पातन् पातुं नो विष्णुंरुत द्यौः ॥ १ ॥

पातम् । नः । इन्द्रापूषणा । अदितिः । पान्तुं । मुरुतः । अपीम् । नुपात् । सिन्ध्वः । सप्त । पातुन् । पातुं । नः । विष्णुः । उत । द्योः ॥ १ ॥

हे इन्द्रापूषणा। इन्द्रश्च पूषा च इन्द्रापूषणो। 'देवताद्वन्द्वे च' (पा ६,३,२६) इति पूर्वपदस्य आनङ् आदेशः। 'स्पां सुलुक्' (पा ७,९,३९) इति विभक्तेराकारः। इन्हन्पू-पार्यमणां शावेव सर्वनामस्थाने इति नियमाद् उपधादीर्घाभावः। हे इन्द्रापूषणो नः अस्मान् पातं रक्षतम्। अदितिः अदीना देवमाता। सा अस्मान् पातु इति विपरिणामन संवन्धः। महतः एकोनपञ्चाशत्संख्याकाः सप्तगणात्मकास्तत्पुत्रा देवाः। ते च अस्मान् पान्तु रक्षन्तु। अपां नपात् एतत्संज्ञः अविन्धनोऽग्निः और्ववैद्युतलक्षणः। सप्तं सिन्धवः सप्त समुद्राश्च यूयम् अस्मान् पात् पक्षत्। उत्त अपि च विष्णुर्व्यापनशीलो देवः द्यौः द्यलोकश्च नः अस्मान् पातु रक्षतु।,

पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टेषे पातु ग्रावा पातु सोमी नो अंहेसः । पातुं नो देवी सुभगा सरंस्वती पात्विगः शिवा ये अस्य पायवः ॥२॥ पाताम् । नः । द्यावापृथिवी इति । अभिष्टेषे । पातुं । ग्रावां । पातुं । सोमः । नः । अंहेसः । पातुं । नः। देवी । सुऽभगां । सरंस्वती । पातुं । अग्निः । शिवाः । ये । अस्य । पायवः ॥

१. विभुङ्क्ष्य° Bl. २. ज्यायुं Bl. ३. कर्मनिशायां Bl.; °कर्माणिशालायां S'.

वावापृथिवी । चौरच पृथिवी च द्यावापृथिव्यो । 'दिवो वावा' (पा ६,३,२९ ) इति द्यावादेशः । 'स्पां सुछक्°' (पा ७,९,३९ ) इति पूर्वसवर्णदीर्घः । ते नः अस्मान् पाताम् रक्षताम् । किमर्थम् । अभिष्टये अभ्येषणाय अभिमतफलप्राप्तये । तथा प्रावा अभिषवहेन्तुरस्मा पातु रक्षतु । अभिषुतरुच सोमो नः अस्मान् अंहसः पापात् पातु रक्षतु । सभगा सौभाग्ययुक्ता देवी दानादिगुणयुक्ता सरस्वती च मन्त्रात्मिका नः अस्मान् पातु रक्षतु । अग्नः आह्वनीयादिरूपेण अवस्थितरुच पातु रक्षतु । अस्य अग्नेः शिवाः कल्याणाः सुखकराः पायवः राक्षसादिकृताद् दुःखात् पातारो ये रसमयः सन्ति तेऽपि अस्मान् रक्षन्तिवित शेषः । 'ये पायवो मामतेयं ते अग्ने' (ऋ १,१४७,३ ) इत्यादि मन्त्रान्तरम् । पा रक्षणे इत्यस्मात् 'कृवापाजि' (पाउ १,१ ) इति उण्प्रत्ययः । 'आतो युक् चिग्कृतोः' (पा ७,३,३३ ) इति युक् ।

#### पातां नों देवाश्विनां शुभस्पतीं उपासानक्तोत ने उरुष्यताम् । अपां नपादभिह्नतीं गर्यस्य चिद् देवं त्वष्टर्वर्धयं सर्वतातये ॥३॥

पाताम् । नः । 'देवा । अश्विनां' । शुभः । पतां इति । अष्मानकां । उत् । नः । उरुष्यताम् । अपाम् । नपात् । अभिहुतां इत्यभिऽहुतां । गर्यस्य । चित् । देवे । त्वृष्टः । वर्धये । सुर्वऽतातये ॥ ३ ॥

हे देवा देवी दानादिगुणयुक्ती ग्रुभस्ति शोभमानस्य दीप्यमानस्य तेजसः अलंकारस्य वा स्वामिनी। ग्रुभ ग्रुम्भ दीप्ती। अस्मात् किवन्तात् पष्टी। 'पष्ट्याः पति-पुत्र' (पा ८,३,५३) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्। यद्वा ग्रुभः शोभमानायाः सूर्यायाः पती भर्तारी ईहशी हे अश्विना अश्विनो नः अस्मान् पातम् रक्षतम्। उत अपि च उपा-सानका। उपाश्च नक्तं च उपासानका 'उपासोषसः' (पा ६,३,३१) इति उपासा आदेशः। एतच्छव्दवाच्ये अहोरात्रदेवते नः अस्मान् उक्ष्यताम् रक्षताम्। 'उक्ष्यती रक्षाकर्मा' (नि॰ ५,२३) इति यास्कः। अपां नपात् मेघस्थानाम् अपां न पातियता संवर्धकः एतत्संबोऽिनः क्यस्य चित्। वर्णापजनश्छान्दसः। कस्य चिद्पि राक्षसादेः अभिह्नृती अभिह्नृती अभिह्नृती अभिह्नृती अभिह्नृती अभिह्नृती वित्। वर्णापजनश्छान्दसः। कस्य चिद्पि राक्षसादेः अभिह्नृती अभिह्नृती अभिह्नृती समम्या ईकारः। 'ईवृती च सप्तम्यथें' (पा १,१,९९) इति प्रमुद्यत्वम्। हे त्वष्टदेव सर्वतातये सर्वस्मै फलाय अस्मान् वर्धय। 'सर्वदेवात्तातिल्' (पा ४,४,९४२) इति स्वाधिकस्तातिल्प्रत्ययः।

<sup>9.</sup> रक्षसा° S'. २. सुदंससा पै १९,१,१६. ३. °पाट् विह्वृती पै. ४. कयस्य पै. [मूको]. ५. देवाश्विनां । P,P²,J,K,Cp. ६. वैतु. मंपा. द्र.

त्वर्धा में दैन्यं वर्चः पूर्जन्यो ब्रह्मणस्पितः । पुत्रैश्चीतृिम्रिदितिर्नु पोतु नो दुष्ट्ं त्रायमाणं सहः ॥ १॥

त्वर्य । मे । दैर्व्यम् । वर्चः । पूर्जन्यः । ब्रह्मणः । पतिः । पुत्रैः । भ्रातृंऽभिः । अदितिः । नु । पातु । नुः । दुस्तरम् । त्रायमाणम् । सर्हः ॥ १ ॥

त्वष्टा देवः मे मदीयं दैव्यम् देवाईं स्तुतिलक्षणं वचः श्रृणोतु। 'देवाद् यञ्जो' (पावा ४,१,८५) इति देवदाव्दात् प्राग्दीव्यतीयो यञ्। तथा पर्जन्यः वृष्टिकरो देवः। व्रह्मणस्पतिः मन्त्रस्याधिपतिर्देवः। तावुभो मदीयं स्तुतिवचनं श्रृणुताम् इत्यर्थः। तथा अदितिः स्वकीयः पुत्रैः भ्रातृभिद्य सह नः अस्माकं त्रायमाणम् रक्षकं दुष्टरम् अन्येस्तरीतुम् अद्याक्यम् अनितक्रमणीयं सहः वलं नु क्षिप्रं पातु नियमेन रक्षतु।

अंशो भगो वर्रुणो गित्रो अंश्वेमादितिः 'पान्तुं मुरुतः' । अपु तस्य द्वेषो 'गमेदभिहुतो' यावयुच्छ्त्रुमन्तितम्' ॥ २ ॥

अंदोः । भर्गः । वर्रणः । मित्रः । अर्यमा । अदितिः । पान्तुं । मुरुतेः । अपं । तस्यं । द्वेषः । गुमेत् । अभिऽह्यतेः । युवयत् । रात्रुम् । अन्तितम् ॥२॥

अंशादयः अदितेः पुत्राः । 'तस्या अंश्वरच भगश्चीजायेताम्' (तेष्ठा १,१,९,२) इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धाः । ते च अदितिः च महतः महद्वणाद्भच पान्तु अस्मान् रक्षन्तु । यस्माच्छत्रुजाताद् रक्षणं प्रार्थ्यते तस्य द्वेषः तत्कर्तृकम् अनिष्टाचरणम् अप गमेत् अस्मत्तः अपगच्छतु । 'लिङ्गाशित्र्यङ्' (पा ३,१,८६) इति गमोर्लिङ अङ्प्रत्ययः । कीदृशो द्वेष इति विशिनष्टि — अभिह्नृतः अभितो हिंसकः । ह्वृ कोटिल्ये इत्यस्मात् कर्तरि निष्ठा । स च अस्मत्तः अपगतो द्वेषः तम् एव शत्रुम् अन्ति अन्तिकात् । 'कादिलोपो बहुलम्' (पात्र ६,४,१४९) इति वचनात् कादेर्लोपः । अस्मत्समीपाद् यवयत् पृथकरोतु । यु मिश्रणामिश्रणयोः । अस्मात् ण्यन्तात् लेटि अङ्गमः।

धिये ''समीक्ष्वना प्रार्वतं न'' उरुष्या ण'' उरुज्मुन्नप्रयुच्छन् । ''<u>द्यौर्</u>द्वष्पतंर्यावयं ''द्रुच्छन्। या'' ॥ ३॥

<sup>9.</sup> नो<sup>3</sup> कौ १,२९९. २. त्रीमैणं<sup>3</sup> कौ.; त्रामणे पै १९,२,१. ३. वैचै: कौ.; त्रावा पै. ४. पात्वंहसः पै १९,२,२. ५. गमयेदाहुतो पै. ६. °मन्ति तम् RW. सा.; भिन्थतम् पै [मूको.]. पाठः? वैप १,२४१ ] इ. ७. अतितम्। P,P<sup>2</sup>. ८. भाग<sup>°</sup> S′. ९. वैतु. मंपा. इ. १०. १समु श्रिये प्रावृचाहुः पै १९,२,३. ११. न B.K. १२. द्यौ १- दिपत्तं V,B<sup>h</sup>; कम्पाभावः A,D,R,S<sup>m</sup>,Cs; द्यौ र्थः पितं P³,M,I,H. १३. °नामितः पै.

धिये । सम् । अञ्चिना । ग्र । अवतम् । नः । उरुष्य । नः । उरुऽज्मन् । अप्रेऽयुच्छन् । द्यौुः । पितः । युवये । दुच्छुना । या ॥ ३ ॥

हे अखिना अदिवनों व्यापनशीळों देवों नः अस्मान् धिये । धीरिति कर्मनाम । अग्निहोत्रादिळक्षणाय सत्कर्मणे सद्वुद्धये वा \*[सम्] सम्यक् प्रावतम् प्रकर्षण रक्षतम् । यथा अस्माकं सत्कर्मविषया बुद्धिभवति तथा कुरुतम् इत्यर्थः । हे उहज्मन् विस्तीर्णगमन वायो अप्रयुच्छन् अप्रमाद्यन् त्वं नः अस्मान् उह्य रक्ष । हे द्योः हे पितः वृष्टिद्वारा सर्वस्य प्राणिजातस्य जनक द्युळोक या दुच्छुना दुष्टं द्युनं सुखम् अस्याम् इति वा, द्वेव दुष्टेति वा दुच्छुना अनिष्टकारिणी पापदेवता । पृषोदरादित्वाद् रूपसिद्धिः । तां यवय अस्मत्तः अपगमय ।

इति द्वितीयं स्कम्।

'उदेनम् उत्तरं नय' 'योऽस्मान् ब्रह्मणस्पते' **इति तृचाभ्यां ग्रामकामः इन्द्रं** यजते उपतिष्ठते वा ।

तथा आभ्यां तृचाभ्याम् उदुम्वरपलाशकर्कन्ध्तक्षणाधानं सभोपस्तरण-तृणाधानम् अभिमन्त्रितान्नासवप्रदानं वा कुर्यात् ।

सूत्रितं हि — '''उदनमुत्तरं नय' (अ ६,५), 'योऽस्मान्' (अ ६,६), 'इन्द्रः सुत्रामा' (अ ७,९६) इति ग्रामकामः । ग्रामसांपदानाम् अप्ययः" (कौस् ५९,५) इति ।

तथा दर्शपूर्णमासयोः आग्नेयचरुम् 'उदेनमुत्तरं नय' इत्याद्याभिस्ति-सृभिर्ऋग्भिर्जुहुयात् । सूत्रितं हि — "'उदेनमुत्तरं नय' इति पुरस्ताद्धोमसंहतां पूर्वाम् । एवं पूर्वापूर्वं संहतां जुहोति । स्वाहान्ताभिः प्रत्यृचं होमाः' (कौसू ४,९-११) इति ।

तथा अग्निचयने षोडशगृहीतवैदवकर्मणहोमानन्तरम् 'उदेनमुत्तरं नय' इत्यनेन आधीयमानाः समिधो ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'उदेनमुत्तरं नय' इति समिध आधीय-मानाः" (वैताश्रौ २९,१५) इति वैतानसूत्रात् ।

दर्शपूर्णमासयोः 'इन्द्रेमं प्रतरं कृषि' (अ ६,५,२) इत्यनया ऐन्द्रम् आघारं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत ।

तथा अनयैव ऐन्द्रं सांनाय्ययागम् अनुमन्त्रयेत ।

'' 'इन्द्रेमम्' (अ ६,५,२) इत्यैन्द्रम् आघारम्'' (वैताश्रौ २,१४) इति '' सांनाय्यस्यैन्द्रं माहेन्द्रं वा 'इन्द्रेमम्' (अ ६,५,२) 'त्विमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः' (अ १७,१८)'' (वैताश्रौ ३,३) इति च वैतानं सूत्रम्।

अद्भुतमहाशान्ती इन्द्रयजने 'इन्द्रेमं प्रतरं कृषि' इत्येषा ऋग् विनियुक्ता । तद् उक्तं शान्तिकल्पे — "अथातोद्भुतमहाशान्तौ दिशो यजते" इति प्रक्रम्य "'इन्द्रेमं प्रतरं कृषि' इतीनद्रस्य" ( शांक १४,१;२ ) इति ।

१. चौ: P,J. २. °हितां S'.

उदैनमुत्तरं नयाग्ने 'घृतेनाहत'। समेनं वर्चसा सृज प्रजयां च 'वहं कृषि'॥१॥

उत् । एनम् । उत्ऽत्रम् । नय । अग्ने । घृतेने । आऽहुत् । सम् । एनम् । वर्चसा । सृज् । प्रऽजयो । च । बहुम् । कृषि ॥ १॥

हे घृतेनाहुत आज्येन आह्यमान । 'सुवामिन्त्रिते' (पा २,१,२) इति तृतीया-न्तस्य पराङ्गवद्भावात् पदद्वयस्य आष्टमिकम् आमिन्त्रतानुदात्तत्वम् । ईदश हे अग्ने एनं यजमानम् उत्तरम् उत्कृष्टतरं स्थानम् उन्नय उत्कर्षण ऊर्ध्वं वा प्रापय। यद्वा उत्तरम् इति उत्कर्षार्थवृत्तिन उच्छब्दात् तरप् । 'अमु च च्छन्दसि' (पा ५,४,१२) इति अमुप्रत्ययः। अनेन च उन्नयनिक्रयायाः प्रकर्षो द्योत्यते। एक उच्छब्दः अनुवादः। उत्कर्षप्रापणानन्तरम् एनं यजमानं वर्चसा तेजसा शरीरका-न्त्या संस्र संयोजय। प्रजया पुत्रपेत्रादिलक्षणया च वहुम् वहुलं कृषि कुरु। 'श्रृशृणुपृकृत्वस्यः' (पा ६,४,१०२) इति हेधिरादेशः।

इन्द्रेमं प्रतरं क्रिधि सजातानां मसद् वृशी । रायस्पोषेण सं सृज जीवातेवे जरसे नय ॥ २ ॥ इन्द्रे । इमम् । प्रऽतरम् । कृषि । सऽजातानाम् । असत् । वृशी । रायः । पोषेण । सम् । सृज् । जीवातेवे । जरसे । न्य ॥ २ ॥

हे इन्द्र इमं यजमानं प्रतरम् प्रवृद्धतरं कृषि कुरु । सजातानाम् समान-जन्मनां भ्रातॄणां मध्ये वशी वशियता स्वतन्त्रः अधिष्ठाता असत् त्वत्प्रसादाद् भवतु । अपि च एनं रायस्पोषेण धनसमूहेन सं सृज संयोजय । 'अडिदंपदादि'' (पा ६,१,१७१) इति रायो विभक्तिरुदात्ता । 'पष्ठियाः पतिपृत्र'' (पा ६,३,५३) इति विसर्जनीयस्य सत्वम् । तद् एतत् सर्वं सित जीवने इत्याशयेनाह — जीवातव इति । जीवातुर्जीवनौषधम् । जीव प्राणधारणे इत्यस्मात् 'जीवेरातुः' (पाउ १,७८) इति आतुप्रत्ययः । चिरजीवननिमित्ताय जरसे जराये इमं यजमानं नय प्रापय । 'कियाग्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । जरापर्यन्तम् अखण्डितम् आयुषो देध्यं प्रापयेत्यर्थः।

<sup>१. °मुत्तरां मा १७,५० तै ४,६,३,१ काठ १८,३.
सा. Wh.; घृतेनांहुतः काठः; घृतेभिराहुतः पै १९,३,१३.
३. धनेन च तैः ४. वैतुः मंगाः दः ५. प्रतरां मा१७,५१ तै.
६. नंय मा. मैः</sup> 

यस्यं कृण्मो हिवर्गृहे तमंग्ने वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि त्रवद्यं च त्रक्षणस्पतिः ॥ ३॥

यस्य । कृण्मः । हृतिः । गृहे । तम् । अग्ने । वर्ध्य । त्वम् । तस्मै । सोर्मः । अधि । ब्रवृत् । अयम् । च । ब्रह्मणः । पतिः ॥ ३ ॥

यस्य यजमानस्य गृहे चरुपुरोडाशादिलक्षणं हिनः देवार्थं कृण्मः कुर्मः। कृति हिंसाकरणयोश्च। 'धिन्वकृण्योर च' (पा ३,१,८०) इति उप्रत्ययः। 'लोपश्चा-स्यान्यतरस्यां म्वोः' (पा ६,४,१००) इति उकारलोपः। हे अमे त्वं तं यजमानं वर्धय समृद्धं कुरु। तस्मै यजमानाय सोमो देवः अधि त्रवत् अधित्रवीतु। अधि-वचनं पक्षपातेन वचनम्। अस्मदीयोऽयम् इत्यनुगृह्णातु इत्यर्थः। अयं च त्रह्मण-स्पतिः वेदस्याधिष्ठाता प्तत्संज्ञो देवः अधित्रवीतु।

यो<u>र्</u>च स्मान् व्रह्मणस्पृतेदेवो अभिमन्येते । सर्व तं "र्रन्धयासि मे" यर्जमानाय सुन्<u>व</u>ते ॥ १ ॥

यः । अस्मान् । ब्रह्मणः । पृते । अदेवः । अभिऽमन्यते । सर्वम् । तम् । रुन्धयासि । मे । यजमानाय । सुन्वते ॥ १॥

हे ब्रह्मणस्पते अदेवः निर्देवो यः शत्रुः अस्मान् अभिमन्यते अभिहन्तव्यान् जानाति । अभिपूर्वो मन्यतिर्हिंसार्थे । यथा — 'न तत्र रुद्रः पश्चन् अभिमन्यते' (तैसं ३,१,९,६) इति । तं सर्व शत्रुं सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते मे मद्यं यजमानाय मदीयाय वा रन्धयासि रन्धय वशीकुरु 'रुध्यतिर्वशगमने' (नि १०,४०) इति यास्कः। रध हिंसा-संराद्धयोः । अस्मात् ण्यन्तात् छेटि आडागमः । 'रिधज्भोरिचि' (पा ७,१,६१) इति नुम्। 'शतुरनुमः" (पा ६,१,१७३) इति सुन्वच्छव्दात् परा विभक्तिरुदात्ता।

यो नः सोम सुशंसिनी दुःशंसं आदिदेशति । वजीणास्य मुखे जिहु स संपिष्टो अपीयित ॥ २ ॥

यः । नुः । सोम् । सुऽश्रांसिनैः । दुःऽशंसिः । आऽदिदेशित । वज्रेण । अस्य । मुखे । जुिह । सः । सम्ऽपिष्टः । अर्प । अयिति ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> कुर्मों मा १७,५२ ते ४,६,३,१ मै २,१०,४ काठ १८,३. २. देवा मा. ते. मे. काठ. ३. व्रवन्न्यं ते.; ब्रुवन्न्यं मा. मे. काठ.; ब्रुवद्यं पे १९,३,१५. ४. देवस्याधि S'. ५. योश्रमान् B,V. ६. अभिदासित पे १९,३,१०. ७. रीसिसि? नः पे. ८. सुच्चेते P<sup>2</sup>. ९. सुसंशिनों मूको. (तु. शंपा. Wh.). १०. अभिदासित पे १९,२,८.

हे सोम यो दुःशंसः दुष्टाभिशंसनः दुष्टाभिश्रायः शत्रुः सुशंसिनः शोभनाशंसान् नः अस्मान् आदिदेशति आदिशति निष्ठुरभाषणेन न्यक्तरोति । आङ्पूर्वाद् दिशेः परस्य विकरणस्य व्यत्ययेन श्लुः । पुनश्च शप् । अस्य शत्रोर्भुखे वन्नेण वर्जकेन आयुधेन जिह ताड्य । स शत्रुः संपिष्टः वज्राघातेन चूर्णीभूतः सन् अपायित अपगच्छतु ।

यो नः सोमाभिदासंति सनाभिर्यश्च निष्टर्यः । अपु तस्य वलं तिर मुहीव द्यौरिधत्मना ॥ ३॥

यः । नः । सोम् । अभिऽदासित । सऽनीभिः । यः । च । निष्टर्यः । अपं । तस्यं । वर्लम् । तिर् । महीऽईव । द्यौः । व्धत्मनी ॥ ३ ॥

हे सोम यः शत्रुः सनाभिः समानजन्मा दायादः नः अस्मान् अभिदासित उपक्षप-यति । यश्च निष्ठयः निरुष्टः शत्रुः अस्मान् वाधते । तस्य वलम् अप तिर अपजिह । तत्र दृष्टान्तः — महीवेति । यथा मही महती द्यौः वधत्मना वधः हन्यन्ते अनेन जना इति । अशिनविधः । 'हनश्च वधः' (पा ३,३,७६) इति अप् तत्संनियोगेन वधादेशश्च । 'मन्त्रे-ष्वाङ्यादेशत्मनः' (पा ६,४,१४१) इति आत्मन आकारलोपः । वधात्मना अशिनरूपेण आयुधेन निहन्ति । तथा वज्रेण तस्य वलं वृश्चेत्यर्थः ।

इति तृतीयं स्कम्।

'येन सोम' इति तृचेन यागविध्नशमनार्थं सरूपवत्साया गोः क्षीरे पकं पाय-सं संपात्य अभिमन्त्र्य अइनीयात्।

तथा अयाज्ययाजनदोषशामनार्थं च यागसमाप्त्यनन्तरं चरुणा सोमं यजेत । स्त्रितं हि—'''येन सोम' (अ ६,७) इति याजियव्यन् साह्यवत्सम् अस्नाति । निधने यजते ।'' (कौस् ४६,४;५) इति ।

'यथा वृक्षं लिबुजा' इति तृचेन स्त्रीवशीकरणकर्मणि वृक्षत्वक्शरखण्डतगराञ्ज-नकुष्टादिद्रव्याणि पेषियत्वा आज्येन आलोड्य स्त्रिया अङ्गम् अनुलिम्पेत् । सूत्रितं हि—'' 'यथा वृक्षम्' (अ ६,८), 'वाञ्छ मे' (अ ६,९), 'यथायं वाहः' (अ ६,००२) इति संस्पृष्टयोर्वृक्षलिबुजयोः "शकलावन्तरेषुर्तगराञ्जनकुष्टमधुघरेष्ममथिततृणम् आज्येन संनीय संस्पृशिति'' (कौसू ३५,२१) इति ।

येन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्युद्धः । तेना को नोऽवसा कि गिहि ।। १ ॥

<sup>9.</sup> इन्द्राभि° ऋ १०,१३३,५. २. याइच निष्ट्याः पै १९,२,९. ३. अबु ऋ. ४. °विंख त्मनां RW.; °र ख त्मना ऋ. ५. वधा S'. ६. सारूप° S'. ७. °रेणेपु° शंपा. ८. °पुस्थकरा° Bl. ९. °मदुघ° Bl. १०. तेनां K,Km,Bb,V. ११. नो ६विता पै १९,२,७. १२. सुवः पै.

येर्न । सोम् । अदिंतिः । पृथा । मित्राः । वा । यन्ति । अद्रुहेः । तेर्न । नुः । अर्वसा । आ । गृह्चि ॥ १ ॥

हे सोम यन पथा मार्गण देवयानाख्येन अदितिः अखण्डनीया एतत्संज्ञा देवमाता मित्रा वा। वाशब्दः चार्थे। बहुवचनाद् आद्यर्थलाभः। मित्राद्याश्च तत्पुत्रा द्वादशादित्याः यन्ति संचरन्ति। कुतो हेतोः संचरन्ति तत्राह — यतस्ते अहुहः अद्रोग्धारः अनुप्रहशिलाः। तस्माज्जगदनुप्रहार्थे तेषां पर्यटनं युक्तम् इत्यर्थः। तेन मार्गेण नः अस्मान् अवसा रक्षणेन सह आ गिह आगच्छ। गमेलेंटि शपो लुक्। 'अनुदात्तोपदेश' (पा ६,४,३७) इत्यादिना अनुनासिकलोपः। तस्य 'असिद्धवदत्राभात्' (पा ६,४,२२) इति असिद्धत्वात् 'अतो हेः' (पा ६,४,९०५) इति लुक् न भवति।

येनं सोम साह्नन्त्यासुरान् रन्धयासि नः । तेनां नो 'अधि वोचत' ॥ २ ॥

येन । सोम । साहन्त्य । असुरान् । रन्धयांसि । नः । तेन । नः । अधि । बोच्त ॥ २ ॥

हे सोम साहन्त्य। यह अभिभवे इत्यस्माद् औणादिको झिच्प्रत्ययः (तु. पाउ ३,५०)। सहिन्तः सोढा अभिभविता। तत्र भवः साहन्त्यः। पाथोनदीभ्यां ड्यण्' (पा ४,४,१११) इति वाहुलकाद् अस्मादिष द्रष्टव्यः। ईटरा हे सोम येन वलेन नः अस्मदर्थम् अस्रान् रन्धयासि वशीकरोषि। अभिभवसीत्यर्थः। तेन वलेन नः अस्मभ्यम् अधि वोचत। अधिवचनं पक्षपातेन वचनम्। 'अस्यतिविक्ति' (पा ३,१,५२) इत्यादिना च्लेः अङ् आदेशः। वच उम्' (पा ७,४,२०) इति उम् आगमः।

येनं देवा असुराणामाजांस्यर्वणीध्वम् । तेनां नः शमी यच्छत ॥ ३॥

येन । देवाः । असुराणाम् । ओजंसि । अर्वृणीध्वम् । तेन । नः । शर्म । युच्छत् ॥ ३ ॥

हे देवाः यन आत्मीयेन वलेन असुराणाम् सुरिवरोधिनां क्षेपणशीलानां वा शत्र्-णाम् ओजांसि वलानि अवृणीध्वम् ततः पृथक्कृत्य यूयं संभक्तवन्तः तेन वलेन नः अस्मभ्यं शर्म सुखं यच्छत प्रयच्छत । दाण् दाने । शिप 'पाघा' (पा ७,३,७८) इत्या-दिना यच्छादेशः ।

१. येभिस् पै १९,३,११. २. अविता भुवः पै.

यथा वृक्षं लिखेजा सम्नतं परिपस्त्रजे ।

एवा परि व्यजस्त मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असीः ।। १।।

यथा । वृक्षम् । लिखेजा । समन्तम् । परिऽसस्त्रजे । एव । परि । स्वजस्त । माम् । यथा ।

माम् । कामिनी । असीः । यथा । मत् । न । अपिऽगाः । असीः ।। १।।

लिबुजा। 'लिबुजा व्रतिर्मवित' (नि ६,२८) इति यास्कः। यथा ताम्बूलादिवल्ली स्वाश्रयं वृक्षं समन्तम् सर्वतः परिष्यज्ञे आस्फ्रिप्यति। प्वञ्ज परिष्यङ्गे । अस्मात् छान्दसो लिट्। 'श्रन्थियनियदन्मिरवञ्जीनामिति वक्तव्यम्' (पावा १,२,६) इति लिटः कित्त्वाद् अनुनासिकलोपः। हे जाये एव एवं मां परि प्वजस्व आस्फ्रिप्य। यथा येन प्रकारेण मां कामिनी कामयमाना असः भवेः यथा च मत् मम सकाशाद् अपगः अपगन्ती च नासः न भवसि। तथाहं त्वाम् अनेन प्रयोगेण वशीकरोमीत्यर्थः।

यथां सुपूर्णः प्रपतेन् पृक्षौ निहन्ति भूम्याम् । एवा नि हनिम ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ २॥

यथां । सुऽपूर्णः । प्रुठपतेन् । पृक्षो १ । निऽहान्ते । भूम्याम् । एव । नि । हुन्मि । ते । मर्नः । यथां । माम् । कामिनीं । असः । यथां । मत् । न । अपेऽगाः १ । असः ॥२॥

यथा सुपर्णः गरुतमान् प्रवतन् स्वावासस्थानाद् उत्तिष्ठन् भूम्यां स्वकीयौ पक्षौ निहन्ति वीजनवेगेन ताडयति हे योषित् एव एवमेव ते त्वदीयं मनः हृद्यं निहन्मि नितरां पीडयामि। अस्मद्वरां करोमीत्यर्थः। यथा माम् इत्यादि पूर्ववद् वाक्यरोषस्य योजना।

यथेमे द्यार्वापृथिवी सद्यः पूर्वेति सूर्यः । एवा पर्वेमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असंः ॥ ३॥

यथा । ड्मे इति । द्यावापृथिवी इति । सुद्यः । पृरिऽएति । सूर्यः । एव । परि । पृमि । ते । मर्नः । यथा । माम् । कामिनी । असीः । यथा । मत् । न । अपेऽगाः । असीः ॥ ३ ॥

१. °गा P,P²,J,Cp. तु. पृ १६५, टि १; पृ २५४, टि ९ च.
 २. पृक्ष्मी P; पृक्षी

 ८ पृथेंति K,Km,Bh,V.

इमे परिदृश्यमाने वावाप्टथिबी दिवं च पृथिवीं च यथा सूर्यः सर्वस्य . प्रेरको भास्करः सवः शीघ्रं पर्येति परितो व्याप्नोति एव एवं हे योपित् ते त्व-दीयं मनः अहं पर्येमि परितः प्राप्नोमि । यथा माम् इत्यादि व्याख्यातम् ।

#### इति चतुर्थं स्कम्।

'वाञ्छ मे' इति तृचस्य 'यथा वृक्षं लिवुजा' (अ ६,८) इति तृचवद् विनियोगो द्रपृष्ट्यः । सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम् ।

'पृथिब्यै श्रोत्राय' इति तृचेन सर्वसंपत्कर्मसु आज्यं जुहुयात् । "'पृथिब्यै श्रोत्राय' (अ ६,१०) इति जुहोति" (कौस् १२,३) इति सूत्रितत्वात् ।

वाञ्छं मे तुन्व<u>ं १</u> ' पाद्<u>त</u>ौ वाञ्छाक्ष्यो<u>त्रे</u> ' वाञ्छं सुक्थ्योि । अक्ष्योि वृष्ण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ।।१॥

वाञ्छ । मे । तुन्विम् । पादौ । वाञ्छ । अक्ष्यौ । वाञ्छ । सुक्थ्यौ । अक्ष्यौ । वृष्ण्यन्त्यौः । केशीः । माम् । ते । कामेन । शुष्युन्तु ॥ १ ॥

हे कामिनि मे मम तन्वम् शरीरं वाञ्छ कामयस्व । वाछि इच्छायाम् इति धातुः । तथा मदीयो पादौ वाञ्छ इच्छ । अक्ष्यौ मदीये अक्षिणी सक्ष्यौ सिक्थिनी च वाञ्छ कामयस्व । मत्परतन्त्रा भवेत्यर्थः । 'ई च द्विवचने' (पा ७,१,७७) इति ईकारः । तत्पारतन्त्र्यम् आत्मनः आविष्करोति — अक्ष्यौ इति । वृषण्यन्त्याः वृषाणं सेचनसमर्थं युवानम् आत्मन इच्छन्त्याः कामिन्यास्ते तव अक्ष्यौ अक्षिणी केशाः च छावण्यातिशयेन कामेन चित्तविकारेण मां शुष्यन्तु शोषयन्ति । परिताप्यन्तीत्यर्थः । अतो वाञ्छेति संवन्धः ।

ममं त्वा दोषणिश्रिषं कृणोिमं हृद्यश्रिषम् । यथा मम् ऋतावसो ममं चित्तमुपार्यसि ॥ २ ॥

मर्म । त्वा । दोषाणिऽश्रिषंम् । कृणोिमं । हृद्युऽश्रिषंम् । यथां । मर्म । कतौ । असः । मर्म । चित्तम् । उपुऽआयसि ॥ २ ॥

हे कामिनि त्वा त्वां मम दोषणिश्रिषम् वाहो आसक्तां हृदयश्रिषम् हृदया-सक्तां च कृणोमि करोमि । श्रिष[श्रिष?]आलिङ्गने इत्यस्मात् कर्तरि किप्। 'पहन्'

<sup>9.</sup> तुन्<u>वं त्र</u> A,B,B<sup>h</sup>. २. °क्ष्यौ े A,R,S<sup>m</sup>. ३. शुब्यताम् पै २,९०,२. ४. शुब्यत P. ५. मिय पै २,९०,३. ६. दोषणिस्पृशं पै. ७. हृद्यस्पृशम् पै. ८. 'श्रियम् P.

(पा ६,,१,६३) इत्यादिना दोःशब्दस्य दोषन्नादेशः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा ६,३,१४) इति सप्तम्या अलुक् । यथा येन प्रकारेण मम कृतौ मदीये संकल्पे असः तत्परतन्त्रा भवसि यथा च मम मदीयं चित्तम् उपायसि उपगच्छिस । मदधीना भवसीत्यर्थः ।

यासां नाभिरारेहंणं हिद संवर्ननं कृतम् । गावो घृतस्यं मातरोम् सं वानयन्त मे ॥ ३॥

यास्त्रीम् । नाभिः । आऽरेह्णम् । हृदि । सम्ऽवननम् । कृतम् । गार्वः । घृतस्ये । मातरः अमूम् । सम् । वन्यन्तु । मे ॥ ३ ॥

यातां स्त्रीणां नाभिः नाभ्युपलक्षितम् अङ्गम् आरेहणम् आलेहनम् आस्वादनी-यं भवति यासां च हदि हृद्ये संवननम् संभजननिमित्तं वशीकरणं कृतम् विधात्रा निर्मितं ता अमृः परिदृश्यमानाः स्त्रीः वृतस्य घृतोपलक्षितस्नेह-दृव्यस्य मातरः निर्मात्र्यो गावः मे महां सं वनयन्तु वशीकुर्वन्तु ।

पृथिन्ये श्रोत्राय वनस्पतिम्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा ॥१॥
पृथिन्ये । श्रोत्रीय । वनस्पतिऽभ्यः । अग्नये । अधिऽपतये । स्वाहा ॥१॥

पृथिव्यै पृथिवीदेवतायै श्रोत्राय शब्दग्रहणसाधनभूताय इन्द्रियाय । 'दिशः श्रोत्रं भूला कणौ प्राविशन्' (ऐआ २,४,२) इति श्रुतेस्तस्य दिगात्मकत्वाद् दिशां च पृथिव्येकदेशसंयोगित्वात् पृथिवीश्रोत्रयोर्भिथः संबन्धः । वनस्पतिभ्यः पृथिव्याम् अवस्थितभ्यो वृक्षेभ्यः तद्धिष्ठातृदेवताभ्यः ईदृद्याः पृथिव्या योऽग्निर्धिपतिः तस्मै च स्वाहा इदं हविः स्वाहुतम् अस्तु ।

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभयो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥
प्राणाये । अन्तरिक्षाय । वयःऽभ्यः । वायवे । अधिऽपतये । स्वाहा ॥ २ ॥

मुखनासिकाभ्यां संचरन् वायुः प्राणः । तत्सहचरं गन्धग्राहकम् इन्द्रियं तदाश्रयभूता नासिका च प्राणशब्देन विवक्ष्यते । 'वायुः प्राणो भूता नासिके प्राविशत' (ऐआ २,४,२) इति हि श्रुतम् । तस्मै प्राणाय तत्संविधिने अन्तिरिक्षाय तत्र ये संचरन्ति वयांसि पक्षिणस्तेभ्यो वयोभ्यः तस्यान्तिरिक्षस्य अधिपतये अधिष्ठात्रे वायवे च इदं हविः स्वाहा स्वाहुतम् अस्तु ।

द्विव चक्षुं चे नक्षंत्रेभ्यः सूर्यायाऽधिपतये स्वाहां ॥ ३॥

१. वैतु. मंपा. द्र.

#### पष्ठे काण्डम्

दिवे । चक्षेत्रे । नक्षेत्रेभ्यः । सूर्याय । अधि ऽपतये । स्वाहा ॥ ३ ॥

दिवे द्युलोकाय चक्षुषे। रूपग्रहणसाधनम् इन्द्रियं चक्षुः तद्गोलकं च तस्मै। 'आदित्यश्रक्षभूं वाऽक्षिणी प्राविशत' (ऐआ २,४,२) इति श्रुतेः। तस्य आदित्यात्म-कत्वात् द्युलोकस्य च तत्संचारस्थानत्वात् अनयोः संवन्धः। नक्षत्रेम्यः द्युलोकस्थेभ्यः ईदृश्या दिवः अधिपतये स्वामिने सूर्याय प्राणात्मना सर्वप्राणिनां प्रेर-काय दिवाकराय खाहा इदं हविः स्वाहुतम् अस्तु। 'राजसूयसूर्य' (पा ३,१,११४) इत्यादिना सुवतेः क्यपि निपातनाद् रूपसिद्धिः। तस्य च जगत्प्राणरूपता अन्यत्र श्रुयते — 'योऽसौ तपननुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति' (तैआ १,१४,१) इति।

#### इति पञ्चमं स्कम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे पष्टकाण्डे प्रथमोऽनुवाकः।

द्वितीयेऽनुवाके पञ्च स्कानि । तत्र 'शमीमखत्यः' इति प्रथमं स्कम् । तत्र आद्येन तृचेन पुंसवनकर्मणि शमीगर्भाइवत्थागिन मधुमन्थे प्रक्षिप्य अभिमन्त्र्य स्त्रियं पाययेत् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि तथाविधमेवाग्नि कृष्णोर्णया वेष्टियत्वा अनेन तृचेन संपात्य अभिमन्त्र्य स्त्रिया बध्नीयात् ।

आह च कोशिकः। "'शमीमश्वत्यः' (अ ६,११,१) इति मन्त्रोक्ते अग्नि मथित्वा पुंस्याः सर्पिषि पैज्विमव<sup>२</sup>। मधुमन्थे पाययति । कृष्णोर्णाभिः परिवेष्ट्य<sup>3</sup> वध्नाति " (कौसू ३५,८-१०) इति ।

'परि वामिव' (अ ६,१२) इति तृचेन सर्पविषभेषज्यकर्मणि मधुक्रीडम् अभिमन्त्रय विषावृतं पाययेत्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन तचेन 'ब्राह्मणो जज्ञे' (अ ४,६) इति सूक्तोक्तजपाचमनादीनि कर्माणि कुर्यात्।

"'परि द्यामिव' (अ ६,२१) इति मधु शीमं पाययति । जपादींश्च<sup>५</sup>" (कौस् २९, २८;२९) इति कौशिकस्त्रम्।

श्वमीमेश्वतथ आरूंद्रस्तत्रं पुंसुवेनं कृतम् । "तद् वै पुत्रस्य वेदंनं तत् स्त्रीष्वा भेरामसि"॥१॥

शुमीम् । अञ्चत्थः । आऽर्रूढः । तत्रं । पुम्ऽसुर्वनम् । कृतम्। तत् । वै । पुत्रस्यं । वेदनम् । तत् । स्त्रीषु । आ । मुरामुसि ॥ १॥

१. कृष्णी S'. २. पैद्धमि Bl. ३. वेष्टं S'. ४. श्रीवं S'. ५. जपंश्च Bl. ६. H सुर्वनं H सर्वनं H सर्वनं

शमीम् एतत्संशं बृक्षम् अस्वत्थः अद्यत्थाख्यो बृक्ष आख्डः अधिरूढः । अग्निद्दाहरामनहेतुर्वृक्षः रामी । 'प्रजापतिरिनिमस्जत । सोऽविमेत् प्र मा धक्ष्यतीति । तं शम्याशमयत् । तच्छम्ये शमित्वम्' (तेन्ना १,१,३,११;१२) इति । स च अग्निः अश्वो भूत्वा यस्मिन् बृक्षे पुरा संवत्सरम् अवात्सीत् स बृक्षः अश्वत्थः । 'धुपि स्थः' (पा ३,२,४) इति अश्वराब्दोपपदात् तिष्ठतेः कप्रत्ययः । पृपोद्रादिः । श्रूयते हि — 'अग्निदेवेभ्यो निलायत । अस्वो हपं कृत्वा । सोऽस्वत्थे संवत्सरम् अतिष्ठत् । तद् अस्वत्थस्याध्याव्यत्यम्' (तेन्ना १,१३,९) इति । तद् अयमर्थः । रामी स्त्री । अश्वत्थः पुमान् । स च अग्निलक्षणं पुत्रम् उत्पाद्यितुं ताम् अधिरूढः । तस्या उपरि उत्पन्न इत्यर्थः । ईदशाद् अश्वत्थाद् अग्निमन्थनार्थम् अरण्योराहरणम् । तथा च श्रुतम् — 'शमीगर्भाद् अग्नि मन्यति । एवा वा अग्नेर्यत्या तन्ः । तामेवास्मे जनयति' (तेन्ना १,१,९,१) इति । तत्र तादशे अश्वत्थे पुंसवतम् पुमान् सूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनम् तत् कृतम् अनुष्ठितम् । तद् वे तत् . खलु पुत्रस्य वेदनम् लग्भकं तत् पुत्रजनननिमित्तं कर्म स्त्रीषु आ भरामिस आहरामः संपाद्यामः । 'इदन्तो मिस्त' (पा ७,१,४६) इति ।

पुंसिं वै रेतीं भवति तत् स्त्रियामर्ग्न पिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदंनं तत् प्रजापंतिरत्रवीत् ॥ २ ॥

पुंसि । वै । रेतः । भ्वति । तत् । स्त्रियाम् । अनु । सिच्यते । तत् । वे । पुत्रस्य । वेदनम् । तत् । प्रजाऽपितिः । अत्रवीत् ॥ २ ॥

पुंसि वै पुरुषे खलु प्रथमं वीजभूतं रेतः आश्रितं भवति । तत् गर्भाधानकर्मणा स्त्रियाम् अनु सिन्यते गर्भादाये प्रक्षिप्यते । तत् वै खलु निषिक्तं रेतः
पुत्रस्य वेदनम् उत्पत्स्यमानस्य पुत्रस्य लम्भकम् । 'पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो
भवति' (एआ २,५,१) इत्यादिकमैतरेयकमत्र द्रष्टव्यम् । तद् एतत् पुंसवनं
कर्म प्रजापतिः प्रजानां स्त्रष्टा अव्रवीत् । पुत्रजननोपायत्वेन लोके प्रकाशितवान्
इत्यर्थः ।

प्रजापंतिरर्जुमितिः" सिनीवाल्य∫चीक्लृपत् । स्त्रैषूंयमुन्यत्रु' दधृत्पुमांसम्ख" दधदि्ह" ।। ३ ।।

प्रजाऽपतिः । अनुंऽमितः । सिन्वावाली । अचीक्लृपत् । स्त्रैस्यम् । अन्यत्रं । दर्यत् । पुमासम् । ऊं इति । द्धत् । इह ॥ ३ ॥

<sup>9.</sup> पुराग्निः S'. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. पूंसि  $B_{D}$ ,  $P^3$ , M, W,  $E^2$ , H. 8. सिञ्चतु शांग्र १.१९,८. ५. °रन्वमंस्त पै १९,१२३. ६. स्त्रीपू  $^{\circ}$  पै. शांग्र;  $^{\circ}$ न्यत्रं D.  $^{\circ}$  भन्यान्त्स्वा  $^{\circ}$  (मन्यास्वा?) शांग्र. ७.  $^{\circ}$  समा द्धादिह शांग्र.

षष्ठं काण्डम

प्रजापितः संवत्सरात्मकः अनुमतिः पौर्णमासीदेवता सिनीवाली अमावास्यादेवता च निषिक्तं गर्भाशयस्थं रेतः अचीक्छपत् हस्तपादाद्यवयवकरपनया समर्थम् अकार्षात् । कृपू सामर्थ्ये इत्यस्मात् लुङि रूपम् । किं कुर्वन् । स्त्रेत्यम् स्त्रीप्रसवसंवन्धि निमित्तम् अन्यत्र अस्मत्तो व्यतिरिक्ते स्थाने दधत् स्थापयन् इह अस्मासु पुमांसमु पुमपत्यमेव दथत् कुर्वन् । संवत्सरकालावसाने समर्थम् अकार्षीद् इत्यर्थः ।

परि द्याभिव स्योंऽहीनां जनिमागमम्। राश्री वर्षिवान्यद्धंसात्तेनां ते वारये विषम् ॥ १ ॥

परि । द्याम् ऽईव । सूर्यः । अहीनाम् । जनिम । अगमम् । रात्री । जर्गत्ऽइव । अन्यत् । हुंसात् । तेन । ते । वार्ये । विषम् ॥ १ ॥

सूर्यो वामिव अन्तरिक्षमिव अहीनाम् सर्पाणां जनिम् कृत्सनं जनम सर्पकुळम् अहं पर्यागमम् परिप्राप्तवान् अस्मि रात्री जगदिव । 'रात्रेश्चाजसौ' (पा ४,१,३१ ) इति ङीप् । यथा रात्रिः स्वकीयेन तमसा कृत्स्नं जगद् व्याप्नोति एवम् हंसात् हन्ति गच्छति व्याप्नोतीति हंस आत्मा तस्माद् अन्यत् कृत्स्नं शरीरं यद् विषं व्याप्नोति हे विपयस्त ते त्वदीयं तद् विषं तेन प्रसिद्धेन भैषज्येन वारये निवारयामि ।

यद् ब्रह्मभिर्यद् देवेविदितं पुरा । यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेनां ते वारये विषम् ॥ २ ॥

यत् । ब्रह्मडभिः । यत् । ऋषिंडभिः । यत् । देवैः । विदितम् । पुरा । यत् । भूतम् । भन्यम् । आसन् ऽत्रत् । तेनं । ते । वार्ये । विषम् ॥ २ ॥

यद् भेषज्यं ब्रह्मभिः मन्त्रेर्बाह्मणेर्वा साध्यं यत् च ऋषिभिः अतीन्द्रियार्थदर्शिभिः अगस्त्यवसिष्ठप्रमुखेः परिज्ञातं यत् च भैषज्यं पुरा पुरातनकाले देवैः इन्द्रादिभिः विदितम् शातं यत् च भूतम् भूतकालावि छन्नं भव्यम् भावि भविष्यत्कालावि छन्नम् आसन्वत् आस्ययुक्तम् । तेनोच्चार्यमाणमन्त्रसहितम् इत्यर्थः । 'पद्दन्' (पा ६,१,६३ ) इत्यादिना आस्यराब्दस्य मतौ आसन् आदेशः। तेन सर्वेण भैषज्येन ते त्वच्छरीरस्थं विषं वारये निवारयामि।

'मध्वा पृञ्जे' <u>नद्यं १:</u>' पर्वता गिरयो मधु । मधु पर्रुष्णी शीपां हा शमास्ने अस्तु शं हदे ॥ ३ ॥

१. वैतु. मंपा. इ. २. रात्री पै १९,४,४.

३. देवैरुदितं पुरा पे १९,४,५.

४. तेन पै. ५. अभि न आपृक्षि पै १९,४,६.

६. नुग्रु : K,Sm; नुग्री ! K.

७. पृष्टीश् पै १९,४,६. ८. °स्ते B,K,Km,R,P,P²,J

मध्यो । पृञ्चे । नृद्युः । पर्वताः । गिरयः । मधुं । मधुं । पर्रुष्णी । शीपीला । शम् । आस्ते । अस्तु । शम् । हृदे ॥ ३ ॥

मधु मधुरं विषहरम् असृतम् आ पृष्ठे आ समन्तात् त्वच्छरीरे संपृक्तं करोमि। पृची संपर्के । नद्यः गङ्गाद्याः पर्वताः हिमवदाद्या महाशैळाः गिरयः पर्यन्तपर्वताश्च विषहरं मधु त्वच्छरीरे आसिश्चन्तु इति विशेषतो विषहरत्वात् प्रार्थ्यते । पर्हणी नाम नदी शीपाळा शौपाळः शैवाळं तद्यक्ता। मत्वर्थीयः अकारः। ईदशी परुष्णी नाम नदी मधु आसिश्चतु । ईदशं मधु विषहरम् असृतम् आस्ने आस्याय शम् सुखकरम् अस्तु । पूर्ववद् आस्यशब्दस्य आसन् आदेशः। हदे हृदयाय च शम् सुखकरम् अस्तु ।

#### इति पष्टकाण्डे द्वितीयानुवाके प्रथमं स्कम्।

'नमो देववधेभ्यः' (अ ६,१३) इति तृचेन जयकामः स्वसेनां परितः प्रतिदिशम् उप-स्थानं कुर्यात् । '''नमो देववधेभ्यः' इत्युपतिष्ठते" (कौस् १४,२५) इति हि सूत्रम् ।

तथा वैश्यस्य संग्रामजयार्थं प्रहरणोद्यतान् शत्रून् पश्यन् एनं तचं जपेत्।

तथा अनेनैव तचेन आज्यहोमं सक्तुहोमं धनुरिध्मेऽग्नौ धनुःसमिदाधानं शरेध्मे शरसमिदाधानं संपातिताभिमन्त्रितधनुःप्रदानं च कुर्यात्।

'''नमो देववधेभ्यः' (अ ६,१३) इत्यन्वाह । वैश्याय प्रदानान्तानि" (कौसू १५,६;७) इति हि सूत्रम् ।

तथा अनेनैव त्चेन सर्पवृश्चिकादिभयनिवृत्तिकामः 'येस्यां स्थ' (अ ३,२६) इत्यत्रोक्तानि अभिमन्त्रितसिकताप्रक्षेपणादीनि गुङ्कचीहोमान्तानि कर्माणि कुर्यात् । सूत्रं च तत्रैव उदाहृतम् ।

तथा आवसथ्याधाने क्रव्याच्छमनानन्तरं गृहम् आगत्य अनेन तृचेन आज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि— 'ये अग्नयः' ( अ ३,२१ ), 'नमो देवबधेभ्यः' ( अ ६,१३ ), 'अग्नेऽ-भ्यावर्तिन्' (मा १२,७) इत्यादि ( कौसू ७२,१३ )।

तथा अनेन तृचेन ब्राह्मणायुधधारणदेवताप्रतिमानर्तनहस्तनाद्यद्भुतेषु तच्छा न्त्यर्थम् आज्यहोमं कुर्यात् । सूत्रितं हि — 'अथ यत्रैतद् ब्राह्मणा आयुधिनो भवन्ति' इति प्रक्रम्य 'मा नो विदन्' (अ १,१९), 'नमो देववधेभ्यः' (कौस् १०४,१-३) इति ।

तथा यश्चे वशापुरोडाशादिहविःषु काकोलूकश्वादिभिर्दूषितेषु सत्सु तत्प्राय-श्चित्तार्थम् अनेन तृचेन आज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि — "अथ यत्रैतद् वपां वा हवींषि वा वयांसि द्विपदं चतुत्र्यदं वाभिमृश्य गच्छेयुः" 'ये अप्रयः', 'नमो देववधेभ्यः' इत्येताभ्यां सूक्ताभ्यां जुहुयात् । सा तत्र प्रायिश्वित्तः" (कौस् १२३,१;२) इति ।

१. वैतु. मंपा. द्र. २. शापाला S'. ३. अवगच्छेयुः Bl.

'अस्थिसंसम्' (अ ६,१४) इति तृचेन श्रेष्मभैषज्यकर्मणि संपातिताभिमन्त्रितवृक्षरा-कलेन सह व्याधितम् अवसिञ्चेद् मार्जयेद् आचामयेच्च । "' 'अस्थिसंसम्' इति शक्षेत्रन अप्सु ' संपातवतावसिञ्चिति'' ( कौसू २९,३० ) इति ।

नमी देववधेभ्यो नमी राजवधेभ्यः । अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमीडस्तु ते ॥ १ ॥

नर्मः । देव्ऽत्रधेभ्यः । नर्मः । राज्ऽव्धेभ्यः । अयो इति । ये । विश्यानाम् । वधाः । तेभ्यः । मृत्यो इति । नर्मः । अस्तु । ते ॥ १ ॥

देववधेभ्यः देवानाम् इन्द्रादीनां वधाः हननसाधनानि आयुधानि । तेभ्यो नमोऽस्तु । यथा तेऽस्मान् परिहरन्ति तथा तांस्तोषयाम इत्यर्थः । 'नमःस्विस्ति' (पा २,३,१६) इति चतुर्था । यद्वा हे मृत्यो तुभ्यं नमोस्तु । कस्माद्धेतोः । देववधेभ्यः देवकृतहननेभ्यो रक्षणात् । 'भीत्रार्थानाम्' (पा १,४,२५) इति पञ्चमी । 'हनश्च वधः' (पा ३,३,७६) इति करणे भावे वा अप्प्रत्ययः तत्संनियोगेन वधादेशश्च । तस्य च अन्तोदात्तत्वाद् उदात्तनिवृत्तिस्वरेण अप उदात्तत्वम् । तथा राजवधेभ्यः राज्ञः संवन्धिभ्य आयुधेभ्यो नमोऽस्तु । अथो अपि च विस्यानां वैदयजातीयानां ये वधास्तिभ्यश्च हे मृत्यो ते तुभ्यं च नमोऽस्तु । देववधादीन् अस्मत्तः परिहरेत्यर्थः ।

नर्भस्ते अधिवाकार्य परावाकार्य ते नर्मः । सुमृत्ये सृत्यो ते नमी दुर्मृत्ये ते इदं नर्मः ॥ २ ॥

नर्मः । ते । अधिऽवाकार्य । प्राऽवाकार्य । ते । नर्मः । सुऽमृत्ये । मृत्यो इति । ते । नर्मः । दुःऽमृत्ये । ते । इदम् । नर्मः ॥ २॥

हे मृत्यो ते तव संविन्धिने अधिवाकाय अधिवचनं पक्षपातेन वचनम् तत् कुर्वते शोभनाय दूताय नमः! तथा ते त्वदीयाय परावाकाय पराभवस्य वक्त्रे पराभववचनायैव वा नमोऽस्तु। हे मृत्यो ते तव समत्यै शोभनाये अनुग्रहात्मिकाये बुद्धयै नमोऽस्तु। ते तव संविन्धिन्यै दुर्मत्यै निग्रहवुद्धयै इदं क्रियमाणं नमोऽस्तु।

नर्मस्ते यातुधानेभ्यो नर्मस्ते भेषुजेभ्यः । नर्मस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यं इदं नर्मः ॥३॥

<sup>9.</sup> अप्टिस्वटे Bl. २. विष्याणां A,B; विश्वानां पै १९,५,१ [मूको.]. ३. मृत्यो इति P. ४. मूलेंभ्यो सात².

नर्मः । ते । यातुऽधानेभ्यः । नर्मः । ते । भेषजेभ्यः । नर्मः । ते । मृत्यो इति । मूलेभ्यः । ब्राह्मणेभ्यः । इदम् । नर्मः ॥ ३॥

हे मृत्यो ते तव संविन्धभ्यो यातुधानेभ्यः पीडाकरेभ्यो नमोस्तु । ते तव संविन्धभ्यो भेषजेभ्यः रक्षाकरेभ्यश्च नमः । हे मृत्यो ते तव संविन्धभ्यो मूलेभ्यः मूलवलभूतेभ्यः पुरुषेभ्यो नमोस्तु । तथा ब्राह्मणेभ्यः शापानुष्रहसमर्थभ्यो वेदवि द्भ्यः इदं नमोस्तु ।

अस्थिसं 'पेरुसंसमास्थितं' हृदयाम्यम् । बलासं सर्वं 'नाशयाङ्गेष्ठा' यञ्च पर्वेसु ॥ १॥

अस्थिऽस्रंसम् । प्रःऽस्रंसम् । आऽस्थितम् । हृद्युऽआम्यम् । बुलासम् । सर्वम् । नाश्य । अङ्गेऽस्थाः । यः । च । पर्वऽसु ॥ १ ॥

अस्थिलंसम् श्लेष्मरोगेण अस्थनां स्रंसनम् । पहलंसम् पहणां पर्वणां शरीरा-वयवसंधीनां स्रंसनम् । आस्थितम् समन्तात् शरीरं व्याप्य स्थितं हृदयामयम् श्लेष्मकृतं हृद्रोगम् । ईदृशं सर्वम् बलासम् बलम् अस्यिति क्षिपतीति वलासः कास्थ्यासात्मकश्लेष्मरोगः तं नाशय । अनुष्ठेयार्थः संवोध्यते । यश्च बलासः अङ्गेष्ठाः हस्तपादाद्यङ्गेऽवस्थितः । यश्च पर्वसु तत्संधिषु आश्रितः । तं बलासम् इति संबन्धः।

निर्बेलासं बलासिनः क्षिणोर्मि मुष्करं यंथा। छिनद्म्यंस्य बन्धंनं मूर्लमुर्वार्वा ईव ॥ २॥

निः । बुलासम् । बुलासिनीः । क्षिणोमि । मुष्करम् । यथा । छिनाद्वी । अस्य । बन्धनम् । मूलीम् । उर्वार्वाः ऽईव ॥ २ ॥

बलासनः ऋष्मरोगिणः पुरुषस्य बलासम् ऋष्मरोगं निः निःशेषेण क्षिणोमि क्षयं प्रापयामि । तत्र दृष्टान्तः— पुष्करम् इति । महाह्रदे प्ररूढं पुष्करं यथा समूलम् उच्छिद्यते तथा व्याधितशरीरात् तं रोगं समूलम् उन्मूलयामीत्यर्थः । एतदेव विवियते — अस्य रोगस्य वन्धनम् शरीरसंश्लेषनिमित्तं मूलं छिनिद्य । यथा उर्वावाः कर्कट्याः फलस्य परिपकस्य वृन्तं स्वयमेव विश्लिष्टं भवति तद्वत् । रोगनिदानम् अनायासेन विश्लेषयामीत्यर्थः । 'उर्वाह्मिमव वन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय' (ऋ ७,५९,१२) इति हि मन्त्रान्तरम् ।

पर्रः संस° A,E²,O,RW. परिसंसमास्थिदम् पै १९,१३,७ [मूको.].
 कृणोिम पै १९,१३,८.
 पुष्करं पै.
 मूलमुल्वार्वा यथा पै.
 वैतु. मंपा. द्र.
 उत्सिद्य° S'.
 कर्क्याः S'.

निर्धेलासेतः प्र 'पंताशुंगः शिशुको यंथा' । अथो इटं इव हायुनोपं द्वाधवीरहा ।। ३॥

निः । बलास् । इतः । प्र । प्त । आशुंगः । शिशुंकः । यथा । अथो इति । इटेःऽइव । हायनः । अपे । द्वाहि । अवीरऽहा ॥ ३ ॥

हे वलास इतः अस्मात् शरीराद् निध्यात निष्क्रम्य प्रकर्षेण दूरं गच्छ । यथा येन प्रकारेण आशुंगः आशुगामी शुशुकः एतत्सं हो मृगो दूरं धावति तद्रद् गच्छ । अथो अपि च इत इव हायनः गतः संवत्सरो यथा न पुनरावर्तते तथा अवीरहा अस्मदीयानां वीराणाम् अहन्ता सन् अप द्राहि अपक्रम्य कुत्सितां गतिं गच्छ । द्रा कुत्सितायां गताविति धातुः।

इति षष्ठकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'उत्तमो असि' इति तृचेन पुष्टिकामः पालाशमणि वासितं कृत्वा संपात्य अभि-मन्त्र्य वध्नीयात्। '' 'उत्तमो असि' (अ ६,१५,१) इति मन्त्रोक्तम्। 'अक्षितास्ते' (अ ६,१४२,३) इति यवमणिम् '' (कौस् १९,२६;२७) इति कोशिकसूत्रम्।

'आवयो अनावयो<sup>४</sup>' (अ ६,१६) इति चतुर्ऋचेन अक्षिरोगभैपज्ये सार्पपतैलेन संपातितं सर्पपकाण्डमणिम् अभिमन्त्र्य रोगार्तस्य वध्नीयात्।

तथा अनेन चतुर्ऋचेन आज्यं हुत्वा सर्वपकाण्डं संपात्य सार्वपतैलेन अभ्यज्य अभिमन्त्रय वध्नीयात्।

तथा अनेन चतुर्ऋचेन सार्षपतैलेन भृष्टं सर्षपपत्रशाकं चक्ष्रोगग्रस्ताय प्रयच्छेत्।

तथा चत्वारि शाकवृक्षफलानि अभिमन्त्रय व्याधिताय प्रयच्छेत्। तथा मूलक्षीरम् अभिमन्त्रय व्याधितस्य अक्षिणी अञ्ज्यात्। तथा अनेन चतुर्ऋचेन मूलक्षीरं संपात्य अभिमन्त्रय भक्षयेत्।

सूत्रितं हि— '' 'आवयो' (अ ६, १६) इति <sup>६</sup>सार्षपतैलसंपातं वन्नाति । काण्डं प्रलिप्य । पृक्तं शाकं प्रयच्छति । चत्वारि शाकफलानि प्रयच्छति । क्षीरलेपमङ्क्ते । अश्नाति'' (कौसू ३०, १-६) इति ।

अत्र 'अलसाला' (अ ६,१६,४) इत्यनया ऋचा अन्नस्वस्त्ययनकामः तिस्नः सस्य-वल्लीरभिमन्त्र्य क्षेत्रमध्ये निखनेत् । स्त्रितं हि — "'अलसाला' इत्यन्नभेषजम् । त्रीणि ह्यालाञ्जालाग्राण्युर्वरामध्ये निखनित" (कौस् ५१,१५;१६) इति ।

१. पत सुपणों वसतेरिव पै १९,१३,९. २. अघो पै. ३. °वीरहन् पै. ४. वैतु. मंपा. इ. ५. आवयोरनावयो S'. ६. सार्षपं तै Bl. ७. °लेहमाङ्के Bl. ८. इत्यालभे Bl. ९. सिला Bl.

#### '<u>उत्त</u>मो <u>अ</u>स्योषधी<u>नां</u>' तर्व वृक्षा उपस्तर्यः' । 'उपस्तिरंस्तु† <u>सो</u>र्डस्मा<u>कं</u>‡' यो <u>अ</u>स्माँ अ<u>भि</u>दासंति ॥१॥

उत्ऽत्मः । असि । ओषंधीनाम् । तर्व । वृक्षाः । उपुऽस्तर्यः । उपुऽस्तिः । अस्तु । सः । अस्माकंम् । यः । अस्मान् । अभिऽदासंति ॥ १ ॥

हे पलाशवृक्ष मण्युपादानभूत त्वम् ओषधीनाम् । ओषः पाकः एषु धीयते इति ओषधिशब्देन स्थावरमात्रं विविक्षितम् । स्थावराणाम् ओषधिवनस्पतीनाम् उत्तमः उत्कृष्टः असि सोमपणोंद्भवत्वात् । 'तृतीयस्याम् इतो दिवि सोम आसीत्' इति प्रक्रम्य तैत्तिरीयके समाम्नातम् — 'तस्य पर्णम् अच्छियत । तत् पर्णोऽभवत् । तत् पर्ण-स्य पर्णत्वम्' (तैव्रा १,१,३,१०) । हे पलाशवृक्ष अन्ये वृक्षास्तव उपस्तयः उपासकाः । न्यग्भूता इत्यर्थः । त्वत्प्रसादाद् अस्माकं स तादृशः श्वाः श्वः उपासकः उपश्लीणो भवतु । यः शत्रः अस्मान् अभिदासित उपक्षपयित ।

सर्वन्धुक्चासंबन्धुक्च यो अस्माँ अभिदासंति । तेषां सा वृक्षाणांमिवाहं भूयासम्रत्तमः ॥ २ ॥

सऽबन्धः । च । असंबन्धः । च । यः । अस्मान् । अभिऽदासीते । तेषाम् । सा । वृक्षाणाम्ऽइव । अहम् । भूयासम् । उत्ऽतमः ॥ २ ॥

सवन्धः समानवन्धनः समानजन्मा दायादः । असवन्धः असमानजन्मा असगोत्रजः। य एवमात्मक उभयविधः रात्रुः अस्मान् अभिदासित उपक्षपयित तेषां रात्रूणां मध्ये अहम् उत्तमः उत्कृष्टतमः भूयासम् । तत्र दृष्टान्तः — यथा सा पलाशात्मिका ओषधिः वृक्षाणाम् उत्तमा भवति तद्वद् अहम् उत्तमो भूयासम् इति ।

यथा सोम् ओषंधीनार्म<u>ुंत्त</u>मो ह्विषां कृतः । तुलाञां वृक्षाणांमिवाहं भूयासम्रुत्तमः ॥ ३॥

यथा । सोर्मः । ओर्षधीनाम् । उत्ऽत्मः । हृविषाम् । कृतः । तुलाशां । वृक्षाणाम्ऽइव । अहम् । भूयासुम् । उत्ऽतुमः ॥ ३ ॥

यथा येन प्रकारेण ओषधीनाम् अन्यासां लतानां मध्ये लतात्मकः सोमः उत्तमः

१. त्वर्मुचमास्योषघे ऋ १०,९७,२३ मा १२,१०१. २. उपस्तयः ऋ. मा. ३. उपस्तिरस्माकं भूयाद् पै १९,५,१४. † उपस्तिरस्तु सात²; उपस्तिरस्तु ऋ. मा. ‡ सो १९- स्माकं D,K,K™,S™,V,Cs; कम्पाभावः A,R. ४. °मुत्तमं हविरुच्यते पै १९,५,१६.

उत्कृप्टः हविषाम् च हपुरोडाशादीनां मध्ये कृतः विधात्रा निर्मितः तथा वृक्षाणां मध्ये पठाश इव च अहं सजातानाम् उत्तमो भूयासम् ।

आर्चयो अनांवयो रसंस्त उग्र आवयो । आ ते कर्म्भमंबसि ॥ १॥

आर्बयो इति । अनीवयो इति । रसः । ते । उमः । आव्यो इति । आ । ते । कुरम्भम् । अग्रासि ॥ १ ॥

आवयितः अत्तिकर्मा । तस्माद् औणादिकः कर्मणि उप्रत्ययः । हे आवयो रोग-निवृत्त्यर्थम् अद्यमान सर्षप अनावयो अभक्ष्यमाण सर्षपकाण्ड ते तव रसः तैलात्मकः उपः उद्गूर्णवलः व्याधिनिवर्तनक्षम इत्यर्थः । हे आवयो ते त्वदीयं करम्भप् सार्षपतैल्लिम-श्रभृष्टं तत्पत्रशाकम् आ अद्यसि मन्त्राभिमन्त्रितम् आदाय भक्षयामः । 'इदन्तो मसि' (पा ७,१,४६) इति ।

विहह्यो नामं ते पिता मुदार्वती नामं ते माता। 'स हिनु त्वमंसि यस्त्वमात्मानुमार्वयः॥ २॥

विऽहह्लंः । नामं । ते । पिता । मुद्ध्वती । नामं । ते । माता । सः । हिन् । त्वम् । असि । यः । त्वम् । आत्मानम् । आर्वयः ॥ २ ॥

हे सर्षपशाक ते तव विहंटाख्यः किश्चत् पिता जनकः। नामशब्दः प्रसिद्धौ। मदावती नाम ते तव माता जननी। स हि स खलु त्वं विनिष्ति न भवसि। यस्त्वम् आत्मानम् आत्मीयं स्वरूपं पत्रादिकम् आवयः पुरुषेण भक्षितमकरोः। प्रशस्तमातापितृजन्यत्वाद् आत्मनो हानि प्राप्यापि परोपकारपरो भवसीत्यर्थः।

तौविछिकेऽवेछयावायमैछब ऐलयीत् । बुभुश्चं बुभुकंर्ण्थापेहि निराल' ॥ ३॥

तौर्विलिके । अर्व । <u>इल्</u>यु । अर्व । <u>अयम् । ऐल्</u>बः । <u>ऐल्य</u>ित् । बुभुः । चु । बुभुऽर्कर्णः । चु । अर्प । <u>इहि</u> । निः । आल् ॥ ३॥

हे तौविलिके एतन्नामिके रोगनिदानभूते पिशाचि अवलय अवाङ्मुखम् अस्मद्रोगं प्रेरय। इल प्रेरण इति धातुः। अयम् ऐलवः एतत्संज्ञः तत्कृतश्चक्षुर्गतो रोगविशेषः प्रेरय। अवस्ताद् गच्छतु। तस्मादेव धातोश्छान्दसो लुङ्। 'नोनयितिष्वनयित' (पा ३,१, अवैलयीत् अवस्ताद् गच्छतु। तस्मादेव धातोश्छान्दसो लुङ्। 'नोनयितिष्वनयित'

अ-८३

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. इ. २. °वयो पे १९,५,७ सा. ३. करम्भमशीमहि पे. ४. विहल्हो RW.; विह्नलो पे १९,५,८. ५. सिहंनुस्त्वमिस K; सि हि न त्वमिस RW. ६. निराशल RW; विह्नलो ए १९,५,८. ५. सिहंनुस्त्वमिस K; सि हि न त्वमिस RW. ६. निराशल RW; विह्नलो ए १. ७. तु. W; वैतु. शंपा. D² ईल्यु. ८. पुठ्वः P². ९. °मुखी° S′.

५१) इत्यादिना चङः प्रतिषेधः । इयन्तक्षण' (पा ७,२,५) इत्यादिना सिचि वृद्धिनि-पेधः । बभुश्च बभुक्षणश्च एतत्संज्ञाबुभाविप रोगहेतू तस्माद् रोगिणः पुंसो निर्गच्छताम् । निराले एतत्संज्ञ रोग त्वमिप अपैहि अपगच्छ ।

# <u>अल्सालांसि पूर्वी 'सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीलागल्सालां ॥ ४ ॥</u> अल्सालां । असि । पूर्वी । सिलाञ्जाला । असि । उत्तरा । नीलागलसालां ॥ ४ ॥

अलसालेत्याद्यास्तिस्नः संज्ञास्तिस्तृणां सस्यवल्लीनाम्। तत्र अलसाला नाम काचित् सस्यविशेषस्य मञ्जरी। सा प्रथममुपादीयमानत्वात् पूर्वा। 'शलाज्ञाला-ख्या तु सस्यमञ्जरी उत्तरा अपरा पद्यादुपादीयमानत्वात्। नीलागलसालाख्या तु तृतीया तयोर्मध्यवर्तिनी।

#### इति द्वितीयेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

'यथेयं पृथिवी मही' (अ ६,१७) इति तृचेन गर्भदंहणकर्मणि धनुज्याँ त्रिरुद्यथ्य \*स्त्रियं बभ्नीयात्\*।

तथा अनेन तृचेन क्षेत्रमृत्तिकाम् अभिमन्त्र्य प्रत्यृचं गर्भिणीं प्राशयेत् । कृष्ण-सिकता अभिमन्त्र्य गर्भिण्याः शयनं परिकिरेद् वा ।

तथा जम्भग्रहणेऽपि तच्छान्त्यर्थम् अनेन तचेन धनुर्ज्यावन्धनादीनि कर्माणि कुर्यात्।

यद् आह कोशिकः — '' 'ऋधङ्मन्त्रः' (अ ५,१,१) इत्येका 'यथेयं पृथिवी' (अ ६, १७), 'अच्युता' इति गर्भदंहणानि । जम्भगृहीताय प्रथमावर्जं ज्यां त्रिहद्प्रथ्य बन्नाति । लोष्टान् अन्तृचं प्राशयति । स्यामसिकताभिः शयनं परिकिरति'' (कौस् ३५,१२-१५) इति ।

'ईर्ब्याया ध्राजिम' (अ ६,१८) इति तृचेन स्त्रीविषयेष्यांनिवृत्त्यर्थम् ईर्प्यांपेतं दृष्ट्वा जपेत्। तस्यैव भिक्षां वा प्रयच्छेत् स्पृष्ट्वा वा जपेत्। सूत्रितं हि — "'ईर्ष्याया ध्राजिम' (अ ६,१८), 'जनाद् विश्वजनीनात्' (अ ७,४६), 'वाष्ट्रणाहम्' (अ ७,७८,३) इति "प्रतिजापप्रदाना-भिमर्शनानि" (कौस् ३६,२५) इति ।

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमाद्घे । एवा ते घियतां गर्भो अनु सतुं सर्वितवे ॥१॥

यथा । इयम् । पृथिवी । मुही । भूतानाम् । गर्भम् । आऽद्धे । एव । ते । ध्रियताम् । गर्भः । अनु । सृतुम् । सर्वितवे ॥ १॥

१. वैतु. मंगा. द्र. २. शला S, सा. ३. नीलाग्लसालेति नीलाग्लसाली P,Bp<sup>२</sup>. ४. खिबक्षी S'. ५. 'अच्युता' इति शाखान्तरीयस्कम् दा.; 'अच्युता द्यी:' (कौसू ९८,२) इति सूक्तम् के. ६. प्रथमावर्जेर् S'. ७. °पः प्र° Bl.

यथा मही महती इयं परिटश्यमाना पृथिवी भूतानां भूतजातानां प्राणिनां गर्भम् आदये धारयति । पार्थिवशरीरोपादानभूतं गर्भं दशमासावधि विभर्तीत्यर्थः । हे नारि ते तव गर्भः एव एवं भ्रियताम् गर्भाशये धृतः स्थिरो भवतु । कियत्पर्यन्तम् इत्याह — अनुस्त्रम् इति । दशमासभरणेन अनुस्त्रम् अनुप्राप्तप्रसवं तं गर्भं सवितवे प्रसवितं प्रजनियतुम् । पूङ् प्राणिगर्भविमोचने । अस्मात् तुमर्थं तवेन्प्रत्ययः ।

'यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् । एवा० ॥२॥ यथा । इयम् । पृथिवी । मही । दाधार । इमान् । वनस्पतीन् । एव ।०॥२॥

'यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान गिरीन । एवा ० ॥ ३ ॥ यथा । इयम । पृथिवी । मही । दाधार । पर्वतान् । गिरीन् । एव ।०॥३॥

मही महती पृथिवी इमान् परिदृश्यमानान् वनस्पतीन् वृक्षान् दाधार स्थिरं धार-यति । तथा पर्वतान् महाशैलान् गिरीन् । गिरयस्तत्पर्यन्तवर्तिनः शिलोच्चयाः । तान् सर्वान् दाधार स्थिरं धारयति । यथा एतद् उक्तं सर्वं पृथिव्या स्थिरं धार्यते एव एवम् हे नारि ते त्वदीयो गर्भः ध्रियताम् इत्यादि पूर्ववद् योजना ।

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जर्गत् । एवा ० ॥ ४ ॥ यथा । इयम् । पृथिवी । मही । दाधार । विऽस्थितम् । जर्गत् । एव ।० ॥ ४ ॥

मही महती इयं पृथिवी विष्ठितम् विविधम् अवस्थितं चराचरात्मकं जगद् यथा येन प्रकारण दाधार स्वात्मनि धारयति । तुजादित्वाद् अभ्यासदीर्घत्वम् । अन्यद् व्याख्यातम् ।

र्द्धवर्षिया भ्राजि प्रथमां रैप्रथमस्यो उतापराम् । अग्निं हेद्वय्ये १ शोकं तं ते निर्वीपयामसि ॥ १॥

र्डुर्घ्यायाः । घ्राजिम् । प्रथमाम् । प्रथमस्याः । उत । अपराम् । अग्निम् । हृद्य्यम् । शोर्कम् । तम् । ते । निः । वापयामसि ॥ १॥

ईर्घ्यायाः । स्त्रीविषया अक्षमा अत्र ईर्घ्या मैनामन्यो द्राक्षीत् इत्येवंरूपा । तस्या ईर्घ्यायाः भ्राजिम् । भ्रज गतौ इत्यस्माद् 'वसिविष' (पाउ ४,१२५) इत्यादिना भावे इञ्प्रत्ययः । वेगयुक्तां गितं प्रथमाम् प्रथमोत्पन्नाम् निर्वापयामसीत्युक्तरत्र संवन्धः । उत तस्याः प्रथमस्याः प्रथमभाविन्या अपराम् अनन्तरोत्पन्नामि तां

१. वैतु. मंपा. द्र. २. सा. द्वितीयां तृतीयां च ऋचं द्वितीयेति, चतुर्थीं च तृतीयेति मत्वा व्याख्याति. ३. अधमां मध्यमामुत पै १९,७,१४. ४. सत्यं पै. ५. हृद्ह्यं १A; हृद्यं १ Km; हृद्यं १ B,Bh,Sm. ६. निर्मन्त्रयामहे पै.

निर्वापयामः शमयामः। हृद्य्यम् हृद्यदाह्कं तत्र भवं कोपाग्नि शोकं च तज्ज-नितम् ईहशं तम् हे ईर्प्यायुक्त पुरुष ते तव सकाशाद् निर्वापयामिस निर्वाप-यामः शमयामः। 'इदन्तो मिस' (पा ७,१,४६) इति।

यथा भूमिर्मृतमंना मृतान्मृतमंनस्तरा । यथोत मुम्रुषो मनं एवेष्योभृतं मनः ॥ २ ॥

यथा । भूभिः । मृतऽर्मनाः । मृतात् । मृतमेनःऽतरा । यथा । उत । मुमुर्षः । मनेः । एव । ईष्योः । मृतम् । मनेः ॥ २ ॥

भूमिः सर्वप्राणिभिरिधिष्ठिता पृथिवी मृतमनाः अपगतमनस्का सती यथा ईर्ष्यां न करोति । यथा च मृतात् त्यक्तप्राणात् रावरारीरादिप मृतमनस्तरा अतिरायेन मृतमनाः पृथिवी भवति । एतेन सर्वक्षेरासहत्वमस्या आविष्कृतं भवति । उत अपि च ममुषः मृतवतः पुरुषस्य मनः तच्छरीराद् अपगतं सत् यथा नेष्यांजनकम् एव एवमेव ईर्ष्याः ईर्ष्यायुक्तस्य स्त्रीविषयकोपयुक्तस्य पुरुषस्य मनः मृतम् विनष्टमस्तु । ईर्ष्यायुक्तस्य निवत्यर्थः ।

'अदो यत् तें' हृदि श्रितं मंनुस्कं पंतायिष्णुकम् । ततंस्तं ईष्यां मुञ्चामि निरूष्माणं दतेरिवं ॥ ३ ॥

अदः । यत् । ते । हृदि । श्रितम् । मृनः ऽकम् । पृत्यिण्णुकम् । ततः । ते । ईर्ष्याम् । मुञ्चामि । निः । अष्मार्णम् । दतेः ऽइवं ॥ ३॥

हे ईर्ष्याग्रस्त पुरुष ते तव हिंदि हृद्ये श्रितम् अवस्थितम् अदः प्रसिद्धं यत् मनः पतियिष्णु अञ्चिष्णु इतस्ततः पतनशीलम् । कम् इति पदद्वयं पदपूरणार्थम् । ततः तस्माद् मनसः ते तव ईर्ष्याम् स्त्रीविषयं कोपं निः निःशेषेण मुञ्चामि अपगम-यामि । तत्र दृष्टान्तः — अप्माणम् इति । यथा दतेः चर्ममय्या भस्त्रिकायाः सका-शात् तन्मध्यवर्तिनमूष्माणं श्वासवद् अन्तःपूरितं वायुं तन्मुखान्निःसारयति कर्मकरस्तद्वद् इत्यर्थः ।

इति द्वितीयेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'पुनन्तु मा' इत्यस्य तृचस्य बृहद्गणे पाठात् शान्त्युदकादौ विनियोगो द्रष्टव्यः।

१. °स्तरां A,B,S<sup>m</sup>; °तराम् Cp; °स्तर K,K<sup>m</sup>,V.
 २. यद् यन्मे पै १९,७,९५.
 ३. तां त पै.
 ४. तु. सा.; वैतु. मूक़ो. वै. च (तु. शंपा.) नृतें°.
 ५. वैतु. मंपा. द्र.

तथा अर्थोत्थापनविद्यशमनकामः मरुद्भयो मान्त्रवर्णिकीभ्यो वा देवताभ्यः क्षिरोदनहोमः आज्यहोमः काशदिविधुवकवेतसाख्या ओषधीरेकस्मिन् पात्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य जलमध्ये अधोमुखं निनयनम् तासामेव काशा-दीनां संपातिताभिमन्त्रितानामण्सु ष्ठावनम् श्विशिरसो मेषशिरसश्च अभिमन्त्रितस्य अण्सु प्रक्षेपणम् मानुषकेशजरदुपानहां वंशाग्रे वन्धनम् तुपसहितम् आमपात्रमभिमन्त्रितोदकेन संप्रोक्ष्य त्रिपदे शिक्ये निधाय अण्सु प्रक्षेपणं च इत्येतानि अभिवर्षणकर्माणि संपातिताभिमन्त्रितघटोदकेन आष्ठावनमवसेचनं च अनेन तृचेन कुर्यात्। 'अर्थमुत्यास्यन्' इति प्रक्रम्य 'अम्बयो यन्ति' (अ१,४), शंभुमयोभ् (अ१,५;६), 'हिरणवर्णाः' (अ१,३३) 'यददः' (अ३,१३) 'पुनन्तु मा' (अ६,१९) इत्यादि 'अभिवर्षणावसेचनानाम्' (कौस् ४१,८-१४) इत्येतदन्तं सूत्रमत्र द्रष्टव्यम्।

तथा सवयज्ञेषु अनेन त्वेन यजमानपत्नी पुत्रान् प्रोक्षेत् । 'पिवित्रैः संप्रोक्षितिर'
(कौसू ६१,५) इति हि सूत्रम् । अत्र पवित्रशब्देन (पुनन्तु मा', 'वायोः पृतः (अ ६,५२) इति स्कानि विवक्षितानि ।

तथा पवित्रसवे अनेन तचेन निरुप्तहविरिममर्शनसंपातादीनि कर्माणि कुर्यात्। '''पुनन्तु मा देवजनाः' इति रपवित्रं कृसरम् (कौस् ६६,१६) इति हि सूत्रम्।

तथा दीक्षायाः दर्भिपञ्जूलैः पूयमानो यजमानः एतं तृचं जपेत्। "'पुनन्तु मा' (अ ६,१९) इति पाव्यमानः" (वैताश्री ११,१०) इति हि वैतानं सूत्रम्।

सीत्रामण्यां 'पुनन्तु मा' इत्ययं तृचः आसिच्यमानशतातृण्णां नुमन्त्रणे विनियुक्तः। " 'पुनन्तु मा', 'गिरावरगराटेषु' (अ ६,६९), 'यद्गिरिषु' (अ ९,१,१८) इति शतातृण्णाम् अासिच्यमानाम् " (वैताश्रौ ३०,१३) इति हि वैतानं सूत्रम्।

'अम्नेरिवास्य दहतः' (अ ६,२०) इति तृचेन पित्तज्वरभैषज्ये दावाग्नौ ताम्रस्रुवेण आज्यं हुत्वा व्याधितस्य सूर्धिन संपातान् आनयेत्। "'अम्नः' इत्युक्तं दावे' (कौस् ३०,७) इति हि सूत्रम्।

पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनेवो धिया । पुनन्तु ''विक्वो †भूतानि'' ''पर्वमानः पुनातु ‡मा'' ॥ १॥

१. बन्धनं कृत्वाभिमन्त्र्याधोधनुं S'. २. संप्रोक्षनते Bl. ३. शब्दे S'. ४. पूतोति S'. ५ पित्रज्ञकुसरम् S'.; कृशरम् Bl. ६. तृणा S'. ७. तृणाम् RG. ८. मां ऋ ९,६७,२७. ९. वसंवो ऋ.; मनसा मा १९,३९. १०. धियः मा. ११. विश्वं आयवंः तैज्ञा १,४,८,१. † भूतां मा मै ३,११,१०. १२. जातंवेदः पुनीहि (पुनाहिं मै.) मां ऋ. मा. मै. ‡ माम् पै १९,७,११.

पुनन्तुं । मा । देवऽजनाः । पुनन्तुं । मर्नवः । धिया । पुनन्तुं । विश्वां । भूतानिं । पर्वमानः । पुनातु । मा ॥ १॥

देवजनाः देवजातीया मा मां पुनन्तु शोधयन्तु । तथा मनवः मनुष्यजातीयाः धिया बुद्ध्या कर्मणा वा मां पुनन्तु । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भूतानि मां पुनन्तु । यश्च अन्तिरिक्षे पवमानः गच्छन् वायुः सोऽपि मां पुनातु । यहा दशापवित्रेण शोध्यमानः सोमः पवमानः । स च स्वात्मानिमव अस्मान् शोधयतु ।

पर्वमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षांय जीवसे । 'अथों अरि्ष्टतांतये' ।। २ ।।

पर्वमानः । पुनातु । मा । क्रत्वे । दक्षीय । जीवसे । अथो इति । अरिष्टऽत्तितये ॥ २ ॥

पवमानः सोमः मा मां पुनातु शोधयतु पापविनिर्मुक्तं करोतु । किमर्थम् । किले कतवे कर्मणे दक्षाय बलाय । यद्वा कतुदक्षराब्दाभ्यां प्राणापानो विविक्षितो । 'प्राणो वै दक्षोऽपानः कतुः' (तै २,५,२,४) इति श्रुतेः । तयोः प्राणापानयोः शरीरे अवस्थानार्थं जीवसे तद्धेतुकजीवनार्थं च पुनात्विति संवन्धः । अथो अपि च अरिष्टतातये । रिष्टं हिंसा तदभावः अरिष्टं तस्य करणाय । 'शिवशमरिष्टस्य करे' (पा ४,४,१४३) इति करणेऽथें तातिल्प्रत्ययः।

उभाभ्यां देव सवितः पृवित्रेण स्वेनं च । ैअस्मान् पुनीहि चक्षंसे ।। ३ ॥

ङुभाभ्याम् । देव । सुवितः । पुवित्रेण । सुवेन । च । अस्मान् । पुनुष्टि । चक्षसि ॥ ३ ॥

हे सिवतः सर्वस्य प्रेरक हे देव पवित्रेण पवनसाधनेन त्वदीयेन तेजसा सवेन प्रस्वेन त्वत्प्रेरणेन च आभ्याम् उभाभ्याम् अस्मान् पुनीहि शुद्धान् कुरु। किमर्थम्। चक्षसे। चिष्टः पश्यतिकर्मा। दर्शनाय। ऐहिकामुष्मिकसकलसुखसाक्षात्कारार्थमि-त्यर्थः।

'अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण' उतेर्व मत्तो विलपन्नपायित । अन्यमुस्मिद्दिच्छतु कं चिद्वतस्तपुर्वधाय् नमी अस्तु तुक्मने ॥ १॥

९. वैतु. मंपा. द्र. २. ज्योक् च सूर्यं दशे पै १९,७,१२. ३. मां पुनीहि (मै. पुनाहि) विश्वतः ऋ ९,६७,२५ मा १९,४३ मै ३,११,१०; द्दं ब्रह्मं पुनीमहे तैवा १,४,८,२. ४. अग्निरिव प्रसर्गोऽस्य शुन्मिण पै १९,१२,१०. ५.  $^{\circ}$ पुर्मवाय पै.

अग्नेः ऽइवं। अस्य । दर्हनः । एति । शुष्मिणेः । उतऽईव। मृत्तः ! विऽल्पेन् । अपे। अयति । अन्यम् । अस्मत् । इच्छुतु । कम् । चित् । अृत्रतः । तपुंः ऽवधाय। नर्मः । अस्तु । तुक्मेने॥ १॥

आर्द्रम् अनार्द्रं च सर्वं दहतः दावात्मकस्य अमेरिव कृत्स्नम् अङ्गं दहतः शुष्मिणः शोषकवलयुक्तस्य अस्य ज्वरस्य दाहः एति कृत्स्नम् अङ्गं व्यामोति। उत अपि च मत इव उन्मत्त इव आत्मानं विस्मृत्य विलपन् विविधं प्रलापं कुर्वन् तेन ज्वरेण अपायित अपगच्छिति अस्माल्लोकात् प्रेति। ईदशः प्रवलः पित्तज्वरः अस्मत् अस्मत्तः अन्यं कंचित् कमिप अन्नतः अवतं \* विभक्तिव्यत्ययः । सदाचारहीनं पुरुषम् इच्ल्तु प्राप्नोतु। उक्तं हि—

'व्रतोपवासैर्येविं णुर्नान्यजन्मिन तोषितः। ते नरा मुनिशार्दूल ब्रहरोगादिभागिनः॥' **इति।** 

तपुर्वधाय तपुरताप एव वधः हननसाधनम् आयुधं यस्य स तथोक्तः तस्मै तक्मने क्रच्छूजीवननिमित्ताय ज्वराभिमानिदेवाय नमोऽस्तु नमस्कारो भवतु । अनेन नमस्कारेण तुष्टः सन् अन्यत्र अपसर्पत्वित्यर्थः । तिक क्रच्छूजीवने । अस्माद् औणादिको मनिन् ।

नमीं रुद्रायु नमीं अस्तु तुक्मने नमो राज्ञे वर्रुणाय त्विपीमते। नमीं दिवे नर्मः पृथिव्यै नम् ओर्पधीभ्यः॥ २॥

नर्मः । रुद्रार्य । नर्मः । अस्तु । तुक्मने । नर्मः । राज्ञे । वर्रुणाय । त्विषि ऽमते । नर्मः । ट्वि । नर्मः । पृथिव्ये । नर्मः । ओर्षधीभ्यः ॥ २ ॥

ह्राय रोदयित उपतापेन अश्रृणि मोचयतीति हृद्रो ज्वराभिमानी देवः। 'रोदेणिछक् च' (पाउ २,२२) इति रक्ष्रत्ययः। तस्मै हृद्राय प्रथमं नमोऽस्तु तक्मने ज्वराय च नमोऽस्तु। त्विषीमते दीप्तिमते राज्ञ स्वामिने तत्तत्प्राणिकृतपापानु-रोधेन निश्रह्कारिणे वहणाय नमोऽस्तु। तथा दिवे द्युलोकाय नमः पृथिव्ये च नमः। द्यावापृथिव्यो हि कृत्सनस्य भूतजातस्य मातापितरौ तस्मात् तयोर्नमस्कारः कृतः। ओषधीभ्यः पृथिव्याम् उत्पन्नाभ्यो बीह्यादिभ्यो नमोऽस्तु। ओषधसेवया पथ्यक्रमेण च आरोग्यम् उपजायत इत्योषधीनां नमस्कारः।

अयं यो अभिशोचिष्णुर्विश्वां हिपाणि हरिता कृणोपि । तस्मै तेऽहुणायं वुभ्रवे नर्मः कृणोमि वन्यांय तुक्मने ॥ ३॥

<sup>1.</sup> वधाय S'. २. यमाय पै १९,१२,११. ३. मृत्यवे पै. ४. °षध° नास्ति S'. ५. हरितान् पै. ६. कृणोति पै.

अयम् । यः । अभिऽशोचायिष्णुः । विश्वा । रूपाणि । हरिता । कृणोषि । तस्मै । ते । अरुणायं । वृभ्वे । नर्मः । कृणोमि । वन्याय । तुक्मने ॥ ३॥

अयम् आपरोक्ष्येण अनुभूयमानः अभिशोचियणः अभितः सर्वतः कृत्स्नम् अङ्गं सर्वेषु अङ्गेषु शोचयन् शोकम् उत्पादयन्। शुच शोके । 'णेरछन्दिस' (पा ३,२,१३७) इति इष्णुच्प्रत्ययः। ईदृशो यः पित्तज्वरः विश्वा विश्वानि सर्वाणि ह्पाणि हिता हिरतानि रक्तदूषणेन हिरद्रावर्णानि कृणोपि करोति। पुरुषव्यत्ययः। तस्मै अरुणाय अरुणवर्णाय वभवे पीतवर्णाय च वन्याय संसेव्याय तक्मने ते तुभ्यं ज्वराय नमः कृणोमि करोमि।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे पष्टकाण्डे द्वितीयोऽनुवाकः।

तृतीयेऽनुवाके पश्च स्कानि । तत्र 'इमा यास्तिहाः' (अ ६,२१) इति आद्यं स्कम् । तत्र आद्येन तृचेन केरावृद्धिकामं वृक्षभूमिजातीषिधिभिः अवज्वािळतोदकेन वा विभीत-ककाथोदकेन वा हरिद्राकाथोदकेन वा अभिमन्त्रितेन उषःकाळे अवसिश्चेत् । सूत्रितं हि—"'इमा यास्तिहाः' इति वृक्षभूमौ जाताज्वाळेनीवनक्षत्रेवसिश्चिति" (कौस् ३०,८) इत्यादि ।

'क्रणं नियानम्' इति तृचेन उदरतुन्दादिभैषज्यार्थं चित्तिप्रायश्चित्त्याद्योषैधि-सित्तम् उदकम् अभिमन्त्र्य तेनोदकेन ज्याधितमवसिश्चेत्।

तथा तिसमन्नव भेषज्यकर्मणि मरुद्भयो मान्त्रवर्णिकीभ्यो वा देवताभ्यः क्षीरौदनहोमम् आज्यहोमम् चित्त्याद्योषैधीरेकिस्मन् पात्रं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य जलमध्ये
अधोमुखं निनयनम् चित्यादीनां संपातिताभिमन्त्रितानाम् अप्सु प्लावनम् श्विश्वरसो
मेषशिरसश्चाभिमन्त्रितस्य उदके प्रक्षेपणम् मानुषकेशजरदुपानहां वंशाग्रे वन्धनम् 
तुषसहितम् आमपात्रम् अभिमन्त्रितोदकेन संप्रोक्ष्य त्रिपदे शिक्ये निधाय अप्सु
प्रक्षेपणं च इत्येतान्यभिवर्षणकर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि—"'कृषं नियानम्' (अ६,२२),
'सस्तुषीः (अ६,२३) इत्योषध्याभिश्च्योतयित् । माहतानाम् अप्ययः" (कौस् ३०,११;१२)
इति। अस्य तृचस्य अपां सूक्तेषु पाठाद् आप्लावनादौ विनियोगः।

इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिंरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं भेषुजं सम्रं जप्रभम् ॥ १॥

<sup>9.</sup> विज्ञाय S'. २. °लेनावसिञ्ज Bl. ३. °चौष S'. ४. वन्धनं कृत्वाभिमन्त्र्य योधनं S'. ५. °ताभिवर्षण S'. ६. नास्ति Bl.

हुमाः । याः । तिस्रः । पृथिवीः । तासीम् । हु । भूमिः । उत्रतमा । तासीम् । अधि । त्वचः । अहम् । भेषजम् । सम् । ऊं इति । जुष्रभुम् ॥ १ ॥

इमाः परिदृश्यमानाः तिल्लः त्रित्वसंख्योपेता याः पृथिवीः पृथिव्यः । उपलक्षणमेतत्। पृथिव्याद्यास्त्रयो लोकाः सन्ति । यद्वा पृथिव्याद्यस्त्रयो लोकाः प्रत्येकं त्रिधा मिन्नाः। 'तिल्लो भूमीर्धारयन्' (ऋ २,२७,८), 'त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः' ( ऐत्रा २,१७ ) इत्यादिश्रुतेः । तासां पृथिव्युपलक्षितानां लोकानां मध्ये इयम् अस्मामिरिधष्टिता भूमिः खलु उत्तमा उत्कृष्टतमा ऐहिकफलभोगनिमित्तत्वात् स्वर्गादिफलसाधनयागहोमाद्यनुष्टानहेतु त्वाद्य । तासां पृथिवीनां त्वचः त्विगव उपि वर्तमाना या भूमिः तस्या अधि उपि प्रसृदं भेषजम् व्याधिनिवर्तकम् औषधम् अहं समु जप्रभम् संगृह्णामि । ग्रहेः स्वार्थण्यन्तात् छान्दसे लुङ चिङ रूपम् ।

श्रेष्टमिस भेषुजानां विसिष्टं वीरुधानाम् । सोमो भर्ग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥ २ ॥

श्रेष्टम् । असि । भेषुजानाम् । वसिष्टम् । वीरुधानाम् । सोर्मः । भर्गः ऽइव । योभेषु । देवेषु । वरुणः । यथा ॥ २ ॥

हे हरिद्रादिरूप भेषज अन्येषां भषजानां श्रेष्ठम् प्रशस्यतमम् असि अमोघवीर्य-त्वात्। तथा वीरुधानाम् अन्यासां वीरुधां विसष्ठम् वसुमत्तमं मुख्यम् असि। वीरु-च्छव्दात् टाप् । 'टापं चापि हलन्तानाम्' इति स्मरणात् । तत्र श्रेष्ठये दृष्टान्तः— सोमः इति । यामेषु अहोरात्रभागेषु साध्येषु यथा सोमः चन्द्रमाः भगः सूर्यश्च कालाव-च्छेदहेतुत्वेन प्रशस्तौ तद्वत् श्रेष्ठम् असीत्यर्थः । विसष्ठत्वे दृष्टान्तः— देवेषु इति । यथा देवेषु मध्ये वरुणः वसुमत्तमो मुख्यः तद्वद् इत्यर्थः ।

'रेर्वतीरनांधवः सिषासर्वः सिषासथ । उत स्थ केश्चदंहणीरथों ह केश्ववर्धनीः' ॥ ३ ॥

रेवेतीः । अनिधृषः । सिसासर्वः । सिसास्यः । उत । स्थं । केशुऽदंहणीः । अथो इति । हु । केशुऽवर्धनीः ॥ ३ ॥

हे रेवतीः रेवत्यः रियमत्यो धनवत्य उक्ता ओषधयः । 'रथेर्मतौ बहुलम्' (पावा ६,१,३७) इति संप्रसारणम्। अनाध्यः अनाधृषाः केनचिदिप अहिंसिताः सिषासवः

१. वीरुधानां पै १,३८,२. २. भेषजानाम् पै. ३. यज्ञो पै. ४. रेवती B; रेवतीरनाष्ट्रष्टाः सिषासन्तीः सिषासत् । एताः स्थ के शवर्धनीरथो स्थ के शदंहणीः ॥ पै १,३८,३० ५. स्थ P. ६. वत्य नास्ति S'.

सिनतुम् आरोग्यं दातुम् इच्छन्त्यः यूयं सिषासथ आरोग्यं दातुम् इच्छथं । षणु दाने । अस्मात् सिन 'भरज्ञिषसनाम् (पा ७,२,४९) इति इटो विकल्पनाद् अभावपक्षे 'जनसन-खनां सम्झलोः' (पा ६,४,४२) इति आस्वम् । उत अपि च केशदंहणीः केशानां दार्ह्य-कारिण्यः स्थ भवथ । अथो ह अपि च खलु केशवर्धनीः केशससृद्धिकारिण्यो भवथ । दंहणीर्वर्धनीरिति दंहेर्बृधेश्च करणे ल्युडन्ताद् ङीपि रूपम् ।

# ैक्रुष्णं नियानं 'हर्रयः सुपुर्णा अपो' वसाना दिवसुत् पंतन्ति । त आवेद्यत्रन्त्सदेनाद्दतस्यादिद् 'घृतेर्न' पृथिवीं 'च्यू ∫दुः '॥ १ ॥

कृष्णम् । निऽयानंम् । हर्रयः । सुऽपूर्णाः । अपः । वसीनाः । दिवीम् । उत् । पृतनित् । ते । आ । अववृत्रुन् । सर्दनात् । ऋतस्य । आत् । इत् । घृतेन । पृथिवीम् । वि । ऊदुः ।

कृणम् कृष्णवर्णं नियानम् । नियमेन याति गच्छति अत्र ज्योतिश्चक्रम् इति नियानम् अन्तिरिक्षम् । तत् प्राप्य हरयः हरणशीलाः पार्थिवं कृत्स्नं रसं हरन्तः सुपर्णाः शोभनपतना आदित्यरक्षमयः अपो वसानाः उद्कम् आच्छादयन्तः उद्केन आत्मानम् आवृण्यन्तः दिवम् द्योतमानम् आदित्यमण्डलम् उत् पतन्ति उद्गमनेन प्राप्तुवन्ति । यद्वा कृष्णं नियानम् इति दक्षिणायनाभित्रायम् । तद्धि—'धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्' (भगी ८,२५) इति कृष्णपक्षसंवन्धात् कृष्णं नियानं यागहोमादिनियमयुक्तैः पुरुषेः प्राप्तव्यम् । ईदृशं दक्षिणायनं प्रति उत्तरायणे समाहतरसाः ते सूर्यरक्षमयः ऋतस्य उद्कस्य सदनात् आदित्यमण्ड-लाद् आवश्चन् आवर्तन्ते वृष्ट्यर्थम् आगच्छन्ति । वृतेर्लुङि 'शुद्ध्यो छिं (पा १,३,९१) इति परस्मैपदम् । छान्दसद्यक्लेश्चङ् आदेशः । 'बहुलं छन्दसि' (पा ७,१,८) इति रुडागमः। आदित् अनन्तरमेव शतेन उद्केन ते सूर्यरक्षमयः पृथिवीं व्यूडः विशेषण उन्दन्ति आर्द्रीकुर्वन्ति । श्रूयते हि—'यदा खळ वा असावादित्यो न्यङ् रिहमिभः पर्यावर्ततेऽथ वर्षति' (तै २,४,१०,२) इति । उन्दी क्लेदने इत्यस्मात् छान्दसे लिटि छान्दस उपधालोपः।

पर्यस्वतीः कृणुशाप<sup>१०</sup> ओषंघीः श्विवा<sup>११</sup> यदेज्ञंथा मरुतो रुक्मवक्षसः । ऊजी च तत्रं सुमृतिं चे पिन्वत्<sup>१९</sup> यत्रां नरो मरुतः सिञ्चशा<sup>१३</sup> मधुं॥ २॥

<sup>9.</sup> इच्छतः S'. २. ° दृंहिणीः S'. ३. असिंतवर्णा तै ३,१,११,४. ४. मिहो तै. ५. ° सदंनानि कृत्वादिद् तै.; सदनानि रात्वी काठ ११,९. ६. घृतेर् तै. ७. पृथिवी ऋ १,१६४,४७ तै. मै ४,१२,५ काठ ११,१३ पै १९,२२,१०; द्यावापृथिवी काठ ११,९. ८. न्युंद्यते ऋ तै. मै. काठ. पै.; न्युन्दन् काठ ११,९. ९. उदंति S'. १०. कृणुताप तै ३,१,११,८ पै १९,२२,१. ११. ६मा पै. १२. पिन्वय ते. सा. १३. सिञ्चता A, पै.

पर्यस्वतीः । कृणुथ । अपः । ओषधीः । शिवाः । यत् । एजीय । मुरुतः । रुकमुऽवृक्षसः । ऊर्जम् । च । तत्री । सुऽमृतिम् । च । पिन्वत । यत्री । नुरः । मुरुतः । सिक्चर्य । मधी ॥

हे महतः हक्मवक्षसः हक्मः स्वर्णमयम् आभरणं वक्षःस्थळे येषां तादृशाः सन्तो यूयं यत् यदा एजथ प्रचळथ । एज् कम्पने । तदानीं पयस्वतीः रसवतीः अपः उदकानि ओपधीः च शिवाः सुखकरीः कृणुथ कुरुथ । नरः नेतारः हे महतः यूयं यत्र मधु मधुररसं वृष्ट्युदकं सिञ्चथ वर्षयथ तत्र तिस्मन् देशे ऊर्जं च वळकरम् अन्नं सुमितं च शोभन- वुद्धियुक्तां प्रजां पिन्वथ उदकसेचनेन पोष्यथ ।

उद्युती मुरुत्स्ता इंयर्त वृष्टियी विश्वा निवर्तस्पृणाति ।

एजांति ग्लहां क्रुन्ये व तुन्नैरं तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥ उद्दु प्रुत्तः । मुरुतः । तान् । हुयते । वृष्टिः । या । विश्वाः । निऽवतः । पृणाति । एजाति । ग्लहां । कुन्या ऽइव । तुन्ना । एर्रम् । तुन्दाना । पत्या ऽइव । जाया ॥३॥

हे महतः उदप्रतः उदकस्य प्रेरकान् तान् मेघान् इयर्त प्रेरयत । च्युङ् पुङ् गतौ । अस्मात् कर्तरि किप्। 'उदकस्योदः संज्ञायाम्' (पा ६,३,५७) इति उदकराव्दस्य उद्भावः । इयर्तेति । ऋ गतौ इत्यस्मात् छोट् । 'ततन तनथनारच' (पा ७,१,४५) इति तस्य तवादेशः । जुहोत्यादित्वात् शपः इद्धः । 'अर्तिविषत्योत्त्व' (पा ७,४,७७) इति अभ्यासस्य इत्त्वम्। के पुनस्ते मेघा इति विशिनष्टि — या यदीया येषां मेघानां संवन्धिनी वृष्टिः विस्वा १४ विद्वानि बीहियवादिसस्यानि निवतः निम्नगामिनीर्नदीद्च पृणाति पूरयति । आप्याययतीत्यर्थः । 'उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे' (पा ५,१,११८) इति गमेरर्थे वतिः । यद्वा तान्। वर्णव्यत्ययः। या वृष्टिः उक्तविधा तां वृष्टिं प्रेरयतेत्यर्थः। अपि च गहा गह गह कुत्सायाम् । गह्लयति कुत्सयति भीतिम् उत्पाद्यतीति गह्ला स्तनयि-त्नुरूपा माध्यमिका वाक् । सा एजाति एजतु वृष्ट्यर्थं मेघान् कम्पयतु । एज् कम्पने । अस्मात् लेटि आडागमः।तत्र दृष्टान्तः — कन्येव इति।यथा तुन्ना दारिद्र्यार्दिभिः पीडि-ता कन्या मातापित्रादीन् कम्पयति तद्वद् इत्यर्थः। सा वाग् विशेष्यते — एहम् गन्तारं मेघं प्राप्य तुज्ञाना<sup>९</sup> आभाषमाणा ध्वनन्ती । तुजि आभाषणे । चौरादिकः । यद्वा तुअतिर्दानकर्मा। 'तुजेतुजे य उत्तरे' (ऋ १,७,७) इति हि निगमः। एरुम् गमनशीलम् उदकं तुआना प्रयच्छन्ती । तत्र दृष्टान्तः — पत्येवेति । पत्या सहिता जाया इव सा यथा आभाषते यथा वा दित्सितम् अन्नादिकं प्रयच्छति तद्वद् वृष्ट्युदकस्य प्रदात्रीत्यर्थः। इति तृतीयेऽ नुवाके प्रथमं स्कम्।

<sup>1.</sup> वैतु. मंपा. इ. २. उद्घलतों A,Bh,D,K,P,V,Cs,Cp,P³,M, प १९,२२,१२. ३. मरुत् ते ३,१,११,८. ४. वृष्ट्या यद् विश्वा निवतस्यणाथ पै.; धे ये विश्वे मुरुतों जनन्ति ते. ५. कोशांति ते. ६. गल्हा W, कुह्ना? पै., गदीं ते. ७. का पेर्र ते. ८. तुञ्जाना ते.; तुदाना Km,P²,O,D²,R². ९. ध्लु K,Cp; ध्नु P. १०. तु. सा.; वेतु. P,P²,J,K,Cp याः ११. गल्हां P,P²,J. १२. कुन्याऽईव P,K. १३. तुदाना P². १४. वेतु. पपा. इ.

'सस्तुषीः', 'हिमवतः प्रस्नवन्ति' इति तृचयोः 'पुनन्तु मा' (अ६,१९), 'सस्तुषीः' (अ६,२३), 'हिमवतः प्रस्नवन्ति' (अ६,२४), 'वायोः पृतः पवित्रेण' (अ६,५१) इति वृहद्गणे (कौस् ९,२) पाठात् शान्त्युदकादौ विनियोगः।

अनयोः अपां स्केषु पाठात् आष्ठावनादौ विनियोगः । स्त्रितं हि — 'अवस्थाय व्रजन्ति । अपां स्केराप्छत्य' (कौस् ६८,३८;३९) इति ।

तथा अर्थोत्थापनविद्यशमनकामः आभ्यां तृचाभ्याम् 'पुनन्तु मा' इत्यत्रो-क्तानि क्षीरीदनहचनादीनि कर्माणि कुर्यात्। 'अर्थम् उत्थास्यन्' इति प्रक्रम्य 'पुनन्तु मा' 'सस्रुषीः', 'हिमवतः', 'प्र स्रवन्ति', 'वायोः प्तः पवित्रेण' इत्यादि 'अभिवर्षणावसेचनानाम्' (कौस् ४१,१४) इत्येतदन्तं सूत्रमत्र द्रष्टव्यम्।

तथा 'सम्रुषीः' इत्येकेन तचेन उदरतुन्दादिभैषज्ये 'कृष्णं नियानम्' (अ ६,२२) इति तचोक्तानि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम्।

तथा दर्शपूर्णमासयोः प्रणीताः प्रमुच्यमाना अनेन तृचेन ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'प्रणीता विमुच्यमानाः 'सस्रुषीः' इत्यनुमन्त्रयते" (वैताश्री ४,१४) इति हि वैतानं स्त्रम् ।

'हिमवतः प्रस्नवन्ति' इति तृचस्य शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ आष्ठावनादौ अर्थोत्थाप-नकर्मसु च पूर्वतृचेन सह उक्तो विनियोगः।

तथा ैहृद्यदोषजलोद्रकामलरोगशान्त्यर्थं नद्युदकं प्रवाहानुगुणम् आहृत्य तत्र वलीकतृणानि प्रक्षिप्य अनेन तृचेन अवसिच्य व्याधितम् अवसिश्चेत् मार्जयेत् आचामयेद् वा । सूत्रितं हि — "'हिमवतः' इति स्यन्दमाना अन्वीपम् आहार्य वलीकैः' (कौसू ३०,१३) इति ।

ससुषीस्तद्पसो दिवा नक्तं च समुषीः । 'वरेण्यऋतुरहम्पो देवीरुपं ह्वये ॥ १॥

सुषुः । तत् । अपसः । दिवा । नक्तम् । च । सुसुषीः । वरेण्यऽऋतुः । अहम् । अपः । देवीः । उपं । ह्रये ॥ १ ॥

तत् प्रसिद्धं सर्वप्राणिजीवनात्मकं रूपं समुद्धाः प्राप्तवतीः अपसः अपस्वतीः। मत्वर्थीयस्य लुक्। अपसा जगद्रक्षणकर्मणा युक्ताः दिवा नकं च अहोरात्रोपलिक्षतं कृत्सनं कालम् अविच्छेदेन समुद्धाः सरणशीलाः प्रवहणशीलाः। सृ गतौ। अस्मा-च्छान्दसस्य लिटः कसुः। 'उगितस्य' (पा ४,१,६) इति ङीप्। वसोः संप्रसारणे यण्।

<sup>9.</sup> दृज्यदोषं ज° S'. २. अवसिंच S'. ३. शुंभमाना S'; °नाद् B1. ४. पाठः? तदंपसो W, ऋ १०,९ उद्गीथभाष्यं च. ५. वरेंण्यक्रतु° सात्रे. ६. °हमा खि ३,१३,१. ७. देवीरवंसा खि. ८. हुवे खि.; ब्रुवे पै १९,४,१०, ९. अवच्छे° S'.

ईंदशीः देवीरपः वरेण्यकतुः प्रशस्तकर्मा अहम् उप ह्रये समीपे आह्रयामि । यद्वा उपहवः अनुज्ञा । तां याचामहे इत्यर्थः ।

ओता आर्षः कर्मण्यारिषुञ्चन्तियुतः प्रणीतये । सद्यः 'कृण्युन्त्वेतेवे' ॥ २ ॥ आऽउंताः । आर्पः । कुर्मण्यारः । मुञ्चन्तुं । इतः । प्रऽनीतये । सुद्यः । कृण्युन्तु । एतीवे ॥

कताः संतताः अविच्छेदेन प्रवहन्त्यः । ऊयी तन्तुसंताने । 'श्वीदितो निष्ठायाम्' (पा ७,२,१४) इति इद्प्रतिषेधः । कर्मण्याः लोकिकेषु वैदिकेषु च कर्मसु साधवः । 'तत्र साधः' (पा ४,४,९९) इति यत् । 'ये चाभावकर्मणोः' (पा ६,४,१६८) इति प्रकृतिभावः । ईहद्य आपः इतः अस्मात् सर्वानर्थनिदानात् पापाद् अस्मान् मुझन्तु । किमर्थम् । प्रणीतये प्रकर्षण प्राप्याय फलाय । 'कियाप्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । ताहक् फलं सवः शीघ्रम् एतवे प्राप्तुं कृष्यन्तु उदीरितलक्षणा अव्देवता अस्मांस्तद्हीन् कुर्वन्तु । प्रणीतये इति । प्रपूर्वान्नयतेः कर्मणि क्तिन् । एतवे इति । इण् गतो । 'तुमर्थे सेसेन्" (पा ३,४,९) इति तवेन्प्रत्ययः ।

देवस्यं सिवतुः सवे कभ कृण्वन्तुः मानुंषाः । शं नी भवन्त्वृष 'ओषंधीः शिवाः' ॥ ३ ॥

देवस्य । सृवितुः । सृवे । कर्म । कृष्यन्तु । मार्नुषाः । शम् । नुः । भृवन्तु । अपः । ओषधीः । शि्वाः ॥ ३ ॥

देवस्य द्योतमानस्य सिवतुः सर्वप्रेरकस्य सूर्यस्य सेव प्रेरणे सित मानुषाः मनोरपत्यभूता जनाः कर्म कृष्वन्तु लोकिकं वैदिकं च कृतस्नं कर्मजातम् अनुति- प्रन्तु । 'मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च' (पा ४,१,१६१) इति मनुशब्दाद् अञ् पुगागमञ्ज । 'विनत्यादिनित्यम्' (पा ६,१,१९७) इति आद्यदात्तत्वम् । शिवाः कल्याणकारिण्यः ओषधीः ओषधयः अपः तद्वृद्धिहेतव आपञ्च नः अस्माकं शं भवन्तु दुरितश-मनहेतवो भवन्तु ।

हिमर्वतः प्र स्विवन्ति सिन्धौ समह सङ्गुमः । आपो ह म<u>धं</u> तद् देविदिदेन् हद्द्योतभेषुजम् ॥ १ ॥

हिमऽवतः । प्र । स्रवन्ति । सिन्धौ । सुमह् । सुम्ऽगुमः । आपः । हु । मह्यम् । तत् । देवीः । दर्दन् । हृद्योतुऽभेषुजम् ॥ १॥

१. भवन्त्वेतवे पै १९,४,११. २. वेतु. मंपा. इ. ३. °न्ति पै १९,४,१२० ४. °धीरिमाः पै. ५. स्रवत ताः सिन्धुमुप गच्छत पै १९,७,८. ६. घ पै.

गङ्गादिनदीरूपाः पापक्षयहेतव आपः हिमवतः हिमवत्पर्वतात् प्र स्विन्ति प्रवहिति । तासां सर्वासां सिन्धौ समुद्रे समह समानं संगमः संसर्गो भवति । ईटर्यो देवीः देव्यः आपः तत् प्रसिद्धं हृद्योतभेषजम् हृद्यदाहिनवर्तकम् औषधं महां ददन् प्रयच्छन्तु ।

'यन्में अक्ष्योरादिद्योत्' 'पाष्ण्योः प्रपदोश्च यत्' । आपुस्तत् सर्वं 'निष्करन् 'भिषजां सुभिषक्तमाः' ॥ २॥

यत् । मे । अक्ष्योः । आऽदिद्योतं । पाण्येीः । प्रऽपदोः । च । यत् । आपः । तत् । सर्वम् । निः । 'कुर्न् । भिषजीम् । सुभिषक्ऽतमाः ॥ २ ॥

यद् रोगजातं मे मम अक्ष्योः अक्ष्णोः आदियोत आदीपयित व्यथयित । 'ई च दिवचने' (पा ७,१,७७) इति अक्षिराब्दस्य ईकारान्तादेशः । आदियोत इति । युत दीत्ती इत्यस्माच्छान्दसो वर्तमाने छिट् । 'युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्' (पा ७,४,६७) इति अभ्यासस्य संप्रसारणम् । तथा पार्च्योः प्रवदोश्च । पाद्योरपरभागौ पार्णी । पुरोभागौ प्रपदौ । उभयविधयोस्तयोश्च यद् रोगजातम् आश्चित्य वर्तते तत् सर्वम् आगः देवताक्ष्पाः निष्करन् निष्कुर्वन्तु निर्गतं कुर्वन्तु । करोतेश्चान्दसो छुङ् । 'कृमृद्द्विस्यः'' (पा ३,१,५९) इति च्छेः अङ् आदेशः । कीद्दश्यस्ताः । भिषजाम् व्याधिनिवर्तकानां मध्ये सभिषकमाः अतिशयेन चिकित्साकुश्चाः।

सिन्धुंपत्नीः सिन्धुंराज्ञीः सर्वा या नद्यं २ ँ स्थनं । दत्त नस्तस्यं भेषुजं तेनां वो अनजामहै ॥ ३॥

सिन्धुं ऽपत्नीः । सिन्धुं ऽराज्ञीः । सर्वीः । योः । नृद्युः । स्थने । दत्त । नः । तस्ये । भेषजम् । तेने । वः । भुनजाम्है ॥ ३ ॥

सिन्धुपतीः सिन्धुपत्न्यः सिन्धुः समुद्रः पतिर्यासां तास्तथोक्ताः। 'विभाषा सपूर्वस्य' (पा ४,१,३४) इति ङीम्नकारो । सिन्धुराज्ञीः सिन्धोः समुद्रराजस्य दाराः। उभयत्र 'वा च्छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति जसि पूर्वसवर्णदीर्घः। एवंभूताः सर्वा या यूयं नवः स्तन<sup>६</sup> नदीरूपा भवत । अस्तेलोटि 'तप्तनप्तनथनास्च' (पा ७,१,४५)

<sup>9.</sup> अक्षिभ्यामादिद्योत पै १९,७,९. २. पाण्णिभ्यां हृदयेन च पै. ३. निः कं° पै. A,B; °करद् Bh,K,Sm,P,V,P³,H; °कराद् सात². ४. त्वष्टा रिष्टमिवानशत् पै. ५. अक्ष्योः P. ६. कर्त् P. ७. नृणु B,Bh,D,Sm,Cs; नृष्यु: Wh. ८. तेन पै. ९ वृतु. मंपा. इ.

इति तस्य तनादेशः। ईदृश्यो यूयं नः अस्माकं तस्य भोगस्य भेषजम् निवर्तकम् अभिषयं दत्त प्रयच्छत । तेन औषधेन वा युष्माकं सवन्धिनो वयं भुनजामहै। निवृत्तरोगाः सन्तः अन्नपानादि वलकरं वस्तु उपजीवाम । भुज पालनाभ्यवहारयोः। भुजोऽनवने (पा १,३,६६) इति आत्मनेपदम्।

इति तृतीयेऽ नुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

'पश्च च याः' इति तृचेन गण्डमालानिवृत्त्यर्थं पश्चाधिकपश्चाशत्संख्याकेः सूत्रो-क्तकाष्टेः प्रज्वालनम् इत्येवमादीनि कर्माणि कुर्यात् । सूत्रितं हि— '' 'पश्च च याः' इति पञ्चपञ्चाशतं अपरश्चपर्णान् काष्टेरादीपयति । कपाले प्रश्वतं काष्ट्रेनालिम्पयति ''' (क्रौस् ३०,१४;१५) इत्यादि ।

'अव मा पाप्मन्' इति तृचेन सर्वरोगभेषज्यकर्मणि स्त्रोक्तप्रकारेण तन्त्रं कृत्वा अपरेद्युस्त्रींस्त्रीन् पुरोडाशसंवर्तांश्चतुष्पथे अवचरेत् । स्त्रितं हि—'' 'अव मा पाप्मन' इति तितज्ञि प्र्यान्यवसित्त्य अपविन्यापरेद्युस्त्रींस्त्रीन् पुरोडाशसंवर्तांश्चतुष्पथेप्यवचरित' (कौस् ३०, १८) इति ।

महाशान्त्यादो कियमाणे नैर्ऋतकर्मणि एतं तृचं जपन् नदीतीरं गच्छेत्। " 'अव मा पाप्मन्' इति जपन्नुदकम् अभिगच्छेत्' ( शांक १५,६ ) इति हि शान्तिकल्पः।

पश्च च याः पश्चाशच्चे संयन्ति मनयां अभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपुचितामिव ॥ १ ॥ पञ्च । च । याः । पञ्चाशत् । च । सम्ऽयन्ति । ' मन्याः । अभि । इतः । ताः । सर्वीः । नश्यन्तु । वाकाः । अपुचिताम् इद्व ॥ १ ॥

पञ्च च पञ्चाशच पञ्चाधिकपञ्चाश्चात्संख्याका या गण्डमालाः मन्याः गलस्योर्ध्वभागे स्थिता <sup>१२</sup>धमनीर्मन्याशब्दवाच्या अभि संयन्ति सर्वतो व्याप्तुवन्ति इतः अस्मात् प्रयोगात् ताः तत्संख्याकाः सर्वा गण्डमाला नश्यन्तु विनष्टा भवन्तु । वाकाः वचनीया दोषाः <sup>१3</sup>अपचितामिव पूजितां पतिवतां स्त्रियं प्राप्य यथा पराहता नश्यन्ति तथेत्यर्थः ।

सुप्त<sup>१</sup> च याः संप्तृतिक्चं संयान्ते ग्रैव्यां अभि । इतस्ताः <sup>१</sup> सत्री नक्यन्तु वाका अपिचतामिव ॥ २ ॥ सप्त<sup>१५</sup> । च । याः । सप्तृतिः । च । सम्ऽयन्ति । ग्रैव्याः । अभि । इतः । ताः । सत्रीः । नुक्युन्तु । वाकाः । अपिचताम् ऽइव ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> प्रारोगस्य S'. २. नवो S'. ३. कर्षूपर्णान् S'; परशुप° Bl. ४. काष्टे-नादी° S'. ५. कांपीछै: S'. ६. प्रसृति S'. ७. 'लिम्पित Bl. ८. पल्पुन्यव° S'. ९. °चारूढा वक्षणा अनु पै ८,१६,३. †. स्कन्ध्या पे १९,५,६. १०. अदस्ताः पै. ११. मुन्याः १२. धमनीम° S'. १३. वेतु. मंपा. द्र. १४. सप्तं A,D R,Sm,P,J,Cs, Ср. १५ सप्तं P,J.

सप्ताधिकसप्तितसंख्याका या गण्डमालाः ग्रैव्याः ग्रीवासु भवा नाडीः अभि संयन्ति अभितो व्याप्नुवन्ति । अन्यद् व्याख्यातम् ।

नर्व च या नेवृतिक्चं संयन्ति 'स्कन्ध्यां अभि। इतस्ताः' सर्वी नक्यन्तु वाका अपिचितांमिव।। ३।।

नर्व । च । याः । नृबतिः । च । सुम्ऽयन्ति । स्कन्ध्याः । अभि । इतः । ताः । सर्वाः । नृश्यन्तु । वाकाः । अपुचिताम् ऽइव ॥ ३॥

नवोत्तरनवितसंख्याका या गण्डमालाः स्कन्धाः । ग्रीवाभ्योऽधःप्रदेशः स्कन्धः। तत्र भवा धमनीः अभिसंयन्ति अभितो व्याप्नुवन्ति । शेषम् उक्तार्थम् ।

अर्व मा पाप्मन्तसृज वृशी सन् मृंडयासि नः । आ मां भुद्रस्यं छोके पाप्मंन् धेद्यविह्नुतस् ॥ १ ॥

अर्व । मा । पाप्पन् । सृज् । वृशी । सन् । मृड्यासि । नः । आ । मा । भुद्रस्य । लोके । 'पाप्पन् । धेहि । अविंऽहुतम् ॥ १॥

हे पाप्मन् पापाभिमानिदेव मा माम् अव सज त्वत्सकाशाद् विमोचय। वशी सर्वस्य वशियता त्वं नः अरुमान् सं मृत्यासि सम्यङ् मृडय सुखय । मृड सुखने । अस्मात् लेटि आडागमः । हे पाप्मन् अविहुतम् अपीडितं मा मां भद्रस्य भन्दनीयस्य सुकृतस्य फलभूते लोके स्वर्गादी आ धिह स्थापय। अविहुतम् इति । ह्वृ कौटिल्ये । 'हु ह्वरेश्छन्दिस' (पा ७,२,३१) इति निष्ठायां हुभावः।

यो नः पाष्म्न न जहां सि तम्रे त्वा जहिमो वयम् । पथामनु व्यावर्तनेऽन्यं पाष्मानु पद्यताम् ॥ २ ॥

यः । नः । 'पाप्पन् । न । जहासि । तम् । छं इति । त्वा । जहिमः । वयम् । प्याम् । अनु । विऽञावतीने । अन्यम् । पाप्पा । अनु । प्यताम् ॥ २ ॥

हे पाप्मन् यस्त्वं नः अस्मान् न जहासि न परित्यजिस । ओहाक् त्यागे इति धातुः । तमु तमेव त्वा त्वां पथाम् चतस्यभ्यो दिग्भ्य आगतानां मार्गाणाम् अनुव्यावतने यसिमन्

१. मन्या पै १९,५,४.
 २. अदस्ताः पै.
 ३. भद्रेषु धामस्वा त्वं पै १९,१९,१.

 † तु. RW.; वतु. मूको. ( तु. शंपा. Wh. ) शंपा. पापमन्.
 ४. तु. मंपा.; वतु. P,J,Cp

 पाप्मन्; P पाप्मन्.
 ५. वेतु. मंपा. द्र.
 ६. भजनीयस्य S'.
 ७. मा पै १९,१९,२.

 १९,२.
 ८. पथोऽभि पै १९,१९,३.
 ९. पाप्मन् P,J.

प्रदेशे चतुष्पथळक्षणे अनुप्राप्ताः परस्परं व्यावर्तन्ते तत्र देशे वयं जिहमः । अनेन अनुष्ठितेन कर्मणा वळात् परित्यजामः । 'जहातेश्च' (पा ६,४,११६) इति इत्त्वम् । पथाम् इति । 'भस्य टेर्लोपः' (पा ७,१,८८) इति टिळोपे उदात्तनिवृत्तिस्वरेण विभक्तेश्चदात्तत्वम् । अनुव्यावर्तनेऽस्मिन्निति अनुव्यावर्तनो देशः । अधिकरणे ल्युट् । तत्र त्यक्तः पाप्मा अन्यम् असमद्द्रेष्यम् अनु प्रवताम् अनुप्रविशतु ।

अन्यत्रास्मन्न्यु∫च्यतु 'सहस्राक्षो 'अमेरर्यः' । 'यं द्वेषांम् तसृंच्छतु' यम्नुं द्विष्मस्तमिज्जीहि ॥ ३॥

अन्यत्रे । अस्मत् । नि । उच्यतु । सहस्रऽअक्षः । अमेर्त्यः । यम् । द्वेषाम<sup>रे</sup> । तम् । ऋच्छतु । यम् । ऊं इति । द्विष्मः । तम् । इत् । जुहि ॥ ३ ॥

अस्मत् अस्मत्तः अन्यत्र सहस्राक्षः इन्द्रवत् प्रसह्यकारी अमर्त्यः अमरणधर्मा देव-रूपः पाप्मा न्युच्यत् नितरां गच्छत् । उच समवाये । एतदेव विवियते — यं शत्रुं वयं द्वेषाम द्विष्मः तम् ऋच्छत् पापं गच्छत् । ऋ गतो । शपि 'पाव्रा' (पा ७,३,७८) इत्यादिना ऋच्छादेशः । पुनरिष यम् एव वयं द्विष्मः तमित् तमेव जहि नाशय । द्वेषामेति । द्विषेठोंटि 'आडुत्तमस्य पिच' (पा ३,४,९२) इति आडागमः । पिद्वद्भावेन ङित्त्वाभावात् छ्यूपधगुणः ।

#### इति तृतीयेऽ चुवाके तृतीयं सूक्तम्।

गृहादिषु कपोतोलूकप्रवेशशान्त्यर्थं शान्त्युदकाभिमन्त्रणे विनियुक्तमहाशान्ति-गणे 'देवाः करोतः' ( अ ६,२७ ) 'ऋचा कपोतम्' ( अ ६,२८ ) 'अमून् हेतिः' ( अ ६,२९ ) इति त्रयस्तृचा आवपनीयाः । तद् उक्तं कौशिकेन — "पतिश्रम्यो 'देवाः कपोतः', 'ऋचा कपोतम्', 'अमून् हेतिः' इति महाशान्तिम् आवपते" (कौस् ४६,७ ) इति ।

'ऋचा क्योतम्' इति तृचस्य पूर्वतृचेन सह उक्तो विनियोगः।

अत्र 'परीमे <sup>४</sup>अग्निम्' (अ ६,२८,२) **इत्यनया ऋचा कपोतोत्र्कप्रवेशशान्त्यर्थमेव गाम्** अग्निम् आनीय शालां कपोतप्रवेशस्थलं वा त्रिः परिभ्रामयेत् । स्त्रितं हि — "' 'परीमे <sup>४</sup>अग्निम्' इत्यग्निं गाम् आदाय निश्चि कारयमाणिस्त्रः शालां परिणयित'' (कौस् ४६,८) इति ।

देवाः क्रुपोर्त इषितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमां जगाम । तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे॥१॥

<sup>9. °</sup>स्नाज्योऽम° पै १९,१९,२. २. यो नो द्वेष्टि तं गच्छ पै. ३. द्वेषांम् P. ४. वैतु. मंपा. इ. ५. निःकृं A,D,S™,P³,M,W,T; निकृं Cs.

देवाः । कुपोतः । इषितः । यत् । इच्छन् । दूतः । निःऽऋत्याः । इदम् । आऽजगामे । तैस्म । अर्चाम् । कृणवाम । निःऽकृतिम् । शम् । नः । अस्तु । द्विऽपदे । शम् । चतुःऽपदे ॥ १॥

हे देवाः निर्ऋत्याः पापदेवताया दूतः कर्मकरः इषितः प्रेषितः क्योतः कपोता-ख्यः पक्षी यद् वाधनम् इच्छन् इदम् अस्मदीयं गृहम् आजगाम आगतवान् तस्मै तन्निवृत्त्यर्थम् अर्चाम युष्मान् हविषा पूजयाम । निष्कृतिम् तद्दोषशान्ति कृणवाम करवाम । नः अस्माकं द्विपदे पादद्वयोपेताय पुत्रभृत्यादये शम् चतुष्पदे पादचतु-प्रयोपेताय गवाश्वादये च शम् रोगादीनां शमनं कपोतप्रवेशजनितदोषशान्तिश्च अस्तु भवतु ।

शिवः क्रपोतं इषितो नी अस्त्वनागा देवाः शकुनो 'गृहं नीः'। अग्निहिं विप्री जुषतां हविनीः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २ ॥

शिवः । कृपोर्तः । इषितः । नः । अस्तु । अनागाः । देवाः । शकुनः । गृहम् । नः । अग्निः । हि । विप्रेः । जुषताम् । ह्विः । नः । परिं । हेतिः । पक्षिणी । नः । वृणक्तु ॥ २ ॥

हे देवाः इषितः निर्ऋतिदेवतया प्रेषितः क्योतः नः शिवः सुखकरः अस्तु भवतु । अनागाः अनपराधकः शकुनः पक्षी नः अस्माकं गृहं न पीडयतु । हि यस्माद् एवं तस्माद् विश्रो मेधावी अग्निः नः अस्मदीयं हिवर्ज्ञषताम् सेवताम् । तत्प्रसादात् पक्षिणी पक्षोपेता कपोताख्या हेतिः हननसाधनम् आयुधं नः अस्मान् परि वृणक्तु परिवर्जयतु ।

हेतिः पक्षिणी न दंभात्यस्मानाष्ट्रीं पुदं क्रंणुते अग्निधाने। श्चिवों भोभ्यं उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नी देवा इह हिंसीत् क्रपोर्तः ॥३॥

हेतिः । पृक्षिणी । न । दुभाति । अस्मान् । आष्ट्री इति । पुदम् । कृणुते । अग्निऽधाने । शिवः । गोर्भ्यः । उत । पुरुषेभ्यः । नुः । अस्तु । मा । नुः । देवाः । इह । हिंसीत् । कृपोर्तः ॥३॥

पक्षिणी पक्षाभ्यां युक्ता हेतिः हननसाधनम् अस्मान् न दभाति न हिनस्तु । सा च आष्ट्री आष्ट्रगां व्याप्तायाम् अरण्यान्याम् अग्निधाने दावाग्निसंचारस्थाने पदं कृण्ते पादप्रसारं करोतु । अस्मत्तो विनिर्गच्छित्वत्यर्थः । यद्वा अश्लान्ति

१. गृहेर्षु ऋ १०,१६५,२ पै १९,१३,१४. २. देवाः p. ३. °नाष्ट्रयां ऋ १०, १६४,३. ४. शं नो ऋ. पै १९,१३,१५. ५. °भ्यंश्च पुरुषेभ्यश्च ऋ. ६. स ८'. ७. अरण्यानाम् ८'.

अस्यां जना इति आष्ट्री पचनशाला तस्याम् अग्निधाने अग्निनिधानस्थाने इति योज्यम् । तथा गोभ्यः पुरुषेभ्यश्च नः अस्माकं संविन्धभ्यः शिवः सुखकरः अस्तु भवतु । हे देवाः इह अस्मिन् गृहे युष्मदनुत्रहाद् अयं क्योतः पक्षी नः अस्मान् मा हिंसीत् मा वाधिष्ट ।

ऋचा क्रुपोतं नुदत प्रणोद्धिष् मद्दन्तः पिर् गां नियामः । संछोभर्यन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्रपदात् पार्थण्ठः ॥ १॥

ऋचा । कृपोर्तम् । नुद्त् । प्रुऽनोर्दम् । इषेम् । मर्दन्तः । परि । गाम् । नृयामः । सुम्ऽलोभयेन्तः । दुःऽङ्ता । पुदानि । हित्वा । नः । ऊजीम् । प्र । पुदात् । पथिष्ठः ॥ १॥

हे देवाः ऋचा अनेन मन्त्रेण क्योतम् क्योताख्यं पिक्षणं प्रनोदम् प्रकर्षेण नोदनीयं प्रेरणीयं यथा स्यात् तथा तुदत अस्मद्गृहात् प्रेरयत । वयं च इषम् अन्नं प्राप्य मदन्तः तृप्ताः सन्तः गां पिर नयामः पिरतः सर्वतः संचारयामः । गोसंचारणेन शान्ति कुर्म इत्यर्थः । किं कुर्वन्तः । दुरिता दुरितानि दुर्गतिनिमित्तानि पदानि क्योतस्य पादनिधानस्थानानि संशोभयन्तः सम्यक् प्रमार्जयन्तः । स च नः अस्माकम् अर्जम् वलकरं पचनशालास्थम् अन्नं हित्वा त्यत्त्वा पितष्टः पततां पिक्षणां श्रेष्टः सन् प्रपतात् प्रपतेत् प्रगच्छतु । पत्ल गतौ । अस्मात् लेटि आडागमः । पतिष्ठ इति अस्मादेव तुजन्ताद् आतिशायनिक इष्टन् । 'तुरिष्टमेयस्स' (पा ६,४,१५४) इति तृलोपः ।

पर्<u>शिमेर्</u>डिंग्नमंर्षत् पर्शिमे गामनिषत । देवेष्वंऋतु श्रवः क इमाँ आ दंधर्षति ॥ २ ॥

परि । ड्रमे । अग्निम् । १० अर्षत् । परि । ड्रमे । गाम् । अनेषत । देवेषु । अकृत् । श्रवः । कः । इमान् । आ । द्धर्षिति ॥ २ ॥

इमे ऋत्विजः कपोतप्रवेशशान्त्यर्थम् अग्नि पर्यर्षत । परितो होमाथं गृहे प्रापयन्नित्यर्थः । तथा इमे गां पर्यनेषत परितो गृहम् अगमयन् । तथा देवेषु अग्न्यादिषु अवः हविर्रुक्षणम् अन्नम् अकत अकृषत । एवं शान्तौ कृतायाम् इमान् अस्मदीयान् पुरुषान् को नाम हिंसकः आ दध्यति आधृष्टान् वाधितान् करोति ।

<sup>9.</sup> अस्मिन् S'. २. नंयध्वम् ऋ १०,१६५,५. ३. संयोपर्यन्तो ऋ. पै १९,१३,१६. ४. दुरितानि ऋ. ५. विश्वां ऋ. ६. पंतात् ऋ. पै. सा. ७. प्रथिष्टः С६; पतिष्ठः सात². ऋ. पै. सा. ८. वैतु. मंपा. द्र. ९. भेंशू नि ° D,K,Sm,V; भेरिषत् A,D,R,Sm,Cs,P³,M,W,I; रिषत् K²; पर्युग्निमंहषत ऋ १०,१५५,५ मा ३५,१८ पै १०,१,१३. १०. अरिषत् Cp.

# यः प्रथमः प्रवर्तमास्तादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पश्चानः । यो र्ये स्येशे व्हिपद्वो यञ्चतुष्पद्वस्तस्मै युमाय नमो अस्तु मृत्येवे ॥ ३॥

यः । प्रथमः । प्राठवर्तम् । आठससादं । बहुऽभ्यः । पन्थमि । अनुऽपुरपुशानः । यः।अस्य।ईशे। रहिऽपदंः।यः।चर्तुःऽपदः।तस्मै।युमार्य।नर्मः।अस्तु । मृत्यवे ॥ ३ ॥

यो यमो बहुम्यः अन्येभ्यो देवेभ्यः प्रथमः प्रथमभावी मुख्यः सन् प्रवतम् प्रवणवन्तं पन्थाम् पन्थानं मार्गम् आससाद प्राप । किं कुर्वन् । अनुपरपञ्चानः अनुक्रमेण सर्वान् प्राणिनः स्पृशन् परिगणयन् । अयम् अद्य मारियतव्यः अयं श्वः अयं परश्वः इत्येवम् आकलयन्तित्यर्थः । यो यमः अस्य द्विपदः पादद्वयोप्तस्य मनुष्यादेः प्राणिजातस्य ईशे ईष्टे यश्चास्य चनुष्यदः गवादेरीष्टे तस्मै यमाय मृत्यवे मृतिकारिणे देवाय नमो अस्तु नमस्कारो भवतु ।

### इति तृतीयेनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'अमृत् हेतिः' इति तृचस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः। सूत्रं च तत्रैवो-दाहृतम्।

'देवा इमम्' (अ ६,३०,१) **इत्यृचा पौनसिरसये मन्थाभिमर्शनादीनि कर्माणि कुर्यात्।** सूत्रितं हि -'''देवा इमं मधुना संयुतं<sup>४</sup> यवम्' इति <sup>१</sup>पौनसिलं मधुसन्थं सिहरण्यं संपातवन्तम्'' (कौस् ६६,१५) इति ।

'यस्ते मदः' (अ ६,३०,२;३) इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्यां रामीलवनपापलक्षणशान्त्यर्थं रामी-वर्रोन शिरस्युद्वापयेत् । सूत्रितं हि —'' 'यस्ते मदः' इति शमील्ज्नपापलक्षणयोः <sup>१</sup>शमीशमके-नाभ्युय वापयति । अधिशिरः<sup>१</sup>'' (कौस् ३१,९;२) इति ।

'आयं गौः' इति तृचेन पृश्चिसवे गोरिभमर्शनसंपातादीनि कर्माणि कुर्यात्। '''आयं गौः पृश्चिः' (अ ६,३१), 'अयं सहस्रम्' (अ ७,२३) इति पृश्चिं गाम्'' (कौस् ६६,१४) इति कौशिकसूत्रात्।

तथा आधाने आहितस्य आहवनीयाग्नेः अनेन तचेन उपस्थानं कुर्यात्। "आहितम्" आहवनीयम् 'आयं गौः' इत्युपतिष्ठते" (वैताश्रौ ६,३) इति हि वैतानं सूत्रम्।

द्वादशाहे अविवाक्येऽहिन मानसस्तोत्रम् अनेन तृचेन अनुमन्त्रयेत । "'आयं गौः' इति चानुमन्त्रयते' ( वैताश्रौ ३३,२८) इति वैतानं सूत्रम्।

 <sup>&</sup>lt;sup>°</sup> शानम् ऋ १०,१४,१.
 २. यो १ स्ये ° D,K,Sm,V.
 ३. द्विपदं P.
 ४. संजितं शंपा.
 ५. °नाध्युवापयत्यि ° S'; शमीशम्याकेनाभ्यु ° BI.
 ५. आक्षित ° S'.

### अमून् हेतिः पंतित्रणी न्ये ति यदुर्द्धको वदिति मोघमेतत् । यद् वा कपोर्तः पदमग्नौ कृणोर्ति ॥ १ ॥

अमृन् । हेतिः । पृत्तित्रणी । नि । पृतु । यत् । उर्छ्यकः । वर्दति । मोघम् । पृतत् । यत् । वा । क्रपोर्तः । पृदम् । अग्नो । कृणोर्ति ॥ १ ॥

अमून दूरे दृश्यमानान् अस्मदीयान् रात्रून् पतित्रणी पश्यात्मिका हेतिः नि एत नितरां गच्छतु । उल्लकः घूको यत् अशोभनं वदित एतद् मोघम् निर्वीर्यं भवतु । बाशब्दः अप्यर्थे । क्योतः कपोताख्यः पक्षी अशुभस्चनाय यत् पदम् अग्नौ पचनाग्नि-समीपे कृणोति करोति । तदिप निर्वीर्यं भवत्वित्यर्थः ।

ंयौ ते दूतौं भिर्ऋत 'इदमेतोऽप्रहितौं प्रहितौं वा गृहं नेः । 'कपोतोलूकास्यामपंदं तदंस्तु ॥ २ ॥

यौ । ते । द्तौ । निःऽऋते । इदम् । आऽइतः । अप्र॑ऽहितौ । प्रऽहितौ । वा । गृहम् । नः । कुपोत्ऽउल्रूकाभ्योम् । अपेदम् । तत् । अस्तु ॥ २ ॥

हे निर्ऋते पापदेवते ते त्वदीयो कपोतोल्र्कात्मको यो दूतौ अप्रहितौ त्वया अप्रेषितौ प्रहितौ वा प्रेषितौ वा नः अस्माकम् इदं गृहम् एतौ आगतौ तद् गृहं ताभ्यां कपोतोल्र्काभ्याम् अपदम् अनाश्रयभूतम् अस्तु भवतु ।

अवैरहत्यायेदमा 'पंपत्यात् सुवीरताया इदमा संसद्यात् । पराङ्किव 'परा वद् 'पराचिमनु संवर्तम् । यथां यमस्य त्वा 'गृहेऽरसं प्रतिचाक्रशानाभूकं' प्रतिचाक्रशान् ॥ ३ ॥

अ<u>वैर</u>ऽहृत्यार्य । <u>इ</u>दम् । आ । पृपृत्यात् । सुऽवीरतीयै । <u>इ</u>दम् । आ । सुसु**द्या**त् । पर्राङ् । एव । पर्रा । वृद् । पराचीम् । अनु । सुम्ऽवतम् । यथा । युमस्य । त्वा । गृहे । अरुसम् । प्रतिऽचार्कशान् । आभूकम् । प्रतिऽचार्कशान् ॥३॥

इदं कपोतोत्रृकजनितं दुर्निमित्तम् अवीरहत्यायै अवीरहननाय अस्मदीयानां वीराणाम् अहिंसनाय आ पपद्यात् आपद्यताम् । अवकल्पताम् इत्यर्थः । तथा अस्माकं

<sup>9.</sup> सर्वत्र द्विवचनस्थान एकवचनम् पै १९,२७,१२. २. आजगामाप्र° पै. ३. °ळ्काव-प्रदं पे. ४. वेतु, मंत्रा. इ. ५. जगम्यात् पे १९,२७,१२. ६. परावतं पे २०,२७,८ सा. ७. सुधा? पै. ८. गृहें K,Km,V. ९. °शान् निरस्तं पे.

सुवीरताय शोभनवीरसद्भावाय इदं दुर्निमित्तं परामेव परावतम् । परावत् इति दूरनाम । अत्यन्तदूरदेशम् परावीम् पराङ्मुखम् अपरावृत्तं संवतम् संप्राप्तम् अनुरुक्ष्य आ ससग्रात् आसीदतु प्राप्नोतु । हे कपोतात्मक दूत यमस्य स्वामिनो गृहे त्वा त्वां यथा येन प्रकारेण अरसम् निःसारं प्रतिचाकशान् प्रतिपद्येयुः तत्रत्या जनाः तथा आभूकम् आगतवन्तमेव केवलं त्वां प्रतिचाकशान् प्रतिपद्येयुः ।

ंदेवा हमं मधुना संयुतं यवं सर्रस्वत्यामधि मणावचकृषः । इन्द्रं आसीत् सीर्रपतिः शतकृतः कीनाशां आसन् मुरुतः सुदानवः ॥१॥

देवाः । इमम् । मधुना । सम्ऽयुतम् । यर्वम् । सर्रस्वत्याम् । अधि । मुगौ । अचक्रुषुः । इन्द्रेः । आसीत् । सीर्रऽपतिः । शतऽर्ऋतुः । कीनाशीः । आसन् । मुरुतः । सुऽदानवः ॥ १॥

मधुना मधुररसेन श्लौद्रेण वा संजितम् श्लैप्राप्तं यवम् दीर्घश्कम् इमं धान्यविशेषं सरस्वत्याम् अधि सरस्वत्याख्याया नद्याः समीपे मणौ मनुष्यजातौ देवाः अर्चकृषुः कृतवन्तः । तदानीं कर्षणेन भूमौ तद् धान्यम् उत्पाद्यितुं शतकतुः इन्द्रः सीरपितः हलस्याधिष्ठाता स्वामी आसीत् । सुदानवः शोभनदाना महतः कीनाशाः कर्षका आसन् ।

यस्ते मदीवकेशो विकेशो येनां भिहस्यं पुरुषं कृणोषि । आरात् त्वदन्या वनांनि वृक्षि त्वं शांमि शतविल्शा वि रोह ॥ २॥

यः । ते । मर्दः । अवऽकेशः । विऽकेशः । येने । अभिऽहस्यम् । पुरुषम् । कृणोषि । आरात् । त्वत् । अन्या । वनीनि । वृक्षि । त्वम् । शुनि । शुतऽविल्शा । वि । रोहु ॥२॥

हे शिम ते तब संबन्धी यो मदः हर्षः अवकेशः अवमतकेशोत्पादकः विकेशः केशिवगमनहेतुश्च भवति । येन मदेन अभिहस्यम् अभितो हसनीयं पुरुषं कृणोषि करोषि । अहमपि त्वतः अन्या अन्यानि त्वद्यतिरिक्तानि आरात् दूरवर्तीनि वनानि वृक्षि वृश्चामि । हे शिम त्वं शतवत्शा शतशाखा सती वि रोह विविधं प्रकृढा भव ।

ब्हित्पला<u>शे</u> सुभेगे "वर्षवृद्ध ऋताविरि । मातेव पुत्रेभ्यो मृह केशेभ्यः शिम ॥ ३॥ बृहित्ऽपलाशे । सुऽभंगे । वर्षेऽवृद्धे । ऋतंऽविरि । माताऽईव । पुत्रेभ्यः । मृह । केशेभ्यः । शृमि ॥ ३॥

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. एतमु त्यं काठ १३,१५ तैवा २,४,८,७ मवा २,१,१६ आपश्री ६,३०,२० पागृ ३,१,६; देवा एतं पै ९,८,२. ३. संयुक्तं पै. ४. सर्रस्वत्या अधि काठ. तैवा आपश्री पागृ. ५. माना अचकृषुः काठ.; मुनावं तैवा आपश्री पागृ.; वनावचकृधि मंत्रा. ६. वैदशा A,D,Sm,P²,P³,M,K²,Kp; वैदशा RW. ७. ऊर्ध्वस्वम पै १९,२४,५. ८. °पाला J.

हे बृहत्पलाशे। बृहन्ति महान्ति समधिकानि पलाशानि पणांनि यस्याः सा बृहत्पलाशा। हे सुभगे सीभाग्यकारिणि हे वर्षवृद्धे वर्षणेव वृद्धे। अपुरुषप्रयत्नसिद्धे इत्यर्थः। हे ऋतावरि। ऋतम् उदकं सत्यं यशो वा तद्धति। ऋतशब्दात् 'छन्दसीवनिपे' (पावा ५,२,१०९) इति मत्वर्थीयो वनिप्। 'वनो र च'(पा ४,१,७) इति ङीब्रेफ्ते। एवंभूते हे शिम पुत्रेभ्यो मातेव केशेभ्यो मृल मुख्य। यथा माता पुत्रान् अभिवर्धयति तथा केशान् वर्धयेन्यर्थः।

आयं गौः पृश्विनरऋमीदसैदन्मातरं पुरःं । पितरं च प्रयन्तस्व िः ॥ १ ॥ आ । अयम् । गौः । पृश्विनः । अक्रमीत् । असंदत् । मातरंम् । पुरः । पितरंम् । च । प्रष्ठयन् । स्व ि ॥ १ ॥

गोः गमनशीलः पृक्ष्तः प्राप्टवर्णो व्याप्ततेजा अयं सूर्यः आ अक्रमीत् आक्रान्तवान्। उदयाद्विशिखरम् इति शेषः। आक्रम्य च पुरः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि परिदृश्यमानः मातरम् सर्वस्य भूतजातस्य जननीं भूमिम् असदत् स्वरिश्मभिव्याप्नोत्। षद्ल विशरण-गत्यवसादनेषु। अस्मात् लुङि लिद्त्वात् च्लेः अङ् आदेशः। ततः वितरम् वृष्टिलक्ष-स्य रेतसो निषेकेण सर्वस्य जगत उत्पादकं स्वः स्वर्लोकम् चकाराद् अन्तरिक्षं च प्रयन् प्रगच्छन्। पश्चाद् व्याप्नोतीत्यर्थः। स एव वृष्ट्युद्कलक्ष्मणस्य अमृतस्य दो-हनाद् गौरित्युच्यते।

अन्तरचरित 'रोचना अस्य प्राणादंपानृतः'। 'व्यु व्यन्मिहिषः स्वृः'॥२॥ अन्तः । चरित् । रोचना । अस्य । प्राणात् । अपानृतः । वि । अख्यत् । महिषः । स्वृः ॥

प्राणात् प्राणनव्यापाराद् अनन्तरम् अपानतः अपाननव्यापारं कुर्वतः अस्य प्राणिजातस्य रारीरमध्ये मुख्यप्राणात्मना रोचना रोचमाना सूर्यप्रभा अन्तः मध्ये चरित वर्तते । मिहषः । महन्नामैतत् । महान् अधिभूतं वर्तमानः स्वः स्वर्गोपलक्षितम् उपितनं समस्तं लोकं व्यष्यत् विचष्टे प्रकाशयित । चिष्टः पश्यितकर्मा । छान्दसो लुङ् । 'अस्यितविक्ति' (पा ३,१,५२) इति च्लेः अङ् आदेशः ।

<sup>9.</sup> वेतु. मंपा. द्र. २. °द्रसंनन् तै १,५,३,१. ३. पुनः तै. पै. १९,४५,११ [मूको.]. ४. सुर्वः तै. ५. अर्णवे अ° मै १,६,१; रोचनास्य RW, ऋ १०,१८९,२ मा ३,७ कौ २,७२६; °ना यस्य पै १९,४५,१२. ६. °पानृती ऋ. मा. कौ. तै. पे. (पपा. अप्ऽअनृती). ७. व्याख्यन् पै [मूको]. ८. सुर्वः Km, तै.; दिवंम् ऋ. मा. मे. पै.

त्रिंशद्धामा' वि राजिति' वाक् पत्ङो अशिश्रियत्'। 'प्रति 'वस्तोरहर्धुभिः'।। ३।।

त्रिंशत् । धार्म । वि । राजिति । वाक् । पत्रङ्गः । अशिश्रियत् । प्रति । वस्तौः । अहैः । बुऽभिः ॥ ३ ॥

वस्तोः वासरस्य अहोरात्रस्य अवयवभूतानि त्रिंशन्मुहूर्तात्मकानि धाम धामानि स्थानानि । धहराव्दः अवधारणे । तस्येव सूर्यस्य युभिः दीप्तिभिः प्रति विराजित विराजित विराजित प्रतिक्षणं विशेषण दीप्यन्ते । व्यत्ययेन एकवचनम् । तथा वाक् त्रयीरूपा पतङ्गः । विभक्तिव्यत्ययः । पतङ्गं पतनशीलं पिश्चवच्छीन्नगामिनं सूर्यम् अशिश्यित् आश्चित्य वर्तते । 'णिश्चिद्वसुभ्यः" (पा ३,१,४८) इति च्लेश्च इ्यादेशः । 'ऋभिः पूर्वाक्वे दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये महीयते' (तैत्रा ३,१२,९,१) इति तिस्तिरीयकम् ।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे षष्टकाण्डे तृतीयोऽनुवाकः।

चतुर्थेऽनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र 'अन्तर्दावे' इति प्रथमं स्कम् । तत्र आद्येन त्चेन पिशाचरक्षोजनितभयनिवृत्तये सूत्रोक्तप्रकारेण अग्नि त्रिः प्रदक्षिणं कृत्वा पुरो- डाशं जुहुयात् । सूत्रितं हि—" 'अन्तर्दावे' इति समन्तम् ध्अग्नेर्जपंस्त्रः परिक्रम्य पुरोडाशं जुहोति" (कौस् ३१,३) इति ।

'यस्यदमा रजः' इति तृचेन कृषिकर्मणि क्षेत्रं गत्वा युगलाङ्गलं बध्नाति । अनेनैव तृचेन दक्षिणम् अनङ्वाहं युगे युनक्ति । ततः कर्ता इमं तृचं जपन् प्राचीनं कृषन् तृचसमा-प्त्यनन्तरं हालिकाय हलं प्रयच्छेत्। तेन तिख्षु सीतासु कृष्टासु उत्तरसीतान्ते अग्निम् उपसमाधाय पुरोडाशेन इन्द्रं स्थालीपाकेन अश्विनौ च अनेन तृचेन यजन् तस्यामेव सीतायां संपातान् आनयेत् । सूत्रितं हि—"'यस्यदमा रजः' १० इत्यायोजनानाम् अप्ययः' (कौसू २३,१०) इति ।

तथा सर्वफलकामः अनेन त्चेन इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा। 'यस्येदमा रजः' (अ६,३३), 'अथर्वाणम्' (अ७,२), अदितिग्रौरदितिः १९,१८)।

तथा भूमिकर्षणे लाङ्गलसं इलेषलक्षणोत्पाते तच्छान्त्यर्थे कियमाणे शान्त्युद्के

<sup>9. °</sup>धाम K,Km,V, पे १९,४५,१३ ऋ १०,१८९,३ मा ३,८ काठ ७,१३ की १,६३२. र. राजद् पे. ३. पंतुङ्गार्य पे. ऋ. मा. की. ते १,५,३,१ मे १,६,१; पतङ्गां काठ. ४. शिक्ष्यत् पे.; शिश्रिये ते.; अशिश्रयुः काठ.; धीयते ऋ. मा. की.; हूयते मे. ५. प्रत्यंस्य वहु धुभिः ते.; प्रंति वार स्रंशे अहंभिः मे. † °रहु द्यु ऋ. मा. काठ. सा.; °रहिंदिवि पे. ६. वेतु. मंपा. द्र. ७. तस्ये ८'. ८. वाक्च ८'. ९. अग्नेः कर्ष्वांमुख्णपूर्णायां जप Вी. १०. इत्योयोजना ८'. ११. °द्योदिंते Вी.

एतं तृचम् आवपेत्। 'अथ यत्रैतल्लाङ्गले संस्जतः' इति प्रक्रम्य 'अत्र श्रुनासीराण्यनुयोजयेद्' (कौस् १०६,१;८) इति सूत्रितम्।

अन्तर्दावे जुहुता स्वेश्वेतद् यातुधानक्षयणं घृतेन । आराद्रक्षां सि प्रिति दह त्वमंग्ने न नी गृहाणाम्रपं तीतपासि ॥ १ ॥ अन्तः ऽदावे । जुहुत् । स । एतत् । यातुधान् ऽक्षयणम् । घृतेन । आरात्। रक्षांसि। प्रति । दहु । त्वम्। अग्ने । न । नः। गृहाणीम् । उपं। तीतुपासि ॥ १ ॥

हे ऋत्विजः यातुधानक्षयणम् रक्षोनिवर्हणम् एतत् हविः घृतेन सह दावे द्वावाग्नौ अन्तः मध्ये स सुष्ठु जुहुत । हे अग्ने आहुत्याधारभूतस्वं रक्षांसि अस्मदुप-द्रवकारिणो राक्षसान् आरात् दूरे प्रति दह भस्मसात् कुरु । नः अस्माकं गृहाणां नोप तीतपासि उपतापकरो मा भूः ।

रुद्रो° वो ग्रीवा अर्थरैत् पिशाचाः पृष्टीर्वोपि 'श्रुणातु †यातुधानाः' । वीरुद् वो विश्वतीवीर्या' युमेन्' समजीगमत् ॥ २ ॥

रुद्रः । वः । य्रीवाः । अर्रौरैत् । पिशाचाः । पृष्टीः १ । वः । अपि । शृणातु । यातुऽधानाः । विरुत्त । वः । विरुवतः ऽवीर्याः । यमेने । सम् । अजीगमत् ॥ २ ॥

हे पिशाचाः पिशिताशनाः वः युष्माकं शीवाः गळावयवान् रुद्रः संहर्ता देवः अशरेत् छिनत्तु । हे यातुधानाः वः युष्माकं पृष्टीः पार्श्वास्थीनि स एव रुद्रः अपि शृणातु हिनस्तु । विश्वतोवीर्या सर्वतःप्राप्तवीर्या वीरुत् ओषधिश्च वः युष्मान् यातुधानान् यमेन मृत्युना सम् अजीगमत् संगमयतु ।

अभयं ''†मित्रावरुणाविहास्तुं ‡नोार्चिषात्त्रिणौ नुदतं‡ प्रतीर्चः''।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त ' मिथो विघ्नाना' उप यन्तु मृत्युम् ॥३॥ अभीयम् । मित्रावरुणौ । इह । अस्तु । नः । अर्चिषा । अत्तिर्णः । नुदत्म । प्रतिर्चः । मा। ज्ञातारम्। मा। प्रतिऽस्थाम् । विदन्तु । मिथः । विऽघ्नानाः । उप । यन्तु । मृत्युम् ॥ ३॥

१. जुंहुता A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,P²,J,V,Wh.; जुहुब्व पे १९,११,६. २. स्वें  $\underline{\imath}$ -तद् D,K,Km,R,V. ३. घृतं नः पे. ४. प्र तिरा ह्यग्ने मास्माकं वसूप तीतपन्त पे. ५. जुहुत P²,J; जुहूत Cp. ६. वेतु. मंपा. द्र. ७. शर्वो पे १९,११,७. ८. अशंरीत् Bh,K,Km,V. ९. पिशाचाः P³,M,I. १०. शृणात्यिनः पे. †यातुष्यानाः P³,M,I. ११. विश्वधा वीर्या पे. १२. मृत्युना पे. १३. पृष्ठीः J,K. १४. °ऽधानाः P. १५. तु. सा.; वेतु.  $P,P^3,J,Cp$  वीर्याः. १६. °णा मह्यमस्त्विषा शत्रून् दहतं प्रतीत्य आग्र ३,१०,११. † द्यावापृथिवी दृहा° अ ६,४०,१ पे १,२७,२. ‡ नोग्निनामित्रान् प्रत्योषतां पे. १७. विन्दन्तु आग्र. १८. भिन्दाना आग्र.

हे मित्रावहणो नः अस्माकम् इह अस्मिन् देशे अभयम् भयराहित्यम् अस्तु । अर्चिषा तेजसा अत्त्रिणः अदनशीलान् राक्षसान् प्रतीचः प्रत्यङ्मुखान् अस्मत्तः पराङ्मुखान् नुदतम् निरस्यतम् । ते च निरस्ताः ज्ञातारम् अभिज्ञं स्वामिनं मा विदन्त मा लभन्ताम् । तथा प्रतिष्ठाम् आवासभूमिं मा लभन्ताम् । निराश्रया भवन्तिः त्यर्थः । ते च मिथः परस्परं विद्रानाः विहन्यमानाः मृत्युम् मरणम् उप यन्तु उपगच्छन्तु ।

'यस्येदमा रजो युर्जस्तुजे 'जना वनं स्वृः' । इन्द्रंस्य 'रन्त्यं बृहत्' ॥१॥ यस्यं । इदम् । आ । रजः । युर्जः । तुजे । जनाः । वर्नम् । स्वृः । इन्द्रंस्य । रन्त्यंम् । बृहत् ॥ १॥

यस्थेन्द्रस्य इदं रजः रञ्जकं ज्योतिः तुजे तोजनाय रात्रूणां हिंसनाय आयुजः आयोजयित आयुक्तं संनद्धं करोति तस्य इन्द्रस्य रन्त्यम् रमणीयं वृहत् परिवृढं वनम् वननीयं स्वः सुष्ठु प्राप्तव्यं निरितरायसुखसाधनं वा तेजः हे जनाः । यूयं भजध्वम् इति रोषः । रज इति । रञ्ज रागे इत्यस्माद् असुनि 'रजकरजनरजः स्प्रसंख्यानम्' (पावा ६,४,२४) इति उपधालोपः। युज इति । युजिर् योगे । अस्मान् च्छान्दसे लुङ च्लेः अङ् आदेशः । तुजे इति । तुज हिंसायाम् । अस्मात् संपदादिलक्षणो भावे किप् । स्वरिति । सुपूर्वाद् अर्तेर्विच् । रन्त्यम् इति । रमु क्रीडायाम् । अस्मात् 'क्तिच्को च संज्ञायाम्' (पा ३,३,१७४) इति क्तिच् । 'निक्तिच दीर्घश्च' (पा ६,४,३९) इति अनुनासिकलोपदीर्घयोरभावः । अत एव अन्यत्रा-म्नातम् — 'रन्तिर्नामासि दिव्यो गन्धर्वः' (तैआ ४,११,५) इति । तत्र भवं ज्योतिः रन्त्यम् ।

नार्ष्<u>रष 'आ देध्वते धृषाणो 'धृषितः' शर्वः ।</u>
पुरा 'यथा व्याथः' श्र<u>व इन्द्रेस्य "नार्धषे शर्वः" ॥ २ ॥</u>
न । 'आऽशृषे । आ । द्धृषते । धृषाणः । धृषितः । शर्वः ।
पुरा । यथा । व्यथिः । श्रर्वः । इन्द्रेस्य । न । 'आऽधृषे । शर्वः ॥ २ ॥

१. °दमोज आरुजस्तुजो युजो बलं सहः शांश्री १८,३,२; °मारजस्तुजो युजो वनं सहंः ऐआ ५,२,१ । † जनं पै १९,२८,१; जने कौ ३,१,३ जै २,४,८. २. नाग्निके शवः पै. ३. वैतु. मंपा. द्र. ४. आ दंधर्ष दाध्याणं ऐआ.; आदधर्षया । ध्याणं शांश्री. ५. धंिष्तं ऐआ. शांश्री.; ध्यतः पै १९,२८,२. ६. यदीमितिव्यिधः ऐआ.; यथाधिष्टिनः? पै. ७. धिष्तं सहंः ऐआ.; रन्त्यं महत् पे. ८. पपा. शाध्येषे इति W [तु. ऋ १,३९,४ प्रमृ.].

स च इन्द्रः नाध्ये नाधृष्यते अन्यैर्नाभिभूयते । स च धृषाणः धृष्टः सन् धृषितः । धृषित इति कर्तरि निष्ठा लिङ्गव्यत्ययः । धर्षकं शवः वल्लम् आदध्यते आध्यर्यति अभिभवति । पुरा वृत्रासुरवधकाले व्यथि व्यथाकारि श्रवः श्रूयमाणम् इन्द्रस्य शवः वलं यथा नाध्ये अन्यैर्नाधृष्यते । तथेदानीमपीति संवन्धः ।

स नी ददातु तां 'र्यिमुरुं पि्शक्नंसंदशम्। इन्द्र: पतिस्तुविष्टंमो जनेष्वा ।। ३ ।।

सः । नुः । दुदातु । ताम् । र्यिम् । उरुम् । पि्राङ्गेऽसंदृशम् । इन्द्रेः । पतिः । तुविऽतिमः १० । जनेषु । आ ॥ ३ ॥

स इन्द्रः नः अस्मभ्यं तं रियम् धनं दथातु प्रयच्छत् । कीदशम् । उरम् प्रभूतं विशङ्गसदशम् पीतवर्णामं वर्णप्रकर्षयुक्तम् । उत्कृष्टं काञ्चनम् इत्यर्थः । कस्माद् एवम् उच्यते इति तत्राह — इन्द्रः पितरिति । स इन्द्रो जनेष्या आकारः समुच्चये । सर्वेषु च जनेषु देवमनुष्यादिषु पितः अधिपितः इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः कर्ता । वहुतमः प्रभूततमः सर्वप्रकारोत्कर्षवान् इत्यर्थः ।

इति पष्टकाण्डे चतुर्थेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'प्राग्नये वाचम्' इति पञ्चर्चेन रक्षोग्रहजनितपीडानिवृत्तये समिदाज्यश-ष्कुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात् । सूत्रितं हि — " 'प्राग्नये', 'प्रेतः' (अ ७, ११४,२) इत्युपदधीत" (कौसू ३१,४) इति ।

'वैश्वानरो न ऊतये' (अ६,३५), 'ऋतावानं वैश्वानरम्' (अ६,३६) इति तृचाभ्यां सर्वभेषज्यकर्मणि उदकहरिद्रासर्पिरादिकपायनद्रव्याणि अभिमन्त्र्य पाययेत्। 'वैश्वानरीयाभ्यां पायनम् १३' (कौस् ३१,५) इति हि सूत्रम्।

अग्निचयने 'वैश्वानरो न ऊतये' इति तृचेन पुरीषाच्छन्नां ' चिति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'वैश्वानरो न ऊतये' इति चितिंचितिं पुरीषाच्छन्नाम् '' (वैताश्रौ २९,५) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

प्राग्नये वार्चमीरय वृष्भार्य क्षितीनाम् । स नः पर्षदिति द्विषः ॥ १॥

<sup>9.</sup> आदधर्षयित S'. २. वैतु. मंपा. इ. ३. श्रवं S'. ४. धिष्यते S'. ५. दधातु H, पै १९,२८,३ ६. तं ऐआ ५,२,१ शांश्रौ १८,३,२; नो पै. ७. रियं पुरु शांश्रौ ; र्विं रियं ऐआ. ८. वृतिर्त्तमो B,S, सा.; त्वस्तमो शांश्रौ ऐआ. ९. जनेषु शांश्रौ १०. तुतिर्त्तमः Cp; पपा? (तु. ऋपपा १,१८६,६ तुतिः इतेमः) ११. नानि B1. १२. पुरीषछिन्ना S'. १३, क्षतीनाम् S; सा.

प्र । अग्नये । वार्चम् । ईरय । वृष्भायं । क्षितीनाम् । सः । नुः । पुर्षत् । अति । द्विषः ॥ १ ॥

हे स्तोतः अप्तये रक्षसां हन्ते देवाय स्तुतिलक्षणां वाचं प्रेरय प्रकर्षेण उच्चारय । कीटशाय । क्षितीनां मनुष्याणां वृषभाय कामाभिवर्षकाय । सः अग्निः नः अस्मान् द्विषः शत्रून् रक्षःपिशाचादीन् अति पर्षत् अतिपारयतु । पृ पालन-पूरणयोः । अस्मात् लेटि अडागमः । 'सिब्बहुलं लेटि' (पा ३,१,३४) इति सिप् ।

यो रक्षांसि 'निज्दीत्यग्निस्तिग्मेनं' शोचिषां । स नः पर्धदिति द्विषः ॥२॥ यः । रक्षांसि । निऽज्दीति । अग्निः । तिग्मेनं । शोचिषां । सः । नः ।०॥ २॥

योऽग्निः तिग्मेन तीक्ष्णेन शोचिषा तेजसा रक्षांसि निजूर्वति निहिनस्ति । स नः इत्यादि गतम् ।

यः परेस्याः परावर्तस्तिरो 'धन्वातिरोचेते' । स नः पर्धदिति द्विषः ॥३॥ यः । परेस्याः । पुराऽवर्तः । तिरः । धन्वं । अतिऽरोचेते । सः । नः ।०॥ ३॥

योऽग्निः परस्याः परावतः अत्यन्तदूरदेशाद् धन्व मरुभूमिं जलवर्जितं देशं तिरः अन्तर्धाय अतिरोचते अतिशयेन दीप्यते । स नः इत्यादि गतम् ।

यो विश्वाभि विपश्यंति भ्रवंना सं च पश्यंति । स नः पर्धद्ति द्विषः ॥ ४ ॥ यः । विश्वां । अभि । विऽपश्यंति । भ्रवंना । सम् । च । पश्यंति । सः । नः । ।॥ ४ ॥

योऽग्निः विश्वा भुवना विश्वानि भुवनानि अभि विपर्यित अभितः सर्वतो जाठररूपेण प्रदीपादिरूपेण वा विविधं पश्यिति सं पश्यिति च ऐकरूप्येण सूर्यातमना प्रकाशयति । स नः इत्यादि गतम् ।

१. क्षतीनाम् S'; वैतु. मंपा. द्र. २. निर्जू वै° R; °त्यग्निरुशुक्रेण पै १९,४५,४; °ति वृषां शुक्रेणं ऋ १०,१८७,३. ३. विश्वातिरो° पै १९,४५,२; विश्वाधिरो° पै [मूको.].

यो अस्य पारे रर्जसः ' शुक्रो अग्निरजीयत । 'स नः पर्पदति द्विषः ॥५॥ यः । अस्य । पारे । रर्जसः । शुक्रः । अग्निः । अजीयत । सः । नः । ।।।।।।

अस्य रजसः पार्थिवस्य लोकस्य पारे अवसाने पर्यवसानभूमो अन्तरित्ते यः शुकः निर्मलः सूर्यात्मकः अग्निरजायतः उद्पद्यत । स नः इत्यादि गतम् । वैश्वानरो ने 'ऊत्य आ प्र योतु' परावतः । 'अग्निने: सुष्टुतीरुपं' ॥ १ ॥ वैश्वानरः । नः । ऊत्ये । आ । प्र । यातु । पराऽवतः । अग्निः । नः । सुऽस्तुतीः । उपं ॥ १ ॥ अग्निः । नः । सुऽस्तुतीः । उपं ॥ १ ॥

वैश्वानरः विश्वनरहितः अग्निः नः अस्माकम् ऊतये रक्षणाय परावतः दूर-देशाद् आ प्र यातु अभिमुखं प्रगच्छतु । गत्वा च सोऽग्निः नः अस्माकं सुष्टुतीः शोभन-स्तुतीः उप यातु उपगच्छतु ।

वैश्वानरो न आगमिदिमं युज्ञं सुजूरुपं । 'अग्निरुक्थेष्वंहंसु' ॥ २ ॥ वैश्वानरः । नः । आ । अगमत् । इमम् । युज्ञम् । सुऽज्ः । उपं । अग्निः । उक्थेषुं । अंहंऽसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोऽग्निः नः अस्मान् आगमत् आगच्छतु । आगत्य च अंहसु अभिगन्त-ट्येषु उक्थेषु अस्माभिः क्रियमाणेषु स्तुतशस्त्रेषु सज्ः समानप्रीतिः सन् अस्म-दीयम् इमं यज्ञम् उप गच्छतु ।

वै्दवान्ररोऽङ्गिर<u>सां</u> '° स्तोर्म<u>म</u>ुक्थं'' चं'' चाक्रुपत्'े । ऐर्षुं'' द्युम्नं स्व∫र्यमत् ॥ ३ ॥

वैश्वानुरः । अङ्गिरसाम् । स्तोमम् । उक्थम् । च । चक्लृप्त् । आ । एषु । बुम्नम् । स्वृिः । युमृत् ॥ ३ ॥

<sup>1.</sup> यंत् मै २,७,१२ तै ४,२,५,२ तैज्ञा ३,७,८,९ पै ५,२७,८. २. तमसः पै. ३. महिश्चित्रं ज्योतिरं मै.; चित्रं ज्योतिरं काठ १६,१२; शुक्रं ज्योतिरं तै. पै. तैज्ञा. †. र्रंजा A,B, Km,R,Sm,P,J,Cs. ४. तन् तै. मै. काठ. तैज्ञा. ५. अजायत P,J; अजायत > अजायत P,J; अजायत P,J; अजायत > अजायत P,J; अजायत > अजायत P,J; अजाय

वैश्वानरोऽग्निः अङ्गिरसाम् महर्षाणां तत्कर्तृकं स्तोमम् स्तोत्रम् उक्थम् शस्त्रं च भवकृपत् क्लतं समर्थम् अकार्षात् । एषु अङ्गिरःसु ग्रुम्नम् द्योतमानं यशः अन्नं वा स्वः सुष्ठु अरणीयं प्राप्तव्यम् आ यमत् आगमयत् । यद्वा द्युम्नम् द्योतमानं स्वः कर्मफलभूतं स्वर्गसुखं प्रापयत् इत्यर्थः ।

### इति द्वितीयं स्कम्।

'ऋतावानं वैश्वानरम्' इति तृचस्य सर्वरोगभेषज्यकर्मणि पूर्वतृचेन सह उक्तो विनियोगः । सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम् ।

'उप प्रागात सहस्राक्षः' (अ ६,३७) इति तृचेन अभिचारजनितदोषनिवृत्तये अभि-मन्त्रितायाः श्वेतमृत्तिकायाः शुने प्रदानम् संपातिताभिमन्त्रितपाछाशमणिप्रदानम् इङ्गिडहोमं समिदाधानं वा कुर्यात् (तु. कौस् ४८,२३)।

'यो नः शपात्' (अ ६,३७,३) इत्यनया अभिचारकर्मणि विद्युद्धतवृक्षजा एकादश समिध आदध्यात् ( तु. कौस् ४८,३७ )।

ऋतार्यानं वैश्वान्रमृतस्य ज्योतिंषुस्पतिम् । अर्जस्रं 'धर्ममींमहे ॥ १ ॥ ऋतऽयानम् । वैश्वान्रम् । ऋतस्यं । ज्योतिषः । पतिम् । अर्जस्रम् । धर्मम् । ईम्हे ॥१॥

ऋतावानम् ऋतम् इति सत्यस्य उद्कस्य यञ्चस्य वा नामधेयम्। तद्वन्तम्। 'छन्दसीविनियो' (पावा ५,२,१०९) इति मत्वर्थीयो विनिप्। तथा ऋतस्य यञ्चात्मकस्य ज्योतिषः तेजसः पितम् स्वामिनम् अजसम् अनुपरतं संततं धर्मम् दीप्यमानम् एवंभूतं वैद्वानरम् अग्निम् ईमहे ईयामहे उपसीदामः। उपास्मह इत्यर्थः। ईङ् गतौ। देवादिकः। व्यत्ययेन इयनो छुक्। यद्वा। ईमहे इति याञ्चाकर्मसु पठितम्। अभिलिपतं फलं याचामह इत्यर्थः।

स विश्वां 'प्रति चाक्लृप' ऋत्रुरुत्सृजिते वशी । यज्ञस्य 'वर्य उत्तिरन्' ॥ २॥ सः । विश्वां । प्रति । चक्लृपे । ऋत्रन् । उत् । सृज्ते । वशी । यज्ञस्य । वर्यः । उत्ऽतिरन् ॥ २॥

सः वैश्वानरोऽग्निः विश्वाः सर्वाः प्रजाः प्रति चक्नपे तत्तत् फलं प्रापयितुं समर्थो भवति । कृपू सामर्थ्ये । अस्माच्छान्दसो लिद् । स च वशी वशयिता

१. वैतु. मंपा. द्र. २. भानुमी° शांश्रौ ३,३,५. ३. विश्वां:  $B^h,D,K,K^m,R$ ,  $S^m,V,Cs,Cp,P^s,I,K^s$ ; ये हैंदं को २,१०५९. ४. प्रतिपत्रैथे को. ५. स्वरुत्ति कौ. पे. स्वरुत्ति कौ.

स्वतन्त्रः सूर्यात्मना ऋतून् वसन्ताद्यान् कालावयवान् उत् सजते उद्गतान् निर्मिमीते। किं कुर्वन्। यज्ञस्य संवन्धि वयः अन्नं हविर्लक्षणम् उत्तिरन् ऊर्ध्वं देवान् प्रापयन्।

'अग्निः परेषु चार्मसु' कामी भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजिति ॥ ३॥

अग्निः । परेषु । धार्मऽसु । कार्मः । भूतस्य । भन्यस्य । सुम्ऽराट् । एकः । वि । राजृति ॥ ३ ॥

परेषु उत्कृष्टेषु धामसु स्थानेषु अग्निः एकः एव सम्राट् सम्यग् राजमानः भूतस्य उत्पन्नस्य भव्यस्य उत्पत्स्यमानस्य च कामः कामयिता कामप्रदो वा भूत्वा वि राजित विशेषेण दीप्यते।

उपु प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा श्रुपथो रथम्। शुप्तारमान्विच्छन् ममु वक्षे इवाविमतो गृहम् ॥ १॥

उपे । प्र । अगात् । सहस्रऽअक्षः । युक्त्वा । शपर्थः । रथम् । शुप्तारेम् । अनुऽङ्च्छन् । मर्म । वृक्तेःऽइव । अविऽमतः । गृहम् ॥ १ ॥

सहस्राक्षः इन्द्रः शपथः शापिक्रियायाः कर्ता सन् रथं युक्त्वा अश्वाभ्यां संयोज्य उप अस्मत्समीपं प्रागात् । आगत्य च मम मदीयं शप्तारम् शापकारिणं शत्रुम् अन्विच्छन् कि जिघांसतु । तत्र दृष्टान्तः — अविमतः अवीनां स्वामिनः पुरुषस्य गृहं वृक इव । यथा वृकः आगत्य तदीयान् अवीन् हन्ति तद्वद् इत्यर्थः ।

परि णो वृङ्ग्धि शपथ 'हृदम्ग्निरिवा दर्हन् । शक्षारमत्रं नो' जहि दिवो' वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥

परि । नः । वृङ्ग्धि । शुप्य । हृदम् । अग्निःऽईव । दर्हन् । शुप्तारम् । अत्र । नः । जुिह । दिवः । वृक्षम्ऽईव । अशिनः ॥ २ ॥

हे शपथ नः अस्मान् परि वृङ्ग्धि परिहर मा वाधिष्ठाः इदम् रात्रुकुलम् अग्विरिव दहन्। भसासात् कुर्वन्नित्यर्थः । एवं च अत्र अस्मिन् देशे नः अस्माकं

<sup>9.</sup> अग्नि पीयूषधामसु पै १९,४,३. † प्रियेषु मा १२,११७ कौ २,१०६०; प्रत्नेषु आश्रौ ८,१०,३. २. अभि पै २०,१७,१. ३. याति पै. ४. अन्विच्छ S', शंपा. नास्ति. ५.  $\underline{\mathbf{E}}$ द $^\circ>_{\underline{\mathbf{E}}}$ द $^\circ>_{\underline{\mathbf{E}}}$ द $^\circ$   $C_s$ ;  $\underline{\mathbf{E}}$ दम् A,K,  $K^m$ ,R, $S^m$ ,P, $P^\circ$ ,J,V, $C_p$ ;  $\underline{\mathbf{E}}$ दम् सा. ६. त्वं पै. ७. दिन्या पै. ८. वैतु. मंपा. द्र.

शप्तारम् शापकारिणं शत्रुमेव जहि नाशय। दिवः सकाशात् <sup>१</sup>पतितोऽशिनः यथा वृक्षं निहन्ति तद्वद् इत्यर्थः।

यो नः शपादश्रपतः शपतो यश्चं नः शपति । शुने पेष्ट्रमिवार्वक्षामं तं प्रत्यंस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

यः । नुः । रापति । अर्रापतः । रापतः । यः । च । नुः । रापति । शुने । पेष्ट्रेम्ऽइव । अर्वऽक्षामम् । तम् । प्राति । अस्यामि । मृत्यवे ॥ ३ ॥

यः शतुः अशपतः अशापकारिणो नः अस्मान् शपात् परुषभाषणेन शपेत्। यस्य शपतः शापकारिणो नः अस्मान् शपात् शपेत्। तम् उभयविधं शतुं शुने कोलेयकाय विष्म् पिष्टमयं खाद्यमिव अवक्षामम् अवदग्धं कृत्वा मृत्यवे यमाय प्रतिक्षिपामि । अवपूर्वात् क्षायतेः 'क्षायो मः' (पा ८,२,५३) इति निष्ठातकारस्य मकारः।

#### इति तृतीयं सूक्तम्।

'सिंह व्याघ्रे', 'यशो हिनः' (अ६,३९) इति तृचाभ्यां वर्चस्कामः स्नातक-सिंहव्याघादीनां सूत्रोक्तानां सप्तानामन्यतमस्य नाभिलोममणि लाक्षाहिरण्याभ्यां वेष्टियत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बधीयात्।

तथा आभ्यामेव त्चाभ्यां पालाशादिदशशान्तवृक्षशकलिर्मितमणि लाक्षा-हिरण्यवेष्टितं संपात्य अभिमन्त्र्य वर्चस्कामो बध्नीयात्।

सूत्रितं हि — "लोमानि जतुना संनद्य<sup>3</sup> जातरूपेणापिधाप्य । 'सिंहे व्याघ्रे', 'यशो हिवः' इति स्नातकसिंहव्याघ्रवस्तवृष्णिवृषभराज्ञां नाभिलोमानि । दशानां शान्तवृक्षाणां शकलान् । एतयोः" (कौसू १३,३-५) **इति** ।

तथा उत्सर्जनाख्ये कर्मणि आभ्यां तृचाभ्याम् आज्यं हुत्वा रसेषु संपा-तान् आनयेत् । सूत्रितं हि — 'फल्गुनीषु इयान् रसान् उपसादयित' इति प्रक्रम्य 'सिंहे व्याघ्रे', 'यशो हिनः', 'यशसं मेन्द्रः' (अ ६,५८) इत्यादि 'अग्नौ हुत्वा । रसेषु संपातान् आनीय' (कौसू १३९,१४-१६) इत्यन्तम् ।

सिंहे च्याघ्र उत या पृदांको त्विषिर्ग्नो ब्रांह्मणे सर्थे या । इन्द्रं या देवी सुभगां जजानु 'सा न ऐतु वर्चसा संविद्याना ॥ १॥

१. परितो S'. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. संदिद्य Bl. ४. °स्तकृष्णवृष° Bl. ५. °रुतकृष्णवृष° Bl. ५. फल्गुनेषु S. ७. ववर्ष पै २,१८,१. ८. सा न आगुन् तैवा २,७,७,१; सेर्यमागात् काठ ३६,१५.

र्सिंहे । ब्याघ्रे । उत । या । पृदाकौ । त्विषिः । अग्नौ । ब्राह्मणे । स्र्ये । या । इन्द्रेम् ।या ।देवी । सुऽभर्गा । जुजाने । सा । नुः । आ । पृतु । वर्चसा । सुम्ऽविद्वाना ॥ १ ॥

सिंहे सहनशीले मृगेन्द्रे व्याघ्रे शार्दृले च या तिषिः दीप्तिरस्ति उत अपि च पृदाकौ सपें अमी ब्राह्मणे स्यें च या दीप्तिरस्ति । तिवष्यात्मिका सुभगा सीभाग्ययुक्ता या देवी इन्द्रं जजान जनयामास । अत्र सिंहादिषु त्रिषु आक्रमणशक्तिरूपा तिविषिर्विव- क्षिता अग्न्यादिषु त्रिषु दाहशापतापात्मिका । सा तिवष्यात्मिका देवी वर्चसा अस्मदभी- विस्तेन तेजसा संविदाना संजानाना ऐकमत्यं गता नः अस्मान् ऐतु आगच्छतु ।

या हिर्मणेषे 'तिविषिर्ष्सु ' गोषु या पुर्रुषेषु । इन्द्रं या देवी सुभगां जजाने सा 'ने ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥

या । हुस्तिनि । द्वी रिनि । या । हिरण्ये । त्विषिः । अप्डसु । गोर्षु । या । पुरुषेषु । इन्द्रम् । या । देवी । सुडभगी । जजाने । सा । नः । आ । एतु । वर्चसा । सम्डिव्दाना ॥

या त्विषः हस्तिन गजेन्द्रे द्वीपिन तरक्षी हिरण्ये च या त्विषरस्ति । गजेन्द्रे तावद् बलोत्कर्षरूपा त्विषः द्वीपिनि हिंसनरूपा हिरण्ये आह्वाद्विषयको वर्णोत्कर्षः । अग्स उदकेषु गोषु पुरुषेषु मनुष्येषु च या तत्तदसाधारणरूपा त्विषरस्ति । या च सुभगा सीभाग्ययुक्ता त्विष्यात्मिका देवी इन्द्रं जजानत्यादि पूर्ववद् योजना । अप्स्विति । 'सविकावः" (पा ६,१,१७१) इति विभक्तयुदात्तत्वम् । गोष्विति । 'सविकावः" (पा ६,१,१५२) इति प्राप्तस्य विभक्तयुदात्तत्वस्य 'न गोश्वन्साववर्णं" (पा ६,१,१८२) इति प्रतिषेधः ।

रथे अक्षेष्ट्<u>येष</u>भस्य वा<u>जे</u> वाते पुर्जन्ये वर्रुणस्य ग्रुष्मे । इन्द्रं या देवी सुभगां <u>ज</u>जानु सा ¹नु ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ३ ॥

रथे । अक्षेषु । ऋष्मस्ये । वाजे । वाते । पूर्जन्ये । वर्रणस्य । शुष्मे । इन्द्रेम् । या । देवी । सुऽभगो । जुजाने । सा । नुः । आ । एतु । वर्चसा । सुम्ऽविद्वाना ॥३॥

गमनसाधने रथे अक्षेषु च तदीयेषु <sup>६</sup> वृषभस्य सेचनसमर्थस्य पुंगवस्य वाजे वेग-गमने वाते वायी पर्जन्ये वृष्टिप्रदे मेघे वहणस्य तद्धिष्ठातुर्देवस्य छन्मे शोषके बले च या प्रतिनियतस्वभावा त्विषिरस्ति । अन्यत् पूर्ववत् ।

१. गोंब्विश्चेषु पुरुषे वन्तः काठ ३६,१५. † °ष्टिरश्चेषु पै२,१८,२ तेबा २,७,७,१. २. ववर्ध पै२,१८,१;४. ३. न आगुन् तेबा.; इंयमांगात् काठ. ४. हिरंण्ये P.P², J. ५. °श्चेषुं वृषु° पै२,१८,४ काठ. तेबा २,७,७,२. ६. वेतु. मंपा. द्र.

# राजन्ये दुन्दुभावायतायामक्वंस्य 'वाजे पुरुषस्य मायौ । इन्द्रं या देवी सुभगां जजान् सा 'न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ४॥

राजन्ये । दुन्दुभौ । आऽयंतायाम् । अश्वंस्य । वाजें । पुरुषस्य । मायौ । इन्द्रंम् । या । देवी । सुऽभगो । जुजाने । सा । नः । आ । एतु । वर्चसा । सम्ऽविदाना ॥

राजन्ये राज्ञोऽभिषिक्तस्य पुत्रो राजन्यः । 'राजश्वशुराग्चत्' (पा ४,१,१३७) 'यं चाभावकर्मणोः' (पा ६,४,१६८) इति प्रकृतिभावः । 'तित् स्वरितम्' (पा ६,१,१८५) इति प्रकृतिभावः । 'तित् स्वरितम्' (पा ६,१,१८५) इति स्वरितत्वम् । तिस्मन् राजकुमारे आयतायाम् आयम्यमानायाम् आताड्यमानायां दुन्दुभौ च या त्विषिरस्ति । अश्वस्य वाजे शीघ्रगमने पुरुषस्य मायौ शब्दे उच्चैधीषळक्षणे या त्विषिरस्ति । या च त्विष्यात्मिका देवी सुभगा सीभाग्ययुक्ता इन्द्रं देवं जजान जनयामास सा नः अस्मान् वर्चसा तेजसा संविदाना संजानाना ऐत्र आगच्छतु । संविदानेति । 'समो गमादिषु विदिप्रिच्छि" (पावा १,३,२९) इति आत्मनेपदम् ।

यशों हिविवधितामिन्द्रेज्तं 'सहस्रवीर्यं सुर्भृतं सहस्कृतम्'। प्रसन्तीणमन् दीर्घाय 'चक्षसे हिविष्मन्तं मा वर्धय 'ज्येष्ठतातये ॥ १॥

यर्शः । हृविः । वर्धताम् । इन्द्रं ऽज्तम् । सहस्रं ऽवीर्यम् । सुऽसृतम् । सर्हः ऽकृतम् । प्रुऽसस्रीणम् । अनुं । दीर्घायं । चक्षसे । हृविष्मन्तम् । मा । वर्धयः । ज्येष्ठऽतातये ॥ १॥

यशः व्यापकम् । अशू व्याप्तो इत्यस्माद् 'अशेर्देवने युद् च' (पाउ ४,१९१) इति असुनि युडागमः । यद्वा फलभूतस्य यशसो हेतुत्वात् तत्कारणं हिवरिप यशः । तद्
वर्धताम् समृध्यताम् । कथंभूतम् । इन्द्रज्तम् इन्द्रम् उद्दिश्य अस्माभिः प्रेरितं दत्तं
सहस्रवीर्यम् अपिरिमितसामर्थ्ययुक्तं "सृष्ठतम् सुष्ठु वर्तमानं परिवर्तमानं सहस्कृतम् सहसः
पराभिभवनक्षमस्य बलस्य कारकं प्रसिर्ह्णाणम् प्रसरणशीलम् । स् गतौ इत्यस्माद्
यङ्लुगन्तात् ताच्छीलिकश्चानश्" । उद्दिश्यमाना देवता यादक्परिमाणयुक्तं हिवः
कामयते तावत्पर्यन्तं मन्त्रसामर्थ्येन अभिवर्धमानम् इत्यर्थः । तथा च तैत्तिरीयकम्
'धान्यमि धिनुहि देवान् इत्याह । एतस्य यज्ञषो वीर्येण यावदेका देवता कामयते
यावदेका । तावदाहुतिः प्रथते' (तैब्रा ३,२,६,४) इति । अनु ईदृशस्य हिवषो
वर्धनानन्तरं हिवध्मन्तम् तेन हिवषा युक्तं मा मां यजमानं दीर्घाय वक्षसे चिरकालभाविने
दर्शनाय ज्येष्ठतातये सर्वश्रेष्ठियाय च हे इन्द्र वर्धय समृद्धं कुरु । 'वृक्षज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ

१. क्रन्ये तैबा २,७,७,१; क्रन्दे काठ ३६,१५. २. ववर्ध पै २,१८,३. ३. न आगुन् तैबा.; इयमांगात् काठ. ४. सहस्रभृष्टि सुकृतं सहस्वत् पै १९,८,७. ५. जीवसे पै. ६. सर्वतातये पै. ७. वैद्व. मंपा. इ.

च च्छन्दिसि' (पा ५,४,४१) इति तातिल्प्रत्ययः । दीर्घाय चक्षसे प्रसर्फ्राणम् इति वा संबन्धः।

अच्छो 'न इन्द्रं युशसं यशोभिर्यशास्त्रिनं' नमसाना' विधिम । स नो 'रास्व राष्ट्रमिन्द्रेजुतं तस्यं ते 'रातौ यशसं:' स्याम ॥ २ ॥

अच्छे । नुः । इन्द्रेम् । युशसीम् । यशेःऽभिः । युशस्विनेम् । नुमुसानाः । विधेम् । सः । नुः । रास्व । राष्ट्रम् । इन्द्रेऽज्तम् । तस्ये । ते । रातौ । युशसीः । स्याम् ॥ २ ॥

नः अस्माकम् अच्छ आभिमुख्येन वर्तमानम् इन्द्रं यशसम् यशोरूपं यशसः प्रदातारम् । यशःशब्दात् क्यजन्तात् किपि अतोछोपयछोपौ। 'चितः' (पा ६,१,१६३) इति अन्तोदात्तत्वम् । यशोभिः कीर्तिभिः यशस्विनम् प्रभूतयशस्कम् एवंभूतम् इन्द्रं नमसानाः नमस्यन्तः नमस्कारादिभिः पूजयन्तो वयं विधम परिचरेम । हे इन्द्रं स त्वं नः अस्मभ्यम् इन्द्रज्तम् इन्द्रेण त्वया प्रेरितं राष्ट्रम् राज्यं रास्व देहि । 'रा दाने । तस्य ते तव रातौ दाने यशसः यशस्विनो वयं स्थाम भवेम ।

युशा इन्द्री युशा अमिर्युशाः सोमी अजायत । युशा विश्वस्य भृतस्याहमसमि युशस्तमः ॥ ३ ॥

यशाः । इन्द्रेः । यशाः । अग्निः । यशाः । सोर्मः । अजायत् । यशाः । विश्वस्य । भूतस्य । अहम् । अस्मि । यशःऽतमः ॥ ३ ॥

इन्द्रो देवो यशाः यश आत्मन इच्छन् वर्तते । पूर्ववद् यशस्यतेः किपि रूपम् । तथा अग्निरपि यशाः यशस्कामो भवति । तथा सोमश्च यशाः यश इच्छन् अजायत । यथैवम् इन्द्रादयो यशस्विनो जाताः एवं यशाः यशस्कामः अहमपि विश्वस्य भूतस्य सर्वस्य भूतजातस्य देवमनुष्यादेः संकाशाद् यशस्तमः अतिशयेन यशस्वी अस्मि भवामि ।

#### इति चतुर्थं स्कम्।

'अभयं वावापृथिवी' इति तृचेन ग्रामाद्यभयकामः तस्यैव प्रतिदिशं सप्तर्षीन् यजते उपतिष्ठते वा । सूत्रितं हि—"'अभयं वावापृथिवी' (अ६,४०), 'श्येनोसि' (अ६,४८) इति प्रतिदिशं सप्तर्षान् अभयकामः" (कौसू ५९,२६) इति ।

तथा सेनाभयनिवृत्त्यर्थं तस्याः प्रतिदिशं सप्तर्षीणां यागम् उपस्थानं वा कुर्यात्। 'अभयानामप्ययः' (कौस् १६,८) इति सूत्रात्।

१. वयं पै १९,१०,८. २. °स्विनो पै. ३. हिविषेनं पै. ४. द्धत् पै. ५. रात्रे? अधिवाके पै. ६. तु. सा. अ ६,७९,३; वैतु. शंपा. रास्र,

तथा अनेन तचेन उपाकर्मणि आज्यं जुहुयात् । 'अभिजिति शिष्यान् उपनीय' इति प्रक्रम्य सूत्रितम्—'अभैयरपराजितैः ××× आज्यं जुहुयात्' (कौसू ३९,१;७) इति ।

'मनसे चेतसे धिये' इति तृचेन गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि महाब्रीहिमयं स्थाली-पाकं शान्त्युद्केन अभ्युक्ष्य अभिमन्त्र्य आयुष्कामं माणवकं प्राश्येत् । सूत्रितं हि— '''यथा द्यौः' (अ२,१५), 'मनसे चेतसे धिये' (अ६,४१) इति महाब्रीहीणां स्थालीपाकं श्रपयित्वा शान्त्युदकेन 'उपसिच्याभिमन्त्र्य प्राशयित'' (कौसू ५४,११) इति ।

अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोर्भयं सोर्मः सिवता नः कृणोतु । अभयं नोऽस्तूर्वेष्ट्रन्तेरिक्षं ैसप्तऋषीणां चं हिविषार्भयं नो अस्तु ॥ १॥

अभैयम् । <u>बावापृथिवी</u> इति । <u>इह । अस्तु । नः । अभैयम् । सोर्मः । सिविता । नः । कृणोतु । अभैयम् । नः । अस्तु । उरु । अन्तरिक्षम् । सप्तऽऋषीणाम् । च । ह्विषा । अभैयम् । नः । अस्तु ॥ १ ॥</u>

हे यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो युवयोः प्रसादाद् इह अस्मिन् देशे नः अस्माकम् अभयम् भयराहित्यम् अस्त । चोरव्याघ्रादिजनितस्य भयस्य निवृत्तिर्भूयाद् इत्यर्थः । तथा सोमश्चन्द्रः सविता सूर्यञ्च नः अस्माकम् अभयं कृणोतु करोतु । तथा द्यावा-पृथिव्योर्मध्ये वर्तमानम् उह विस्तीर्णम् अन्तरिक्षं नः अस्माकम् अभयम् अस्तु । तत्रत्याद् निमित्ताद् भयं मा भूद् इत्यर्थः । सप्तर्शणाम् ।

'विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः॥' (आश्रौप १)

इत्येवं प्रसिद्धा ये सप्त ऋषयः सन्ति तेषां संबन्धिना हिविषा अस्माभिर्दीयमानेन नः अस्माकम् अभयम् अरत् । 'सप्तर्षीणाम् इति । सप्त च ते ऋषय इति विगृह्य 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्' (पा २,१,५०) इति समासः ।

असमै ग्रामांय प्रदिशक्चतं स्र ऊजी सुभूतं स्वस्ति संविता नः कणोतु । 'अश्वित्वन्द्रो अभयं नः कणोत्वन्यत्र राज्ञांमाभ यातु मन्यः ॥ २ ॥

असमै । प्रामीय । प्रऽदिशेः । चतस्रः । ऊर्जम् । सुऽभूतम् । स्वस्ति । सुविता । नः । कृणोतु । अरातु । इन्द्रेः । अभीयम् । नः । कृणोतु । अन्यत्रे । राज्ञीम् । अभि । यातु । मृन्युः ॥

<sup>9. °</sup> ब्रीहियवं S'. २. °  $\frac{6}{2}$  न्त ° B,  $B^h$ . ३. सप्तर्पी °  $B^h$ , पै १,२७,१. ४. ° ऋषी णाम् P. ५. हविषानः S'. ६. वैतुः मंपा. द्र. ७. दधातु पै १,२७,४. ८. প্রয়ানিব ট্রা K; अशत्रुमिन्द्रो पै १,२७,४.

अस्मै प्रामाय । षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । अस्य प्रामस्य अस्मदावासभूतस्य प्रदिशश्वतसः प्रकृष्टाः प्राच्याद्याद्यतस्रो दिशः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्रागादिसर्वदिश्च ऊर्जम् अन्नं सुभूतम् सुष्ठ उत्पन्नं स्विति अविनाशिनामैतत् । अविनाशोपलक्षितं क्षेमम् एतत् सर्वे नः अस्मानं सविता सर्वस्य प्रेरको देवः सूर्यः कृणोतु करोतु । तथा 'अशतुः अनुपजातिवरोधी इन्द्रो देवः नः अस्माकम् अभयम् शत्रुनिमित्तभयराहित्यं कृणोतु करोतु । तत्प्रसादाद् राज्ञां मन्युः क्रोधः अस्मत्तः अन्यत्र अभि यातु अभिगच्छतु ।

अनुमित्रं रे नो "अधराद्निमित्रं ने "उत्तरात्। इन्द्रानिमित्रं नं: पश्चाद्निमित्रं पुरस्क्रीधि ।। ३ ।।

अनुमित्रम् । नः । अधरात् । अनुमित्रम् । नः । उत्तरात् । इन्द्रं । अनुमित्रम् । नः । पृश्वात् । अनुमित्रम् । पुरः । कृषि ॥ ३ ॥

हे इन्द्र नः अस्माकम् अधरात् । अधरशब्दो दक्षिणदिग्वाची । दक्षिणस्या दिशः अनिमन्नम् अमित्राः शत्रवः तद्राहित्यं कुरु । तथा उत्तरात् उत्तरस्या दिशः सका-शाद् नः अस्माकम् अनिमन्नम् शत्रुराहित्यं कुरु । 'उत्तराधरदक्षिणादातिः' (पा ५,३,३४) इति आतिप्रत्ययः । हे इन्द्र नः अस्माकं पश्चात् पश्चिमदिग्भागात् अनिमनम् अमित्र-राहित्यं कुरु । पुरः पुरस्तात् पूर्वस्या दिशः अनिमनम् अमित्रराहित्यं कृषि कुरु । 'श्रुश्णुपॄकृत्रभ्यः' (पा ६,४,९०२) इति हेर्धिरादेशः ।

मनं<u>से</u> चेतंसे धिय आक्तंतय <u>उ</u>त चित्तंये । मृत्ये श्रुताय चक्षंसे विधेमं हृविषां वृयम् ॥ १ ॥

मनसे । चेतसे । ध्रिये । आऽकूतये । उत । चित्तये । मृत्ये । श्रुतायं । चक्षसे । विधेमं । हृविषां । व्यम् ॥ १ ॥

मनसे मननसाधनाय सुखाद्यापरोक्ष्यनिमित्ताय इन्द्रियाय । चेतसे । चेतस इत्यादिभिस्तस्यैवावस्थाविशेषा उच्यन्ते । चेतसे सम्यग्झानसाधनाय । चिती संझाने इत्यस्मात् करणे असुन् । धिये ध्यानसाधनाय । आकृतये संकल्पाय । उत अपि च चित्तये यत्संवन्धात् पुरुषद्रचेतन उच्यते सा चित्तिः अतीतादिविषय-स्मृतिहेतुः । मत्यै आगामिविषयझानजनन्यै । श्रुताय श्रवणजनितझानाय चक्षसे दर्शनाय चाश्चष्ठानाय । सर्वत्र ताद्थ्यें चतुर्थी । मनआदिसिद्धयर्थं वयं हविषा आज्या-दिना विधेम परिचरेम ।

१. वैतु. मंपा. द्र. २. अपिशाचं पै १९,११,८০ ३. मे का ३,२,६. ४. ° শ্রহার্যান° का. काठ ३७,१०, ৬. তুর্ক্ ফুঘি কা. কাठ.

## अपानार्य व्यानार्य प्राणाय भूरिधायसे । सर्रस्वत्या उरुव्यचे विधेमं ह्विषां व्यम् ॥ २ ॥

अपानार्य । विऽअानार्य । प्राणार्य । भूरि'ऽधायसे । सरेस्वत्ये । उरुऽव्यचे । विधेर्म । ह्विषी । व्यम् ॥ २ ॥

अपानाय अपानवायवे । मुखनासिकाभ्यां विहिर्विनिर्गतस्य समीरणस्य पुनरन्तः प्रवेशः अपाननव्यापारोऽपानः । व्यानाय । विविधम् अननम् ऊर्ध्वाधोवृत्तिपरित्यागेन तस्य समीरणस्य अवस्थानं व्यानः । 'अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः' (छाउ १,३,३) इति हि श्रुतिः । तस्मे । प्राणाय । शरीरस्थस्य प्राणवायोर्भुखनासिकाभ्यां विहिर्विनिर्गनमनं प्राणनव्यापारः प्राणः । तस्मे । एवं प्राणापानव्यानवृत्तिभेदेन त्रैधम् 'अवस्थिताय मुख्यप्राणाय भूरिधायसे भूरि वहुळं धारियत्रे । 'विहिहाधाव्भयरछन्दिसं' (पाउ ४,२२१) इति असुन् । तस्य णिद्रद्भावाद् 'आतो युक् चिष्कृतोः' (पा ७,३,३३) इति युगागमः । तथा उक्व्यचे । व्यचितिर्याप्तिकर्मा । अस्थात् कर्तरि विच् । उक्व वहुळं व्याप्नुवत्ये सरस्वत्ये वाग्देवताये । 'कियाप्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । उदीरितळक्षणं प्राणं सरस्वतीं च हविषा आज्या-दिना वयं विधेम परिचरेम ।

मा नो 'हासिपुर्ऋषयो दैव्या ये तेनूपा ये नेस्तुन्व स्तिनूजाः'। अमेर्त्या 'मर्त्या आभि नेः सचध्वमायुर्धत्त' प्रतुरं' जीवसे नः ॥ ३ ॥ मा । नः । हासिषुः । ऋषयः । दैव्याः । ये । तुनूऽपाः । ये । नः । तुन्तुः । तुनूऽजाः । अमेर्त्याः । मर्त्यान् । अभि । नः । सुच्ध्वम् । आयुः । धृत्तु । प्रऽतुरम् । जीवसे । नः ॥ ३ ॥

दैव्याः देवेषु भवा ऋषयः अतीन्द्रियार्थदार्शनः प्राणाधिदेवताः सप्त ऋषयः नः अस्मान् मा हासिषुः मा परित्यजन्तु । ये ऋषयस्तन् भाः तन्वाः शरीरस्य पातारः ये च नः अस्माकं तन्वः शरीरात् तन्जाः शरीरसंबन्धितयैव इन्द्रियात्मना उत्पन्नाः । ते ऋषयः मा हासिषुरिति संबन्धः । हे अमर्त्याः अमरणधर्माणो देवाः मर्त्यान् मरणधर्मकान् नः अस्मान् अभि सच्चम् अभितः प्राप्तुत । नः अस्माकं जीवसे जीवनाय प्रतरम् प्रकृष्टतरम् आयुः जीवनं धत्त प्रयच्छत । डुधाञ् दानधारणयोः ।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकारो षष्ठकाण्डे चतुर्थोऽनुवाकः।

<sup>9.</sup> अवधिस्थिताय S'. २. °र्ऋषयो दैव्यासस्तन्पावानस्तन्वस् (पै. ग्रुचयस्) तपोजाः पै १९,१०,२ ऐब्रा २,२७,७. ३. सत्य्री  $S^m$ ; मत्यीं > मत्यीं

पञ्चमेऽनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र 'अव ज्यामिव' इति आद्यं सूक्तम् । तत्र आद्यंन त्यंनेन स्त्रीपुरुषयोः स्त्रीविषये पुरुषस्य मन्युविनाशार्थं कुषितं पुरुषं पश्यन् अश्मानम् अभिमन्त्रय हस्तेन गृहीत्वा 'सखायाविव' इति द्वितीयाम् ऋचं जपन् अश्मानं भूमौ प्रक्षिप्य 'अभि तिष्ठामि' इति तृतीयाम् ऋचं जपन् तस्या- श्मन उपरि निष्ठीवेत् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि कुपितस्य पुरुषस्य च्छायायाम् अनेन तचेन धनु-रिभमन्त्र्य सज्यं कुर्यात्। एवं पुरुषविषये स्त्रिया मन्युविनाशार्थम् उक्तं कर्म कुर्यात्।

सूत्रितं हि — "'अव ज्यामिव' इति दृष्ट्वाश्मानम् आदत्ते । द्वितीययाभिनिद्धाति । तृतीय-याभिनिष्ठीवति । छायायां सज्यं करोति" (कौस् ३६,२८-३१) इति ।

तथा दीक्षायां यजमानः क्रोधे प्राप्ते एतं तृचं जयेत् । 'अव ज्यामिव' (वैताऔ १२,१३) इति वैतानं सूत्रम्।

सर्वविषयमन्युविनाशार्थम् 'अयं दर्भः' (अ६,४३) इति तृचेन दर्भमूलम् ओषधिवत् खात्वा संपात्य अभिमन्त्रय बश्लीयात् । "'अयं दर्भः' इत्योषधिवत्" (कौसू ३६,३२) इति सूत्रात् ।

अव 'ज्यासिव 'घन्वनो 'मन्युं तेनोमि ते 'हृदः । यथा 'संमनसो भूत्वा 'सर्खायाविव सर्चावहै ॥ १॥

अर्व । ज्याम् ऽईव । धन्वनः । मृन्युम् । तुनोमि । ते । हृदः । यथा । सम् ऽमनसौ । भूत्वा । सर्खायौऽइव । सर्चावहै ॥ १॥

धन्वनः धनुर्दण्डात् ज्यामिव यथा आरोपितां ज्यां धानुष्कोऽनरोपयित तथा हे पुरुष ते तव हदः हृदयाद् मन्युम् कोधम् अव तनोमि अवरोपयामि। अपनयामीत्यर्थः । यथा येन प्रकारेण आवां संमनसौ समानमनस्कौ परस्परानु-रागयुक्तौ भूता सखायाविव समानख्यानौ सुहृदाविव सचावहै समवेतौ संगतौ एककार्यकारिणौ भवाव। तथा त्वदीयं कोधम् अपनयामीत्यर्थः। पच समवाये इति धातुः।

सखायाविव' सचावहा 'अर्व मुन्युं तेनोमि ते'। अधस्ते 'अइमेनो मुन्युग्रुपोस्यामसि यो गुरुः'।। २।।

Archaeological Survey of India, cc-o Ast sandjer Circle Library, Srinagar. Acc. No:...

१. द्यामिव हिए १,१५,३. २. धन्वि पै १९,८,१० [मूको.] हिए. ३. शुमं पै. ४. सिथः पै. ५. सौमंनसौ  $K^m$ . ६. सखीकेव (सिक्किव मूको.) पै. ७. वि ते सन्युं नयामिस पै १९,८,११. ८. अइमना सन्युं गुरुणापि नि दक्ष्मिस पै.

सखायोऽइव । सचा<u>बहै</u> । अवं । मृन्युम् । तनोमि । ते । अधः । ते । अश्मनः । मृन्युम् । उपं । अस्यामसि । यः । गुरुः ॥ २ ॥

सखायाविवेत्यादि उक्तार्थम् । हे ऋद्ध पुरुष ते त्वदीयं मन्युम् क्रोधं यो गुरुः गौरवोपेतद्दचालियतुमराक्यः अदमास्ति तस्य अदमनः अधः अधस्ताद् उपास्यामिस उपिक्षपामः। 'इदन्तो मिस' (पा ७,१,४६)।

अभि तिष्ठामि ते मुन्युं 'पाष्ण्या प्रपंदेन च'। यथांव्ज्ञो न वादिषो मर्म चित्तमुपार्यास ॥ ३॥

अभि । तिष्ठामि । ते । मृन्युम् । पाण्यी । प्रऽपदेन । च । यथो । अवशः । न । वादिषः । मर्म । चित्तम् । उपऽआयेसि ॥ ३ ॥

हे कुद्ध पुरुष ते तब मन्युम् क्रोधं पार्ग्या पादापरभागेन प्रवदेन पादाग्रेण च अभि तिष्ठामि उपिर तिष्ठामि। 'पादस्य पूर्वापरभागाभ्यां निष्पीडयामीत्यर्थः। यथा येन प्रकारेण अवशः परवशः सन् न वादिषः न ब्र्याः प्रतिवचनसमर्थों न भवेः। येन च प्रकारेण मम चित्तम् मदीयं मनः उपायिस उपागच्छिस। तथा अभितिष्ठामीति संबन्धः। वादिष इति। वदेर्छेटि अडागमः। 'सिब्बहुलं लेटि' (पा ३,१,३४) इति सिप्। 'सिब्बहुलं छन्दिस णिद्ध कव्यः' (पावा ३,१,३४) इति समरणाद् उपधावृद्धिः।

ृयं दुर्भो 'विमेन्युकः स्वाय चारणाय च । 'मुन्योविमेन्युकस्यायं मेन्युश्चमेन 'उच्यते ॥ १ ॥

अयम् । दुर्भः । विऽमेन्युकः । स्वार्य । च । अरेणाय । च । मन्योः । विऽमेन्युकस्य । अयम् । मन्युऽशमेनः । उच्यते ॥ १ ॥

अयं पुरोवस्थितो दर्भः स्वाय ज्ञातये आत्मसंबिन्धिने अरणाय अरातये च विमन्युकः मन्युविगमनस्य क्रोधापनयनस्य हेतुः । इष्टजनविषयम् अनिष्टजनविषयं तत्कर्तृकं वा क्रोधं रामयतीत्यर्थः । स्वाय चारणाय चेति परस्परसमुच्चयार्थौ चकारौ । 'स्वमज्ञातिधनाष्ट्यायाम्' (पाग १,१,३५) इति गणसूत्रेण ज्ञातिवाचिनः स्वराब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः पर्युदासात् तत्कार्याभावः । 'यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसिते' (ऋ ६,७५,१९) इति हि निगमः । उक्त एवार्थौ विवियते — मन्योरिति । छुप्तनिर्दिष्टोत्र मत्वर्थप्रत्ययो द्रष्टव्यः । मन्योः मन्युमतः पुरुषस्य रात्रोः विमन्युकस्य परमार्थतो

१. पार्ज्जिभ्यां प्रपदाभ्याम् पै १९,८,१२. २. पदस्य S'. ३. °समर्था S'. ४. °मन्यक° पै १९,३३,७ [मूको.]. ५. ऽस्तु मे पै.

मन्युरहितस्य आपाततः क्रोधाविष्टस्य आत्मीयस्य च अयं प्रयोगो मन्युशमनः क्रोध-निवारणोपाय उच्यते विधानशैरभिधीयते ।

अयं यो भूरिमूलः 'समुद्रमंवतिष्ठंति'।

दुर्भः 'पृथिवया उत्थितो मन्युश्चर्मन उच्यते' ॥ २ ॥

अयम् । यः । भूरिंऽम्लः । सुमुद्रम् । अव्डितिष्टति ।

दर्भः । पृथिवयाः । उत्थितः । मृन्युऽशमेनः । उच्यते । ॥ २ ॥

योऽयं पुरोवर्ती भूरिमूलः बहुभिर्मूलैरुपेतः दर्भः समुद्रम् । समुद्द्वन्त्यस्माद् आप इति उद्कभूयिष्ठो देशः समुद्रः । तम् अर्वातष्ठति अवक्रम्य स्थितो भवति । यद्वा समुद्रम् इति अन्तरिक्षनाम । सैव व्युत्पत्तिः । अन्तरिक्षम् आक्रम्य अवस्थित इत्यर्थः । पृथिव्याः सकाशाद् उत्थितः उत्पन्नः स दर्भः काशकुशाद्यात्मकः मन्युशमन उच्यते । क्रोधविनाशनस्य हेतुरभिधीयते इत्यर्थः ।

वि ते हन्व्यां शर्णे वि ते 'मुख्यां नयामित' । यथां व्या न वादिषो मर्म चित्तमुपार्यसि ॥ ३ ॥

वि । ते । हुन्व्या म् । शरिणंम् । वि । ते । मुख्याम् । न्यामसि । यथा । अवशः । न । वादिषः । मर्म । चित्तम् । उपुऽआयसि ॥ ३ ॥

हे क्रोधाविष्ट पुरुष ते तब हनव्याम् हनुसंबिन्धिनीं शरिणम् हिंसाहेतुभूतां क्रोधा-मिन्यिक्षकां धमिन विनयामिस विनयामः । तथा ते तब मुख्याम् मुखे भवां क्रोध-वशोत्पन्नाम् अन्याम् अपि धमिन विनयामः क्रोधशमनेन अपगमयामः । उत्तरोर्धर्चो व्याख्यातः (अ ६,४२,३) । हनव्याम् इति । हनुशब्दात् 'शरीरावयवाच्च' (पा ४,३,५५) इति यत् । ओर्गुणे 'वान्तो यि प्रत्यये' (पा ६,१,७९) इति अव् आदेशः । मुख्याम् इति । पूर्ववद् यत् ।

इति पञ्चमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'अस्थात् द्यौः' इति तृचेन "अपवातभैषज्यकर्मणि स्वयंपतितं गोश्टङ्गं संपात्य तद् उदके निधाय अभिमन्त्र्य तद् उदकम् आचामयेत् प्रोक्षेच्च । स्त्रितं हि— '''अस्थाद् द्यौः' इत्यपनातायाः स्वयंसस्तेन गोश्क्षेण संपातनता जपन्" (कौस् ३१,६) इति ।

'परोपेहि' इति त्रचेन दुःस्वप्नदर्शनिमित्तदोषनिर्हरणार्थम् उत्थाय मुखं प्रक्षालयेत्।

१. पृथिव्यामानिष्ठितः पै १९,३३,८. २. पृथिव्यां निष्ठितस्स मंऽस्तु विमन्युकः ( मूको. विमन्यकः ) पै. ३. तु. सा.; वैतुः A,Bʰ,D,K,R,Sm,Cs, मुख्यांन्नया°;  $P,P^{\circ},Cp$  मुख्यांन् । न्या°; V मुख्यांत् । न्या°. ४. °वाद° इति शंपाः ५. उदकं S'. ६. च नास्ति S'. ७. परोपीहि S'.

तथा अतिघोरदुःस्वप्नदोषनिर्हरणकर्मणि बीहियवगोधूमादिमिश्रधान्यमयं पुरोडाशद्वयं कृत्वा एकम् अनेन तचेन अग्नी जुहुयात् । अपरं शत्रुक्षेत्रे निद्ध्यात् ।

तद् उक्तं कोशिकेन ''परोपेहि'' (अ६,४५), 'यो न जीवः' (अ६,४६) इति स्वप्नं दृष्ट्वा मुखं निमार्ष्टि । अतिघोरं दृष्ट्वा मैश्रधान्यं पुरोडाशम् अन्याशायां वा निद्धाति'' (कौस् ४६,९;१०) इति ।

अस्थाद् धौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जर्गत्। 'अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वमास्तिष्टाद् रोगी' अयं तर्व ॥ १॥

अस्थात् । द्यौः । अस्थात् । पृथिवी । अस्थात् । विश्वम् । इदम् । जगत् । अस्थुः । वृक्षाः । ऊर्ध्वऽस्विप्ताः । तिष्ठति । रोगैः । अयम् । तर्व ॥ १ ॥

योः द्युलोको ग्रह्मक्षत्रमण्डलोपेतः यथा अस्थात् तिष्ठति नाधः पति । तिष्ठते-रुद्धान्दसो लुङ् । 'गातिस्था"' (पा २,४,००) इति सिचो लुक्। यथा च पृथिवी अस्थात् सर्वाः धारभूता तिष्ठति । यथा च तत्राश्चितं विश्वम् सर्वम् इदं परिदृश्यमानं जगत् ज-क्षमप्राणिजातम् अस्थात् तिष्ठति । यथा च वृक्षाः पादपाः ऊर्ध्वस्वप्राः । उर्ध्वम् अव-स्थिता एव स्वापम् अनुभवन्ति न तु शयाना इति उर्ध्वस्वप्राः । एवंभूताः सन्तः अस्थः तिष्ठन्ति । हे व्याधित तव त्वदीयः अयं रोगः रुधिरस्नावात्मकस्तथा तिष्ठात् तिष्ठतु न स्रवतु । निवर्तताम् इत्यर्थः ।

श्रुतं या भेषुजानि ते सहस्रुं संगतानि च । श्रेष्ठं मास्रावभेषुजं विसष्ठं रोगुनाशंनम् ।। २ ॥ श्रुतम् । या । भेषऽजानि । ते । सहस्रम् । सम्ऽगतानि । च । श्रेष्ठंम् । आस्रावऽभेषजम् । विसष्ठम् । रोगुऽनाशनम् ॥ २ ॥

हे व्याधित ते तव या यानि शतम् शतसंख्याकानि भेषजानि रोगशमनहेतुभूतान्योषधानि सन्ति तथा संगतानि संप्राप्तानि सहस्रम् सहस्रसंख्याकानि च
औषधानि सन्ति तेषां मध्ये श्रेष्टम् प्रशस्ततमम् आसावभेषजम् रक्तस्रावस्य निवर्तकम्
एतत् क्रियमाणं कर्म अत एव विसष्टम् वासयित्तमं रोगनाशनम् । रोगो नश्यत्यनेनेति करणे ल्युद् ।

रुद्रस्य मूर्त्रमस्यमृतंस्य नाभिः । विषाणका नाम वा असि पितृणां म्<u>ला</u>दुत्थिता वातीकृतनार्श्वनी ॥ ३॥

१. परोपीहि S'. २. विमार्धि Bl. ३. आस्थात् पै १९,२३,९. ४. °वी व्या-स्थाद् पै. ५. अस्थाद् विह्वरित एव तिष्ठात् कामो पै ३,४०,५. ६. सेंस्ट्रिलि पै २०,३३,७. ७. विषाणा पै १९,३१,१२. ८. वातीकृतभेषजी पै.

रुदस्य । मूत्रीम् । असि । अमृतस्य । नाभिः । विऽसानुका । नामे । वै । असि । पितृणाम् । मूलोत् । उत्थिता । वात्वीकृत्ऽनादीनी ॥ ३॥

रहस्य। रोदयित सर्वम् अन्तकाले इति रुद्धः जगत्संहर्ता ईश्वरः। हे गोश्रङ्कोदक तस्य संहर्तुरीश्वरस्य मूत्रम् तदीयाल्लिङ्काद् विनिर्गतं जलम् असि।
अतो रोगं संहरेत्यर्थः। तथा अमृतस्य अमरणस्य चिरकालजीवनस्य नाभिः
बन्धकं स्थापकम् असि। 'नहो भश्च' (पाउ ४,१२६) इति इज्द्रत्ययः। रस्नशास्त्रोक्तप्रकारेण ईश्वरवीर्यस्य रसस्य आसेवनेन हि सिद्धा अजरामरत्वं लभन्त
इति तद्भिप्रायेणोक्तं रुद्धस्य मूत्रम् असीति। हे गोश्यङ्क त्वं विषाणका नाम वै
विशेष्यते — पितृणाम् पितृदेवतानां मूलात् उपादानकारणाद् उत्थिता उत्पन्ना वाती'
आस्त्रावस्य रोगस्य शोपयित्री कृतनाशनी कृतं रोगस्य निदानभूतं दुष्कर्म। तस्य
नाशियत्री भवेत्यर्थः।

पुरोपेहि मनस्पाप् किमर्श्यस्तानि शंसि ।

परेहि न त्वां कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोर्पु मे मनः ॥ १॥ परः । अप । इहि । मनः ऽपाप । किम् । अर्शस्तानि । शंससि । पर्रा । इहि । न । त्वा । कामये । वृक्षान् । वनानि । सम् । चर् । गृहेषु । गोर्पु । मे । मनः ॥ १॥

हे पाप पापासक्त हे मनः स्वप्निमित्तभूत परः परस्ताद् अस्मत्तो दूर-देशे अपित अपाच्छ । दुःस्वप्नान् न दर्शयेत्यर्थः । तददर्शने किं कारणम् । अशस्तानि अशोभनानि शंसितं प्रकाशयिस । अतो हेतोः परेति परागच्छ । त्वा त्वाम् अहं न कामये अभिल्ख्यामि । क्षेमिण्ड्' (पा ३,१,३०)। परागत्य च वक्ष-वनानि वृक्षभृयिष्ठानि वनानि प्रविश्य तत्रैव संचर वर्तस्व । मास्मान् वाधिष्ठा इत्यर्थः । एवं दुःस्वप्निमित्तस्य पापस्य मनसोऽपगमनं प्रार्थितम् । शोभनस्य मनसोऽवस्थानम् आशास्ते — मे मदीयं शोभनं मनः ग्रहेषु स्त्रीपुत्रादिषु गृहाव-स्थितेषु अनुकूलजनेषु गोषु च । अवितष्ठताम् इत्यर्थः । गोष्विति । 'सावेकाचः' (पा ६,१,१६८) इति प्राप्तस्य विभक्तयुदात्तत्वस्य 'न गोश्वन्तसाववर्ण' (पा ६,१,१८२) इति प्रतिषेधः ।

"अव्यासां निःशसा यत् पंराशसोपारिम" जाग्रंतो यत् स्वपन्तेः । अग्निर्विश्वान्यपं दुष्कृतान्यर्जुष्टान्यारे अस्मद् दंघातु ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> बैतु. मंपा द्र. २. मनसस्पते ऋ १०,१६४,१ पै १९,३६,४. ३. शंसतु पै. ४. काम्मये  $K^m$ ,R. ५. वृक्षं B; वृक्षान् D,S, $C_S$ , पै. ६. चरः पै. ७. यद्दाशसां निःशसां भिशः ऋ १०,१६४,३; यद्दाशसां निशसा यत्पंराशः तैत्रा ३,७,१२,४. † निशसा पै १९,३६,५, ८. यजाप्रतो पै.

अव्ऽशसा । निःऽशसा । यत् । प्राऽशसा । उप्ऽआरिम । जाप्रतः । यत् । स्वपन्तैः । अग्निः । विश्वीनि । अपे । दुःऽकृतानि । अर्जुष्टानि । आरे । अस्मत् । द्धातु ॥ २ ॥

अवशसा अवाद्यपपदात् रासु हिंसायाम् इत्यसात् किप्। अवशसा अव-रासनेन अवस्तात् हिंसनेन निःशसा निःशेषेण नितरां वा हिंसनेन पराशसा पराशसनेन पराङ्मुखहिंसनेन च जायतः जायदवस्थापन्ना वयं यत् येन दुःस्वप्नेन उपारिम उपार्ताः पीडिता भवेम । अर्तेश्चान्दस्रो छिट् । जागृ निद्राक्षये इत्य-स्मात् छटः शत्रादेशः। 'जिक्षित्यादयः षट्' (पा ६,१,६) इति अभ्यस्तसंज्ञाविधा-नाद् 'नाभ्यस्ताच्छतः' (पा ७,१,७८) इति नुम्प्रतिषेधः । तथा स्वपन्तः निद्रा-वस्थां प्राप्ता वयं यत् येन दुःस्वप्नदर्शनेन हेतुना अवशसनादिभिः पीडिताः तानि विश्वानि सर्वाणि अजुष्टानि अशोभनानि दुष्कृतानि दुःस्वप्ननिमित्तानि पापानि अग्निर्देवः अस्मत् अस्मतः आरे दूरे अप दथातु अपनिद्धातु अपकृष्य स्थापयतु ।

यदि'न्द्र 'ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा' चरामसि । प्रचेता न आङ्गिर्सो 'दुंरितात् 'पात्वंहंसः ॥ ३॥

यत् । इन्द्र । ब्रह्मणः । पृते । अपि । मृषो । चरोमसि । प्रऽचेताः । नः । अाक्रिरसः । दुःऽङ्तात् । पातु । अंहेसः ॥ ३ ॥

हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्याधिपते हे इन्द्र यत् येन दुःस्वप्ननिमित्तेन पापेन अपि मृषा चरामसि । अपिराब्दः कस्यचित्पदस्यार्थे गर्हायां वा वर्तते । 'अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु' (पा १,४,९६) इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । अपि बहुळं गर्हितं वा स्वप्ने मिथ्या चरामः । 'इदन्तो मसि' (पा ७,१,४६)। तस्माद् दुरिताद् दुःखप्रापकाद् अंहसः पापाद् आङ्गरसः अङ्गरसां मन्त्राणां संबन्धी प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानोपेतः एतत्संज्ञो वरुणः नः अस्मान् पातु रक्षतु ।

### इति पञ्चमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'यो न जीवः' इति तृचेन दुःस्वप्नजनितदोषनिवृत्तिकामः "'परोपेहि' (अ ६,४५) इति तृचोक्तानि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम्।

'विद्य ते स्वप्न' इति द्वाभ्यां (२,३) ऋग्भ्यां घोरदुःस्वप्नदर्शने मुखविमार्जनम् मंश्रधान्यपुरोडाशस्य होमम् शत्रुक्षेत्रे प्रक्षेपणम् पार्श्वयोः पर्यावर्तनम् अन्नभक्षणस्वप्न-

१. °पते यदीष्याँ पै १९,३६,६; °पतेऽभिड्रोहं ऋ १०,१६४,४. २. द्विषतः पै.; द्विष्तां ऋ. ३. पातु तेभ्यः प. ४. परोपीहीति S'.

दर्शने अन्निनिरीक्षणं च कुर्यात्। " 'विद्म' ते स्वप्न' इति सर्वेषाम् अप्ययः" (कौस् ४६,१३) इति हि सूत्रम्।

'अग्निः प्रातःसवने' इति तिसृभिर्ऋग्भिर्यथाऋमं प्रातरादिषु त्रिषु सवनेषु सवन-समाप्तिहोमान् जुहुयात् । उक्तं वैताने— '' 'अग्निः प्रातःसवने' (अ ६,४७), '३यनोसि' (अ ६,४८), 'यथा सोमः प्रातःसवने' (अ ९,१,११) इति यथासवनम् आज्यं जुहोति। संस्थित-होमान्'' (वैताश्रौ २१,७;८) इति ।

यो न जीवोधि न मृतो देवानां ममृतगुर्भोिसि स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः विताररुनीमासि ॥ १ ॥

यः । न । ज़ीवः । असिं । न । मृतः । देवानांम् । अमृत्रऽगर्भः । असिं । स्वप्न । वरुणानी । ते । माता । यमः । पिता । अरर्रः । नामं । असि ॥१॥

हे स्वप्न यः त्वं जीवः प्राणधारको नासि न भवसि । किं तर्हि मृतः, नेत्याह । मृतः त्यक्तप्राणोऽपि न भवसि । मिथ्यापरिकल्पितस्वभावत्वात् स्वप्नस्य जीवनमरण्योः प्राणिधमयोरसंभव इत्यर्थः । किंरूपस्तर्हि स्वप्न इति तत्राह—देवानाम् अग्न्यादीनाम् इन्द्रियाधिष्ठातॄणाम् अमृतगर्भः अमृतमयगर्भस्त्वम् असि । स्वप्नस्य जात्रद्रनुभवजनितवासनामयत्वात् वासनायाद्य स्थायित्वाद् इति भावः । देवगर्भन्त्वम् एव प्रतिपाद्यति – हे स्वप्न ते तव वरुणानी वरुणस्य पत्नी माता । 'इन्द्रवरुण'' (पा ४,१,४९) इति ङीषानुको । यमः यच्छति नियच्छति प्राणिनो दुष्कृतिनो निगृह्णानीति यमो वरुणः । स पिता जनयिता उत्पाद्यिता । हे स्वप्न त्वम् अरुक्तिमे । अरुकः आर्तिकरोऽसुरः । स एव असि भवसि । नामशब्दः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धि द्योतयित । श्र्यते हि तैत्तिरीयके — 'अरुक्वें नामासुर आसीत्' (तैत्रा ३,२,९,४) इति ।

विद्य तें स्वप्न ज्वित्तें देवजामीनां पुत्रोिसि यमस्य कर्रणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्त्यात् पाहि ॥ २ ॥ विद्य । ते । स्वप्न । ज्वित्रम् । देवऽजामीनाम् । पुत्रः । असि । यमस्य । कर्रणः । अन्तिकः । असि । मृत्युः । असि । तम् । त्वा । स्वप्न । तथां । सम् । विद्म । सः । नः । स्वप्न । दुः । । । दुः । । दुः । दुः

हे स्वप्न स्वप्नाभिमानिन् देव ते तव जनिर्वम् जन्म विद्य जानीमः । जनेः औणादिक इत्रप्रत्ययः । उक्त एवार्थों विवियते—देवजामीनाम् देवस्त्रीणां वरुणानी-

<sup>9.</sup> विश्वा Bl. २. गुर्भोऽसि K,Km,R,V; गुर्भोऽसि सात². ३. तु. Bh,Km, Bp²,E²,T,K² मै ४,१,१० तैवा ३,२,९,४; वैतु. शंपा. °रंफु॰, S°ररुणांमा॰; °ता हुडुन्ना॰ पै १९, ४६,१२. ४. असी P²,J; असि>असी P. ५. अरंकः शंपा. ६. ॰णांम S. ७. सुब्बप्नान् देहि पै. ८. दुब्बप्न्यांत् इति W.

प्रभृतीनां पुत्रः तनयः असि । ताभिरुत्पाद्यमानत्वात् । देवस्त्रियो हि मायास्पाः पुरुषस्य ग्रुभाग्रुभात्मकं भावि फलं सुचियतुं स्वप्नम् उत्पादयन्तीति प्रसिद्धः । स्वप्नस्य ग्रुभाग्रुभफलस्चकत्वं श्रुतिर्दर्शयति—'यदा कर्मस्र काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु प्रयति । समृद्धि तत्र जानीयात्" (छांड ५,२,९) इति, 'अथ स्वप्नाः । पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं प्रयति स एनं हिति' (ऐआ ३,२,४) इत्यादि च । अतो यमस्य करणः । यमशब्दः प्राणापहरणलक्षणं तद्व्यापारं लक्षयति । तस्य कर्ता भवसि । अत एव अन्तकः अन्तकरः जीवनावसानस्य कर्ता असि भवसि । सृत्युरसि प्राणत्यागस्य कारयिता भवसि । हे स्वप्न तं तादृशं त्वा त्वां तथा प्रागुक्तप्रकारेण सं विद्य सम्यग् जानीमः । हे स्वप्न स त्वं नः अस्मान् दुःस्वप्न्यात् दुःस्वप्नजनिताद् भयात् पाहि रक्ष ।

यथां <u>क</u>लां यथां <u>श</u>फं 'यथणं संनर्धन्ति'। एवा 'दुष्वप्नयं संघी 'द्विष्ते सं नेयामिस ॥ ३॥

यथो । कुलाम् । यथो । शुफ्तम् । यथो । ऋणम् । सुम्ऽनयन्ति । एव । दुःऽस्वप्न्यम् । सर्वम् । द्विष्वते । सम् । नृयामसि ॥ ३ ॥

गोरवयवैकदेशः कला। शफः खुरः। दोषदूषितं कलादिकम् अङ्गं यथा छेदना-दिना अपगमयन्ति। यथा वा ऋणम् अधमर्णाः पुरुषाः संनयन्ति संप्रदानेन गमयन्ति। एव एवं सर्वं दुष्वप्न्यम् दुःस्वप्नजनितं भयं द्विषते द्वेष्ट्रे जनाय संनयामिस सम्यक् प्रापयामः।

अग्निः प्रतिःसवने पत्वस्मान् वैश्वान्रो 'विश्वकृद् विश्वशंभूः"। स नैः पावको द्रविणे दधात्वार्युष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ ॥

अग्निः । प्रातः ऽसवने । पातु । अस्मान् । वैश्वानुरः । विश्वऽकृत् । विश्वऽशंभूः । सः । नः । पावकः । द्राविणे । द्रधातु । आर्युष्मन्तः । सहऽर्मक्षाः । स्याम् ॥ १ ॥

अग्निः। सवनत्रयात्मको हि सोमयागः। तानि च सवनानि गायत्रं त्रैष्टुभं जागतम् इति क्रमेण नियतच्छन्दस्कानि। 'अग्निगीयत्र्यभवत् सयुग्वा' (ऋ १०,१३०,४) इति श्रुतेः अग्निगीयत्र्या अधिदेवतेति तन्निर्वर्त्यस्य प्रातःसवनाख्यस्य कर्मणः स एवाधि-देवता। प्रातःसवने प्रातःसवनाख्ये कर्मणि अस्मान् ऋत्विग्यजमानान् पातु संभव-

<sup>9.</sup> यथं ऋणं ऋ ८,४७,१७. २. सुंनयांमसि ऋ. ३. दुः ६व  $^{\circ}$  A,B; दु ६०व  $^{\circ}$  ऋ. ४. अप्रिये पै २,३७,३ (तु. अ १९,५७,१); आप्त्ये ऋ. ५. स्वनात् मे १,३,३६. ६. वि- इवश्रीः मै.; पथिकृद् पै १९,४३,१०; मंहिमा ऋ १,५९,७; मंहिना तै ३,१,९,१; महीनां काश्रौ ९, ३,२१. ७. बि्रवर्कृष्टिः ऋ. पै. ८. द्रविंणं तै. मै. पै [मूको.].

द्वैकल्यपरिहारेण सवनसंपूर्त्या रक्षतु । कीहराः सोऽग्निः । वैक्वानरः विश्वनरात्मको वि-राङ्क्षपः सर्वप्राणिहितकरो वा । अत एव विश्वकृत् विश्वस्य कृत्स्नस्य जगतः कर्ता । विश्वशं-भू विश्वस्मिन् सर्वस्मिन् जगति दुःखशमनेन सुखस्य भावियता। स ताहग्गुणिविशिष्टः पावकः शोधकोऽग्निः नः अस्मान् द्रविणे यागफलात्मके धने द्धातु स्थापयतु । वयमपि तत्प्रसादाद् आयुभन्तः दीर्घायुषा युक्ताः सहभक्षाः समानसोमपानाः पुत्रपौत्रादिभिः सहभोजनाः स्थाम भवेम ।

विश्वे देवा मुरुत इन्द्रों अस्मानुस्मिन् द्वितीये सर्वने न जीह्यः। आर्थुष्मन्तः प्रियमेषां वर्दन्तो वयं देवानां सुमृतौ स्याम ॥ २ ॥

विश्वें । देवाः । मुरुतः । इन्द्रः । अस्मान् । अस्मिन् । द्वितीये । सर्वने । न । जुह्युः । आर्युष्मन्तः । प्रियम् । एषाम् । वर्दन्तः । वयम् । देवानीम् । सुऽमृतौ । स्याम् ॥ २ ॥

विश्वे सर्वे देवाः दानादिगुणयुक्ता महतः एतत्संश्वकाः एकोनपञ्चाशःसंख्याकाः सतगणात्मका देवाः इन्द्रश्च तेषाम् अधिपतिः। एते हि माध्यन्दिनसवनस्य अधिपतयः। 'इन्द्रो महत्वानःसोमस्य पिवतः। महत्स्तोत्रो महद्रणः' (शांश्रौ ८,१६,१) इत्येवमादिनिविन्मन्त्रैः प्रतिपाद्याः। 'एते अस्मिन्' परिसमाप्यमाने द्वितीये सवने अस्मान् ऋत्विग्यजमानान् न जग्नः न जहतु न परित्यजनतु । अस्माभिर्दत्तं हविः स्वीकृत्य अस्मदीया इमे अभिमतफलप्रदानेन रक्षणीया इत्येवमनुत्रहवुद्ध्या युक्ता भवन्त्वित्यर्थः। एषां देवानाम् महताम् इन्द्रस्य च प्रियम् प्रीतिकरं स्तुतशस्त्रात्मकं वाक्यं वदन्तः उच्चा-रयन्तो वयं तत्प्रसादाद् अयुष्मन्तः शतसंवत्सरपरिमितेन आयुषा युक्ताः सन्तः तेषां देवानां सुमतौ शोभनायाम् अनुत्रहात्मिकायां वुद्धो स्याम भवेम।

इदं 'तृतीयं सर्वनं' कवीनामृतेन ये 'चंमसमैरेयन्त । ते सौधन्वनाः 'स्विरानशानाः स्विष्टिं नो अभि 'वस्यो नयन्तु' ॥ ३ ॥

इदम् । तृतीयम् । सर्वनम् । कुर्वीनाम् । ऋतेनं । ये । चुमुसम् । ऐरयन्त । ते । सोधन्यनाः । स्त्रुः । आनुशानाः । सुऽईष्टिम् । नः । अभि । वस्यः । नुयन्तु ॥

इदं परिसमाप्यमानं तृतीयम् त्रित्वसंख्यापूरकं सवनम् सोमाभिषवोपलक्षितं तृतीयसवनाख्यं कर्म कवीनाम् क्रान्तदर्शनानाम् ऋभूणां स्वभूतम् । त एव हि इन्द्रा-दिभिः सहितास्तस्य सवनस्य अधिदेवताः । तथा च तत्रत्यो मन्त्रवर्णः — 'इन्द्र

चेतास्मिन् S'.
 तृतीयसवनं काश्री १०,३,२१०
 चमसं समैरयन्
 पै १९,४३,१२०
 सुर्वरान तै ३,१,९,२; अमृतमान पै.
 प. वसीयो तै.
 म्याथ पै.
 प. वसीयो तै.

ऋभुभिर्वाजवद्भिः समुक्षितम्' (ऋ ३,६०,५), 'समृभुभिः पिवस्व रत्नधेभिः' ( ऋ ४,३५,७ ), 'ऋभवो देवाः सोमस्य मत्सन्' (शांश्रौ ८,२०,१) इति च। ये ऋभवो देवाः ऋतेन सत्येन अवितथेन आत्मीयेन शिल्पकर्मणा चमसम् सोमभक्षणपात्रम् एकम् ऐरयन्त प्रैरयन्त । चतुर्धा विभागेन चतुरइचमसान् अकुर्वन् । 'प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातुः प्र यजमानस्य' (आपश्रौ १२,२३,१३) इत्येवं निर्दिष्टा मध्यतःकारिणां ये प्रधानभूताश्चमसास्तदिभिप्रायम् एतत् । ननु मैत्रावरुणादीनामपि षण्णां होत्रकाणां पृथक्पृथक् चमसाः सन्ति । अत एव 'होतृचमसमुख्यान् दश<sup>9</sup> चमसान् उन्नयति' (आपश्रौ १२,२१,१४) इति सूत्रकारा आहुः । मैचम् । मैत्रावरुणादीनां वषट्कर्तृत्वेन होतृकार्यापन्नत्वाद् 'वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' (तु. बौश्रौ १७,४) इति वषट्कारनिमित्तभक्षणसाधनचमसपात्रम् एकम् एवेति न चतुष्ट्वभङ्गः। तथा च दाशतय्याम् आर्भवस्केषु देवत्वप्राप्तये चमसचतुष्टयनिर्माणं तत्रतत्र आसाः तम् — 'एकं चमसं चतुरः कृणोतन' (ऋ १,१६१,२), 'व्यकृणोत चमसं चतुर्घा' ( ऋ ४,३५,३ ), 'यदावाख्यच्चमसात्र् चतुरः कृतान्' (ऋ १,१६१,४) इत्यादि । ते महानुभावाः सौधन्व-नाः सुधन्वन आङ्गिरसस्य पुत्राः । तद् उक्तं यास्वेन — 'ऋभुविंग्वा वाज इति सुधन्वन आ-क्रिरसस्य त्रयः पुत्रा वभूवुः । तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां वहुवन्निगमा भवन्ति न मध्यमेन' (नि ११,१६) इति। ते च मनुष्या एव सन्तो रथनिर्माणादिशिल्पकरणेन देवांस्तोषयित्वा तत्प्रसादेन देवत्वं प्राप्ताः । श्रूयते हि — 'तक्षन् रथं सुवृतं विद्यनापसस्तक्षन् हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू' (ऋ १,१११,१) इत्यादि । तद् इदम् उच्यते — स्वरानशाना इति । रथचमसादिनिर्मा-णेन स्वर्गवासोपलक्षितं देवत्वं प्राप्नुवन्तस्तृतीयसवनस्य अधिपतय ऋभवः वस्यः वसीयः । ईयस आदिवर्णलोपरुछान्दसः । वसीय इत्येव तैत्तिरीयका अधीयते । वसीयः वसुमत्तमं वासयितृतमं वा प्रशस्तं फलम् अभिलक्ष्य नः अस्मान् स्विष्टिम् शोभनाम् इष्टिं यजनं नयन्तु अविकलं प्रापयन्तु ।

### इति पश्चमेऽ जुवाके तृतीयं स्कम्।

'रंथेनोसि' इति तृचेन उपनीतस्य माणवकस्य आचार्यो दण्डम् अभिमन्त्रय दद्यात्। सोऽपि माणवकः एतं तृचं जपन् प्रतिगृह्णीयात्। 'उपनयनम्' (कौस् ५५,१) इति प्रक्रम्य सूत्रितम् — 'गलाशदण्डं प्रयच्छिति' (कौस् ५६,२) इति। '' 'अवकोऽविधुरो भूयासम् इति प्रतिगृह्णाति। 'रंथेनोऽसि' इति च" (कौस् ५६,३;४) इति।

तथा अभयकामः अनेन तृचेन सप्तर्षांन् यजते उपतिष्ठते वा । "'३येनोसि इति' प्रतिदिशं सप्तर्षांन् अभयकामः" (कौस् ५९,२६) इति हि सूत्रम् ।

'श्येनोसि' 'वृषासि' 'ऋभुरसि' इति तिस्र ऋचः सवनत्रये क्रियमाणेषु बहिष्पवमानमाध्यन्दिनार्भवपवमानेषु स्तुतेषु यजमानं ब्रह्मा यथाक्रमं वाचयेत्।

उक्तं वैताने — ''खुते बहिःपवमाने वाचयति 'श्येनोऽसि' इति, 'ग्रुपासि' इति मान्यन्दिने, 'ऋभुरसि' इत्याभवे'' (वैतायौ १७,१०) इति।

तथा 'रंथेनोऽसि' इत्याद्याभिर्ऋग्भिर्यथाक्रमं सवनसमाप्तिहोमान् जुहुयात्। उक्तं वैताने — "'र्थेनोसि', यथा सोमः प्रातःसवने' (अ ९,१,११) इति यथासवनम् आज्यं जुहोति। संस्थितहोमान्" (वैताश्रौ २१,७;८) इति।

'निह ते अमे' (अ६,४९) इति तृचेन सृताचार्यदहनाम्नो श्रेयस्कामो ब्रह्मचारी सूत्रोक्तप्रकारेण पुरोडाशं जुहुयात्। सूत्रितं हि — "'निह ते अमे तन्वः' इति 'ब्रह्म-चार्याचार्यस्यादहन उपसमाधाय' त्रिः परिक्रम्य पुरोडाशं जुहोति" (कौस् ४६,१४) इति ।

इयेनोऽसि गायत्रच्छंन्दा' अनु त्वाऽऽरंभे। स्वस्ति मा 'सं वहास्य' युज्ञस्योद्यचि' स्वाहां॥ १॥

रथेनः । असि । गायत्रऽर्छन्दाः । अर्तु । त्वा । आ । र्मे । स्वस्ति । मा । सम् । वहु । अस्य । यज्ञस्य । उत्ऽऋचि । स्वाही ॥ १ ॥

हे प्रातःसवनात्मक यज्ञ त्वं श्येनः शंसनीयगतिः पिश्निविशेषः तद्वत् शीव्रगमनः असि । कीदशस्त्वम् । गायत्रच्छन्दाः । गायत्रयेव गायत्रम् । 'छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकं स्वार्थ उपसंख्यानम्' (पावा ४,२,५५) इति स्वार्थिकः अण्प्रत्ययः । स्तुतशस्त्रादिपु गायत्रम् एव छन्दो यस्मिन् सवने स तथोक्तः । अल्पाक्षराया अपि गायत्रयाः प्रथमं यज्ञसंवन्धः सोमाहरणनिमित्तकः । तथा च तैत्तिरीयकम्—'व्रह्मवादिनो वदन्ति । कस्मात् सत्याद् गायत्री किनष्ठा छन्दसां सती यज्ञमुखं परीयायेति । यदेवादः सोममाहरत् तस्माद् .यज्ञमुखं पर्येतः' (तै ६,१,६,३;४) इति । यद्वा इयेनाकारेण चीयमानोऽग्निः श्येनः । श्रूयते हि—'श्येनचितं चिन्वीत सुवर्गकामः । श्येनो वै वयसां पतिष्ठः' (तै ५,४,११९१) इति । स चाग्निः गायत्रचछन्दाः । गायत्र्यास्तस्य च प्रजापतिमुखात् सहोत्पत्तेः । ईदशं खा त्याम् अन्वारमे दण्डवद् आधारत्वेन परिगृक्षामि । अतः अस्य अनुष्ठीयमानस्य यज्ञस्य उद्दि । उत्तमा अवसानवर्तिनी ऋक् उदक् । तद्वाचिना अनेन शब्देन यागसमाप्तिर्छक्ष्यते । समाप्तौ स्वस्ति क्षेमेण मा मां सं वह सम्यक् प्रापय । स्वाहा इदं हविः स्वाहुतम् अस्तु । यद्वा स्वैव वाक् एवमाहेति स्वाहाशब्दस्यार्थः । तथा च यास्कः—'स्वा वाग् आहेति वा स्वं प्राहेति वा' (नि ५,२०) इति । तन्मूळभूता श्रुतिरेवम् आम्नायते—'स्वैव ते वाग् इत्यव्रवीद् । सोऽजुहोत् स्वाहेति' (तैश्र २,१,२३३) इति ।

<sup>9. °</sup>स्य दहनमुप° S. २. गायत्रीछन्दा पै १९,४४,४० ३० संपरिय तै ३,२,१,१ पै. माश १२,३,४,३ गोत्रा १,५,१२ तांत्रा १,३,८ काश्रौ १३,१,११; संपारयास्य शांश्रौ ६,८,१०० ४० °द्वम शांश्रौ

## ऋभ्ररीसि' जर्गच्छन्दा' अनु त्वाऽऽरंभे । स्वस्ति मा 'सं वंहास्य' युज्ञस्योदि स्वाहां ॥ २ ॥

ऋमुः । असि । जर्गत्ऽछ्न्दाः । अने । त्वा । आ । र्मे । स्वस्ति । मा । सम् । वह । अस्य । युज्ञस्ये । उत्ऽऋचि । स्वाहा ॥ २ ॥

हे तृतीयसवनात्मक यज्ञ जगन्छन्दाः जगन्छन्दो जगतीपर्यायः 'जागतं तृतीयसवनम्' (तेब्रा ३,८,१२,२) इति श्रुतेः । तृतीयसवनगतस्तुतदास्त्रादिषु जगतीच्छन्दस्का एव मन्त्राः प्रायेण भवन्ति । अतो जगच्छन्दस्त्वम् । ऋभुरिस । ऋभुर्नाम सौधन्वन आङ्गिरसः क्रियाविशेषेण लब्धदेवभाव इत्युक्तम् । तत्प्रीतिकरत्वात् तदात्मकोऽसीत्यर्थः। अनुत्वाऽऽरभे इत्यादि पूर्ववत् ।

'वृषिसि त्रिष्टुप्छेन्दा अनु त्वाऽऽरंभे।
स्वस्ति मा 'सं वेहास्य' युज्ञस्योद्दि स्वाहां॥ ३॥
वृषो । असि । त्रिस्तुप्ऽछेन्दाः। अन् । त्वा । आ । रमे ।
स्वस्ति । मा । सम् । वृह् । अस्य । युज्ञस्यं। उत्ऽऋचि । स्वाहां॥ ३॥

हे माध्यन्दिनसवन त्वं वृषा सेचनसमर्थ इन्द्रः स एव असि भवसि तत्प्रीतिकर-त्वात्। स खलु माध्यन्दिनसवनस्याधिपतिः । श्रूयते हि— 'प्रातः सुतमिषवो हर्यस्य माध्यन्दिनं सवनं केवलं ते' (ऋ ४,३५,७) इति । स त्वं त्रिष्टुण्छन्दाः त्रिष्टुण्छन्दस्कमन्त्रसा-ध्यस्तुतशस्त्रोपेतत्वात् । 'त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्' (तैव्रा ३,८,१२,१) इति हि ब्राह्मणम्। अन्यद् व्याख्यातम्।

१. सर्वांऽसि ते ३,२,१,१; सखासि शांश्रो ६,८,१२; स्वरोऽसि गयोऽसि पै १९,४४,६ गोव्रा १,५,१४ तांब्रा १,५,१५. २. जर्गतीछन्दा ते. ३. संपारय ते. पै. माश १२,३,४,५ गोव्रा १,५,१४;१३ तांब्रा १,५,१२;१५. ४. °शास्त्रा° ८′. ५. सुपणींऽसि ते. माश १२,३,४,४ शांश्रो ६,८,११ काश्रो १३,१,११; वृषकोऽसि तांब्रा १,५,१२; सम्राडसि पे १९,४४,५ गोव्रा १,५,१३. ६. तुनुवै तैआ ६,१०,१ आपश्रो १४,२९,३. ७. आनांश काठ ३५,१४ आपश्रो.; चुकार तेआ. ८. मर्त्यम् पे १९,३१,१४; मंतिः काठ. ९. कहर पे. १०. बिभस्ति ८′ पे. [मूको.] ११. पुनर् तेआ. १२. °रायुर् तैआ. १३. गोः° ].

हे अग्ने ते तब तन्तः शरीरस्य ज्वालात्मकस्य क्र्स् तैक्ष्ण्यं मर्त्यः मरणधर्मा पुरुषः निह आनंश न खलु प्राप्तुं शक्तोति। अश्नोतेर्व्यत्ययेन परस्मैपदम्। अपि च किषः कम् उदकं शरीरगतं रसं पिवतीति किषः। यद्वा किषवद् इतस्ततश्च- ङ्क्रमणशीलस्त्वदीयो ज्वालासमूहः तेजनम् अन्तिनःसारं वेणुमिव स्थितं शरीरं विभस्ति दीपयित भस्मीकरोति। भस भर्त्सनदीप्त्योः। जुहोत्यादित्वात् शपः श्लुः। यद्वा 'वभस्तिरित्तकर्मा' (नि ५,१२) इति यास्कः। भक्षयतीत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः— स्वम् इत्यादि । गौरिव यथा प्रस्ता गौः स्वम् स्वकीयं जरायु गर्भवेष्टनं प्रस-वानन्तरं भूमौ पतितं भक्षयित तद्वत् पुरुषशरीरं भक्षयतीत्यर्थः।

मेष ईव व से च वि †चोर्विच्यसे 'यदुंत्तरद्राव्यपरइच खादतः'। श्वीष्णी 'शिरोप्ससाप्सी अर्दयन्नंश्र्न् ‡वंभस्ति' हरितेभिरासाभैः ॥ २ ॥ मेषःऽईव।वै।सम्। च ।वि। च । उरु। अच्यसे।यत्। उत्तर्ऽद्रौ।उपरः।च।खादतः। श्वीष्णी। शिरेः।अप्ससा।अप्सः। अर्दयन्। अंश्र्न् । व्यस्ति । हरितेभिः। आसऽभिः ॥२॥

हे अग्ने त्वं पुरुषशारीरं दाह्यं प्राप्य उरु बहुळं सम् उच्यसे । प्रथमं तावत् तत्तद्वयवेन समवैषि संगच्छसे । उच समवाये इति धातुः । पश्चाद् वि उच्यसे च कृत्स्नशरीरं विविधं व्याप्नोषि । दग्धम् अङ्गं विस्रुप्य अन्यत्र गच्छिस । तत्र दृष्टान्तः — मेष इव वै इति । मेषो यथा भक्षणार्थं तृणभूयिष्ठं देशं प्राप्य भक्ष्येण तृणादिना प्रथमं संयुज्यते ततो भक्षणेन तत्रत्यं तृणजातं सर्वं व्याप्नोति तद्भद् इत्यर्थः । यत् यदा उत्तरद्रौ उपर्यवस्थितकाष्ठयुक्ते दाह्यशरीरे अपरः । चकारात् पूर्वश्च । उभावग्नी खादतः भक्षयतः । यद्वा उत्तरद्रौ उत्कृष्टतरद्रमे महावृक्षभूयिष्ठे वने संचरन् अपरः दावाग्निः शावाग्निश्च उभौ खादतः भक्षयतः । दाह्यं दहत इत्यर्थः । तदा शीर्ष्णा शिरसा ज्वालाग्रेण तत्रत्यस्य शरीरस्य वृक्षादेवां शिरः अर्थयत् हिंसन् तथा अपसा । रूपनामतत् । स्वकीयेन भास्वररूपेण कृत्स्नशरीरेण अप्सः दाह्यशरीरस्य यद्वा महीरुहादेः स्वरूपम् अर्दयन् हिंसन् अयम् अग्निः हिरतेभिः हिरतैर्वभुवर्णेः आसिः आस्यैः अंग्रत् सोमळता-दिकान् विमस्ति भक्षयित ।

सुपूर्णा वार्चमक्रतोप द्यव्याखिर कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः । "नि यन्नियन्त्युपरस्य" निष्कृतिं पुरू रेतीं दिधरे सर्येश्रितः ।। ३ ॥

१. वैतु. मंपा. इ. २. त्वेष पै १९,३१,१५. ३. यंदुंप च वि च चंवित काठ ३५,१४. †. चोव्यंच्यसे  $D,K^m,R$ ; °च्यते पै. ४. उन्? उत्तरद्रावुपरस्य खादति पै १९,३१, १६; यंदप्सरदूर्हपरस्य खादति काठः; यदप्सरह्परस्य खादति आपश्रौ १४,२९,३. ५. °रो वंक्षसा वक्ष एजयन्नंश्रुं वभस्ति काठः †. बिभस्ति S'. ६. शिरः P. ७. न्यर्थ्ङ् नि य् ऋ १०,९४,५. ८. निःकृतिं A; निष्कृतं ऋ. ९. पुरु  $K^m,V$ . १० वाचः पै १९, ३१,१६. ११. सूर्यश्वतंः ऋ. काठः; सूर्यस्य पै.

सुऽपुर्णाः । वार्चम् । अकृत् । उपं । बार्वं । आऽखरे । कृष्णाः । इषिराः । अनुर्तिषुः । नि । यत् । निऽयन्ति । उपरस्य । निःऽकृतिम् । पुरु । रेतः । दिधरे । सूर्येऽश्रितः ॥ ३ ॥

हे असे सुवर्णाः शोभनपतनाः श्येनयत् शीघ्रव्यापनशीलास्त्वदीया ज्वालाः वायम् अकत दाहजन्यं ध्वनिविशोषम् अकृषत । करोतेर्लुङि 'मन्त्रे घस°' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुक् । आखरे । आखरः आवासस्थानम् । 'डरो वक्तव्यः' (पावा ३,३,१२५) इति आङ्पूर्वात् खनेर्डरप्रत्ययः । आखरे आवासस्थाने कृष्णाः । लुप्तोपमम् एतत् । कृष्णमृगा इव दिवि आकाशे इषिराः गमनशीला दीतयः उप उपत्य अनर्तिषुः नृत्यन्ति स्म । नृती गात्रविनामे । ताइच ज्वाला वहलध्रमोत्पादनेन उपरस्य मेघस्य । 'उपर उपलो मेघो भवति' (नि २,२१) इति निरुक्तम् । निष्कृतिम् निर्माणं नि नितरां यत् यसमाद् नियन्ति निर्मच्छन्ति तस्मात् हे अग्ने त्वदीया एव दीप्तयः सूर्यश्रितः आदित्यमण्डलं प्राप्ताः सत्यः पुरु वहलं रेतः सर्वप्राण्युपादानभूतं वृष्ट्युदकं दिथेरे जगदुत्पादनार्थं धारयन्ति ।

#### इति चतुर्थं स्कम्।

'हतं तर्रम्' इति त्रचेन सूषकपतङ्गरालभटिष्टिभकीटहरिणशाल्यकगोधादीनां सस्यमक्षकाणां निवृत्तयं लोहमयं सीसं घर्षन् एतं त्रचं जपन् सूषकादियुक्तं क्षेत्रम् अभिकामेत्।

तथा अनेन तचेन दार्करा अभिमन्त्रय मूषकादिस्थाने परिकिरेत्। तथा मूषकादिमुखं केशेन वद्ध्वा अनेन तचेन क्षेत्रमध्ये निखनेत्। तथा <sup>क</sup>सक्तपवत्साया गोर्दुग्धे श्टतं चरुम् अनेन तचेन अदिवभ्यां जुहुयात्। तद् उक्तं संहिताविधौ—'''हतं तर्दम्' इत्ययः सीसं घर्षन् उर्वरां परिकामित। "तस्मिन्नविकरिति''(कौसू ५१,१७;१८) इत्यादि।

'वायोः पूतः' इति तृचस्य बृहद्गणे पाठात् शान्त्युदकादौ विनियोगोऽनुसंधेयः ( तु. कौस् ९,२ )।

तथा सर्वरोगभैषज्ये अनेन तृचेन आज्यहोमं पलाशादिशान्तवृक्षसमि-दाधानं च कुर्यात्।

तथा सोमवमनपानादिनिमित्तव्याधिशमनार्थं सोमरसमिश्रिताः पलाशादि-समिध आद्ध्यात्।

१. वैतु. मंपा. द्र. २. उरु S'. ३. °कानां S'. ४. सारूप° S'. ५, °यसा Bl, ६. कर्षन् Bl. ७. अहमनोऽव Bl, ८. च सोमाः S'.

तथा अर्थोत्थापनविद्यरामनकामः अनेन तृचेन 'पुनन्तु मा' (अ६,१९) इत्यत्रोक्तानि श्रीरोदनहवनादिकर्माणि कुर्यात् । 'अर्थम् उत्थास्यन्' इति प्रक्रम्य 'पुनन्तु मा', 'ससुग्री:' (अ६,२३), 'हिमवतः प्र स्रवन्ति' (अ६,२४), वायोः पूतः पवित्रेण' (अ६,५१) इत्यादि 'अभिवर्षणावसेचनानाम्' (कौस् ४१,८:१४) इत्येतदन्तं सूत्रमत्र द्रष्टव्यम् ।

तथा 'अस्य तचस्य अपां सूक्तेषु पाठाद् 'आष्ठावनादी विनियोगः । 'अव-मृथाय वजन्ति । अपां स्कैरान्छःय' (कौस् ६८,३८;३९) इति स्त्रितम् ।

सोमातिपृतकर्तृकायां सोत्रामण्यां 'वायोः प्तः' इति तृचेन द्शापवित्रेण पान्यमानां सुराम् अनुमन्त्रयेत । 'अग्निचित् सोमातिपृतः सोमवामी सौत्रामण्याऽभिषिच्यते' इति प्रक्रस्य '' 'या वश्रवः' (अ८,७) इत्योषधिभिः सुरां संधीयमानाम्। 'वायोः पृतः' (अ६,५१) इति सोमातिप्तस्य पान्यमानाम्'' (वैताऔ ३०,१;६;७) इति हि वैतानसूत्रम्।

हतं ैत्दं †संमङ्कमाखुमंश्विनां छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः संगीतम् । यवान्नेददानपि नहातं मुख्यमथाभयं कृणुतं धान्यापि ॥ १॥

हतम्। तर्दम्। सम्ऽअङ्कम्। आखुम्। अधियना । 'छिन्तम्। शिरः। अपि। पृष्टीः'। शृणीतम्। यवीन्। न। इत्। अदीन्। अपि। नृद्युतम्। 'मुखीम्। अर्थ। अभीयम्। कृणुतम्। धान्यार्थि॥१॥

हे अश्विना अश्विनो एतत्सं हो देवो तर्दम् हिंसकम्। तर्द हिंसायाम् इत्य-स्मात् पचाद्यच् । समङ्गम् समञ्चनं विलं संप्रविश्य गच्छन्तम् । संपूर्वाद् अञ्चतेः 'पुंसि संज्ञायाम्" (पा ३,३,११८) इति घः । 'चजोः कु घिण्यतोः' (पा ७,३,५२) इति कुत्वम् । एवंभूतम् आखं इतम् नाशयतम् । हन्तेलोंटि अदा-दित्वात् शपो लुकि 'अनुदात्तोपदेश"' (पा ६,४,३७) इत्यादिना अनुनासिकलोपः। आ समन्तात् खनतीति आखुः । खनु अवदारणे । आङ्पूर्वाद् अस्माद् 'आङ्-परयोः खनिश्वम्यां डिच्च' (पाड १,३३) इति उप्रत्ययः टिलोपश्च । हननप्रकारः प्रतिपाद्यते — छिन्तम् इत्यादिना । तस्याखोः शिरः छिन्तम् द्विधा कुरुतम् । छिदिर् द्वैधीकरणे । लोणमध्यमपुरुषद्विवचने 'श्रसोरल्लोपः' (पा ६,४,१११) इति अकारलोपः । पृष्टीः पार्थ्वास्थीन्यपि तत्संबन्धीनि शृणीतम् हिंस्तं चूर्णीकुरुतम् । शृ हिंसायाम् । प्वादित्वाद् हस्यः । स च आखुः नेत् अदात् नेव भक्षयेत् अस्मदीयं वीद्यादिकम् इत्यभिप्रत्य हे अश्विनौ युवां तदीयं मुखम् आस्यम् अपि नह्यतम् अपिनद्वं पिहितं कुरुतम् । एवं कृत्वा अथ अनन्तरम् अस्मदीयाय धान्याय वीहि-यवादिरूपाय अभयम् तत्कृतमयराहित्यं कृण्यतम् कुरुतम् ।

तस्य S'.
 शाप्लव S'.
 पतङ्गमुत तर्दमाखुमश्चिना पै १९,२०,५.
 तु. सा. RW. वैतु. शंपा. "मिह्निना (पपा. अहिनना).
 श्व. भिन्तं पै.; छित्तं K,V; छिन्तं K,P.
 फुन्नम् P,K.
 पृष्ठीः K,Cp.
 मुखम् P.
 दे. वैतु. मंपा. द्र.

तर्द् है पर्त<u>क्ष</u> है 'जभ्य हा उपेक्वस' । ैब्रुह्मेवासंस्थितं हिवरनेदन्त 'हुमान् यवानिहिंसन्तो ' अपोर्दित ॥ २ ॥ तदी । है । पर्तक्ष । है । जम्ये । है । उपेऽकस । ब्रुह्माऽईव । असम्इस्थितम् । हुविः । अनेदन्तः । हुमान् । यवीन् । अहिंसन्तः । अपुऽउदित ॥ २ ॥

हैशब्दः हेशब्दवद् आभिमुख्यकरणे। हे तर्द हिंसक आखो हे पतङ्ग शलभ हे जम्य उपद्रवकारित्वाद् अस्माभिर्हिंस्य युष्माकं हननाय इदम् अस्मदीयम् अदिवभ्यां होतव्यं हिंवः ब्रह्मेव असंत्थितम्। 'महद् भयं वज्रमुद्यतम्' (कड ६,२) इत्याद्यपनिषत्प्रसिद्धं जगत्कारणं ब्रह्म अपरिसमाप्तं दुष्प्रधर्षं भवति एवम् इदं हिवर्वर्तत इत्यर्थः। अतः अस्य हिवषो होमात् प्रागेव अपक्षसः अद्ग्धाः सन्तः इमान् अस्मदीयान् यवान् सस्यविशेषान् अनुदन्तः अप्रेरयन्तः अहिंसन्तः अविनाशयन्तो यूयम् अपोदित अस्मात् स्थानाद् अपगता भवत।

तदीपते वर्घापते 'तृष्टंजम्भा आ' शृंणोत में । य औरण्या 'व्यद्विरा ये के च स्थ 'व्यद्विरास्तान्त्सर्वीन्' जम्भयामसि ॥३॥ तदीऽपते । वर्घाऽपते । तृष्टंऽजम्भाः । आ । शृंणोत् । मे । ये । आर्ण्याः । विऽअद्वराः' । ये । के । च । स्थ । विऽअद्वराः' । तान् । सर्वीन् । जम्भ्यामसि ॥ ३ ॥

हे तर्वपते तर्दानां हिंसकानाम् आखूनां स्वामिन् हे वघापते। अवद्मनित अवबा-धन्त इति वघाः पतङ्गाद्यः। अवपूर्वात् हन्तेः 'डोऽन्यत्रापि दृश्यते' (पावा ३,२,४८) इति डप्रत्ययः। 'विष्ट भागुरिरह्रोपम् इति अवशब्दस्य आदिल्लोपः। पृषोद्रादित्वाद् घत्वम्। वघानां पतङ्गादीनाम् अधिपते तृष्टजम्भाः तीक्ष्णदंष्ट्। यूयं मे मदीयम् इदं वचनम् आश्रुणोत आभिमुख्येन श्रृणुत । 'तप्तनप्तनथनाश्च' (पा ७,१,४५) इति तशब्दस्य तबा-देशः। य यूयम् आरण्याः अरण्ये भवा व्यद्धराः विविधम् अदनशीलाः स्थ भवथ । अन्येऽपि य के च श्रामवर्तिनो यूयं व्यद्धराः विविधम् अदनशीला भवथ तान् सर्वान् युष्मान् जम्भयामिस जम्भयामः। अनेन कर्मणा नाशयामः। जिभ नाशने इति धातुः।

वायोः ' पूतः प्वित्रेण प्रत्यङ् ' सोमो 'अति द्रुतः ' । इन्द्रं स्य युज्यः सर्खा ॥१॥

<sup>9.</sup> जंभ्य  $C_s$ . २. उपंक्वसु  $B_t$ , अपक्वसः सा. ३. होत्रेव प्राशितं पै १९,२०,७. ४. इदं धान्यमिहें पै १९,२०,६. ५. जभ्यं  $C_p$ . ६. वैतु. पपा. द्र. ७. वैतु. मंपा. द्र. ८. तृष्टदंशमा पै. ९. नः पै. १०. व्यंद्धरा°, व्यंध्वरा Wh. ११. सर्वी  $D_tK^m$ . १२. अध्वराः  $C_p$ . १३. वायुः पै १९,४३,४ तैन्ना २,६,१,२ मै ३,११,७. १४. प्रत्यक्  $B_t$  मै.; प्रांक् मै.; प्रांक् मा १९,३ तैन्नाः; प्रत्यक्त् मा १०,३१. १५. पाठः $^2$ , अतिद्वतः मा १९,३ मै. प्रमृः; अतिस्नुतः मै. मा. १०,३१; अतिद्वतः RW.; अधिस्नुतः पै.

वायोः । पूतः । प्वित्रैण । पृत्यङ् । सोर्मः । अति । द्रुतः । इन्द्रेस्य । युज्येः । सर्खा ॥१॥

वायोः संवन्धिना पिवत्रेण पवनसाधनेन दशापिवित्रेण पूतः शोधितः। यद्वा वायोः सकाशात् पूतः शोधिनेन रसवत्तां प्रापितः । सोमरसं प्रस्तुत्य तेत्तिरीयके समाम्नातम्—'तम् एम्यो वायुरेवास्वदयत् । तस्माद् यत् पूयित तत् प्रवाते विषजिन्त । वायुर्दि तस्य पविधाता स्वद्यिता' (तै ६,४,७,२) इति । ईदृशः सोमः प्रत्यङ् प्रतिमुखम् अञ्चन् अतिद्वतः नाभिदेशम् अतिक्रम्य गतः । तद्तिक्रमणं हि सम्यग्जरणपर्यन्तम् अनिमन्तम् । तथा च मन्त्रवर्णः— 'शिवो मे सप्तऋषीन् उपितष्टस्य मा मेवाङ् नाभिमित गाः' (तै ३, २,५,३) इति । स च इन्द्रस्य युज्यः योग्यः सखा मित्रभूतः ।

आपों अस्मान् मातरः 'सदयन्तु घृतेनं नो' घृतुष्वृः' पुनन्तु । 'विश्वं हि रिप्रं प्रवहीन्त† देवीरुदिदीभ्यः' शुचिरा पूत एमि ॥२ ॥

आपः । अस्मान् । मातरः । सूदयन्तु । घृतेने । नः । घृत्ऽप्तृः । पुनन्तु । विश्वम् । हि । रिप्रम् । प्रुऽवर्हन्ति । देवीः । उत् । इत् । आभ्यः । ग्रुचिः । आ । पूतः । एमि ॥ २ ॥

मातरः विश्वस्य जगतो जनन्यः आपः अब्देवता अस्मान् स्दयन्तु क्षालयन्तु पापरहितान् शुद्धान् कुर्वन्तु । स्द क्षरणे । तथा वृतप्वः क्षरणस्वभाव आत्मीयो रसो घृतम्, तेन कृत्स्नं जगत् पुनन्तीति घृतप्वः । तादृश्य आपः वृतेन क्षरणशीलेन सारेण नः अस्मान् पुनन्तु शुद्धान् कुर्वन्तु । पूज् पवने 'प्वादीनां हस्वः' (पा ७,३,८०) इति हस्वत्वम् । कस्मादेवं प्रार्थ्यत इति तत्राह—विश्वं हि इति । हि यस्माद् देवीः देव्यः देव-तारूपा आपः विश्वं सर्वं रिप्रम् । पापनामैतत् । 'रपो रिप्रम् इति पापनामनी भवतः' (नि ४,२१) इति यास्कवचनात् । स्नानाचमनप्रोक्षणादिकारिणां जनानां कृत्स्नं पापं प्रवहन्ति प्रक्षालयन्ति । प्रकर्षण अपगमयन्तीत्यर्थः । ईदृशीषु अप्सु स्नातोऽहं श्चिः शुद्धो भूत्वा आभ्यः अद्भयः सकाशात् पूतः कमयोग्यः सन् उदमि उदागच्छामि । इत् इति अवधारणे ।

यत् किं चेदं वरुण दैच्ये जर्नेऽभिद्रोहं मंनुष्याई श्चरंन्ति । 'अचित्र्या चेत् तव धर्मी युयोपिम मा नुस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः ॥३॥

यत् । किम् । च । इदम् । वरुण् । दैन्ये । जने । अभिऽद्रोहम् । मनुष्याः । चरन्ति । अचित्त्या। च । इत् । तर्व। धर्मे। युयोपिम। मा । नः। तस्मति । एनसः। देव ।रीरिषः॥

<sup>9.</sup> पृ ७१६ टि १५ द्र. २. मा मै १,२,१. ३. ग्रुन्धयन्तु ऋ १०,१७,१० मा ४,२; ग्रुन्धन्तु तै १,२,१,१ आपश्रौ १०,६,१. ४. मा मै काठ २,१. ५. घृतप्त्रः सात.; घृतपुर्वः तै. पै ६,३,३. ६.विश्वं मुस्मत् प्र वंहन्तु रि्प्रमुद्गंभ्यः तै. † प्रवंहन्तु मै. पै. ७. चर्रामिस ऋ ७,८९,५ तै ३,४,१,६ मै ४,१२,६. ८. अचित्ती यत् ऋ. तै. मे.; यदचित्या पै १९,४३,५.

हे वरण भ्रम्भवानाम् अपाम् अधिपते दैव्ये देवसंबन्धिन जने प्राणिजाते विषये यत्किञ्च इदम् अभिद्रोहम् अपराधजनितम् एनः मनुष्याश्वर्रान्त अनुतिष्ठन्ति । तस्माद् एनस इत्युत्तरत्र संबन्धः । वयमपि मनुष्यान्तःपातित्वाद् अचित्या अज्ञानेन चेत् हे वरण तव धर्मा त्वत्संबन्धीनि धर्माणि कर्माणि युयोपिम व्यामोह्यामः । विपर्यस्तानि क्रमं इत्यर्थः । युप विमोहने । तस्मात् अज्ञानजनिताद् एनसः पापात् हेतोः हे देव स्वामिन् वरुण नः अस्मान् मा रीरिषः मा हिंसीः। रिष रुष हिंसायाम् । अस्मात् ण्यन्ताद् माङि छुङ चिङ रूपम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे षष्ठकाण्डे पञ्चमोऽनुवाकः।

षष्ठेऽ जुवाके पञ्च स्कानि । तत्र 'उत् स्र्यः' इति प्रथमं स्कम् । तत्र आद्येन त्वेन रक्षोत्रहभैषज्यार्थं चित्त्याद्योषधिसहितं पूर्णघटम् अभिमन्त्र्य व्याधितम् अवसिञ्चेत् ।

तथा रामीसहितोदकेन वा रामीविम्वसहितोदकेन वा रीणिपर्णसहितोदकेन वा अनेन त्वेन अभिमन्त्रितेन व्याधितम् अवसिश्चेत्।

सूत्रितं हि—'' 'उत् सूर्य' इति शमीबिम्बशीणवर्णावधिरे' (कौस् ३१,८) इति । 'बौश्च मे' इति तृचेन दुष्टगण्डवणभैषज्यार्थं तैलम् अभिमन्ज्य तेन व्रणम् अवमृज्यात् ।

तथा एतं तृचं जपन् वणदेशं हस्तेन अवमुज्यात्।

तथा अनेन त्चेन स्थूणायां व्रणदेशं घर्षयेत्।

सूत्रितं हि—'''शैश्व में' इत्यभ्यज्य अवमार्ष्टि । स्थूणायां निकविति हैं'' (कौ ३१,९;१०) इति । तथा द्रव्यादिविनारो प्राप्ते तिन्नवृत्त्यर्थम् अनेन त्वेन द्यावापृथिव्यौ यजत उपतिष्ठते वा । सूत्रितं हि—'''शैश्व मे' इति द्यावापृथिव्यौ हिस् ५९ं,२८) इति ।

तथा सवयज्ञेषु 'शैश्च मे' इति तृचेन मन्त्रोक्तानि इन्द्रियाण्यनुमन्त्रयेत। सूत्रितं हि — '' 'बृहता मनः ६' (अ ५,१०,८), 'धौश्च मे' (अ ६,५३) 'पुनमैं त्विन्द्रियम् (अ ७,६९) इति प्रतिमन्त्रयत" (कौसू ६६,२) इति ।

तथा मेधाजननकर्मणि 'बौश्च मे' इत्यनया ऋचा क्षीरौदनं पुरोडारां रसान् वा संपात्य अभिमन्त्र्य अर्द्भीयात्।

तथा अनयैव ऋचा मेधाकाम आदित्यम् उपतिष्ठेत। सृत्रितं हि—'पूर्वस्य मेधाजननानि' इति प्रक्रस्य "'त्वं नो मेधे' ( अ ६,१०८ ), 'बौश्च मे' इति भक्षयित । आदित्यम् उपतिष्ठते' (कौस् १०,२०;२१) इति ।

<sup>9.</sup> स्वभावा° S'. २. °ण्यांव° B1. ३. °स्ज्यात् S'. ४. °क्षेति B1. ५. विलिब्यित S'; विरिब्यित B1. ६. नास्ति शंपा.

गोदानकर्मणि 'पुनः प्राणः' इत्यनया श्चरं मार्जियत्वा नापिताय प्रयच्छेत्। "' 'पुनः प्राणः (अ ६,५३,२), 'पुनर्मेत्विन्द्रियम्' (अ ७,६९,२) इति त्रिर्निमुज्य । त्विय महिमानं सादयामि'' (कौस् ५४,२;३) इति कौशिकस्त्रात्।

उपनयनकर्मणि 'सं वर्चसा' इत्यनया उदपात्रम् अभिमन्त्रय ब्रह्मचारिणम् अवे-क्षयेत्। सूत्रितं हि— '' उदपात्रं समवेक्षयेत् । 'सिमन्द्र णः ' (अ ७,१०२,२), 'सं वर्चसा' (अ ६,५३,३) इति द्वाभ्याम्'' (कौसू ५५,१९;२०) इति ।

'उत् स्र्यो दिव एति पुरो रिक्षांसि ः निज्वन् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विक्वदृष्टो अदृष्ट्हा ॥ १ ॥

उत् । सूर्यः । दिवः । पृति । पुरः । रक्षांसि । निऽज्वीन् । आदित्यः । पर्वतिभ्यः । विश्वऽदृष्टः । अदृष्टऽहा ॥ १ ॥

सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्यः पुरः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि रक्षांसि । 'रक्षो रक्षितव्यम् अस्मात्' (नि ४,१८) इति यास्कः । अस्मदुपद्भवकारिणो रक्षःपिशाचादीन् निज्वन् नितरां हिंसन् । "जुर्वी हिंसायाम् । हेतौ शत्यत्ययः । हिंसितुमित्यर्थः । दिवः अन्तरिक्ष-प्रदेशाद् उदेति उद्भच्छित । रात्रौ हि रक्षसां संचारः, इदानीं तु उद्यक्षेय सूर्यस्तानि विनाशयतीति भावः । स च आदित्यः विश्वदृष्टः सर्वप्राणिभिः साक्षात्क्रियमाणः अदृष्ट् । अदृशोभ्यः । उद्तीति संवन्धः । आदित्यः अदितेः पुत्रः । 'दित्यदित्यादित्यः' (पा ४,१,८५) इति ण्यप्रत्ययः ।

नि गावी गोष्ठे असद्न नि मृगासी अविक्षत । न्यूई मेयी नदीनां न्ये १ दृष्टी अलिप्सत ॥ २ ॥

नि । गार्वः । गोऽस्थे । असद्न् । नि । मृगासः । अविक्षत् । नि । ऊर्मर्यः । नदीनम् । नि । अदृष्टाः । अलिप्सत् ॥ २ ॥

उद्यता सूर्येण रक्षसां हननाद् इदानीं गावो गोष्ठे गोशालां न्यसदन् भयराहित्येन अस्मदीया गावो निषण्णा अभूवन् । षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु । लदित्त्वात् च्लेः अङ् आदेशः । तथा मृगासः मृगाः आरण्याः पशवः न्यविक्षत स्वस्वस्थाने निर्भयं निविष्टा

१. °निर्मुज्य Bh.
 २. पात्रे Bl.
 ३. नः Bl.
 ४. उदंपसद्सौ स्यैः पुरु विश्वानि जूर्वन् ऋ १,१९१,९.
 †. विश्वा पै १९,७,५.
 ‡. तु. M, सा.; वतु. म्क्रो.

 पै. °जूर्वन्
 ५. पर्वताँ अभि पै.
 ६. धातुपाठे नोपलभ्यते.
 ७. न्यूं १ भयों R

 कम्पाभावः A,Km,Sm; नि कृतवो ऋ १,१९१,४ पै १९,७,७.
 ८. जनानां ऋ. पै.

अभूवन्। 'नेर्विशः' (पा १,३,१७) इति आत्मनेपदम् । 'शल इग्रप्थादिनटः क्सः' (पा ३,१,४५) इति क्सः प्रत्ययः। तथा नदीनाम् सरिताम् ऊर्मयः तरङ्गाः सुखेन नि निविष्टाः। अदृष्टाः रात्री अनुपलब्धाः प्रजाः सूर्यप्रकाशेन न्यलिप्सत नितरां लब्धुम् पेच्छन् । लभेः सिन भीमाष्ट्रभलभ (पा ७,४,५४) इति अचः स्थाने इस् आदेशः। यद्वा अनुकान्तान् गवादीन् सर्वे जनाः सूर्यप्रकाशात् लब्धवन्तः। लभेर्लुङि च्लेः सिच्। वर्णव्यत्ययः।

आयुर्ददं विप्रिचतं श्रुतां कर्ण्वस्य वीरुर्धम् । आभारिषं विद्वभेषजीमुस्यादृष्टान् नि र्यमयत् ॥ ३ ॥

आयुःऽदर्दम् । विषःऽचितेम् । श्रुताम् । कर्ण्वस्य । वीरुर्धम् । आ । अभारिषम् । विश्वऽभेषजीम् । अस्य । अदृष्टीन् । नि । शुम्यत् ॥ ३ ॥

आयुर्दस् आयुषः रातसंवत्सरपरिमितस्य जीवनस्य दात्रीम् । दद दाने । 'क्रिप् च' (पा ३,२,७६) इति किप् । विपिश्चितम् रोगरामनोपायं विदुषीं श्रुताम् विश्वतां प्रसिद्धां कण्वस्य महर्षेः संविन्धिनीं विश्वभेषजीम् सर्वस्य रोगजातस्य रामनीम् । ''समङ्गलभेषजाच्च' (पा ४,१,३०) इति ङीप् । ईदृशीम् एवंगुणविशिष्टां वीरुधम् चित्तिः प्रायिश्चित्तिरित्येवं कोशिकेनोक्तां (कौस् ८,१६) शान्तोषधीं रामीं वा अस्य व्याधितस्य रोगिनवृत्तये 'आभाषम् आहार्षम् आहरामि । 'ह्यहोर्भः '' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् । सा च आहृत्य प्रयुज्यमाना अस्य रोगिणः अद्धान् द्रष्टुम् अशक्यान् शरीरमध्यवर्तिनो रोगान् रक्षःपिशाचादिकृतान् नि शमयत् निशमयतु । राम उपशमने । अस्मात् ण्यन्तात् लेटि अडागमः । 'इतश्च लोपः ' (पा ३,४,९७) इति इकारलोपः ।

द्यौरुचं म' इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्तो बृहन् दक्षिणया पिपर्तु । अनु स्वधा चिकितां सोमो ' अग्निवृश्वी पातु सिविता ' भर्गारुच' ॥१॥ द्यौ । च । मे । इदम् । पृथिवी । च । प्रऽचेतसौ । राक्तः । बृहन् । दक्षिणया । पिपर्तु । अनु । स्वधा । चिकिताम् । सोमः । अग्निः । वायुः । नः । पातु । सिविता । भर्गः । च ॥

बौरव पृथिवी च पते देवते मे महां प्रचेतसौ प्रकृष्टज्ञाने अनुग्रहवुद्धियुक्ते इदम् अभि-लिषतफलम् । प्रयच्छताम् इति शेषः । तथा वृहन् महान् ग्रुकः शोचमानो दीप्यमानः सूर्यः दक्षिणया दिशा विवर्ष्ठ पालयतु । यमाधिष्ठिताया दक्षिणस्या दिशो

१. वैतु. मंपा. द्रः २. ऐच्छत् S'. ३. आयुर्विदं पै १९,७,६. ४ ° भांर्ष K,V, सा. RW.; ° हार्ष पै. ५. ° षधं S'. ६. मा पै १९,८,१; त्वा तेवा २,७,८,२ पै ४,३,७. ७. °तसा पै ४,३,० तेवा. ८. यज्ञों काठ ३७,९. ९. बृहद् पै ४,३,७ काठ. तेवा. १०. दक्षिणा त्वा (मा पै १९,८,१) काठ. पै ४,३,७ तेवा. ११. चिकिते काठ. १२. ° श्चिः पूषा त्वावतु पै ४,३,७; ° श्चिरतु त्वावतु काठ.; ° युर्मा पातु पै १९,८,१. १३. सर्वेन काठ. पै ४,३,७.

रक्षत्वित्यर्थः। यद्वा दक्षयित पुरुषं वर्धयतीति दक्षिणा । दक्ष वृद्धौ । 'द्रुदक्षिभ्यामिनन्' (पाउ २,५०) । तया वासोहिरण्यादिरूपया दक्षिणया पिपर्तु पूरयतु ।
पृ पालनपूरणयोः । जुहोत्यादित्वात् रापः ऋः । 'अर्तिपिपत्योद्द्व' (पा ७,४,००)
इति अभ्यासस्य इत्त्वम् । स्वधा पितॄणां संविन्धिनी स्वधाकाराभिमानिनी देवता
अनु चिकिताम् अनुजानातु । कित ज्ञाने । जुहोत्यादित्वात् रापः रुलुः। यद्वा स्वधेत्यन्ननाम । यथा अस्माकम् अन्नं भवति तथा सोमः अभिश्च अनु चिकिताम्। नः
अस्मान् वायुः पातु रक्षतु । निगदसिद्धम् अन्यत्।

'पुनीः प्राणः पुनिरातमा †न् ऐतु' पुन्कचक्षुः' 'पुन्रसीर्न् ऐती' । वैक्ष्वानरो नो अदंब्धस्तनूषा 'अन्तस्तिष्ठाति' दुरितानि' विक्ष्वा' ॥ २ ॥ पुनीः । प्राणः । पुनीः । आत्मा । नः । आ । एतु । पुनीः । चक्षीः । पुनीः । असीः । नः । आ । एतु । वैक्षानरः । नः । अदंब्धः । तुनूऽपाः । अन्तः । तिष्ठाति । दुःऽङ्गतानि । विक्षां ॥ २ ॥

प्राणः मुखनासिकाभ्यां संचरन् प्राणवायुः जीवावस्थितिहेतुः नः अस्मान् पुनः ऐतु आगच्छतु । तथा आत्मा जीवः पुनरागच्छतु । चक्षः दर्शनसाधनम् इन्द्रियं पुनरागच्छतु । असः प्राणः नः पुनरेतु । प्राधान्यख्यापनाय पुनरिभधानम् । यद्वा पुनः प्राणः इति पूर्व प्राणापानादिवृत्तिमतोऽभिधानम् असुरिति वृत्तिविशेषस्य इति अपौनहत्त्यम् । वणरोगेण गतप्रायत्वात् प्राणादीनां पुनरागमनं प्रार्थत इति वोद्ध-व्यम् । अपि च वैक्षानरः विश्वनरिहतः अद्ब्धः रोगादिभिः अहिंसितः तन् भः शरीरस्य पालकः सन् नः अस्माकम् अन्तः शरीरमध्ये तिष्ठाति तिष्ठतु । लेटि आडागमः । विश्वा विश्वानि सर्वाणि दुरितानि रोगनिदानभूतानि पापानि । विनाशयन् इति शेषः ।

सं वचीसा पर्यसा सं 'तुन्भिरगेनमिह मनसा सं शिवेन ।

त्वष्टा 'नो अत्र' ''वरीयः कृणोत्वर्नु '' नो मार्ण्ड ''तुन्वोर्च यद् ''विरिष्टम् ॥३॥ सम् । वर्चसा । पर्यसा । सम् । तुन् भिः । अर्गन्महि । मर्नसा । सम् । शिवेर्न ।

त्वर्षः । वर्षेसा । पर्यसा । सम् । तुन्ताभः । अगन्महि । मनसा । सम् । । शुवन । त्वर्षः । वर्षयः । कृणोतु । अनु । नः । मार्ष्टु । तुन्वुः । यत् । विऽरिष्टम् ॥ ३ ॥

वर्चसा दीप्त्या शरीरगतया पयसा देहावस्थितिनिमित्तेन पयोवत् सारभूतेन रसेन सम् अगन्मिह संगता भवेम । 'समो गमादिषु विदिप्रिच्छि" (पावा १,३,२९) इति आत्मने-

१. पुंनमेनः पुंनरांयुर्ना आंगात् ( °युर्न आगन् पै. ) मै १,२,३ पै १९,८,२ आपश्रौ १०, १८,३. †. म आगुन् मा ४,१५. २. पुंनः प्राणः मै. आपश्रौ. ३. पुंनरांकृतमांगात् मै. आपश्रौ.; पुनराकृतिरागन् पै.; पुनः श्रोत्रै म आगंन् माः ४. अपबाधताम् मै.; अवबाधताम् आपश्रौ.; °छासि पै.; अग्नि नैः पातु मा ७. दुरिताद् मा. पै. ६. अव्द्यात् मा. पै. ७. भता-भिमानम् ८. ८. तपोभि तांत्रा १,३,९. ९. सुद्ो मा २,२४ पै १९,८,३ मै १,३,३८. काठ ४,१२. १०. विर्वः कृणोत्वनु तै १,४,४४,१ पै.; विर्वधातु रायोऽनुं मा. मै. काठ. तैआ २,४,१. ११. तुनुवो ते. १२. विर्विध्दम् माः तै, तैआ.

पदम्। छान्दसे लुङ 'मन्त्रे घस'' इति (पा २,४,८०) चलेर्लुक् । 'म्बोश्व' (पा ८,२,६५) इति मकारस्य नकारः । तनूभिः शरीरावयवैर्हस्तपादादिभिः सम् संगता भवेम । तथा शिवेन शोभनेन मनसा अन्तः करणेन सम् संगता भवेम । त्वष्टा देवः नः अस्माकं वरीयः उरुतमम् अतिप्रभूतम् अत्र अस्मिन् शरीरे कृणोतु करोतु। उरुशब्दाद् ईयसुनि 'प्रियिस्थर'' (पा ६,४,१५७) इत्यादिना वर् आदेशः । कृवि हिंसाकरणयोश्च । 'धिन्वकृष्व्योर च' (पा ३,१,८०) इति उप्रत्ययः । नः अस्माकं तन्वः शरीरस्य यद् विरिष्टम् रोगार्तम् अङ्गं तद् अनु भार्ष्ट हस्तेन शोधयतु। मृज्र्वे शुद्धो । अदादित्वात् शपो लुक् । 'मृजेर्वृद्धिः' (पा ७,२,११४) इति वृद्धिः ।

#### इति पष्टेऽ नुवाके प्रथमं स्कम्।

'इदं तद् युजे' इति तृचेन अभिचारकर्मणि पलाशमध्यमपर्णेन फलीकरणान् जुहुयात् (तु. कौसू ४८,२७;२८)।

'अस्मै क्षत्रम्' (२) इत्यनया पौर्णमासयागे अश्लीषोमीयं चरं जुहुयात् । सूत्रितं हि — "'अस्मै 'क्षत्रमग्नीषोमो' इति अश्लीषोमीयस्य" (कौसू ४,१९) इति ।

'ये पन्थानः' (अ ६,५५ ) इति तृचेन देशान्तरं गच्छतः पुरुषस्य स्वस्त्ययनकामः समिदाज्यपुरोडाशादित्रयोदशद्रव्याणि जुहुयात् ।

तथा अनेन तचेन स्वस्त्ययनार्थं मन्थौदनौ दद्यात्।

सूत्रितं हि — '' 'ये पन्थानः' इति परीत्योपदधीत । प्रयच्छिति'' ( कौसू ५२,१;२ ) इति । 'प्रीष्मो हेमन्तः' इत्यनया ब्रह्मा प्रयाजान् अनुमन्त्रयेत । '' 'प्रीष्मो हेमन्तः' ( अ ६, ५,४,०) इति प्रयाजान्'' ( वैताक्षौ २,१६ ) इति हि वतानं सूत्रम् ।

आभिचारिके<sup>3</sup> कर्मणि वतिवसर्जनार्थम् 'इदावत्सराय' (अ ६,५५,३) इत्यनया आज्यं जुहुयात् समिधश्च आद्ध्यात् ।

इदं तद् युज उत्तरामिन्द्रं शुम्भाम्यष्टंये । अस्य क्षत्रं श्रियं मुहीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् ॥ १॥

इदम् । तत् । युजे । उत्ऽतरम् । इन्द्रम् । शुम्भामि । अष्टये । अस्य । क्षत्रम् । श्रियम् । महीम् । वृष्टिः ऽईव । वर्ष्य्य । तृणम् ॥ १ ॥

यत् कर्म अभिचारदोषनिर्हरणक्षमं तद् इदम् उत्तरम् उत्कृष्टतरं कर्म युजे योजयामि<sup>8</sup>। कर्म किं पुनस्तद् इत्याह । यद्वा उत्तरम् इत्येतद् इन्द्रविशेषणम्। उत्तरम् उत्कृष्टतरं सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठम् इन्द्रं शुम्भामि अलंकरोमि । स्तुत्यादिभिः

१. मृजूष् शंपा. २. क्षत्रमिति अग्नी शंपा. ३. तु. दा. के. (कौसू ४२,१५;१६). ४. वेतु. मंपा. द्र.

प्रीणयामीत्यर्थः । शुभ शुम्भ शोभार्थे । किमर्थम् । अष्टये अभिमतफलप्राप्तये । अश् व्याप्ती इत्यसाद् भावे किन् । परोऽर्धर्चः प्रत्यक्षकृतः । हे इन्द्र त्वम् अस्य अभिचर्यमाणस्य पुरुषस्य क्षत्रम् वलं महीम् महतीं श्रियम् पुत्रपौत्रधनादिसंपदं वर्धय समृद्धां कुरु । तत्र दृष्टान्तः — वृष्टिरिवेति । यथा महती वृष्टिः तृणम् सस्य- जातं वर्धयति तद्भद् इत्यर्थः । वर्धयेत्यस्य 'अन्येपामि दृश्यते' (पा ६,३,१३६) इति सांहितिको दीर्घः ।

अहर्ने क्षत्रमंग्नीपोमावस्मै धारयतं राथम् । इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥

अस्मै । क्षत्रम् । अग्नीषोमौ । अस्मै । धार्यतम् । र्यिम् । इमम् । राष्ट्रस्यं । अभिऽवर्गे । कृणुतम् । युजे । उत्ऽतरम् ॥ २ ॥

हे अनिवोमी। 'ईदानेः सोमवहणयोः' (पा ६,३,२७) इति पूर्वपदस्य दीर्घ ईकारः। अस्मै यजमानाय क्षत्रम् वलं धारयतम् स्थापयतम्। प्रयच्छतम् इति यावत्। तथा रियम् धनम् अस्मै प्रयच्छतम्। तथा इमं यजमानं राष्ट्रस्य जनपदस्य अभी-वर्गे आभिमुख्येनावर्जने कृणतम् कुरुतम्। अभिपूर्वाद् वृजेभीवे घञ् । 'उपसर्गस्य घञ्यमनुख्ये बहुलम्' (पा ६,३,१२१) इति दीर्घः। कृणुतम् इति । कृवि हिंसाकरण-योध्रा। 'धिन्वकृण्योर च' (पा ३,१,८०) इति उपत्ययः तत्संनियोगेन अकारान्ता-देशश्च । तस्य 'अतो लोपः' (पा ६,४,४८) इति लोपे स्थानिवद्भावात् लघूपध-गुणाभावः। अहमपि अस्य यजमानस्य उक्तफलसिद्धये उत्तरम् उत्कृष्टतरं कर्म युजे योजयाभि । करोमीत्यर्थः।

सर्बन्धुश्चासंबन्धुइ<u>च</u> यो 'अस्माँ अभिदासंति' । सर्वं तं 'र्रन्धयासि मे्' यज्ञमानाय सुन्<u>व</u>ते ॥ ३ ॥

सऽवन्धुः । च । असंबन्धुः । च । यः । अस्मान् । अभिऽदासंति । सर्वम् । तम् । रन्ध्यासि । मे । यजमानाय । सुन्वते ॥ ३ ॥

सवन्धः समानवन्धः । समानजन्मगोत्रज इत्यर्थः । असवन्धः तद्विपरीतः । अन्य इत्यर्थः । परस्परसमुच्चयार्थौ चकारौ । उभयविधो यः रात्रः अस्मान् अभिदासित उपश्रपयित । दसु उपश्लये । अस्मात् ण्यन्तात् लटि 'छन्दस्युभयथा' (पा ३,४,११७) इति राप आर्धधातुकत्वात् 'णेरिनिटि' (पा ६,४,५१) इति णिलोपः ।

<sup>१. °स्य पै १९,८,५.
२. °यतां Wh.; वर्धयतो पै.
३. अथो पै.
४. °व्प्रॅं
Wh.
५. वैतु. मंपा. द्र.
६. जातो यश्च निष्ट्यः पै.
५. रीरधासि पै १९,८,६.
८. नः पै.
९. एवं स्वरो न सिध्यति, उदात्तनियृत्तिस्वरप्राप्तेः ।</sup> 

सर्वं तम् उभयविधं रात्रुं सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते मे मह्यं यजमानाय हे इन्द्र त्वं रन्धयासि रन्धय वशीकुरु। 'रध्यतिर्वशगमने' (नि ६,३२) इति हि यास्कः। 'रधिजभोरिचि' (पा ७,१,६१) इति नुम्। लेटि आडागमः। 'शतुरनुमः" (पा ६,१,१७३) इति सुन्वच्छब्दाद् विभक्तिरुद्।त्ता।

'ये पन्थानो वृहवी देव्यानां 'अन्त्रा द्यावापृथिवी 'संचरिन्त ।
 'तेषामज्यानिं यत्मो वहाति' तस्मै 'मा देवाः परि 'धतेह सर्वे ॥ १॥
ये । पन्थानः । बृहवः । देव्ऽयानाः । अन्त्रा । द्यावापृथिवी इति । सम्ऽचरिन्त ।
तेषाम् । अज्यानिम् । यत्मः । वहाति । तस्मै । मा । देवाः । परि । धत्त् । इह । सर्वे ॥१॥

देवयानाः देवा एव यैः पथिभिर्गच्छन्ति ते तथोक्ताः । यातेः करणे ल्युट् । कृदुक्त-रपद्प्रकृतिस्वरत्वम् । ईदृशा ये पन्थानः मार्गा वहवः कर्मणां वैचित्र्यात् तत्तल्लोक-प्राप्त्युपायतया नानाविधाः सन्तः द्यावापृथिवी अन्तरा द्यावापृथिवयोर्मध्ये संचरित्त वर्तन्ते । संचरणसाधनत्वात् तद्व्यपदेशः । तेषां मध्ये यतमः यज्जातीयः पन्थाः अज्यानिम् ज्यानिर्हानिः तद्विपरीतां समृद्धिं वहाति वहेत् प्रापयेत् । यतम इति । 'वा वहूनां जाति-परिप्रते" (पा ५,३,९२) इति यच्छव्दात् इतमच् । वहातीति । वहेर्लेटि आडागमः । तस्मै मार्गाय हे देवाः सर्वे यूयम् इह अस्मिन् देशे मा मां परि दत्त"। रक्षणार्थं दानं परि-दानम् । रक्षणाय प्रयच्छतेत्यर्थः ।

ग्रीष्मो हेम्नतः शिशिरो' वसन्तः 'शुरद् वर्षाः 'स्विते नी ःदधात' । आ नो गोषु ''भजता प्रजायां'' निवात ''इद् वंः शर्णे'' स्याम'' ॥ २॥ ग्रीष्मः । हेमन्तः । शिशिरः । वसन्तः । शुरत् । वर्षाः । सुऽइते । नः । दधात ।

श्राप्तः । <u>ब्रम</u>ुन्तः । शाशरः । <u>पुस</u>न्तः । <u>रा</u>रत् । पुत्राते । सुऽङ्त । नः । दुधातु । आ । नः । गोर्षु । भर्जत । आ । प्रुऽजार्याम् । निऽवाते । इत् । वः । शर्णे । स्याम् ॥२॥

त्रीष्माद्याः षड्टतवः प्रसिद्धाः । तद्भिमानिनो देवाः स्विते सुष्ठु प्राप्तव्ये धने नः अस्मान् दधात दधतु स्थापयन्तु । हे ऋतवः यूयं नः अस्मान् गोषु आ भजत आभक्तान् भागयुक्तान् कुरुत । प्रजायाम् पुत्रपौत्रादिरूपायामपि आ भजत । किं बहुना । निवाते वायुसंस्पर्शेनापि रहिते । इच्छब्दः अवधारणे । वायूपलक्षितसमस्तदुःखकारण-रहिते एव वः युष्माकं संबन्धिनि शरणे गृहे स्थाने स्याम भवम ।

१. इहेंच पन्था व° पै १९,९,२; ये चृत्वारं: पृथयों दे° ते ५,०,२,३ मंत्रा १,२,१० पाय ३,१,२; इमे चत्वारो रजसो विमाना काठ १३,१५. २. अनु पै. ३. ब्रियन्ति ते. मंत्रा. पाय ; वियन्ति पन्थानः काठ. ४. तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात् ते. मंत्रा. पाय . † न आवहत् पै.; न आवहात् काठ. ५. नो ते. काठ. पै. मंत्रा. पाय . ६. दच्ह ते. पै [मूको.]. मंत्रा. पाय सा.; दत्त काठ. ५. वेतु. मंपा. द्र. ८. उत नो ते ५,०,२,४ मंत्रा २,९,१९ पाय ३,२,२; मधुमन्ति काठ. ५. धीं स्विते ते. मंत्रा. पाय ; स्विते काठ. ‡ अस्तु ते. १०. भजनतेषधीषु पै १९,९,३. ११. एषामभये ते. काठ. मंत्रा. पाय . १२. वसेम पाय .

'इदावृत्सराय' परिवत्सराय' संवत्सराय' कृणुता वृहन्नमः ।
तेषां वयं सुंमतौ 'यज्ञियानामपि भद्रे सौमन्से' स्याम ॥ ३ ॥
इदावत्सरायं । परिऽवत्सरायं । सम्ऽवत्सरायं । कृणुत् । वृहत् । नर्मः ।
तेषांम् । वयम् । स्ऽमतौ । यज्ञियानाम् । अपि । भद्रे । सौमन्से । स्याम् ॥ ३ ॥

प्रभवादिषु पञ्चके पञ्चके क्रमेण एताः संज्ञा भवन्ति । तत्र प्रथमस्य संवत्सर इति संज्ञा । द्वितीयादीनां परिवत्सरः इदावत्सरः अनुवत्सरः इद्वत्सरः इति यथाक्रवं संज्ञा भवति । तद् उक्तम् आचार्यैः—

'चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे । संपरीदान्विदित्येतच्छब्दपूर्वास्तु वत्सराः ॥' **इति ।** 

तदिभमानिदेवाइच तैत्तिरीये समाम्नाताः — 'अग्निवीव संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इदावत्सरः । वायुरनुवत्सरः' (तैव्रा १,४,१०,१) इति । हे जनाः तस्मे इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय च वृहत् प्रभूतं नमः कृणुत कुरुत नमस्कारेण तान् प्रीणयत । 'नमः स्विति '' (पा २,३,१६) इति चतुर्थी । तेषाम् इदावत्सरादीनां यित्रयानाम् यज्ञाही-णाम् । 'यज्ञार्तिगम्यां घखनौ' (पा ५,१,७१) इति घप्रत्ययः । सुर्मतौ शोभनायाम् अनुग्रहात्मिकायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम । अनन्तरं भद्रे शोभने सौमनसे सौमनस्ये शोभनबुद्धिजन्ये फलेऽपि स्याम भवेम । अपिशब्दः संभावनायाम् ।

इति षष्ठेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'मा नो देवाः' इति तृचेन सर्पवृद्दिचकादिभयनिवृत्तये गृहक्षेत्रादिषु सिकता अभिमन्त्र्य परितः परिकिरेत्।

तथा अनेन तृणमालां संपात्य गृहनगरादिद्वारे वध्नीयात्।

तथा अनेन तचेन गोमयम् अभिमन्त्र्य गृहे विसर्जनं द्वारि निखननम् अग्नी होमं वा कुर्यात् ।

तथा अनेन अपामार्गमञ्जरीं गुडूचीं वा अभिमन्त्र्य पूर्ववद् गृहादिषु विसर्ज-नादिकं कुर्यात्।

सूत्रितं हि — '''युक्तयोः' (अ  $\mathbf{3}$ ,२६;२७), 'मा नो देवाः' ( अ  $\mathbf{5}$ ,५६), 'यस्ते सर्पः' ( अ  $\mathbf{5}$ २,१,४६) इति शयनशालोर्वराः परिकिरित $^{8}$ '' ( कौसू  $\mathbf{4}$ ०,१७)।

तथा उपाकर्मणि अनेन तृचेन आज्यं हुत्वा दिधसक्तुषु संपातान् आनयेत्। सूत्रितं हि —'अभिजिति शिष्यान् उपनीय' इति प्रक्रम्य ''आज्यं जुहुयात्। 'मा नो देवा अहिर्वधित' '' (कौस् १३९,१;७;८) इत्यादि।

१. हुदुव तै ५,७,२,४; संवत्सराय परिवत्सरायेदावत्सरायानुवत्सरायोद्वत्सराय काठ १३, १५ पागृ. २. तस्य ऋ ३,१,२१. ३. °नां ज्योगजीता अहंताः तै. काठ.; °नां निवात एषामभये काठ.; युज्ञियुस्यापि भुद्र ° ऋ. - ४. °छिखति छा.

'इदिमिद् वा उ भेषजम्' इति तृचेन सुखरिहतव्रणभैषज्यार्थं गोसूत्रेण वणं मर्दयेत् तथा अनेन दन्तमलम् अभिमन्ज्य प्रलिम्पेत् । तथा अनेन फेनम् अभिमन्ज्य व्रणं प्रलिम्पेत् ।

सूत्रितं हि—'''इदमिद् वा' ( अ ६,५७ ) <sup>१</sup>इत्यच्छित्रम् । मूत्रफेनेनोद्भिद्य प्रलिम्पित । प्रक्षालयित । दन्तरजसा'' ( कौस् ३१,११–१४ ) **इति ।** 

'शं च नो मयश्च नः' (अ ६,५७,३) इत्येषा वृहद्गणे पठिता (कौस्. ९,२) शान्त्युदकादी विनियुक्ता।

तथा अर्थोत्थापनविद्यशमनार्थम् अनया श्लीरोदनहोमादीनि 'वायोः प्तः' (अ ६,५१) इत्यत्रोक्तानि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रं च तत्रैव द्रष्टव्यम्।

मा नो देवा अहिर्वधीत् सर्तीकान्त्सहपूरुषान् । संयेतं न वि ैष्पेरुद् व्यात्तं न सं येमुन्नमो देवजुनेभ्यः ॥ १॥

मा । नुः । देवाः । अहिः । वृधात् । स**ऽ**तोकान् । 'सहऽपुंरुषान् । सम्ऽयंतम् । न । वि । स्पुरत् ' । विऽआत्तम् । न ।सन् । युमत् । नर्मः । देवऽजुनेभ्यः ॥ १॥

हे देवाः विषय्रतीकारकुराला अहिः सर्पः नः अस्मान् मा वधीत् मा हिंसीत्। हन्तेर्माङ लुङ 'हनो वध लिङ', 'लुङ च' (पा २,४,४२;४३) इति वधादेशः। तस्य च अदन्तत्वाद् अतो लोपे स्थानिवद्भावाद् 'अतो हलादेल्घोः' (पा ७,२,७) इति वृद्धयभावः। कीहराान्। सतोकान्। तोकम् इति अपत्यनाम। पुत्रपौत्राद्य-पत्यसहितान्। 'वोपसर्जनस्य' (पा ६,३,८२) इति सहराव्दस्य सभावः। सह-पुरुषांन् भृत्यादिपुरुषसहितान्। अपि च संयतम् संदिलप्टम् अहेरास्यं न विस्फुरत् दरानार्थं विष्फारितं विदिलप्टं न भवतु। स्फुर संचरणे इत्यसाद् विपूर्वात् लेटि अडागमः। तथा व्यात्तम् विवृतं तद् आस्यं न सं यमत् संयतं संन्थिष्टं न भवतु। मन्त्रसामध्येन प्रतिबद्धं सत् वर्तताम् इत्यर्थः। व्यात्तम् इति । व्याङ्पूर्वाद् दाञो निष्ठायाम् 'अच उपसर्गत् तः' (पा ७,४,४७) इति तकारः। देवजनेभ्यः ये सर्पादिविषनिर्हरणसमर्था देवजनास्तेभ्यो नमोऽस्तु।

नमीस्त्वसितायु नम्हितरिश्वराजये। स्वजायं बुभ्रवे नमो नमी देवजनेभ्यः॥ २॥

१. °त्यक्षतं मूत्रफेनेनाभ्युद्य प्रक्षिपति B1. २. °पूर्रुवान्  $B^h,K,K^m,R,V$ ; °पौरुवान् वै १९,९,१३. ३. तु. अ १०,४,८ RW.; वैतु. शंपा. ष्परद्; शरद् वै. ४. सह्sपुरुं °  $P^2,K$ . ५. स्<u>फर</u>त् P. ६. वैतु. मंपा. द्र. ७. नमोऽहये असिताय वै १९,९,१५.

नर्मः । अस्तु । असितार्य । नर्मः । तिरंश्चिऽराजये । स्वजार्य । वभ्रेवे । नर्मः । नर्मः । देवऽजनेभ्यः ॥ २ ॥

असिताय कृष्णवर्णाय एतन्नाम्ने सर्पाधिपतये नमोऽरत । तथा तिरिश्चराजये तिरिश्चीनास्तिर्यम् अवस्थिता राजयः वलयो यस्य स तिरिश्चराजिः । एतत्संज्ञाय सर्पमुख्याय नमोऽस्तु । वश्चवे वश्चवर्णाय खजाय स्वयमेव जायते कारणान्तरनैरपे- क्ष्येण उत्पद्यते इति स्वजः । तसौ एतन्नाम्ने सर्पाय नमोऽस्तु । एतेषां सर्पाणां नियन्त्रभ्यो देवजनेभ्यः च नमोऽस्तु । असितादिशब्दानां सर्पविशेषनामत्वं तैत्तिरीयके 'समीची नामासि' (तै ५,५,१०,१) इत्यादिसर्पाद्वितमन्त्रेषु प्रसिद्धं द्रष्टव्यम् ।

सं ते 'हन्मि दता' दतः सम्रं ते हन्या हन्। सं ते जिह्नयां जिह्नां 'सम्बास्नाहं आस्यमि' ॥ ३॥

सम् । ते । हुन्मि । दता । दतः । सम् । ऊं इति । ते । हुन्यो । हुनू इति । सम् । ते । जिह्नयो । जिह्नाम् । सम् । ऊं इति । आस्ना । अहे । आस्य म् ॥ ३ ॥

हे अहे सर्प ते तब दता उपरिपिङ्कवर्तिद्न्तेन दतः अधःपङ्किस्थान् द्न्तान् सं हिन्म संहतान् संश्लिष्टान् करोमि। तथा ते तब हन्वा हन् सं हिन्म। हनुद्रयमपि परस्परसंश्लिष्टं करोमीत्यर्थः। ते त्वदीयया जिह्नया जिह्नामपि संहतां करोमि। सर्पस्य हि द्वे जिह्ने। ते अपि परस्परप्रतिबद्धे करोमीत्यर्थः। तथा आह्ना आस्येन आस्यम् त्वदीयं मुखं संहतं करोमि। आस्यस्य उत्तराधरभागाविष संश्लिष्टी करोमीत्यर्थः। यद्वा सर्पाधिपानां बहुशिरस्कत्वात् तदास्यानि अन्यो-न्यप्रतिबद्धानि करोमीत्यर्थः। 'पहन्" (पा ६,१,६३) इत्यादिना दन्तशब्दस्य दद्भावः आस्यशब्दस्य च आसन् आदेशः। उशब्दः पूरणः।

इद्मिद् वा उ भेषुजिम्दं कुद्रस्यं भेषुजम् । येनेषुमेकतेजनां शृतश्चल्यामपृत्रवंत् ॥ १॥

इदम् । इत् । वै । कुं इति । भेषजम् । इदम् । हदस्य । भेषजम् । येन । इषुम् । एकंऽतेजनाम् । शतऽशिल्याम् । अपुऽत्रवेत् ॥ १ ॥

इदम् इद् वे इदमेव खलु करिष्यमाणं भेषजम् अस्य व्रणरोगस्य निवर्तकम् औषधम् । इदम् एव रुद्रस्य भेषजम् । रोदयति सर्वम् अन्तकाले इति रुद्रः । तस्य

१. ददामि दिन्नः पै १९,९,१४. २. सन्त्वास्नाहास्यम् पे. ३. हुन्यां P. ४. अपब्रुवत् पै १९,१०,३.

देवस्य संबन्धि औषधम् । 'रोदेणिछक् च' (पाउ २,२२) इति रक्षत्ययः । किं पुनिरद्व्तया निर्दिष्टम् इति तद् आह — येनेति । येन भेषजेन महादेवस्त्रिपुर-संहतिसमये एकतेजनाम् एकस्तेजनो वेणुकाण्डो यस्याः सा तथोक्ता ताम् शतशत्याम् शतसंख्याकानि शल्यानि अयोमयानि तीक्ष्णानि प्रोतानि यस्याम् ईदशीम् इपुम् उपयुवत् वेध्यसमीपं प्राप्य प्रायुङ्क । तद् इदम् इति पूर्वत्र संवन्धः।

जालापेणाभि पिञ्चत जालापेणोपं सिञ्चतं । जालाप्यमुग्रं भेषुजं तेनं नो मृड जीवसे ॥ २ ॥ जालापेण । अभि । सिञ्चत । जालापेण । उपं । सिञ्चत । जालापम् । उप्रम् । मेषुजम् । तेनं । नः । मृड । जीवसे ॥ २ ॥

जलाषम् इति उदकनामसु पिटतम्। अत्र च विनियोगानुसारेण गोसूत्र-फेनलक्षणम्। हे पिरचारकाः तेन अललेष अभि विञ्चत झणम् अभितः प्रक्षालयत। षिच क्षरणे। 'तुदादिभ्यः शः' (पा ३,१,७०)। 'शे मुचादीनाम्' (पा ७,१,५९) इति नुम्। 'उपसर्गात्सुनोति" (पा ८,३,६५) इति पत्वम्। तथा तेनैव जलाषेण उप सिञ्चत झणसमीपं प्रक्षालयत। तद्धि अललाम् उपम् तीक्षणं भेषजम् रोगनिवर्तकम्। हे रुद्र तेन जलाषेण नः अस्मान् अस्त सुख्य जीवसे जीवनार्थम्। जलाषस्य रुद्रसंबन्धिभेषजत्वं दाशतय्यामपि आस्नातम्— 'गाथपितं मेधपितं रुद्रं जलाषभेषजम्' (ऋ१,४३,४) इति।

शं चं नो मर्यश्च नो 'मा चं नः' किं चुनामंमत्'। श्चमा रपो' विश्वं नो अस्तु भेषुजं सर्वं नो अस्तु भेषुजम् ॥ ३ ॥ शम् । चु । नः । मर्यः । चु । नः । मा । चु । नः । किम् । चुन । आमुमृत् । धुमा । रपः । विश्वंम् । नः । अस्तु । भेषुजम् । सर्वंम् । नः । अस्तु । भेषुजम् ॥ ३ ॥

हे देव नः अस्माकम् शंच रोगस्य रामनं च भवतु । रोगजनितं दुःखं निवर्तताम् इत्यर्थः । मयश्च । मय इति सुखनाम । सुखं च नः अस्माकं भवतु । अपि च नः अस्माकं संबन्धि किं चन किमिप प्रजापद्यादिकं मा आममत् रोग- प्रस्तं मा भूत् । अम रोगे । अस्मात् ण्यन्तात् लुङि चङि रूपम् । रप इति पापनाम । 'रपो रिप्रम् इति पापनामनी भवतः' (नि ४,२१) इति हि यास्कः । 'सुपां सुलुक्' (पा ७,१,३९) इति षष्ठ्या लुक् । रपः रपसो रोगनिदानभूतस्य पापस्य क्षमा

 <sup>&#</sup>x27;जना S'.
 प्रोता' S'.
 वेतुः मंपाः द्रः
 सिञ्चतम् K;
 पिञ्चत पै १९,१०,४; सिञ्चताम् पै [मूको.].
 पः जालांषे भद्रं पै.
 देहि
 पः मो पु ते ऋ १०,५९,८; मो चं नः मा १६,४७ मै २,९,९; मो एंपां तै ४,५,१०,१.
 भयत् पै १९,१०,५ः
 १०. धमो? पै.

क्षान्तिः उपरामो भवतु । क्षमूष् सहने । 'षिद्धिदादिम्यः" (पा ३,३,१०४) इति भावे अङ् । विश्वम् समस्तं स्थावरजङ्गमात्मकं नः अस्माकं भेषजम् औषधम् अस्तु । एतदेव आदरार्थं पुन इच्यते—प्तवं नः इति । सर्वम् कृतस्नं कर्म नः अस्माकं भेषजम् अस्तु ।

#### इति षष्टेऽ जुवाके तृतीयं सूक्तम्।

'यशसं भेन्द्रः' इति तृचेन यशस्कामः इन्द्रं यजते उपितष्ठते वा। '' 'यशसं मेन्द्रः' इति यशस्कामः'' (कौसू ५९,९) इति हि सूत्रम्।

तथा उत्सर्जनकर्मणि अनेन तृचेन आज्यं हुत्वा रसेषु संपातान् आनयेत्। उत्सर्जनं प्रक्रम्य सूत्रितम् — 'यशसं मेन्द्रः', 'गिरावरगराटेषु' (अ६,६९) इत्यादि 'अग्नौ हुत्वा। रसेषु संपातान् आनीय' (कौस् १३९,१५;१६) इति।

'अनडु इयस्वं प्रथमम्' इति तृचस्य बृहद्गणे (कौसू ९,२) पाठात् शान्त्युद्कादौ विनियोगः।

तथा अर्थोत्थापनिविद्यशमनकर्मणि 'वायोः पूतः' (अ६,५१) इति तृचो-क्तानि क्षीरोदनहवनादीनि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि — '''शं च नो मयश्र नः' (अ६,५७,३), 'अनडुज्यस्वं प्रथमम्' (अ६,५९), 'मह्ममापः' (अ६,६१), 'वैश्वानरो रिश्मिशः' (अ६,६२) इत्यभिवर्षणावसेचनानाम्'' (कौस् ४१,१४) इति।

तथा स्वस्त्ययनकर्मणि अनेन तृचेन आज्यसमित्पुरोडाशादीनि शष्कुल्य-न्तानि त्रयोदशद्भव्याणि जुहुयात् । सूत्रितं हि — "'यातं नः' इति पञ्च ( अ ६,३-७ ), 'अनडुज्ञः' ( अ ६,५९ ), 'यमो मृत्युः' ( अ ६,९३ ), 'विश्वजित्' ( अ ६,१०७ ), 'शकध्मम्' ( अ ६,१२८ ), 'भवाशवौं' ( अ ११,२ ) इत्युपदधीत " (कौस् ५०,१३ ) इति ।

युशसं मेन्द्री मुघवनि कुणोतु युशसं 'द्याविष्टिथिवी उमे इमे'। युशसं मा देवः सिविता कुणोतु प्रियो 'दातुर्दक्षिणाया । इह स्थाम्'॥१॥ युशसम्।मा। इन्द्रेः। मुघऽवीन्। कृणोतु। युशसम्। द्यावीपृथिवी इति। उमे इति। इमे इति। युशसम्।मा। देवः। सुविता। कृणोतु। प्रियः। दातुः। दक्षिणायाः। इह। स्याम्॥१॥

मधवान् । मधम् इति धननाम । तद्वान् इन्द्रः मा मां यशसम् यशस्विनं कीर्तियुक्तं कृणोतु करोतु । यशःशब्दाद् मत्वर्थीयस्य 'छगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः' (पावा ४,४,१२८) इति छुक्³ । तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकसंक्षायाम् 'फिबोऽन्त उदात्तः' (फि १,१) इति अन्तोदात्तत्वम् । इमे परिदृश्यमाने उमे धावापृथिवी द्यावापृथिवयौ

सोमो वरुणो वायुरग्नः पै १९,१०,६.
 ते वानां दक्षिणाये दातुरिह भूयासम्
 मा २६,२ †. स्थामहम् पै.
 इदं चिन्त्यं मासार्थे एव मत्वर्थायस्य छुग्विधानात्.

मा मां यशसम् यशस्त्रतं कृणुताम् । देवः दानादिगुणयुक्तः सविता सर्वप्रेरको देवः मा मां यशसम् यशस्वितं कृणोतु करोतु । एवम् उदीरितरीत्या यशस्वी भूत्वा दक्षिणायाः वासोहिरण्यादिरूपाया इह अस्मिन् श्रामनगरादी धातुः दातुः वियः स्याम् भवेयम् ।

यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यश्चान् यथाप् ओषंधीषु यश्चस्वतीः । एवा' विश्वेषु देवेषु व्यं' संभेषु' यशसः स्थाम ॥ २ ॥

यथा । इन्द्रेः । द्यार्वापृथिव्योः । यशस्त्रान् । यथा । आपैः । ओषेधीषु । यशस्त्रितीः । एव । विश्वेषु । देवेषु । व्यम् । सर्वेषु । यशसीः । स्याम् ॥ २ ॥

यथा येन प्रकारेण यावापृथिन्योः द्योश्च पृथिवी च द्यावापृथिन्यो तयोः । 'दिवा यावा', 'दिवपरव पृथिन्याम्' (पा ६,३,२९;३०) इति द्यावा आदेशः । 'देवताद्वन्द्वे च' (पा ६,२,१४१) इति उभयपद्प्रकृतिस्वरत्वम् । 'उदात्तयणो हल्पूर्वात्' (पा ६,१,१०४) इति विभक्ते हदात्तत्वम् । अनयोर्ह्योक्तयोर्मध्ये इन्द्रो यशस्वान् बृष्टिप्रदानादिकर्मभिः कीर्तिमान् । यथा च आवः ओपधीषु यशस्वतीः यशस्वत्यः । 'वा च्छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घः । 'तसौ मत्वर्थं' (पा १,४,१९) इति भसंज्ञया पदसंज्ञाया निवर्तनात् कत्वाभावः । वीहियवादिसस्यवृद्धिहेतुत्वेन छोके प्रख्याता इत्यर्थः । एव एवं विश्वेषु सर्वेषु देवेषु तदुपरुक्षितेषु सर्वेषु मनुष्येषु च वयं यशसः यशस्वनः स्याम भवेम ।

युशा इन्द्री युशा अग्निर्धशाः सोमी अजायत । युशा विश्वस्य भूतस्याहमसिम युशस्तमः ॥ ३ ॥

युशाः । इन्द्रः । युशाः । अग्निः । युशाः । सोर्मः । अजायत् । युशाः । विश्वस्य । भूतस्य । अहम् । अस्मि । युशःऽतमः ॥ ३ ॥

'यशा इन्द्रः' इत्येषा तृतीया पूर्ववद् ( ६,३९,३ ) अत्र व्याख्येया ।

अनुडुद्भ्युस्त्वं प्रथमं धेनुभ्युस्त्वमं रुन्धति । अधेनवे वर्यसे शभी यच्छ चर्तुष्पदे ॥ १ ॥

'अनुडुत् 5भ्यः । त्वम् । प्रथमम् । धेनु 5भ्यः । त्वम् । अरुन्धृति । अधेनवे । वयसे । शर्म । युच्छु । चतुः 5पदे ॥ १ ॥

१. वैतु. मंपा. द्र. २. अथा पै १९,१०,७. ३. एवा पै. ४. देवेषु पै. ५. भयो नः पै १९,१४,१०. ६. अनुडुत्ऽभ्यः P.

हे अहन्धित अरोधनशीले सहदेज्याख्यौषधे शान्त्युदकादी प्रयुज्यमाना त्वं प्रथमम् पूर्वम् अनुङ्झः अनसः शकटस्य वाहकेभ्यो वलीवर्देभ्यः शर्म सुखं प्रयच्छ । 'वसुक्षंसुध्वंस्वनहुहां दः' (पा ८,२,०२) इति दत्वम् । तथा त्वम् धेनुभ्यः दोग्ध्री-भ्यो गोभ्यः शर्म यच्छ । अधेनवे धेनुज्यतिरिक्ताय वयसे पञ्चवर्षाद् अर्वाचीनाय गवाश्वादिजातीयाय चतुष्पदे चतुष्पानमात्राय शर्म सुखं प्रयच्छ । वयःशब्दस्य उक्तार्थ-परता भगवता आपस्तम्बेन दर्शिता—'एकहायनप्रमृत्या पञ्चहायनेभ्यो वयांसि (आपश्री १८,३,९) इति । चतुष्पद इति । चत्वारः पादा अस्य । 'संख्यासुपूर्वस्य' (पा ५,४,१४०) इति पादशब्दस्य अन्त्यलोपः । 'पादः पत्' (पा ६,४,१३०) इति पद्भावः । बहुवीही पूर्व-पदप्रकृतिस्वरत्वम् ।

शर्म यच्छत्वोषिः 'सह देवीरं रुन्धती' । कर्त् पर्यस्वन्तं गोष्ठमं युक्ष्माँ ' उत प्रहेषान्' ॥ २ ॥

रामें । युच्छुतु । ओषिधः । सह । ट्रेवीः । अरुन्धती । करत् । पर्यस्वन्तम् । गोऽस्थम् । अयुक्ष्मान् । उत । पुरुषान् ॥ २ ॥

<sup>५</sup>सहदेवी सहदेव्याख्या अरुन्थती अभिलाषितफलस्य अवारियत्री ओषधिः शर्म सुखं यच्छतु प्रयच्छतु । अस्मदीयं गोष्ठम् गोनिवासदेशं पयस्वन्तम् प्रभूतपयसा युक्तं करत् करोतु । उत अपि च पूरुषान् पुरुषान् पुत्रभृत्यादीन् अस्मदीयान् अयक्ष्मान् अरोगान् करोतु ।

विश्वरूपां वस्ताम् ज्ञान्याम् । सा नो कुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं नेयतु गोभ्यः ॥ ३॥

विश्वऽर्रूपाम् । सुऽभगीम् । अच्छुऽआवदामि । जीव्छाम् । सा । नः । रुद्रस्यं । अस्ताम् । हेतिम् । दूरम् । नयतु । गोभ्यः ॥ ३ ॥

विश्वहपाम् नानारूपां विश्वस्य कृत्स्नस्य फलस्य निरूपियतीं वा सुभगाम् सौभाग्यवतीं जीवलाम् जीवो जीवनं प्राणधारणं तद्धेतृत्वेन तद्धतीम् । 'सिध्मादि-भ्यश्व' (पा ५,२,९०) इति मत्वर्थीयो लः । यद्धा । ला दाने । जीवं जीवनं लाति ददातीति जीवला । 'आतोऽनुपसर्गे कः' (पा २,२,३) । ईदशीं सहदेव्याख्याम् ओषधिम् अच्छ आभिमुख्येन वशिम इष्टफलं प्रार्थये । सा तादशी ओषधिः छदस्य हिंसकस्य देवस्य अस्ताम् अस्मदिभमुखं क्षितां हेतिम् आयुधं नः अस्माकं

१. °ख्योषघे S'. २. अर्वाचीने S'. ३. °जातीये S'. ४. °न्मात्रे S'. ५. सहदेवी अरु S. ६. °युक्षमां  $B_{,}B^{h}_{,}D_{,}K^{m}_{,}C_{S}$ ; °यक्ष्मान् पै १९,१४,११. ७. पौरुषान् पै. ८. वैतु. मंपा. द्र. ९. पुत्रप्रशृत्यादीन् S'. १०. °रूपं A.

#### इति षष्टेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'अयमा याति' इति तृचेन पतिलाभकर्मणि काकसं वारात् पूर्वम् आज्यं जुहुयात्। सूत्रितं हि — '' 'अयमा याति' इति पुरा काकसंवातात्'' (कौस् ३४,२२) इति।

'मग्रमापः' इति तृचस्य बृहद्गणे (कौस् ९,२) पाठात् शान्त्युदकादौ विनियो-गोऽनुसंधेयः।

तथा अर्थोत्थापनविद्यशमनकर्मणि श्लीरोदनहवनादीनि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि — "'अनडु इयस्वं प्रथमम्' (अ६,५९), 'म ग्रमापः' (अ६,६९), 'वैश्वानरो रिमिभिः' (अ६,६२) इत्यभिवर्षणावसेचनानाम्' (कौस् ४१,१४) इति ।

तथा वापीकृपतटाकादिषु जलागमनकामः अनेन तचेन इन्द्रं यजते उप-तिष्ठते वा । सूत्रितं हि — " 'यशसं मेन्द्रः' (अ६,५८) इति यशस्कामः । 'मग्रमायः' इति वर्चस्कामः" (कौसू ५९,९;१०) इति ।

अयमा यांत्यर्थमा पुरस्ताद् विषितस्तुपः'। 'अस्या इच्छन्त्रपुर्वे' पतिमुत' जायामुजानये।। १।।

अयम् । आ । याति । अर्यमा । पुरस्तात् । विसितऽस्तुपः । अस्यै । इच्छन् । अप्रुवै । पतिम् । उत । जायाम् । अजानेये ॥ १॥

पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि विषितस्तुपः विशेषेण सितो बद्धः स्तुपो रश्मीनां समुच्छ्रायो यस्य स तथोक्तः। ईदृशोऽयम् अर्यमा आदित्यः आ याति आगच्छिति। किं कुर्वन्। अस्य अयुवै कन्याये पितम् इच्छन्। 'लक्षणहेत्वोः कियायाः' (पा ३,२,१२६) इति हेतो शतुप्रत्ययः। पत्यन्वेषणाद्धेतोरित्यर्थः। 'इषुगिमयमां छः' (पा ७,३,७७) इति छत्वम्। उत अपि च अजानये जायारिहताय जायाम् भार्याम्। दातुम् इच्छन् इत्यर्थः। न विद्यते जाया यस्येति विगृह्य 'जायाया निङ्' (पा ५,४,१३४) इति निङ् आदेशः। अर्थमणो विवाहाधिदेवतात्वम् 'अर्थमणं नु देवं कन्या अग्निम् अयक्षत' (आग १,७,१३) इति मन्त्रलिङ्गाद् अवगन्तव्यम्।

<sup>.</sup> १. °भिमर्ष ° S'. ्र व्यचस्कामः S', Bl. ३. °स्रुषः Sm; °स्थुषः A; °स्रुपः D,R,P²; °स्तुकः पे १९,१४,४. ४. स वा इच्छेद्युवे पे. ५. °मथो पे. ६. असमै P.

# अश्रमिद्यमर्थमन्नन्यासां समेनं यती । अङ्गो न्वर्थिमन्नस्या अन्याः समेनुमायति ॥ २ ॥

अश्रेमत् । <u>इ</u>यम् । <u>अर्थम</u>न् । अन्यासाम् । समेनम् । यती । अङ्गो इति । नु । अर्थमन् । अस्याः । अन्याः । समेनम् । आऽअर्यति ॥ २ ॥

हे अर्यमन् देव इयम् पितलाभार्थिनी कन्या अश्रमत् श्रान्ता अभिलिषितस्य पत्युर-लाभेन खिन्ना। श्रमु तपिस खेदे च । किं कुर्वती । अन्यासां पितवतानां स्त्रीणां श्वामनम् पत्युरावर्जनोपायभूतां शान्ति यती प्राप्नुवती । अङ्ग उ अङ्गो । उशब्दः चार्थे। अङ्गेत्याभिमुख्यकरणे। अङ्ग हे अर्थमन् अन्याश्च स्त्रियः अस्याः पितकामाया अनु पश्चात् श्वामनम् पितविषयां शान्तिम् आयित प्राप्नुवन्ति । व्यत्ययेन एकवचनम् ।

धाता दांधार पृथिवीं धाता द्यामुत स्पेम् । धातास्या अगुर्वे पितं दर्धात प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

धाता । दाधार् । पृथिवीम् । धाता । द्याम् । उत । सूर्यम् । धाता । अस्ये । अमुवै । पर्तिम् । दर्धातु । प्रतिऽकाम्युम् ॥ ३ ॥

धाता सर्वस्य जगतो धारियता विधाता देवः पृथिवीम् भूमिं दाधार धृतवान् । स्वस्थाने स्थापितवान् इत्यर्थः । तुजादित्वाद् अभ्यासदीर्घः । तथा स एव धाता वाम् द्युलोकम् । उत्रशब्दः चार्थे । स्र्यम् सर्वप्रेरकम् आदित्यं च स्वकीये स्थाने धारितवान् । एवं सर्वस्य जगतो नियन्तृत्वात् धाता एव अस्या अपुवै पितकामायै कन्याये प्रतिकाम्यम् आभिमुख्येन कामियतव्यं पितम् भर्तारं दधातु विद्धातु करोतु प्रयच्छतु वा । द्युधाञ् दानधारणयोः ।

मह्यमापो मधुमदेर्रयन्तां मह्यं स्ररी अभरज्ज्योतिषे कम् । मह्यं देवा उत् विक्वे तपोजा कि मह्यं देवः संविता व्यची धात् ॥१॥

मह्यम् । आपः । मर्धुऽमत् । आ । ईरयन्ताम् । मह्यम् । सूरंः । अभरत् । ज्योतिषे । कम् । मह्यम् । देवाः । उत । विश्वे । तुपःऽजाः । मह्यम् । देवः । सुविता । व्यर्चः । धात् ॥१॥

आयः उदकानि तद्भिमानिदेवताः " मधुमत् माधुर्योपेतम् आत्मीयं रसं मधं तद्धे एरयन्ताम् आगमयन्तु । तथा सूरः सर्वस्य प्रेरक आदित्यः मधं मदर्थं कम् सुखकरम्

वैतु. मंपा. द्र.
 ३. ददातु पै १९,१४,६ [मूको.].
 ४. °यन्त पै १९,१४,७; °मदैरयन्त काठ ४०,९.
 ५. सूर्यः पै. काठ.
 ६. °तिषां पै.;
 उयोतिः काठ.
 ५. अनु काठ.
 १०. समोता पै.
 ११. तदिभमानो देवाः S'.

आत्मीयं तेजः ज्योतिषे विषयप्रकाशनाय अभरत् अहरत् । उत्पादितवाव् इत्यर्थः। यद्वा 'कियाप्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वात् ज्योतिषे इति कर्मणि चतुर्थी । ज्योतिः आत्मीयं प्रकाशम् अहरत् । प्रापयतीत्यर्थः । अस्मिन् पक्षे कम् इति पदपूरणः । तद् उक्तं यास्केन — 'पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थकाः कमीमिद्विति' (नि १,९) इति । उत अपि च तमोजाः ब्रह्मणस्तपस्रो जाताः विश्वे सर्वे देवाः मह्मम् । इष्टफलं प्रयच्छन्तु इति शेषः । तपस्रो जायन्ते इति तपोजाः । 'जनसनखनक्रमगमो विट्' (पा ३,२,६७)। 'विद्वनोरनुनासिकस्यात्' (पा ६,४,४१) इति आत्त्वम् । सविता सर्वस्य प्रेरको देवः व्ययः व्यापनम् इष्टफलप्रापणं मद्यं धात् दथानु विद्धानु करोनु प्रयच्छतु वा । दधान्तेद्दान्दसे छङि 'गातिस्था'' (पा २,४,७७) इति सिचो छक्।

अहं विवेच' पृथिवीमुत 'द्यामहमृतूरंजनयं' सप्त साकम् । अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं 'दैवीं परि वाचं विश्रंथ' ॥ २ ॥

अहम् । विवेच । पृथिवीम् । उत । द्याम् । अहम् । ऋत्न् । अजन्यम् । सप्त । साकम् । अहम् । स्त्यम् । अर्रुतम् । यत् । वदामि । अहम् । दैवीम् । परि । वार्चम् । विशः। च ॥

मन्त्रद्रष्टा स्वात्मनः सर्वगतब्रह्मात्मभावम् अनुसंद्धानः सर्वकर्तृत्वम् आविष्करोति । पृथिवी द्यां च अहं विवेच । परस्परिविविक्ते असंकीर्णरूपे कृतवान् अस्मि । तथा अहम् एव सप्त सप्तसंख्याकान् । वसन्ताद्याः षद् संसपींहस्पतिसंज्ञकाधिमासाख्यः सप्तमः एतान् सप्तसंख्याकान् ऋतून् साकं सह परस्परसंहतान् अजनयम् उत्पाद्तिवान् अस्मि । सत्यम् यथार्थम् । अनृतम् अयथार्थम् । सत्यानृतभेदेन यत् लोके प्रसिद्धं वाक्य-जातं तद् अहम् एव वदामि उच्चारयामि । तथा दैवीम् देवसंविधनी वाचम् अहम् एव परिविशम् परिप्राप्तवान् अस्मि ।

अहं 'जेजान' पृथिवीमुत द्यामहमृत्र्रंजनयं सप्त ×सिन्ध्र्न्'। अहं सत्यमनृतं यद् वदामि "यो 'अंग्नीषोमावजीषे सर्खाया"।।३।।

अहम् । जुजान् । पृथिवीम् । उत । द्याम् । अहम् । ऋत्त् । अजनयम् । सप्त । सिन्धून् । अहम् । सत्यम् । अनृतम् । यत् । ददामि । यः । अग्नीषोमौ । अजुषे । सर्खाया ॥ ३॥

पूर्ववद् योजना । इयांस्तु विशेषः । जजान उत्पादितवान् अस्मि । सिन्धवः स्यन्दनशीला गङ्गाद्याः सप्त नद्यः सप्त समुद्रा वा । तानपि अहम् उत्पादितवान्

१. दाधार पै १९, १४, ८; अस्तभ्नाम् काठ ४०, ९. २. ° हं सिन्धून् सस्ते पे.; ° हमृ-तूर्जन काठ. ३. वाचं परि सर्वा बभूव काठ. ४. अजनयत् P, P, J. ५. वैतु. मंपा. द्र. ६. द्यावापृथिवी आबभूवाहं विश्वा ओषधीः सप्त सिन्धून् काठ. † विनेजिम पे १९, १४, ९. ‡ भृतून् सस्ते पे. × साकम् पे. ७. य इन्द्रानी असनं सखायी काठ. † अग्नीषोमाव PW.

वान् अस्मि । स्वात्मनस्ताद्दक्सामर्थ्यप्राप्तिम् उपपादयित — यो अग्नीयोमौ इति । अग्नी-षोमात्मकं हीदं सर्वं जगत् । श्रूयते हि — 'एतावद् वा इदं सर्वम् अन्नं चैवान्नादश्च सोम एवाजम् अग्निरज्ञादः' ( वृक्षा १,४,६ ) इति । एवं भोक्तुभोग्यात्मकस्य अखिळजगतः कारणभृतौ अग्नीयोमौ योऽहं ब्रह्मात्मभावेन सखाया सखायो समानख्यानो जगिन्नर्माणे सहायभूतौ अज्ये सेवितवान् अस्मि । तादशस्य मम द्यावापृथिव्यादिसर्जनम् उपपन्नम् इत्यर्थः । अजुषे इति । जुषी प्रीतिसेवनयोः । अस्मात् छङि उत्तमकवचने रूपम् । सखाया । 'सुपां सुछक्" ( पा ७,१३९ ) इति विभक्तेराकारः ।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे पष्टकाण्डे पष्ठोऽनुवाकः।

सप्तमेऽनुवाके पञ्च स्कानि । तत्र 'वैश्वानरो रिमिमिः' इति प्रथमं स्कम् । तत्र आद्यस्य तृचस्य वृहद्गणे (कौसू ९,२) पाठात् शान्त्युदकाभिमन्त्रणे विनियोगः ।

तथा अर्थोत्थापनविद्यशमनकर्मणि अनेन त्चेन श्लीरीद्नह्वनादीनि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि — "'मह्ममापः' (अ६,६१), 'वैश्वानरो रिह्मिभिः' इत्यभिवर्णावसे-चनानाम्" (कौस् ४१,१४) इति।

तथा अस्य त्वस्य पवित्रगणे पाठात् सवयज्ञेषु प्रोक्षणे विनियोगः। 'पवित्रः विभिन्नोक्षान्ते' (कौसू ६१,५) इति सूत्रात्।

अवकीर्णिप्रायिद्विचत्तार्थं तमेव ब्रह्मचारिणं दर्भरज्ज्वा कण्ठे वद्भवा 'यत ते देवी' इत्यनेन तृचेन बीहीन् यवान् तिलान् वा जुहुयात्।

तथा अनेन तचेन उदपात्रं संपात्य दर्भरज्ज्वा अवकीर्णिनं संप्रोक्ष्य दर्भरज्जुं विस्रुजेत्।

ब्रह्मचारिणं प्रक्रम्य सूत्रितम् — "'यत् ते देवी' (अ ६,६३) इत्यावपति । एवं संपातवतो-दपात्रेणावसिच्य । मन्त्रोक्तं शान्त्युदकेन संप्रोक्ष्य" (कौ ५ ४६,१९-२१) इति ।

तथा अग्निचयने 'यत् ते देवी' इति नैर्ऋतेष्टकोपधानानन्तरं रूक्मपाशसहितां प्रास्ताम् आसन्दीम् अनुमन्त्रयेत । तद् उक्तं चैताने — "'यत् ते देवी' इत्यासन्दीं रूक्मपाशां नैर्ऋत्यां प्रास्ताम् दे" (वैताश्री २८,२७) इति । —

तथा 'नमोऽस्तु ते' (अ६,६३,२) इति नैर्ऋतीम् इष्टकाम् उपधीयमानाम् अनुमन्त्रयेत । 'नमोऽस्तु ते निर्ऋते' (वैताश्रौ २८,२६) इति हि वैतानम् ।

तत्रैव अग्निचयने 'संसमित्' (अ ६,६३,४) इत्यनया आनुष्द्वभीरिष्टका उपधीयमाना ब्रह्मा अनुमन्त्रयते।

१. तु. B1.; वैतु. शंपा. संप्रोक्षिति २. देवीति शिक्यासन्दीरुक्मपाशान्नैर्ऋत्यां प्रासने RG. ३. °माना S'. अ-९८

वैश्वानरो रिक्सिर्भनः ' पुनातु वार्तः प्राणेनेषिरो नभीभिः '। द्यावापृथिवी ' पर्यसा पर्यस्वती ' ऋतावरी याज्ञियं नः ' पुनीताम् ॥ १ ॥ वैश्वानरः । रिक्सिऽभिः । नः । पुनातु । वार्तः । प्राणेने । इषिरः । नभः ऽभिः । द्यावापृथिवी ' इति । पर्यसा । पर्यस्वती इति । ऋतवरी इत्यृतऽवरी । यिज्ञिये इति । नः । पुनीताम् ॥ १ ॥

वैश्वानरः विश्वनरसंवन्धी सर्वप्राणिषु जाठरातमना वर्तमानोऽश्निः रिहमभिः स्व-कीयैः किरणः नः अस्मान् पुनातु शोधयतु । यद्वा 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' (ऋ १,९८,१) इति लिङ्गात् सूर्योऽपि वैश्वानर इत्युच्यते । सोऽपि स्वरिश्मभिः अस्मान् पुनात्वित्यर्थः। तथा वातः वायुः देहमध्ये संचरन् प्राणेन प्राणनव्यापारेण इवासोच्छ्वासादिरूपेण अस्मान् पुनातु । तथा इविरः गमनशीलः अन्तरिक्षे संचरन् स एव नमोभिः नभःप्रदेशै रन्तरिक्षप्रदेशैः अस्मान् शोधयतु । इषिर इति । इष गतौ इत्यस्माद् औणादिकः किरच् प्रत्ययः (पाउ १,५१)। द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो द्योरच पृथिवी च। 'दिवो द्यावा', 'दिवसश्च पृथिन्याम् (पा ६,३,२९;३०) इति द्यावा आदेशः। 'वा च्छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्ण-दीर्घः। 'देनताद्वन्द्वे च' (पा ६,२,१४१) इति उभयपदप्रकृतिस्वरत्वम् । ' अपृथिवीरुद्रपूषम-न्थिषु' (पा ६,२,१४२) इति पर्युद्स्तत्वाद् 'नोत्तरपदेऽनुदात्तादौ"' (पा ६,२,१४२) इति निषेधा-भावः। कीदृश्यो द्यावापृथिव्यो। पयसा सारभूतेन रसेन पयस्वती पयस्वत्यो सारवत्यो। ऋतावरी ऋतम् इत्युदकस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा नामधेयम् तद्वत्यौ । 'छन्दसीवनिवौ' (पावा ५,२,१०९) इति मत्वर्थीयो वनिष् । 'वनो र च' (पा ४,१,७) इति ङीब्रेफौ। पूर्ववत् पूर्वसवर्णदीर्घः । यज्ञिये यज्ञाहे यज्ञनिष्पादनसमर्थे । 'यज्ञित्वम्यां घखनौ' (पा ५,१,७१) इति घप्रत्ययः । एवंगुणविशिष्टे द्यावापृथिव्यौ नः अस्मान् पुनीताम् शोधयताम् । पूज् पवने । त्रयादित्वात् श्लाप्रत्ययः। 'ई हल्यघोः' (धा ६,४,११३) इति ईत्वम्।

"बैश्वान् रीं 'सूनृतामा रंभध्वं' 'यस्या आश्चांस्त्वन्वो वितपृष्ठाः' । तया ''गृणन्तः सध्मादेषु' वयं स्याम् पत्तयो रयीणाम् ॥ २ ॥ वैश्वान् रीम् । सूनृताम् । आ । रमध्वम् । यस्याः । आशाः । तन्विः । वीतऽपृष्ठाः । तया । गृणन्तः । सुध्ऽमादेषु । व्यम् । स्याम् । प्तयः । र्याणाम् ॥ २ ॥

१. °मां मै ३,११,१० तेवा १,४,८,३. २. मयोभूं: मै. तेवा. ३. °पृथिवी  $A,B,B^h,D,K,K^m,R,S^m,P^2,J,V,C_S$ . ४. पंयोभिर् मै. तैवा. ५. मा पै १०,९,५ मै. तेवा. ६. °पृथिवी P,J,K; °पृथिवी P,J,K; °पृथिवी  $C_D$ . ७. वैश्वदेवीं पै १९,३०,६; वैश्वदेवी मा १९,४४ मे. तेवा १,४,८,२. ८. पुंनती देव्यागाद् मा. मै. तेवा. ९. शुद्धा भवन्तः शुच्यः पै.; यस्योमिमा (यस्या मै.) बृह्व्यस्तुन्वो मा. मै.; यस्ये बृह्वीस्तुनुवो तेवा. १०. पावकाः पै. ११. मदंन्तः मा. मै. तेवा.

वैश्वानरीम् वैश्वानराग्निसंविश्वनीं स्तृताम् प्रियसत्यात्मिकां वाचं स्तुति रूपाम् हे जनाः आ रमव्यम् उपक्रमध्यम् । वीतपृष्ठाः विस्तीणीपरिभागा आशाः दिशो यस्याः वैश्वानर्या वाचः तन्वः शरीरभूताः । तया वाचा गृणन्तः तं वैश्वानरम् अग्नि स्तुवन्तो वयम् । गृ शब्दे । प्वादित्वात् हस्यः । सधमादेषु । सह माद्यन्ति हृष्यन्ति एषु इति सधमादाः संप्रामाः । अधिकरणे घत्र् । 'सध मादस्य-योश्छन्दिस' (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः । तेषु सधमादेषु रथीणाम् धनानां पतयः स्याम वैश्वानरप्रसादात् स्वामिनो भवेम ।

'वैश्वान्रीं वर्च<u>ेस</u> आ' रमध्वं 'शुद्धाः भवन्तः शुर्चयः पावकाः' । इहेर्डया सधुमादं मर्दन्तो ज्योक् पश्चेम सूर्यमुच्चर्यन्तम् ॥ ३ ॥

वैश्वानरीम् । वर्चसे । आ । रमध्वम् । शुद्धाः । भर्वन्तः । शुर्चयः । पावकाः । इह । इडिया । सुधुऽमार्दम् । मर्दन्तः । ज्योक् । पुश्येम् । सूर्यम् । छुत्ऽचरन्तम् ॥ ३ ॥

वैश्वानरीम् वैश्वानराग्निसंविन्धिनीं स्तुतिरूपां वाचम् हे जनाः आ रमध्वम् । किमर्थम् । वर्षसे तेजसे । ब्रह्मवर्चसादितेजःप्राप्तय इत्यर्थः । ततो वैश्वानराग्नि-प्रसादाद् वयं छद्धा भवन्तः निष्कल्मषाः सन्तः शुचयः ब्रह्मवर्चसेन दीप्यमानाः कर्मार्हाः पावकाः अन्यस्यापि द्युद्धिहेतवः । इळ्या । अन्ननामैतत् । अन्नेन सधमादं मदन्तः परस्परसाहित्येन मदन्तः माद्यन्तः इह अस्मिन् भूळोके अवस्थाय उच्चरन्तम् उद्गच्छन्तं स्र्यं ज्योक् चिरकाळं पश्येम । दीर्घायुषो भवमेत्यर्थः । अत्र सधमादम् इति णमुळन्तः । तस्यैव धातोरनुप्रयोगश्च ।

यत् ते देवी निर्ऋतिराब्बन्ध दार्म ग्रीवास्वविमोक्यं यत्। तत् ते वि ष्याम्यायुंषे वचेंसे बलायादोमुदमन्नेमाद्धि प्रस्तः ।। १।।

यत् । ते । देवी । निः ऽर्ऋतिः । आऽबुबन्धं । दामं । प्रीवासुं । अविऽमोक्यम् । यत् । तत् । ते । ति । स्यामि । आरुषे । वर्चसे । बर्लाय । अदोमुदम् । अन्नम् । अद्भि । प्रऽसृतः ॥ १ ॥

देवी द्योतमाना निर्ऋतिः अनिष्टकारिणी देवता हे पुरुष ते तव यद् दाम सर्वेषु अङ्गेषु आववन्ध पापरूपं पाराम् आवद्धवती तथा श्रीवासु कण्ठगतासु धमनीषु अविमोक्यम् विमोक्तुं विस्नब्दुम् अशक्यं यद् दाम आवद्धम् ते तव

<sup>1.</sup> वैश्वानर्यं वर्चसा पै १९,३०,० [मूको.]. २. यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः पै. ३. वैतु. मंपाः द्रः ४. यं मा १२,६५ मै २,०,१२. ५. पाशं माः मै. काठः १६,१२. ६. °मोक्यंम् P; °विचृत्यम् माः पै १९,११,४; °विचृत्यंम् तै ४,२,५,३ मै. काठः ७. तं माः मैः; इदं तै. ८. °म्यार्युषो माः तैः मैं काठः ९. न (नुं मैं काठः) मध्याद (°ध्यंऽ मैः) थैतं (थां जीवः तै. मै. धा विषितः काठः क २५,३ः) पितुमंद्धि माः तै. मैं काठः; °लायानमीवं पितुमद्धि पै. १०. प्रमुक्तः तै. मैं काठः

अथर्ववेदभाष्ये

सर्वस्मात् शरीरात् तत् तादृशं दाम पापरूपं निर्ऋतिपाशं वि ष्यामि विमुञ्चामि। पो अन्तकर्मणि । अत्र उपसर्गवशाद् विमोचनमर्थः । 'म्यातहपस्छो विमोचने' (नि १,१०) इति हि यास्कः । 'ओतः श्यिन' (पा ७,३,०१) इति ओकारलोपः। किमर्थम् । आयुषे चिरकालजीवनाय वर्चसे तेजसे वलाय च। एवं निर्ऋतिपाशाद् विमुक्तः प्रसृतः अस्माभिरनुज्ञातः सन् अदः विष्रकृष्टकालव्यापि मदम् मद्करं अन्तम् अद्धि भुङ्क्ष्व। अद् भक्षणे। 'हुझल्म्यो हार्धः' (पा ६,४,१०१)।

'नमें डस्तु ते' निर्ऋते 'तिग्मतेजोडयसमयान्'' 'वि चृता' बन्धपाशान्'।
यमो मह्यं पुनिरत् त्वां दंदाति' तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे'॥२॥
नमः। अस्तु । ते । निः∫ऋते । तिग्मऽतेजः। अयस्मयोन् । वि । चृत । बन्धऽपाशान् ।
यमः। मह्यम्। पुनः। इत्। त्वाम्। दुदाति । तस्मै । यमाये । नमः। अस्तु । मृत्यवे॥ २॥

हे तिग्मतेजः तीक्ष्णदीते निर्ऋते अनिष्टकारिणि देवते ते तुभ्यं नमोऽस्तु अस्माभिः कृतो नमस्कारो भवतु । तेन श्रीता त्वम् अयस्मयान् अयोमयान् अति- दृढान् वन्धपाशान् वन्धनरज्जुविशोषान् वि चृत विमुञ्च । चृती हिंसाग्रन्थनयोः । तुदादित्वात् शः । हे साधक पुरुष त्वां निर्ऋतिपाशिवमोके सति मद्यं यमः पुनः इत् एव ददाति । निर्ऋतिपाशेन पूर्वं मृतप्रायोऽभूः इदानीं तिद्वमोकेन लब्धजीवनत्वाद् यम एव त्वां पुनर्दत्तवान् इत्यर्थः । तस्मै यमाय मृत्यवे प्राणापहारिणे नमोऽस्तु ।

अयुस्मये द्रुपदे बेधिष "इहाभिहितो" मृत्युभियें सहस्रम् । यमेन त्वं पिताभीः ' 'संविदान उत्तमं ' नाक्रमधिं ' रोहयेमम् ' ।। ३ ।। अयुस्मये । द्रुऽपदे । बेधिषे । इह । अभिऽहितः । मृत्युऽभिः । ये । सहस्रम् । यमेने । त्वम् । पितुऽभिः । सम्ऽविदानः । उत्ऽतुमम् । नाकम् । अधि । रोह्य । इमम् ॥ ३ ॥

अयसमये अयोविकारे श्रङ्खलादी हुपदे दारुनिर्मिते पादवन्धने हे निर्ऋते त्वं यदा विधिषे पुरुषं यदा विभासि तदा इह अस्मिन् लोके स पुरुषः मृत्युभिः मृत्युपारोः अभिहितः बद्धो भवति । अभिपूर्वी दधातिर्वन्धने वर्तते । मृत्यवी

१. वैतु. मंपा. द्र. २. नमः सु ते मा १२,६३ तै ४,२,५,३ मै २,७,१२ काठ १६,१२. ३. विश्वरूपेऽयुस्मयं तै ४,२,५,२ विश्ववारे अय° पै १९,११,५. † °स्मयं मा. मै. ४. वि वृता A,5m,p²; वि श्रता काठ.; प्रमुमुग्धि पै. ५. बुन्धमेतम् मा. तै. मै.; पाशान् पै. ६. ददातु तस्मै देवाय हविषा विधेम पै १९,११,२ ७. इदिभि पै. ८. युम्या मा. तै. मै. ९. संविद्यानोत्तमे मा. मै. पे १९,११,५ [मूको.]; °दान उत्तमे पै.; °दानोत्तु तै. १०. नाके अधि मा. मे. पे. ११. रो इयेनम् मा. मे. पे.

विशेष्यन्ते — ये प्रिसिद्धाः ज्वरादिरोगाः रक्षःपिशाचादयश्च सहस्रम् सहस्र-संख्याका मरणहेतुभूताः सन्ति । तैर्मृत्युभिरिति संवन्धः । हे निर्ऋते त्वं यमेन त्वद्धिष्ठात्रा पितृभिः पितृदेवताभिश्च संविदाना पेकमत्यं गता उत्तमम् उत्कृष्टतमं नाकम् दुःखसंस्पर्शशून्यं सुखम् इमं पुरुषम् अधि रोहय प्रापय । संविदान इति । संपूर्वाद् विदेः 'समो गमादिशु विदिप्रिच्छि" (पावा १,३,२९) इति आत्मनेपदम्।

संसमिद् युवसे दृष्ननग्ने विश्वनियुर्य आ। इडस्पुदे सिमिध्यसे स नो वसून्या भेर ॥ ४॥

सम्ऽसंम् । इत् । युवसे । वृष्न् । अग्ने । विश्वानि । अर्थः । आ । हुदः । पदे । सम् । हुध्यसे । सः । नः । वस्नि । आ । भर् ॥ ४॥

हे वृषन् कामानां वर्षितः अग्ने अर्थः स्वामी त्वम् आ समन्ताद् विश्वानि सर्वाणि धनानि संसम् इद् युवसे संयुवस एव सर्वथा सम्यक् प्रापयसि। 'प्रसमुपोदः पादपूरणे' (पा ८,१,६) इति समो द्विर्घचनम् । यु मिश्रणे इति घातुः। 'अर्थः स्वामिवैद्ययोः' (पा ३,१,१०३) इति निपातितः अर्यशब्दः। 'अर्थस्य स्वाम्याख्या चेत' (फि १,१७) इति अन्तोदात्तत्वम् । स त्वम् इडस्पदे इलाया भूम्याः पदं स्थानं उत्तरवेदिलक्षणम् 'एतद् वा इलायास्पदं यद् उत्तरवेदीनाभिः' (एत्रा १,२८) इति ऐतरेयकम् । तत्र समिव्यसे संदीष्यसे। 'आतो धातोः' (पा ६,४,१४०) इत्यत्र आत इति योगविभागाद् इडाशब्दस्य आल्लोपः। 'इडाया वा' (पा ८,३,५४) इति विसर्जनीयस्य सत्वम् । स तादशस्त्वम् नः अस्मभ्यं वस्नि धनानि आ भर आहर प्रयच्छ।

#### इति सप्तमेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'सं जानीध्वम्' इति तृचेन सांमनस्यकर्मणि उद्कुम्मं सुराकुम्भं वा संपात्य अभिमन्त्रय सूत्रोक्तप्रकारेण ग्राममध्ये निनयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि त्रिवर्षदेशीयाया वत्सतर्या मांसविशेषम् अनेन तचेन संपात्य अभिमन्त्र्य आश्येत्।

तथा भक्तम् अनेन संपात्य अभिमन्त्र्य प्राशयेत्। तथा सुरां प्रपोदकं वा अनेन संपात्य आभिमन्त्र्य पाययेत्।

सूत्रितं हि — 'सहृदयम्' (अ ३,३०), 'तदू षु' (अ ५,१,५), 'सं जानी-ध्वम्' 'एह यातु' (अ ६,७३), 'सं वः पृच्यन्ताम्' (अ ६,७४) इति प्रक्रम्य

<sup>9. °</sup>द्धा अध्यात्मादिषु जव° S'. २. च नास्ति S'. ३. वैद्धः मंपाः इ. ४. हळस्पुदे ऋ १०,१९१,१ः ५. अर्थः S'.

'उदकुलिजं संपातवन्तं म्रामं परिहत्य मन्ये निनयति । एवं सुराकुलिजम् त्रिहायण्या वत्सतर्याः श्रुत्तयानि पिशितानि आशयति' (कौसू १२,५-८) इत्यादि ।

'अव मन्युः' इति तृचेन संग्रामजयकर्माणि कुर्यात् । तानि च आज्यहोमः सक्तुहोमः धनुरिष्मेऽग्नो धनुःसमिद्धानम् रारेध्मेऽग्नो रारसमिद्धानम् संपानिताभिमन्त्रितधनुःप्रदानं च प्रत्येतव्यानि । एतेषु कर्मसु अनुष्ठितेषु संग्रामे हृष्टमात्रेण रात्रवः पलायन्ते । तद् उक्तं संहिताविधो — 'अदारसत्' ( अ १,२०), 'स्विस्तिदाः' ( अ १,२०), 'अव मन्युः' ( अ ६,६५ ) इति प्रक्रम्य 'आज्यसक्तून् जुहोति' ( कौसू १४,७;८ ) इत्यादि ।

तथा अस्य तृचस्य अपराजितगणे पाठाद् <sup>अ</sup> अभयैरपराजितैर्गणकर्मभिर्विश्वकर्मभिरायुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्' (कौसू १३९,७) इत्यादिषु गणप्रयुक्तो विनियोग उन्नेयः।

'सं जोनीध्वं सं पृंच्यध्वं' सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते' ॥ १॥

सम् । जानीध्वम् । सम् । पृच्यध्वम् । सम् । वः । मनांसि । जानताम् । देवाः । भागम् । यथौ । प्रेवै । सम्ऽजानानाः । उपुऽआसेते ॥ १ ॥

हे सांमनस्यकामा जनाः यूयं सं जानीव्यम् समानज्ञानयुक्ता भवत । ज्ञानस्य सर्वव्यवहारम् छत्वात् तिद्वगानाभावः प्रथमं प्रार्थ्यते । ज्ञा अववोधने । 'संप्रतिभ्या-मनाध्याने' (पा १,३,४६) इति आत्मनेपदम् । 'ज्ञाजनोजी' (पा ७,३,७९) इति जा आदेशः। एवं समानज्ञानाः सन्तस्ततः सं पृच्यध्यम् संपृक्ताः संसृष्टकार्या भवत । पृची संपर्के । समानज्ञानत्विसद्धये तत्करणस्यापि एकविषयतां प्रार्थयते । वः युष्माकं मनांसि ज्ञानोत्पित्तिनिमित्तानि अन्तःकरणानि सं जानताम् समानम् एकविधम् अर्थं जानन्तु । परस्परविरुद्धज्ञानजनकानि मा भूविन्तित्यर्थः । उक्तमर्थं दृष्टान्तेन दृढयति — देवा भागम् इति । यथा खलु पुरा देवाः इन्द्रादयः संजानानाः समानकार्यज्ञानाः सन्तः पूर्वे असुरेभ्यः पूर्वभाविनः भागम् यजमानः परिकर्षिपतं ह्विभागम् उपासते प्राप्तु विन्ति । अतो यूयमपि तद्वत् परस्परविद्वेषपिरहारेण संजानाना इष्टफलं भजतेति भावः। तच्च देवानां सांमनस्यं तैत्तिरीयके 'देवासुराः संयत्ता आसन् । ते देवा मिथो विप्रया आसन् (तै ६,२,२,१) इत्यादिप्रतिपादिताख्यायिकया अवगन्तव्यम् ।

१. °तर्योः S'. २. शुक्तानि BI. ३. वैतु. शंपा. °राजितैराज्यं. ४. सं गच्छध्वं सं वदध्वं ऋ १०,१९१,२ तैब्रा २,४,४,४; सं गच्छध्वं सं जानीध्वं मै २,२,६. ५. युपा-सर्त तैब्रा २,४,४,५. ६. जानतु S'.

समानो मन्त्रः सिनितिः समानी सेमानं वृतं सह 'चित्तमेपाम्'। समानेनं वो हिवपं जहोमि समानं चेतें अभिसंविशध्वम् ॥ २ ॥

समानः । मन्त्रेः । सम्ऽइतिः । समानी । समानम् । व्रतम् । सह । चित्तम् । एषाम् । समानेने । वः । ह्विषां । जुहोमि । समानम् । चेतः । अभिऽसंविशध्वम् ॥ २ ॥

मन्त्रः गुप्तभाषणं कार्याकार्यपर्यालोचनात्मकम् तदिप समानः एकरूपो भवतु । मित्र गुप्तभाषणे । अस्माद् भावे घज् । 'विनत्यादिर्नित्यम्' (पा ६,१,१९७) इति आदि-रुदात्तः । तथा समितिः संगतिः कार्येषु प्रवृत्तिः । सापि समानी एकरूपा भवतु । 'केवलमा-मकभागध्ययापापरसमानार्यं' (पा ४,१,३०) इति ङीप् । उदात्तिनवृत्तिस्वरेण ङीप उदात्त्त्वम् । तथा व्रतम् । कर्मनामैतत् । कर्मापि समानम् एकरूपं भवतु । चित्तम् अन्तः-करणम् तदिप एवां सह एकविधं भवतु । उक्तस्य फलस्य सिद्धये समानेन साधारणेन ऐक्यजनकेन वः युष्माकं संविन्धना हिष्या आज्यादिना जहोमि । आज्यम् अग्नौ मन्त्रेण प्रिक्षपामीत्यर्थः । 'तृतीया च होश्छन्दिसं' (पा २,३,३) इति कर्मणि तृतीया । यस्माद् एवं तस्मात् समानम् एकरूपं चेतः चित्तम् अभिसंविशध्वम् आभिमुख्येन संप्राप्नृत ।

'समानी व आक्रंतिः' समाना हृदंयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंति ॥ ३ ॥

समानी । वः । आऽक्रीतः । समाना । हृद्यानि । वः । समानम् । अस्तु । वः । मनेः । यथा । वः । सुऽसिह । असीति ॥ ३ ॥

हे सांमनस्यकामाः वः युष्माकम् आकृतिः संकर्णः समानी एकरूपा भवतु । तथा वः युष्मदीयानि हृदयानि संकर्णजनकानि हृत्पुण्डरीकमध्यवर्तीनि अन्तःकरणानि समाना समानानि एकरूपाणि भवन्तु । 'शेख्वन्दिस बहुलम् (पा ६,१,७०) इति शेल्लांपः । तथा वः युष्माकं मनः एतत्संज्ञकं सुखाद्यापरोक्ष्यजनकम् इन्द्रियं समानम् एकरूपम् अस्तु। यथायेन प्रकारेण वः युष्माकं सर्वं कार्यं सु अस्तु अस्ति भवति तथा सांमनस्यं करोमीत्यर्थः । 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७३) इति अस्तेः परस्य शपो लुगभावः ।

१. मर्नः ऋ १०,१९१,३ तैब्रा २,४,४,५ पै १,५३,५; चित्तं पै १९,७,३. २. वा मनांसि पै. ३. समानम् पै १९,७,४; संज्ञानेन तैब्रा. ४. एषां पै. ५. यज्ञामः तैब्रा. ६. मन्त्रम् ऋ. पै १,५३,५; केतो तैब्रा.; क्रंतुम् मै २,२,६. ७. अभिमंन्त्रये वः ऋ. पै १,५३,७; अभि संरंभध्यम् तैब्रा.; अभिमन्त्रयध्यम् मै. ८. समानां वा (व काठ.) आकृंतानि मै. काठ १०,१२ ९. सुख्याद्यापरो ८. १०. वैतु. मंपा. द्र.

अवं मृत्युरवायतावं बाहू मेनोयुजां । परांशर त्वं तेषां परां<u>श्चं</u> 'शुष्मंमर्द्याधां' नो रियमा कृषि ॥ १॥

अवं । मृन्युः । अवं । आऽयंता । अवं । बाहू इतिं । मृनुःऽयुजी । परोऽशर । त्वम् । तेषीम् । परोञ्चम् । शुष्मम् । अर्द्य । अधं । नुः । रियम । आ । कृधि ॥ १ ॥

शत्रसंवन्धी मन्युः क्रोधः । 'अव मन्युं तनोमि ते' (अ६,४२,२) इति अन्यत्राम्नानत् तत इति संवध्यते । अवततः शत्रुपातितस्तिरस्कृतो विनष्टो भवतु ।
तथा आयता आयतानि आयम्यमानानि धनुःप्रभृतीनि आयुधानि अवततानि स्वस्वकार्यासमर्थानि भवन्तु । आङ्पूर्वाद् यमेः कर्मणि निष्ठा । 'अनुदान्तोपदेश'' (पा६,४,३०) इति अनुनासिकलोपः । 'शेर्कृन्दिस बहुलम्' (पा६,१,००) इति शेलीपः।
तथा बाहू शत्रुसंवन्धिनो मनोयुजा मनोयुजो मनःसहितौ अव अवाचीनौ आयुधोद्यमनाशकौ । भवताम् इत्यर्थः । हे पराशर परागत्य शृणाति हिनस्ति शत्रून् इति पराशर
इन्द्रः । 'इन्द्रो वोद्य पराशरीत्' (अ६,६६,२) इत्यत्र समाम्नानात् । \*[''इन्द्रोऽपि पराशर
उच्यते । पराशातियता यात्नाम् 'इन्द्रो यात्नामभवत् ] परा शरः' (ऋ७,१०४,२९) इत्यपि
निगमो भवति'' (नि६,३०) इति यास्कवचनाच्च । शृ हिंसायाम् । अस्मात् पचाद्यच् ।
हे ताद्दश इन्द्र । त्वं तेषां शत्रूणां ग्रुष्मम् । बलनामैतत् । शोषकं वलं पराश्चम् पराङ्मुखम्
अस्मदनिममुखं यथा भवति तथा अर्दय वाधस्व । अर्द हिंसायाम् । अथर् अनन्तरं
रियम् धनं शत्रूणां स्वभूतं नः अस्माकम् आ कृधि आभिमुख्येन कुरु । प्रयच्छेत्यर्थः ।
करोतेरुत्तरस्य विकरणस्य 'बहुलं छन्दिस' (पा२,४,७३) इति लुक् । 'श्रृशृणुपृकृवृभ्यः' '
(पा६,४,९०२) इति हेर्षिरादेशः।

निहें स्ते भ्यो नैह स्तं यं देवाः शरुमस्येथ । वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेनं हविषाऽहम् ॥ २॥

निः डहस्तेम्यः । नैः डहस्तम् । यम् । देवाः । शर्रम् । अस्येथ । वृश्वामि । शत्रूणाम् । बाहून् । अनेन । ह्विषा । अहम् ॥ २ ॥

हे देवाः निर्हस्तेभ्यः निर्गता हस्ता येभ्यस्ते निर्हस्ताः । निर्गतहस्तसामध्यी इत्यर्थः। तादथ्ये चतुर्थी । असुराणां निर्हस्तत्वप्राप्तय इत्यर्थः। नैर्हस्तम् निर्हस्तत्वप्रापकं यं शरुम् हिंसकं वाणाद्यायुधम् अस्यथ क्षिपथ । शृ हिंसायाम् । 'शृस्वस्निहि' (पाउ १,१०) इत्यादिना उप्रत्ययः। अनेन शरादिरूपेण हिविषा ह्रयमानेन देवसंवान्धिनैव आयुधेन शत्रूणां वाहून आयुध्यप्रहणार्थान् अहं वृश्चामि छिनिद्या । ओत्रश्चू छेदने । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम्।

भर्दयार्वाञ्चं पै १९,११,९.
 अवतः S'.
 अवमतानि S'.
 भेवतु. मंपा. द्र.

### इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जर्यन्तु सत्वानो मर्म स्थिरेणेन्द्रण मेदिना ॥ ३ ॥

इन्द्रेः । चकार् । प्रथमम् । नैःऽहुस्तम् र । अस्तरेभ्यः । जयन्तु । सत्वीनः । मर्म । स्थिरेणं । इन्द्रेण । मेदिना ॥ ३ ॥

इन्द्रः देवानाम् अधिपतिः प्रथमम् पूर्वम् असुरेभ्यः रात्रुभ्यो नैर्हस्तम् निर्हस्तत्वं हस्त-सामर्थ्यवैकल्यं चकार कृतवान् । तादृशेन इन्द्रेण स्थिरेण युद्धकर्मणि दृढेन मेदिना स्नि-ग्धेन सहायभूतेन मम मदीयाः सत्वानः साद्यन्ति विशरणं प्रापयन्तीति अयोद्धृ-जनाः सत्वानः । सद्रेरन्तर्भावितण्यर्थात् कनिप् । जयन्तु शत्रून् पराजितान् कुर्वन्तु । मेदिनेति । जिमिदा स्नेहने 'शिमत्यष्टाभ्यः" (पा ३,२,१४१) इति घिनुण्प्रत्ययः अस्माद्िष द्रष्टव्यः । यद्वा 'निद्यिदिपचादिभ्यः" (पा ३,१,१३४) इति प्रह्यादेराकृति-गणत्वात् णिनिः ।

#### इति सप्तमे ऽ नुवाके द्वितीयं स्कम्।

'निर्हस्तः' इति तृचस्य 'अव मन्युः' (अ ६,६५) इति तृचवत् संग्रामजय-कर्मणि विनियोगो द्रष्टव्यः । सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम् ।

'परि वर्त्मानि' इति तृचस्य 'निर्हस्तः' इति तृचवत् संग्रामजयकर्मणि विनियोगो द्रष्टव्यः।

तथा अनेन तृचेन परसेनाया विद्वेषणत्रासनकामो राजा सेनां त्रिः परिगच्छेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तृचेन संपातिताभिमन्त्रितसोममणि चर्मवेष्टितं कृत्वा राज्ञे बंधीयात् । सूत्रितं हि — "'परि वर्त्मानि' (अ६,६७), 'इन्द्रो जयाति' (अ६,९८) इति राजा त्रिः सेनां परियाति । उक्तः पूर्वस्य सोमांग्रः (कौसू १६,४;५) इति ।

अनयोस्तृचयोः अपराजितगणे पाठाद् '<sup>४</sup>अभयैरपराजितैर्गणकर्मभिर्विश्वकर्मभिरायुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं उहुयात्' (कौस् १३९,७) इत्यादिषु गणप्रयुक्तो विनियोगोऽनुसंधेयः।

निर्हेस्तः शत्रुरिभदासन्नस्तु ये सेनािभुर्युर्धमायन्त्यसमान् । समर्पियेन्द्र महता विधेनु द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥ १॥

<sup>9.</sup> प्रथमो पै १९,११,९. २. नैः ऽहंस्तम् P. ३. योद्धः इत्यादि क्वनिप् इत्यन्तम् उत्तरस्कावतरणिकायाम्, नेह S'. ४. वैतु. शंपा. "जितैराज्यं. ५. समंप् B. ६. वि-विधः A.

निःऽहंस्तः । शत्रुः । अभिऽदासंन् । अस्तु । ये । सेनोभिः । युर्धम् । आऽयन्ति । अस्मान् । सम्। अर्पय । इन्द्र । महुता । वधेने । द्रार्तु । एषाम् । अघुऽहारः । विऽविद्धः ॥ १ ॥

अभिदासन् उपन्नपयन् अस्माकं पीडां कुर्वन् शत्रुः निर्हस्तोऽस्तु निर्गतहस्त-सामर्थ्यो भवतु । रात्रुरिति जातावेकवचनम् । ये रात्रवः सेनाभिः स्वकीयाभिः युधम् योद्धम् अस्मान् आयन्ति अभिगच्छन्ति । हे इन्द्र तान् रात्रून् महता प्रौढेन वधेन हननसाधनेन आयुधेन वज्रेण समर्पय संयोजय । एषां रात्रूणां मध्ये यः शूरो भटः अघहारः अघस्य मरणलक्षणस्य दुःखस्य प्रापियता असौ विविद्धः विशेषेण ताडितः सन् द्रातु कुत्सितां गतिं प्राप्तोतु । द्रा कुत्सितायां गतौ । अघहार इति । अघराब्दोपपदात् हरतेण्यन्तात् 'कर्मण्यण्' (पा ३,२,१) इति अण्प्रत्ययः। विविद्ध इति । व्यध ताडने । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम् ।

आतुन्वाना 'आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धार्वथ । निर्हेस्ताः 'शत्रवः स्थुनेन्द्रों' वोऽद्य परांशरीत्' ॥ २ ॥

आऽतुन्वानाः । आऽयच्छन्तः । अस्येन्तः । ये । च । धार्वथ । निःऽहस्ताः । शुत्रुवः । स्थन् । इन्द्रेः । वः । अद्य । पर्रा । अशुर्रात् ॥ २ ॥

आतन्वानाः धनूंषि आततज्यानि कुर्वाणाः आयच्छन्तः शरसंधानेन धनूंषि आकर्षन्तः अस्यन्तः शरान् क्षिपन्तः धनुःसकाशाद् नुदन्तो हे शत्रवः ये च यूयं धावथ अस्मदिभमुखं शीघ्रं गच्छथ । 'पाघ्रा' (पा ७,३,७८) इत्यादिना 'सर्तेर्वेगितायां गतौ' (कावा ७,३,७८) इति धावादेशः । ते यूयं शत्रवः निर्हस्ताः निर्वीर्यहस्ताः स्तन भवत । अस्तेर्छोटि 'तप्तनप्तनथनाश्च' (पा ७,१,४५) इति तस्य तनादेशः । अय इदानीं वः युष्मान् इन्द्रः पराशरीत् पराहतान् अकार्षीत् । शृ हिंसायाम् । छुङि रूपम् ।

निहें स्ताः 'सन्तु शत्र्वोऽङ्गेषां म्लापयामसि । अथैषामिन्द्र वेदांसि शत्र्वो वि भेजामहै ॥ ३॥

निःऽहिस्ताः । सुन्तु । शत्रेवः १० । अङ्गी । एषाम् । म्लापयामसि । अर्थ । एषाम् । इन्द्र । वेदीसि । शतुऽशः । वि । भुजामहै ॥ ३ ॥

एषांम् P.
 अांय° K<sup>m</sup>.
 ३० °त्रव स्थ् ° Bh,D,Sm,Cs.
 ४० °त्रारीन्
 ४० स्थर्न P.
 ६० तु. S', वैतु. शंपा. ये.
 ७० वितु. मंपा. द०
 ४० सन्तु A,B,D,K,Km,R,Sm,J,VCs.
 ९० यूथशो प १९,११,१३०
 १० शत्र्वः > श्रुवः Cp.

अस्मदीयाः शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु भवन्तु । एषां शत्रूणाम् अङ्गा अङ्गानि हस्तपादाद्यवयवान् म्लापयामसि म्लापयामः श्लीणहर्षान् कुर्मः । ग्लै म्लै हर्षक्षये । णौ आत्वे 'अर्तिही' (पा ७,३,३६) इत्यादिना पुगागमः । 'इदन्तो मसि (पा ७,१,४६) । अथ अनन्तरम् हे इन्द्र त्वत्प्रसादाद् एषां शत्रूणां वेदांसि । धननामैतत् । धनानि शतशः बहुधा वि भजामहै विभज्य प्राप्नुयाम ।

पि वर्त्मीनि सर्वतु इन्द्रीः पृषा चे सस्रतुः । मुद्यन्त्वद्याऽमूः सेनां अमित्रांणां परस्तुराम् ॥ १ ॥

परि । वर्त्मीनि । सुर्वतः । इन्द्रेः । पूषा । च । सुस्रुतुः । मुद्येन्तु । अद्य । अम्ः । सेनोः । अमित्रोणाम् । पुरःऽतुराम् ॥ १ ॥

इन्द्रः पूषा च इमो देवो सर्वतः सर्वासु दिश्च वर्तानि संचरणमार्गान् परि सम्रतः परितो निरुध्य गच्छताम्। सृ गतो । अस्मात् छान्दसो लिट् । 'असंयोग्याल्लिट् कित्' (पा १,२,५) इति किद्धद्भावाद् गुणाभावे यण् । अद्य इदानीम् अमृः दूरे दृश्यमाना अमित्राणाम् शत्रृणां सेनाः रथतुरगपदातयः परस्तराम् अतिशयेन मुझन्तु । व्यामृद्धचित्ताः कार्याकार्यज्ञानशून्या भवन्तु । परःशब्दाद् अतिशयार्थन्वाचिनः पुनः प्रकर्षविवश्चायां तरिप 'किमेन्तिङ्व्ययघात्" (पा ५,४,११) इति आसु-प्रत्ययः।

मूढा अमित्राश्चरताशीर्षाण इवाह्यः । 'तेषां वो अग्निमृढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥

मूढाः । अमित्राः । चरत् । अर्शार्षाणिः ऽइव । अर्हयः । तेषाम् । वः । अग्नि ऽमूढानाम् । इन्द्रेः । हुन्तु । वरम् ऽवरम् ॥ २ ॥

हे "अमित्राः रात्रवः मूडाः जयोपायज्ञानशून्याः चरत युद्धभूमौ संचरत । तत्र दृष्टान्तः — अशीर्षाण इवाहयः । अशिरस्काश्चिन्नशिरसः सर्पाः केवलं चेष्टन्त एव न तु किंचित् कार्यं कर्तुं शक्तुवन्ति तथा भवतेत्यर्थः । तेषां तादशानाम् अग्निमूडानाम् अस्मदाहुतितृक्षेन अग्निना व्यामोहं प्रापितानां वः युष्माकं मध्ये वरंवरम् श्रेष्ठंश्रेष्ठं नायकम् इन्द्रो देवो हन्तु मारयतु ।

१. एषाम् खि ५,२,२ पै १९,६,१३. २. तु पै. ३. चक्रुतुः खि. ४. मुग्धा पै १९,६,१४; अन्धौ को २,१२२१ खि ३,२१,२. ५. अमित्राश्च सातर् अमित्रा भवताशी को. खि. ६. अधिषामित्रहृद्धानामि पै.; भिर्नुन्नानौिम को.; भिर्नुप्धानामि खि.; भिर्मूढान्नामि खि.; भिर्मूढान्नामि खि.,२,२. ७. वैतु. मंपा. द्र.

# ऐषु नह्य वृषाजिनं हिर्णस्या 'भियं कृषि'। 'पर्राङ्मित्र एषंत्वर्वाची' 'गौरुपेषतु'। ३।।

आ । एषु । नृह्य । वृषां । अजिनेम् । हृरिणस्यं । भियंम् । कृधि । पर्रोङ् । अभित्रेः । एषेतु । अर्वाचीं । गौः । उपं । एषतु ॥ ३ ॥

हे इन्द्र वृषा कामानां वर्षिता त्वं हरिणस्य कृष्णमृगस्य अजिनम् त्वचं सोममिणवेष्टनम् एषु अस्मदीयेषु भटेषु आनश्च आवद्धं कुरु । ततः रात्रूणां भियम् भीतिं कृषि कुरु उत्पाद्य । अमित्रः रात्रुः पराङ् युद्धपराङ्मुखः सन् एषतु गच्छतु । पलायताम् इत्यर्थः । इष गतौ । ततः रात्रुसंवन्धिनी गौः अर्वाची अस्मदिममुखा उपेषतु उपगच्छतु । रात्रुसंवन्धिगवादिधनम् अस्मान् प्राप्नोत्वित्यर्थः ।

#### इति सप्तमेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

'आयमगन्त्सिविता क्षुरेण' (अ ६,६८) इति तृचेन गोदानचूडाकरणयोः क्षोरार्थोद्कुम्माभिमन्त्रणं कुर्यात् । अत्र 'अदितिः इमश्रु' (२) इति ऋचा क्षोरार्थम् अभिमन्त्रितो-दकेन माणवकस्य शिरः क्लेद्येत् । 'येनावपत' (३) इत्यृचा वपनं कुर्यात् । तद् उक्तं संहिताविधौ — 'गोदानम्' .प्रक्रम्य "'आयमगन्त्सविता क्षुरेण (१)' इत्युदपात्रम् अनुमन्त्रयते । 'अदितिः इमश्रु (२)' इत्युन्दिति'' (कौस् ५३,१;१५;१८) इत्यादि ।

तथा उपनयनकर्मणि अस्यैव तचस्य श्लीरार्थोदकाभिमन्त्रणे विनियोगः। तत्रैव कर्मणि 'आयमगन्' इति पादेन श्चुरं मार्जयेत् । 'उष्णेन वायो' इति पादेन उदकम् अनुमन्त्रयते। 'आदित्या रुद्राः' इति पादेन माणवकस्य शिरःक्रेदनं कुर्यात्। 'सोमस्य राज्ञः' इति पादेन 'येनावयत' इत्युचा च वपनं कुर्यात् । सूत्रितं हि — ''उपनयनम्। 'आयमगन्' इति मन्त्रोक्तम्। 'यत् श्चरेण' (अ८,२,१७) इत्युक्तम्" (कौस् ५५,१-३) इत्यादि।

'गिरावरगराटेषु' इति तृचेन मेधाजननकामः सुप्तोत्थितः मुखं प्रक्षालयेत्। "'प्रातरग्निम्' ( अ ३,१६ ), 'गिरावरगराटेषु' ( अ ६,६९ ), 'दिवस्पृथिव्याः' ( अ ९,१ ) इति संहाय मुखं विमार्ष्टि" (कौस् १०,२४ ) इति सूत्रात्।

तथा कुमारीवर्चस्यकर्मणि दिध मधु एकत्र कृत्वा अनेन तचेन संपात्य अभिमन्त्र्य कुमारीं प्रारायेत्।

तथा क्षत्रियवर्चस्यकर्मणि द्धिमधुमिश्रमोदनमनेन तृचेन संपात्य अभिमन्त्र्य क्षत्रियं प्रारायेत्।

१. विषादनं खि ५,२,३. २. °णस्य खि. पै १९,६,१५. ३. ध्रियं यथा खि. ४. °मि ्राँ ऐष° खि. ५. °पेजतु खि. ६. उपैषतु S'.

तथा वैश्यशूद्रादिवर्चस्यकर्मणि अनेन तृचेन ओदनं संपात्य अभिमन्त्र्य वर्चस्कामं वैश्यादिं प्राशयेत् ।

सूत्रितं हि — '' 'प्रातरग्निम्', 'गिरावरगराटेषु', 'दिवस्पृथिव्याः' इति दिध मध्वाशयति । कीलालमिश्रं क्षत्रियं कीलालमितरान्'' (कौसू **१२**,१५;१६) **इति ।** 

तथा क्षत्रियादिवर्चस्यकर्मणि स्नातकसिंहव्याघ्रवस्तवृष्णिवृषभराज्ञां सूत्रोक्तानां सप्तानामन्यतमस्य मर्म स्थालीपाके प्रक्षिप्य अनेन तचेन संपात्य अभिमन्त्र्य बधीयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन जलं संपात्य अभिमन्त्र्य आष्ठावयेत् अवसिञ्चेद् वा।

तद् उक्तं संहिताविधो — "'प्रातरग्निम्', 'गिरावरगराटेषु', 'दिवस्पृथिव्याः' इति सप्त मर्माणि स्थालीपाके प्रक्तान्यश्नाति । अकुशलं यो ब्राह्मणो लोहितमश्नीयाद् इति गार्ग्यः । उक्तो लोममणिः । सर्वेराष्ट्रावयति । अवसिञ्चित" (कौसू १३,६-१०) इति ।

तथा उत्सर्जनाख्ये कर्मणि अनेन तचेन आज्यं हुत्वा रसेषु संपातान् आनयेत् । सूत्रितं हि — 'यशसं मेन्द्रः' (अ६,५८), 'गिरावरगराटेषु', 'यथा सोमः प्रातःसवने' (अ९,१,११) (कौस् १३९,१५) इत्यादि ।

तथा अग्निचयने स्वयमातृण्णामासिच्यमानां ब्रह्मा अनेन अनुमन्त्रयेत। ''पुनन्तु मा' (अ ६,१९) 'गिरावरगराटेषु', 'यद् गिरिषु', (अ ९,१,१८) इति शतातृण्णामा- सिच्यमानाम्' (वैताश्रौ ३०,१३) इति वैतानं सूत्रम्।

स्वर्गीदनब्रह्मीदनयोस्तन्त्रसंनिपाते तण्डुलानामवसेकप्रायदिचत्तार्थं 'मिय वर्चों अथो यशः' (अ ६,६९,३) इति ऋचं ब्रह्मा यजमानं वाचयेत् । सूत्रितं हि — '' 'स्वर्गब्रह्मीदने तन्त्रसंनिपाते व्रह्मीदनमितमुदकमासेचयेद् विभागम् । यावन्तस्तण्डुलाः स्युनीव-सिञ्चेन्न प्रतिषिञ्चेत् । यद्यवसिञ्चेत् 'मिय वर्चो अथो यशः' इति ब्रह्मा यजमानं वाचयित'' (कौस् ६८,४-७) इति ।

'आयमंगन्त्सविता' क्षुरेणोष्णेनं 'वाय उद्वकेनेहिं'।

आदित्या रुद्रा वस्तव उन्दन्तु सचैतसः ' सोमस्य राज्ञों वपत् प्रचैतसः ॥१॥ आ । अयम् । अगृन् । साविता । क्षुरेणं । उण्णेनं । 'वायो इति । उद्वेतनं । आ । इहि । आदित्याः । रुद्राः । वस्तवः । उन्दन्तु । सऽचैतसः । सोमस्य । रार्ज्ञः । वपत् । प्रऽचैतसः ॥

<sup>9. °</sup>दनौ तन्त्रम्। संनि° B1. २. °मगात्स° मंत्रा १,६,१,१ गोगृ २,९,१०. ३. वायबुद° पै १९,१७,१३; °केनैधि मंत्रा १,६,१,२ गोगृ २,९,११. ४. सुचेतसः पै. ५. वायो ° P.

अयं नभिस दृश्यमानः सिवता सर्वस्य प्रेरको देवः क्षुरेण वपनसाधनेन शस्त्रेण सह आगन् आगमत् आगतवान् । गमेर्छुङि 'मन्त्रे वसं' (पा २,४,८०) इति चलेर्छुक् । 'मो नो धातोः' (पा ८,२,६४) इति नत्वम् । हे वायो उन्दनार्थम् उष्णेन उदकेन सह त्वमिष एहि आगच्छ । आदित्याः द्वादशसंख्याकाः एकादश हृद्राः अष्टो वसवः इत्येते देवगणाः सचेतसः समानज्ञानाः सन्तः तेन उदकेन माणवकस्य शिर उन्दन्तु आर्द्री-कुर्वन्तु । उन्दी क्लेदने । हे परिचारकाः प्रचेतसः प्रकृष्ट्ञानाः सन्तः । यद्वा प्रचेतसः वरुणस्य सोमस्य राज्ञश्च संविन्धना क्षुरेण वपत क्लिन्नान् केशान् वपनेन वर्जयत ।

'अदिति: 'इमश्रुं 'वपत्वापं उन्दन्तु वर्चसा'।
'चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे'॥ २॥
अदितिः। 'इमश्रुं। वपतु । आपः। उन्दन्तु । वर्चसा।
चिकित्सतु । प्रजाऽपतिः। दीर्घायुऽत्वायं । चक्षसे॥ २॥

अदितिः अदीना देवमाता । सा अस्य पुरुषस्य इमश्रु वपतु । मुखस्य परितो वर्तमानानि रोमाणि दमश्रूणि । तानि वपतु वर्जयतु । आपः अब्देवता वर्चसा तेजसा स्वकीयेन उन्दन्तु क्लेद्यन्तु । तथा प्रजापितः प्रजानां देवमनुष्यादीनां पितः स्रष्टा चिकित्सतु भिषज्यतु । अस्मिन् संभवद्रोगादिकम् इति रोषः । कित ज्ञाने । 'गुप्तिज्किद्भ्यः सन्' (पा ३,१,५) । 'निन्दाक्षमाव्याधिप्रतीकारेषु सन्निष्यते' (पावा ३,१,५) इति स्मरणात् । किमर्थम् । दीर्घायुत्वाय । दीर्घम् आयुद्दिचरकालजीवनम् अस्य यथा स्याद् इत्येव-मर्थम् । चक्षसे दर्शनाय । अविरोषात् सर्वस्य श्रेयसे इति रोषः । चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि । 'असनयोश्च प्रतिषेधः' (पावा २,४,५४) इति स्मरणात् ख्याञादेशाभावः ।

येनावपत् सिवता 'क्षुरेण सोमेस्य' राज्ञो वर्रुणस्य विद्वान्'। तेन ब्रह्माणो 'वपतेदमुस्य' ''गोमानक्ववानुयमेस्तु प्रजावनि''।। ३।।

येन । अवेपत् । सुविता । क्षुरेण । सोमेस्य । रार्ज्ञः । वर्रणस्य । विद्वान् । तेन । ब्रह्माणः। वपत् । इदम् । अस्य । गोऽमान् । अश्वेऽवान् । अयम् । अस्तु । प्रजाऽवान् ॥ ३ ॥

सविता देवः विद्वान् जानन् सोमस्य राज्ञो वरुणस्य च संबन्धिना येन क्षुरेण अवपत् वपनं कृतवान्। यद्वा कर्मणि षष्टी । सोमं राजानं वरुणं च येन क्षुरेण अवपद् इत्यर्थः। हे ब्रह्माणः ब्राह्मणाः तेन तादृशेन क्षुरेण अस्य पुरुषस्य इदं केशङ्मश्च वपत

१. अदिते पागृ २,१,६. २. केशान् आगृ १,१७,७ पागृ ३. वप पागृ ४. वर्चसे आगृ ५. धारयतु प्रजापतिः पुनः पुनः सुवसवे पै १९,१७,१५. ६. स्मश्रुं p, ७. शिष्णी (इमश्रु शांगृ) अग्रे क्षुरेण पै २,५२,३ शांगृ १,२८,१५. ८. केशान् पै. ९. भिद्य शांगृ १०. आयुष्मान् दीर्घायुरयमस्तु वीरः ( °रोऽसी शांगृ ) पै. शांगृ ; ऊर्जमं रूटया वर्चसा संस्ंजाथ तैन्ना २,७,१७,२ हिगृ २,६,१०; आयुष्मान् ( आयुष्यं पागृ ) जरदृष्टिर्यथाऽसत् आगृ १,१७,१० पागृ २,१,११०

तेन विशिष्टवपनसंस्कारेण अयं पुरुषः गोमान् बह्वीभिर्गीभिर्युक्तः अश्ववान् अरवैर्युक्तः प्रजावान् पुत्रपौत्रादिभिर्युक्तरच अस्त भवतु ।

'गिरावरगरिषु हिर्ण्ये गोषु यद् यद्गः'।
सर्गयां सिच्यमानायां 'किलाले मधु तन्मयि'॥ १॥
गिरौ । अरगरिषु । हिर्ण्ये । गोषु । यत् । यद्गः । सर्गयाम्।
सिच्यमीनायाम् । किलाले । मधु । तत् । मयि ॥ १॥

गिरौ पर्वते हिमवदादौ यद् यशः कीर्तिरस्ति । तथा अरगराटेषु रथचकावयवाः कीलका अराः । तान् गिरित आत्मना संक्लेषयतीति अरगरो रथः । तेन अटिन्त संचरन्तीति अरगराटाः रथिनो यशास्विनो राजानः । यद्वा अराः अरयः तान् गच्छन्तीति अरगाः वीरा भटाः तेषां राटाः जयघोषाः । रट परिभाषणे । भावे घञ्³ । व्युत्पत्त्यनवधारणाद् नावगृद्यते । तेषु अरगराटेषु यद् यशोऽस्ति हिरण्ये सुवर्णे गोषु वहनदोहनसमर्थेषु च यद् यशोऽस्ति तन्मि । भवत्वित्यर्थः । अपि च सिच्यमानायां पात्रेषु आसिच्यमानायां सरायां कीलाले अन्ने च यद् मधु मदकरं माधुर्योपेतं रसं जनाः प्रशंसन्ति तन्मिय भवतु ।

अिंद्र्वना सार्घेणं मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । यथा भर्गस्वतीं वार्चमावदानि जनाँ अर्चु ॥ २ ॥ अश्विना । सार्घेणं । मा । मधुना । अङ्क्तम् । शुमः । पती इति । यथां । भर्गस्वतीम् । वार्चम् । आऽवदानि । जनान् । अर्चु ॥ २ ॥

हे अश्विना अश्विनो ग्रुमस्पती शोभमानायाः सूर्यायाः शोभाहेतोरलंकारस्य वा पती भर्तारो मा मां सार्षण सरघा मधुमक्षिका तत्संपादितेन मधुना अङ्कम् अभि-षिञ्चतं संयोजयतम् । अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु । अस्मात् लोण्मध्यमे इनसो-रल्लोपे इनान्नलोपे च कृते रूपम् । यथा खल्वहं भगस्वतीम् दीप्तिमतीं मधुरां वाचं जनान् मनुष्यान् अनु अनुलक्ष्य ध्आवदामि अभिलक्ष्य उच्चारयामि । तथा मां मधुना सिञ्चतम् इत्यर्थः ।

मिय वर्ची 'अथो यशोऽथी यज्ञस्य यत् पर्यः' । 'तन्मिय' प्रजापंतिर्दिवि द्यामिव दंहतु ॥ ३ ॥

<sup>१. यद् गिरिषु पर्वतेषु ( यदिश्वना क्ष? पै ८,१०,४ ) गोष्वश्वेषु यन्मधु पै २,३५,२ अ ९, १,१८.
२. °लेऽधि यन्मधु पै ८,१०,४; यत्तत्र मधु त° पै १६,३३,६ अ.
३. एवं स्वरो न सिध्यति.
४. वर्चस्वतीं पै १६,३३,९ अ ९,१,९९.
५. मिय श्रवो मिय द्युम्नं मिय त्विषिः पै ५,२९,८.
८. परमेधी कौ १,६०२.</sup> 

मयि । वर्चः । अथो इति । यर्राः । अथो इति । यज्ञस्य । यत् । पर्यः । तत् । मयि । प्रजाऽपितः । दिवि । द्याम् ऽईव । दृहतु ॥ ३ ॥

मिय साधके यद् वर्चः तेजोऽस्ति अथो अपि च यद् यशः अन्नं कीर्तिर्वा। अथो अपि च यद् यशः अन्नं कीर्तिर्वा। अथो अपि च यत् यश्च विश्व विश्व विश्व यागस्य यत् पयः सारभूतं फलं तत् सर्वं मिय यजमाने प्रजापितः प्रजानामिधपितिर्विधाता दृहतु हढोकरोतु । तत्र हृष्टान्तः — दिवि अन्तिरक्षे निराधारे स्थाने वाम् दीष्यमानं ज्योतिर्मण्डलं यथा हढीकृतवान् तथा हृहत्वित्यर्थः। हृह हृहि बुद्धौ।

### इति षष्ठकाण्डे सप्तमेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'यथा मांसम्' इति स्तेन गोवत्सयोरन्योन्यविरोधशान्तिरूपे सांमनस्य-कर्मणि वत्सं संस्नाप्य गोमूत्रेण अवसिच्य वत्सं त्रिः परिश्राम्य अभिमन्त्र्य स्तन-पानार्थं मुञ्चेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन गोः शिरः कर्णं च अनुमन्त्रयेत।

सूत्रितं हि — ''यथा मांसम्' इति वननम् । वत्सं संधाव्य गोम्त्रेणाऽवसिच्य त्रिः परिणीय उपचृतित । शिरःकर्णम् अनुमन्तयते ''' (कौस् ४१,१८-२०) इति ।

'यद् अनम्' इति तृचेन दुष्टादुष्टप्रतिग्रहजनितदोषशान्त्यर्थं प्रतिग्राह्यं वस्तु अभिमन्त्र्य गृह्णीयात्। ''क इदं कस्मा अदात्' (अ ३,२९,७) 'कामस्तद्ये' (अ १९,५२), 'यदन्नम्'' (अ ६,७१), 'पुनर्में त्विन्द्रियम्' (अ ७,६९) इति प्रतिगृह्णाति" (कौस् ४५,१७) इति सूत्रात्।

तथा अनेन अग्निकार्ये ब्रह्मचारी भैक्षम् अहरहर्जुहुयात् । "'यदन्नम्' इति तिस्मिभैक्षस्य जुहोति" (कौस् ५७,२९) इति सूत्रात् ।

दर्शपूर्णमासयोः पुरोडाशभागं 'यदनम्' इत्यनया ब्रह्मा अश्लीयात् । "' 'यद- न्नम्' इति भागं प्रात्य "' ( वैताश्रौ ४,१६ ) इति सूत्रात् ।

'यथासितः'' इति तृचेन वाजीकरणकामः एकशाखार्कमणि संपात्य अभिमन्त्र्य अर्कसूत्रेण वश्लीयात्।

तत्रैव कर्मणि 'यावदङ्गीनम्' इत्यृचा कृष्णचर्ममणि संपात्य अभिमन्त्र्य कृष्ण-मृगवालेन बधीयात्।

१. अभिम° Bl. २. यद् अन्नम् नास्ति S'. ३. प्राक्षाति शंपा.

सूत्रितं हि — '' 'ययासितः' ( अ ६,७२ ) इत्येकार्कसूत्रम् आर्कं वधाति । 'यावदङ्गीनम्' ( अ ६,७२,३ ) इति असितस्तम्भम् असितवालेन'' ( कौसू ४०,१६;१७ ) इति ।

यथां मांसं यथा सुग यथाक्षा अधिदेवेने । यथां पुंसो वृषण्यतं स्त्रियां निहन्यते मनः । एवा ते अघ्नये मनोऽधि वृत्से नि हन्यताम् ॥ १ ॥

यथा । मांसम् । यथा । सुरा । यथा । अक्षाः । अधिऽदेवने । यथा । पुंसः । वृष्ण्यतः । स्त्रियाम् । निऽहुन्यते । मर्नः । एव । ते । अष्न्ये । मर्नः । अधि । वृत्से । नि । हुन्युताम् ॥

यथा मांसं पुरुषस्य भोकुः प्रेमास्पदम् । यथा च छरा प्रियतमा । यथा च अक्षाः द्यूतकरणानि अधिदेवने । अधि उपरि दीव्यन्त्यस्मिन् कितवा इति अधिदेवनं द्यूत-स्थानं तत्र प्रियतमाः । यथा च पुंसः पुरुषस्य वृषण्यतः वृषाणं सेक्तारम् आत्मानम् इच्छतः सुरतार्थिनो मनः मानसं स्त्रियां निहन्यते स्त्रीविषये प्रह्वीभवति । 'दुरस्पुर्वविणस्य-र्वृषण्यति (पा ७,४,३६) इति क्यचि निपातितः । एव एवम् हे अध्ये अहन्तव्ये धेनो ते तव मनः वत्से अधि उपरि नि हन्यताम् प्रह्वीभूतम् अस्तु । अयं वत्सो मांसादिवत् मनसः प्रेमास्पदं भवत्वित्यर्थः ।

यथां हुस्ती हिस्तिन्याः पुदेनं 'पुदर्मुद्युजे' । यथां पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निंहन्यते मर्नः । एवा ते अध्न्ये मनोऽधि वृत्से नि हेन्यताम् ॥ २॥

यथो । हुस्ती । हुस्तिन्याः । पृदेने । पृदम् । उत्ऽयुजे । यथो । पुंसः । वृष्ण्यतः । स्त्रियाम् । निऽहुन्यते । मर्नः । एव । ते । अघ्ने । मर्नः । अधि । वृत्से । नि । हुन्यताम् ॥ २ ॥

यथा हस्ती गजः पदेन स्वकीयेन पादेन हस्तिन्याः करेण्वाः पदम् पादं प्रेम्णा उग्नुजे उन्नमयित । यथा पुंस इत्यादि पूर्ववद् योज्यम् । उद्युजे इति । युजिर् योगे । छान्दसो विकरणस्य छुक् । 'लोगस्त आत्मनेपदेषु' (पा ७,१,४१) इति तलोपः । हस्तीति । 'हस्ताज्जातौ' (पा ५,२,९३३) इति णिनिः।

यथा प्रिधियथोंपिधिर्यथा नम्यं प्रधावधि । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मर्नः । एवा ते अद्भये मनोऽधि वृत्से नि हन्यताम् ॥ ३ ॥

Frontier Circle Library, Srinagar.
CC-0. ASI Srinagar Circle, James Collection.

१. °तस्कन्धम् Bl. २. मधु पै २,३५,३. ३. °ण्यतः A,B,V. ४. °दमन्व गात् पै १९,२६,८. अ–९४ Archaeological Survey of India,

यथा । प्रडिवः । यथा । उपुडिवः । यथा । नम्यम् । प्रुडिवः । अधि । यथा । पुंसः । वृष्ण्यतः । स्त्रियाम् । निऽहृन्यते । मर्नः । एव । ते । अष्टन्ये । मर्नः । अधि । वृत्से । नि । हृन्यताम् ॥ ३ ॥

प्रधीयत इति प्रधिः रथचक्रस्य नेमिः, उपिधः उप तत्समीपे धीयत इत्युपिधः नेमिसंबद्धः अराणां संबन्धको वलयः । 'उपसर्गे घोः किः' (पा ३,३,९२) इति धाजः किप्रत्ययः। यथा प्रधिः उपिधना संबध्यते । उपिधःच यथा प्रधिना । यथा च नभ्यम् नाभये हितं रथचक्रमध्यफलकं प्रधाविध नेमिदेशे संबध्यते। अधिः सप्तस्यर्थानुवादी। यथा उक्तरूपा रथचक्रावयवाः परस्परं दढसंबन्धाः हे धेनो त्वदीयं मनः वत्से तथा दढसंबन्धम् अस्तु।

यदन्नमाद्मी बहुधा विरूपं हिरेण्यमञ्बं मुत' गाम्जामविष् । यदेव 'किं चे' 'प्रतिज्यहाहम्गिनष्टद्वोता' सुहुतं' कृणोतु ॥ १॥

यत् । अन्नम् । अद्यि । बहुऽधा । विऽरूपम् । हिरण्यम् । अस्वम् । उत । गाम् । अजाम् । अविम् । यत् । एव । किम् । च् । प्रतिऽज्यहे । अहम् । अग्निः । तत् । होतो । सुऽह्वेतम् । कृणोतु॥ १ ॥

विरूपम् विविधाकारं यद् अन्नं बहुधा बहुप्रकारेण अद्य भक्ष्यामि । श्रुत्पीडावरोन भोज्याभोज्यविभागमन्तरेण भिक्षितवान् अस्मीत्यर्थः । उत अपि च हिरण्यादिकं यदेव कि च किमपि द्रव्यजातं दारिद्यवशाद् अहं प्रतिज्याह प्रतिगृहीतवान् अस्मि । तत् सर्वम् अन्नं हिरण्यादिद्रव्यं च होता होमनिष्पादकः अयम् अग्नः सहुतम् सुष्ठु हुतं कृणोतु करोतु । यथा मम अन्नदोषः प्रतिग्रहदोषदच न भवति तथा करोत्वित्यर्थः।

यन्मां 'हुतमहुतमाज्ञगामं' दृत्तं पितृभिरत्तुंमतं मनुष्येः । 'यस्मान्मे मन् उदिव रारंजीत्यिग्निष्टद्वोता सुहुतं कृणोतु ॥ २ ॥

यत् । मा । हुतम् । अहुतम् । आऽज्गामं । दत्तम् । पितृऽभिः । अनुऽमतम् । मनुष्यैृः। यस्मति । मे । मनेः । उत्ऽईव । रार्रजीति । अग्निः । तत् । होतां । सुऽहुतम् । कृणोतु॥

हुतम् होमसंस्कृतम् अहुतम् तद्विपरीतम् उभयविधं यद् द्रव्यं मा माम् आजगाम प्रतिग्रहादिना प्राप्तम् अभूत् । कीदशम् इति पुनर्विशिनष्टि— पितृभिः पितृदेवताभिः

<sup>9.</sup> वासो हिरंण्यमुत तैआ २,६,२. २. किं चित् पै २०,१४,१. ३. °जग्राहम्निनमां तस्मांद् तैआ.; °ष्टद् विश्वाद् पै. ४. अनृणं तैआ.; अगदं पै. ५. वेतु. मंपा. द्र.
६. हुतं यदहुत° पै २,२८,३. ७. °नुष्यैः A,R,Sm,P,J,Bp²,P³,M,H,T,K²; °नुष्यैः > °नुष्यैः Cs. ८. यस्मादन्नान् मनसोद्रारजीमि पै.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha
अस्मभ्यं भोगार्थं दत्तम् वितीर्णं मनुष्यः मनुष्यजातीयेः अनुमतम् अनुज्ञातम् । यस्मात्
प्रतिगृहीताद् द्रव्याद्धेतोः मे मदीयं मनः उदिव रारजीतु हर्षातिशयेन भृशम् उद्दीप्यत
इव । राज़ृ दीप्तो । अस्माद् यङ्खुगन्तात् लोटि छान्दसम् उपधाद्रस्वत्वम् । यद्रा
उत्कर्षण भृशं रागयुक्तमभूद् इत्यर्थः । रञ्ज रागे इत्यस्माद् यङ्खुगन्तात् लोटि
क्रपम् । अभिष्ठद् इत्यादि पूर्ववत् ।

यद्त्रमद्म्यनृतेन देवा दास्यन्नद्रांस्यन्तुत संगृणािमे' । वैश्वान्रस्यं महतो महिम्ना श्विंगं महां मधुमद्रस्त्वन्नम् । । ३ ॥ यत् । अन्नम् । अद्यो । अन्तेन । देवाः । दास्यन् । अदीस्यन् । उत । सम्प्रगृणािमे । वैश्वान्रस्यं । महतः । महिम्ना । शिवम् । महीम् । मधुप्रमत् । अस्तु । अन्नम् ॥ ३ ॥

हे देवा: अन्तेन अस्त्यवद्नेन अन्यदीयम् अपहृत्य यद् अन्नम् अि भक्षयामि । उत्तमणीय पुनः दास्यन् अदास्यन् पुनः प्रदानम् अकरिष्यंद्रच संग्रणामि दास्यामीति केवलं प्रतिज्ञानामि । संपूर्वो गृणातिः प्रतिज्ञायां वर्तते । गृ द्राव्दे । प्वादित्वात् हस्यः । तत् सर्वम् अन्नं वैद्वानरस्य विद्वनरहितस्य महतः अतिद्रायितप्रभावस्य देवस्य महिम्ना माहात्म्येन मह्यं शिवम् सुखकरं मधुमत् माधुर्यवद् अस्तु भवतु ।

यथासितः प्रथयते' वशाँ अनु वर्षेषि कृष्वन्नस्रेरस्य मायया । एवा ते' शेषः सहंसायमुर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु ॥ १ ॥

यथा । असितः । प्रथयेते । वशानि । अनु । वर्ष्मेषि । कृष्वन् । असुरस्य । मायया । एव । ते । शेर्षः । सर्हसा । अयम् । अर्कः । अङ्गेन । अङ्गेम् । सम्ऽसमकम् । कृणोतु ॥

यथा <sup>®</sup>सितः बद्धः पुरुषः वशान् स्ववशान् आत्मीयान् पुरुषान् अनुलक्ष्य प्रथयते स्वात्मानं प्रसारयति । किं कुर्वन् । असुरस्य क्षेष्तुर्देवस्य मायया मायाशत्त्रया वप्षि श्रारीराणि कृष्वन् कुर्वन् । एव एवम् अयम् अर्कः अर्कवृक्षविकारो मणिः सहसा शीघ्रं ते त्वदीयं शेषः पुंव्यञ्जनलक्षणम् अङ्गम् अङ्गन तद्व्यतिरिक्तेन हस्तपादादिना सम् सम्यक् समगम् समानगमनं कृणोतु करोतु । यद्वा स्त्रिया अङ्गेन योनिदेशेन समानगमनम् । उपभोगक्षमं करोत्वित्यर्थः ।

यथा 'पसंस्तायाद्दरं' वार्तेन स्थूलुमं कृतम्। यावुत्परंस्वतुः पसस्तावेत् ते वर्धतां पसंः॥ २॥

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. वा किट्वियन् पै २,२८,२ तैआ २,६,२० ३. अग्निष्टद् विश्वं सुहुतं कृणोतु पै २,२८,१. ४. प्रथते पै १९,२७,१४. ५. वर्शें B. ६. मे पै. ७. वैतु. पपा. द्र. ८. पर्शं B; क्लांयान्तर १ पै १९,२७,१६. ९. मे पै.

यथा । पर्सः । तायादरम् । वातेनः। स्थूलभम् । कृतम् । यार्वत् । परस्वतः । पर्सः । तार्वत् । ते । वर्धताम् । पर्सः ॥ २ ॥

तायोदरम् तयोदरः प्राणिविशेषः तत्संविन्ध पसः पुंट्यञ्जनं वातेन वायुना यथा स्थूलमं कृतम् । स्थील्येन भासमानं क्रियत इत्यर्थः । परस्वतः एतत्संज्ञस्य मृगिवशेषस्य पसः पुंट्यञ्जनं यावत् यत्परिमाणिविशिष्टं भवति हे साधक ते तव पसः पुंट्यञ्जनं तावत् तत्परिमाणिविशिष्टं वर्धताम् ।

यावृद्धानं पारंस्वतं हास्तिनं गाद्धं च यत्। यावृद्द्वंस्य वाजिन्स्तावंत् ते वर्धतां पसंः।। ३।।

³यावत्ऽअङ्गीनेम् । पारेस्वतम् । हास्तिनम् । गार्दभम् । च । यत् । यावत् । अश्वस्य । वाजिनेः । तावत् । ते । वर्धताम् । पसेः ॥ ३ ॥

अङ्गीनम् अङ्गेभ्यः समुद्भूतं पारस्वतम् परस्वतः संवन्धि प्रजननं यावत् यत्परिमाणविशिष्टं भवति । तथा हास्तिनम् हस्तिसंवन्धि । गार्दभम् गर्दभसंवन्धि च प्रजननं यत् यादगाकारवद् भवति । अश्वस्य वाजिनः योवनावस्थस्य वडवा-संगमने यावद् भवति ते तव पसः पुंट्यञ्जनं तावत्परिमाणं वर्धताम् । हास्तिनम् इति । हस्तिन्शब्दात् 'तस्येदम्' (पा ४,३,१२०) इति अण्<sup>४</sup>। 'इनण्यनपत्ये' (पा ६,४,१६४) इति प्रकृतिभावः।

इति सायणार्यविरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे पष्ठकाण्डे सप्तमोऽनुवाकः।

अष्टमेऽनुवाके पश्च सूक्तानि । तत्र 'एह यातु वरुणः' इति प्रथमं सूक्तम् । अत्र आद्यस्य तृचस्य 'सं वः पृच्यन्ताम्' इति द्वितीयस्य च सांमनस्यकर्मणि 'सं जानीध्वम्' (अ ६,६४) इति तृचोक्तेषु उदकुम्भनिनयनादिषु विनियोगः । सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम् ।

तत्र आद्यस्य तृचस्य वास्तोष्पत्यगणे पाठात् शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ गणप्रयुक्तो विनियोगोऽनुसंधेयः। सूत्रितं हि — "'इहैव ध्रुवाम्' (अ ३,१२), 'एह यातु' (अ ६,७३), 'यमो मृत्युः' (अ ६,९३), 'सत्यं वृहत्' (अ १२,१) इत्यनुवाको वास्तोष्पत्यानि<sup>४</sup>" (कौसू ८,२३) इति।

अत्र 'इहैव' (३) इत्यनया ऋचा नवशालाप्रवेशकर्मणि उद्पात्रनिनयना-नन्तरं यजमानो वाचं विस्रजेत् । "'यजूंषि यज्ञे' (अ५,२६) इति नवशालायाम्" इति प्रक्रम्य "'इहैव स्त' (३) इति वाचं विस्रजते" (कौस् २३,९;६) इति स्त्रितत्वात्।

१. वेतु. मंपा. द्र. वेप १,१४७३ त अपि द्र. २. मे पै १९,२७,१५. ३. युवत् P. ४. एवं स्वरो न सिध्यति. ५. वांस्तीष्पतीयानि Bl.

एह यांतु वरुंणः सोमी अग्निर्वृहस्पित्वीर्धिभिरेह यांत । अस्य 'श्रियंग्रप्संयांत' सर्वे उग्रस्यं चेतुः' संमनसः सजाताः' ॥ १ ॥

आ । इह । यातु । वर्रणः । सोर्मः । अग्निः । बृह्रपतिः । वर्सुऽभिः । आ । इह । यातु । अस्य । श्रियम् । उपुऽसंयोत । सेर्वे । वुग्रस्यं । चेत्तुः । सम्ऽर्मनसः । सुऽजाताः ॥ १ ॥

इह अस्मिन् देशे वहणः सोमः अग्निः च प्रत्येकम् आ यातु सांमनस्यकरणार्थं आगच्छतु । वृहस्पतिः वृहतां देवानामधिपतिर्देवः वस्रुभः अष्टसंख्याकैर्गणदेवैः सह इह अस्मिन् देशे आ यातु आगच्छतु । एते खळु सांमनस्यकारिणो देवाः । तथा च तैत्तिरीयकम् — 'अग्निर्वस्रुभः सोमो हहैरिन्द्रो महद्भिर्वहण आदित्यवृहस्पतिर्विद्वै-र्देवैः' (तै ६,२,२,१) इति । हे सजाताः समानजन्मानो वान्धवाः ते सर्वे यूयं संमनसः समानमनस्काः सन्तः उपस्य उद्गूर्णवळस्य चेतुः कार्याकार्यविभागं सम्यग् जानानस्य अस्य यजमानस्य श्रियम् संपद्म उपसंयात उपसंप्राप्नुत । उपजीवका भवतेत्यर्थः।

हे सजाताः वः युष्माकं हृदयेषु यः शुष्मः शोषकं वल्लम् अस्ति । तथा वः युष्माकं हृदयमध्यवर्तिनि मनिस अन्तःकरणे या आकृतिः इदं मे स्याद् इतं कल्पना अन्तः प्रविष्टा तां विविधाम् आकृतिं वलं च हृयमानेन घृतेन हिवेषा सीवयामि परस्परसंबद्धां करोमि । हे सजाताः वः युष्माकं रमितः रमणम् अनुकृलप्रवृक्तिः मिय मदीये सांमनस्यकामे पुरुषे अस्तु भवतु ।

''इहैं स्तु'' मार्प याताध्यस्मत् पूषा प्रस्तादपंथं' वः कृणोतु । वास्तोष्पित्रत्तुं ''वो जोहवीतु'' मियं सजाता र्मितवीं अस्तु ॥ ३॥

इह । एव । स्तु । मा । अपं । यातु । अधि । अस्मत् । पूषा । पुरस्तीत् । अर्थम् । वः । कृणोतु । वास्तीः । पतिः । अर्च । वः । जोह्वीतु । मिथे । सुऽजाताः । रुमितिः । वः । अस्तु ॥ ३ ॥

हे सजाताः इह अस्मदीये गृहे एव स्त भवत अनुरागेण वर्तध्वम्। अध्यस्मत्। अधिः पञ्चस्यर्थानुवादी। अस्मत्तोऽधि माऽप यात अपसरणं मा कुरुत। अस्मत्तः परस्ताद् अन्यत्र प्रातिकूल्येन वर्तमानानां वः युष्माकं पूषा मार्गरक्षको देवः। अपथम् अमार्गे कृणोतु करोतु । अपसरणाय मार्गे न ददात्वित्यर्थः । न पन्थाः अपथम् । 'नवस्तत्पुरुवात' (पा ५,४,०१) इति समासान्तिनिषेधस्य 'पथो विभाषा' (पा ५,४,०१) इति विकल्पनात् 'ऋक्पूरब्ध्ः '(पा ५,४,०४) इति अकारः समासान्तः। 'अपथ नपुंसकम्' (पा २,४,३०) इत्यनुशासनात् नपुंसकत्वम्। वास्तोष्पतिः पतत्संक्षको गृहाणां पालको देवः वः युष्मान् अनु जोहवीतु अनुस्तय पुनः पुनरसमदर्थम् आह्वयतु । ह्रयतेर्यङ्लुकि 'अभ्यस्तस्य च' (पा ६,१,३३) इति संप्रसारणम्। अन्यद् व्याख्यातम्।

सं वं: पृच्यन्तां 'तुन्वं १: सं मनीसि सम्रे ब्रुता'। सं बोऽयं 'ब्रह्मणस्पितिर्भगः सं वी अजीगमत्'॥१॥ सम्।वः। पृच्यन्ताम्। तुन्विः। सम्। मनीसि। सम्। ऊं इति । ब्रुता। सम्।वः। अयम्। ब्रह्मणः। पतिः। भर्गः। सम्।वः। अजीगमृत्॥१॥

हे सांमनस्यकामाः वः युष्माकं तन्वः शरीराणि सं पृच्यन्ताम् परस्परानु-रागेण संसुज्यन्ताम्। पृची संपर्के । तथा मनांसि शरीरान्तर्वर्तीनि अन्तःकरणानि सम् संसुज्यन्ताम्। सम् उ। उशब्दः चार्थे। वता व्रतानि । कर्मनामैतत् । 'शेश्व्यन्दिस बहुलम्' (पा ६,१,७०) इति शेर्ल्यापः। कृषिवाणिज्यादीनि कर्माणि च संसुज्यन्ताम्। अपि च व्रह्मणस्पतिः एतत्संक्षको वेदराशेः पालयिता अयं देवः वः युष्मान् समजीगमत् संगतमनस्कान् करोतु। तथा भगः एतत्संक्षो देवः वः युष्मान् सम् अजीगमत् संगतमनस्कान् करोतु। गमेण्यन्तात् लुङि चङि रूपम्।

'संज्ञपंनं वो' मनुसोऽथों संज्ञपंनं हृदः । अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेनु 'संज्ञपयामि वः' ॥ २ ॥

तुन्बाइः A,B,Bh,D; तुन्बाइ Cs; तुन्वा R; तुन्बुइः Sm.
 १५,४.
 ३. °स्पतिस्सोमस्सं स्पर्शयातु माम् पै.
 ४. संवननं वाङ् पै १९,१९,८.
 ५. 'पयाति माम् पै १९,१५,३.

सुम्ऽज्ञपंनम् । वः । मनेसः । अथो इति । सुम्ऽज्ञपंनम् । हृदः । अथो इति । भगस्य । यत् । श्रान्तम् । तेने । सम्ऽज्ञपयामि । वः ॥ २ ॥

हे सांमनस्यकामाः वः युष्माकं मनसः ज्ञानसाधनस्य इन्द्रियस्य संज्ञपनम् सम्यग्ञानजननम् । येन कर्मणा भवित तत् कर्म करोमीत्यर्थः । संजानानन् प्रयुङ्क्ते इत्यिस्मन्नर्थे 'हेतुमित च' (पा ३,१,२६) इति णिच् । ततः पुिक 'विमारण-तोषणिनशामनेषु ज्ञा' इति मित्त्वात् 'मितां हरवः' (पा ६,४,९२) इति हस्वत्वम् । 'निन्द्प्रहिपचादिभ्यः'' (पा ३,१,१३४) इति स्युप्रत्ययः । अथो अपि च हदः हृद्य-स्य मनसोऽपि आधारभूतस्य संज्ञपनम् समानज्ञानजननं करोमि । अथो अपि च भगस्य एतत्संज्ञस्य सीभाग्यकरस्य देवस्य यच्छान्तम् अमजनितं तपोऽस्ति । आम्यत्यस्मिन्निति आन्तम् । अधिकरणे कः । 'यस्य विभाषा' (पा ७,२,१५) इति इद्प्रतिषेधः । 'अनुनासिकस्य किझलोः' (पा ६,४,१५) इति दीर्घत्वम् । तेन अमजनित-तपसा वः युष्मान् सांमनस्यकामान् संज्ञपयामि समानञ्जानान् करोमि ।

यथादित्या वस्रीभिः 'संवभूवर्मरुद्धिरुग्रा' अहंणीयमानाः'। एवा 'त्रिणामुन्नहंणीयमान' 'इमान् जनान्त्संमनसंस्कृथीह'।। ३।।

यथो । आदित्याः । वर्सुऽभिः । सुम्ऽबुभूवुः । मुरुत्ऽभिः । उग्राः । अह्रणीयमानाः । एव । त्रिऽनामन् । अह्रणीयमानः । इमान् । जनीन् । सम्ऽमनसः । कृषि । इह ॥ ३ ॥

आदियाः अदितेः पुत्रा मित्रवरुणाद्यः यथा येन प्रकारेण वस्रभिः अष्टसंख्याकेर्गणदेवैः संवभूत्रः समानज्ञाना अभूवन् । यथा च मरुद्धिः एकोनपञ्चाद्यात्संख्याकैः सह उप्राः उद्गूर्णवला रुद्धा अहणीयमानाः अकुध्यन्तः समानज्ञाना
अभूवन् । हृणीयितः कण्ड्वादिरत्र कुध्यितकर्मा । एव एवं हे त्रिणामत् त्रिषु
भूम्यन्तिरक्षग्रस्थानेषु पार्थिववैद्युतसूर्यात्मना सर्वेषां नमयितः । यद्वा त्रीणि
गार्हपत्यादीनि नामानि यस्य स तथोक्तः । ताद्दशः हे अग्ने अहणीयमानः अकुध्यंस्त्वम् इमान् सांमनस्यकामान् जनान् इह अस्मिन् प्रामनगरादो संमनसः समानमनस्कान् परस्परानुरक्तिचत्तान् कृषि कुरु । 'श्रुशृणुवृक्षत्रभ्यः" (पा ६,४,९०२ ) इति
हेर्धिरादेशः ।

इति अष्टमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

<sup>9.</sup> सम्। ज्ञुप्यामि P; सम्। ज्ञंपयामि P²,D²,Kp; सम्ऽज्ञंपयामि >सम्। ज्ञुप्यामि J.
२. समज्ञान° S′.
३. °रणतोरणिनशा° S′.
४. श्रान्त S′.
६. अर्हणीय° A; समजानताभि तै.
७. व्रिणा° K; त्रिनामु ° V;
°यमाना तै.
८. हुमां ज° A,K™,R,S™; विश्वे देवाः समनसो भवन्तु तै.; °नसस्कृणु त्वम्
पै १९,१५,६.
९. मित्राव° S′.

'निरमुं नुदे' इति तृचेन आभिचारिके तन्त्रे दर्भास्तरणं कुर्यात्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन सूक्तेन अभ्यातानान्ते इङ्गिडं जुहुयात्। (तु. कौस् ४८,२९-३१)।

तस्मिन्नेव तन्त्रे अनेन त्चेन संस्थितहोमान् जुहुयात्। (तु. कौस् ४७,१०)।

'य एनं परिषीदन्ति' इति चतुर्ऋचेन विजयस्वस्त्ययनकामः 'खङ्गाद्यसाधारणं शस्त्रं' संपात्य हस्तेन विमृज्य अभिमन्त्र्य धारयेत्।

तथा रात्रिस्वस्त्ययनकामः एतं चतुर्ऋचं जितत्वा प्रादेशेन मुखं विमाय स्वप्यात्।

तथा देशान्तरं जिगमिषुः स्वप्रयोजनसिद्धवर्थं सुप्तोत्थित एतं चतुर्ऋचं जपन् त्रीणि पदानि प्रक्रम्य उद्दिष्टं देशं गच्छेत्।

तत्रैव कर्मणि भूमो त्रीन् प्रादेशान् मित्वा गच्छेत्।

सूत्रितं हि — "'य एनं परिषीदन्ति' (अ ६.७६) इति यदायुधं दण्डेन व्याख्यातम् । दिष्ट्या मुखं विमाय संविद्यति । त्रीणि पदानि प्रमायोत्तिष्टति । तिस्रो दिष्टीः" (कौसू ५०,४-७) इति ।

निर्मं नुंद ओकंसः सपत्नो यः पृतन्यति । नुर्बाध्येनि ह्विषेन्द्रं एनं पर्राश्चरीत् ॥ १॥

निः । अमुम् । नुद्रे । ओक्सः । सुऽपत्नेः । यः । पृतुन्यति । नैःऽवाध्ये नि । हविषां । इन्द्रेः । एनम् । परा । अश्रारीत् ॥ १ ॥

अमुं शत्रुम् ओकसः स्विनवासस्थानाद् निर्णुदे निर्गमयामि । मन्त्रसामर्थ्येन स्वस्थानात् प्रच्यावयामीत्यर्थः । कः पुनरसौ इत्याह — यः सपतः शत्रुः पृतन्यित अस्मान् वाधितुं पृतनां सेनाम् आत्मन इच्छिति । 'कव्यव्वरपृतनस्यिचे लोपः' (पा ७,४,३९) इति क्यचि पृतनाशब्दस्य अन्तलोपः । निर्णोदनप्रकारम् आह — नैर्वाध्येन इति । निःशेषेण वाधो निर्वाधः तम् अर्हतीति निर्वाध्यो हन्तव्यः शत्रुः तद्विषये प्रयुज्यमानं हिवः नैर्वाध्यम् । 'तस्येदम्' (पा ४,३,९२०) इति अण् । तेन नैर्वाध्येन निर्वाधनक्षमेण हिवश आज्यादिना ह्रयमानेन परितुष्ट इन्द्रः एनं शत्रुं पराशरीत

<sup>9. °</sup>रणशस्त्रं S'. २. इति नास्ति Bl. ३. निर्बा १९,१५,७ तैब्रा ३,३,११,३ आपश्रो ३,१४,२. ४. एणं तैब्रा आश्रो. ५. °शरेत् 🔾. ६. °ब्राध्यनं Р, J. ७. एवं स्वरो न सिध्यति

पराश्रृणातु । यथा न पुनरावर्तते तथा पराङ्मुखं हिनस्तु इत्यर्थः । शॄ हिंसायाम् । अस्मात् 'छन्दिस छङ्लङ्लिटः' ( पा ३,४,६ ) इति प्रार्थनायां छुङ् ।

प्रमां तं पंरावतिमन्द्री 'नुदत्ति वृत्रहा'। यतो न 'पुन्रायंति शक्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

परमाम् । तम् । पराऽवर्तम् । इन्द्रेः । नुद्रतु । वृत्रऽहा । यतेः । न । पुनेः । आऽअयेति । शुक्तिभयेः । समीभ्यः ॥ २ ॥

वृत्रहा वृत्रम् असुरं हतवान् इन्द्रः तं शत्रुं परमां परावतम् । परावत् इति दूरनाम । अतिशयितदूरदेशं चुदतु प्रेरयतु । तं दूरदेशं विशिनष्टि — यतः यसमाद् दूरात् प्रणुत्तः शत्रुः शश्वतीभ्यः समाभ्यः बहुसंवत्सरकालादि न पुनरायित पुनर्नावर्तते । तादशम् अत्यन्तदूरं देशं शत्रुं गमयित्वत्यर्थः । परावतम् इति । 'उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे' (पा ५,१,११८) इति वितः ।

एतुं 'तिस्रः पंरावत एतुं पञ्च जनाँ अति'। एतुं 'तिस्रोति' रोचना यतो न पुनरायंति शक्वतीभ्यः समाभ्यो यावत स्रयों असंद् दिवि ॥ ३॥

एतुं । तिस्रः । प्राऽवर्तः । एतुं । पञ्चं । जनान् । अतिं । एतुं । तिस्रः । अति । रोचना । यर्तः । न । पुनेः । आऽअयेति । शुस्वृतीभ्यः । समोभ्यः । यार्वत् । सूर्यः । असंत् । दिवि ॥ ३ ॥

इन्द्रेण नुन्नः अस्मच्छत्रः परावतः दूरवर्तिनीः तिस्रो भूमीः अति एत अतिक्रम्य गच्छत् । 'त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः' (एत्रा २,१७) इति वाक्यरोषात् 'तिस्रो भूमीर्धारयन्' (ऋ २,२७,८) इति मन्त्रवर्णाच्च तिस्रः परावत इत्युक्तम् । तथा पञ्च जनान् । निषादपञ्चमाद्यव्यारो वर्णाः पञ्चजनाः तान् अति एतः । मनुष्यसंचार-देशं विहाय दूरं गच्छत्वित्यर्थः । तथा तिस्रः त्रिसंख्याका रोचनाः सूर्यचन्द्राग्नीनां रोचमानाः प्रभा अत्येत अतिक्रम्य गच्छत् । सूर्यादीनां प्रभा यत्र न सन्ति तं देशं गच्छत्वित्यर्थः । रुच दीप्तौ । 'अनुदात्तेतस्य हलादेः' (पा ३,२,१४९) इति युच् । यतो न पुनरायित इत्यादि व्याख्यातम् । उक्तं काळवहुत्वं विशिनष्टि — यावत् सूर्य इति । यावत् यावत्काळपर्यन्तं दिवि द्युळोके सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्यः असत् भवेत् । अस्तेरुंटि अडागमः । तावत्काळपर्यन्तं शत्रः पुनर्नावर्तताम् इत्यर्थः ।

<sup>1.</sup> त्वां पै १९,१५,९ तेब्रा ३,३,११,३ आपश्रो ३,१४,२. २. देवो अचीक्छपत् पै. † नयतु तेब्रा ३,३,११,४ आपश्रो. ३. °रायंसि पै. तेब्रा आपश्रो. ४. इहि ऋ ८,३२,२२ पै १९,१५,८ तेब्रा ३,३,११,३ आपश्रो. ५. जनुं B,Bh,D,Km,Sm,Cs. ६. अनु पै. ७. इहि पै. तेब्रा आपश्रो. ८. चत्वारि पै.

# 'य एनं' पिष्पिद्दित समादर्धति चक्षसे। संप्रेद्धो 'अग्निर्जिह्वाभिरुदेतु' हद्याद्धि ॥ १॥

ये । एनम् । पृरिऽसीदंन्ति । सम्ऽआदर्धति । चक्षंसे । सम्ऽप्रेद्धः । अग्निः । जिह्वाभिः । उत् । एतु । हृदंयात् । अधि ॥ १ ॥

एनं स्वस्त्ययनकामं ये रक्षःप्रभृतयो हिंसकाः परिषीदन्ति हिंसितुं परित उप-विश्वान्ति ततः चक्षेसे हिंसाये समाद्यति समाहिताः संनद्धा भवन्ति । नृचक्षा राक्षसः इतिवत् चिष्टरत्र हिंसाकर्मा । तस्माद् असुनि 'असनयोश्च' (पावा २,४,५४) इति ख्याञादेशाभावः । यद्धा एनम् अग्नि परिचरितुं ये जनाः पर्युपविशान्ति चक्षसे दर्शनाय समाद्धति इध्मप्रक्षेपेण प्रज्वलयन्ति । तैः संप्रेद्धः प्रकर्षेण संदीपितोऽग्निः स्वकीयाभिजिह्वाभिः सह हृदयाद्धि अस्मदीयाद्धृद्याद् उदेतु उद्गच्छतु । उत्पद्यताम् इत्यर्थः । 'अहं त्वदिस्म मदिस त्वमेतत् । ममासि योनिस्तव योनिरिस्म' (तैव्रा १,२,१,२०) इति हि निगमः। यद्धा पर्युपविशतां रक्षःप्रभृतीनां हृदयात् संप्रवृद्धोऽग्निः उदेतु । तान् प्रदग्धुम् इत्यर्थः ।

अग्नेः सीतपुनस्याहमायुषे पुदमा रंभे । अद्धातिर्यस्य पश्येति धूममुद्यन्तमास्यतः ॥ २ ॥

अग्नेः । साम्ऽत्पनस्यं । अहम् । आयुषे । पदम् । आ । र्भे । अद्धातिः । यस्यं । पश्यति । धूमम् । उत्ऽयन्तम् । आस्यतः ॥ २ ॥

सांतपनस्य अत्यर्थं तपनं संतपनं तत्संबिन्धनः अग्नेः पदम् स्थानं तद्वाचिपदातमकं राब्दं वा आयुषे जीवनाय अहम् आ रमे उपक्रमे । यस्य अग्नेः आस्यतः आस्याद्
मुखाद् उद्यन्तम् उद्गच्छन्तं धूमम् अद्धातिः । अद्धा प्रत्यक्षम् अतित सततं ध्यानेन
प्राप्नोतीति अद्धातिः एतत्संज्ञो महर्षिः पद्यति साक्षात्करोति । यद्वा यस्याग्नेधूमं तपःप्रभावात् स्वस्माद् आस्याद् उद्गच्छन्तं पद्यति ताददास्याग्नेः पदम् इति संबन्धः ।

यो अस्य सामिधं वेदं क्षात्रियेण सामाहिताम् ।
'नाभिह्वारे' पदं नि दंधाति' स मृत्यवे ॥ ३ ॥
यः । अस्य । सम्ऽइधंम् । वेदं । क्षात्रियेण । सम्ऽआहिताम् ।
न । अभिऽह्वारे । पदम् । नि । द्धाति । सः । मृत्यवे ॥ ३ ॥

१. येनेदं पै १९,१५,१२० २. °रुदयद् पै. ३. °यतंम् P. ४. मा विद्वारे पै १९,१५,१४. ५. दधातु पै.

क्षत्रियेण क्षत्रजातीयेन विजयकामेन पुंसा समाहिताम् सम्यग् आहितां क्षिप्ताम् अस्य अग्नेः सिमधम् संदीपनीम् आहुतिं यः पुरुषो वेद जानाति स वेदिता मृत्यवे मृत्युं गन्तुम् अभिह्वारे अभितः कुटिले मृत्युप्राप्तिनिमित्ते गजव्याघ्रादिभूयिष्ठे स्थाने पदं न नि द्धाति न निक्षिपति । इत्थं वेदितुर्मरणशङ्कापि नैवोदेतीत्यर्थः ।

नैनं घ्निन्त पर्यायिणो न सन्नाँ अर्व गच्छित । अग्नेर्यः क्षित्रियो विद्वान्नामं गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥ न । एनम् । घ्निन्त । परिऽआयिनेः । न । सन्नान् । अर्व । गुच्छिति । अग्नेः । यः । क्षित्रियेः । विद्वान् । नामं । गृह्णातिं । आयुषे ॥४॥

एनं स्वस्त्ययनकामं पर्यायिणः परित आगन्तारः शत्रवो न प्रन्ति न हिंसन्ति । सन्नान् समीपस्थानिप तान् अयं नावगच्छित नाववुध्यते । अस्य ज्ञानिविषयेऽपि शत्रवो नावस्थातुं शक्नुवन्तीत्यर्थः । कः पुनरसौ इत्याह—यः क्षत्रियः विद्वान् उक्तप्रकारेण माहात्म्यं जानन् अग्नेनीम स्तावकं नामधेयम् अयुषे चिरकाळजीवनाय गृह्णित उच्चार-यित । नैवैनं झन्तीति संबन्धः ।

#### इति अष्टमेऽ जुवाके द्वितीयं स्कम्।

'अस्थाद् द्यौः' इति तृचेन पलायनशीलायाः स्त्रिया निरोधनकर्मणि रज्जुवेष्टनम् अभिमन्त्र्य मध्यमस्थूणायां वध्नीयात् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि स्त्रीखद्वायाः पाद्मनेन त्चेन अभिमन्त्र्य उपले वध्नीयात्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन तृचेन तिलान् जुहुयात्।

सूत्रितं हि—" 'अस्थाद् द्यौः' इति <sup>४</sup>निवेष्टनम् । आवेष्टनेन वंशाप्रमववय्य मध्यमायां<sup>४</sup> वध्नाति" (कौसू **३६**,५;६) **इत्यादि ।** 

'तेन भूतेन' इति तृचेन विवाहे आज्यं हुत्वा वरवध्वोर्मूर्धिन संपातान् आनयेत् । तथा तत्रैव कर्मणि तेनैव तृचेन रसान् स्थालीपाकं च संपात्य अभिमन्त्र्य भोजनसमये जायापती प्रारायेत् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन तचेन आज्यमिश्रैर्यवैः अञ्जार्छ परिपूर्य जुहुयात्।

१. सुन्नां  $B^h, K^m, R, S^m$ . २. इव पै ८,३,१२ [मूको.]. ३. गृह्णाति शंपा. ४. निवेष्टनमावेष्टनेन वंशाप्रमिव मध्यमायां S'.

सूत्रितं हि विवाहप्रकर्णे—'तेन भूतेन' (अ ६,७८), 'तुभ्यमप्रे' (अ १४,२), 'ग्रुम्भनी' (अ ७,१९७) इति प्रक्रस्य ''मूर्ध्नोः संपातान् आनयित । 'तेन भूतेन' इति 'समरानम् । रसान् आशयिति' स्थालीपाकं च । यवानामाज्यमिश्राणां पूर्णीहुतिं जुहोति'' (कौसू ७८,९;११;१४-१६) इति ।

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जर्गत् । 'आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्वां अतिष्ठिपम् ॥१॥

अस्थात् । द्यौः । अस्थात् । पृथिवी । अस्थात् । विश्वम् । इदम् । जर्गत् । आऽस्थाने । पर्वताः । अस्थुः । स्थाम्नि । अश्वान् । अतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

नियन्तुरीश्वरस्य आज्ञया यथा बौरस्थात् अप्रचिलता स्वस्थाने तिष्ठति।
पृथिव्यिप यथा अस्थात् निश्चलं तिष्ठति । तयोद्यांवापृथिव्योर्मध्ये वर्तमानं विश्वम्
सर्वम् इदं जगत् स्वे स्वे स्थाने अस्थात् तिष्ठति । पर्वता मेरुमन्द्रादयोऽपि आस्थाने
ईश्वरेण किल्पते स्थाने अस्थः तिष्ठिन्त । एवमेव हे योषित् स्थाम्नि तिष्ठत्यस्मिन्
गृहं सर्वम् इति स्थामा स्थूणा । आतो मनिन् । प्यमेव हे योषित् स्थाम्नि तिष्ठत्यस्मिन्
गृहं सर्वम् इति स्थामा स्थूणा । आतो मनिन् । प्या दृष्टान्
तत्र त्वाम् अतिष्ठिपम् बन्धनेन स्थापयामि । अस्वान् इति लुप्तोपमम् । यथा दुष्टान्
अश्वान् सादिनो रज्जुभिर्वधनन्ति तद्वत् । यद्वा स्थाम्नि स्थाने गृहे अश्वानिव
त्वाम् अनेन कर्मणा स्थापयामि । तिष्ठतेण्यन्ताच्छान्दसे लुङ चिङ 'तिष्ठतेरित'
(पा ७,४,५) इति इत्त्वम्।

य उदानंद् पुरायणं प 'उदान्ण्न्यार्यनम्'। आवर्तनं निवर्तनं 'यो गोपा अपि तं हुवे'॥ २॥

यः । उत्ऽआनेट् । पुराऽअयेनम् । यः । उत्ऽआनेट् । निऽअयेनम् । आऽवर्तनम् । निऽवर्तनम् । यः । गोपाः । अपि । तम् । हुवे ॥ २ ॥

यो देवः परायणम् पराङ्मुखगमनम् उदानट् उत्कर्षेण व्याप्नोति । तथा न्ययनम् नितरां नीचीनं वा गमनं यो देवः उदानट् उत्कर्षेण व्याप्नोति । नशितव्याप्तिकर्मा। अस्मात् छान्दसे छुङि 'मन्त्रे घस'' (पा २,४,८०) इति च्छेर्छुक् । 'छन्दस्यपि दृश्यते' (पा ६,४,०३) इति आडागमः । पत्वजद्रत्वे । यश्च देवः गोपाः गोपायिता पलायमाना-नाम् आवर्तनम् आगमनं निवर्तनम् गितप्रतिरोधं च कर्तुं शक्नोति । अपः संभावनायाम् । इत्थं संभाव्यमानं तं देवं हुवे आह्वयामि । 'बहुलं छन्दिस' (पा ६,१,३४) इति ह्वयतेः संप्रसारणम् ।

१. सममसनं रसानानयित S'. २. °अिंछ Bl. ३. आस्थात् पै १९,२३,९. 8. पृथिवी व्यास्थाद् पै. ५. तिष्ठन्ति पर्वता इमे स्थामन्नश्वा अरंसत् पै १९,१६,१. † अस्थुः  $B,B^h,D,K,K^m,R,S^m,C_s$ . ‡ °म्न्यश्वां  $D,C_s$ . ६. व्ययंनं ऋ १०,१९,५ पै १९,१६,२. ७. °नंद् प्रायणम् ऋ. पै. ८. अपि गोपा निर्वर्तताम् ऋ. † अपि A. ९. °अर्यन > °आयन  $C_p$ . १०. ° $C_s$  वंपा.

जातवेदो नि वर्तय शतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त 'उपावृत्स्ताभिन्ः पुन्रा कृषि' ॥ ३ ॥

जातेऽवेदः । नि । वर्तुय । शतम् । ते । सन्तु । आऽवृतेः । सहस्रम् । ते । उपुऽआवृतेः । ताभिः । नः । पुनेः । आ । कृधि ॥ ३ ॥

हे जातवेदः जातानां वेदितः अग्ने पलायनशीलाम् इमां निवर्तय पलायनात् प्रच्यावय । गृहे स्थापयेत्यर्थः । ते तव आग्रतः आवर्तनोपायाः शतम् शतसंख्याकाः अस्मिन् विषये सन्तु भवन्तु । तथा सहस्रम् सहस्रसंख्याकाः ते त्वदीया उपाग्रतः समीप-देशप्राप्त्युपायाः सन्तु भवन्तु । ताभिरावृद्धिः उपावृद्धिश्च नः अस्माकम् इमां स्त्रियं पुनरा कृषि अभिमुखीं कुरु ।

तेनं भूतेन' हविषाऽयमा प्यायतां पुनः । जायां यार्मस्मा 'आवांक्षुस्तां' रसेनाभि वर्धताम् ॥१॥

तेन । भूतेन । हृविषा । अयम् । आ । प्यायताम् । पुनेः । जायाम् । याम् । अस्मै । आऽअवाक्षुः । ताम् । रसेन । अभि । वर्धताम् ॥ १॥

तेन प्रसिद्धेन भूतेन समृद्धिकरेण ह्रयमानेन हिवषा अयं पितः पुनरा प्यायताम् पुनः पुनः प्रजापद्यादिभिः समृद्धो भवतु। अस्मै पत्ये यां स्त्रियं जायाम् आवाश्चः जायात्वेन समीपम् आनेषुः विवाहकर्तारः पितृमात्राद्यः। वह प्रापणे। लुङि सिचि 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' (पा ७,२,१०) इति इट्प्रतिषेधः। तां जायां रसेन दिधमधुष्टृतादिना अभि वर्धताम् अयं हूयमानोऽग्निरभिवर्धयतु। छन्दस्युभयथा' (पा ३,४,११७) इति द्राप आर्धधातुकत्वात् 'णेरनिटि' (पा ६,४,५१) इति णिलोपः।

अभि वर्धतां 'पर्यमाऽभि' राष्ट्रेणं वर्धताम् । 'रुय्या सहस्रवर्चसेमो' "स्तामनुपक्षितौ" ॥ २ ॥

अभि । वर्धताम । पर्यसा । अभि । राष्ट्रेण । वर्धताम् । रय्या । सहस्रऽवर्चसा । इमौ । स्ताम् । अनुपऽक्षितौ ॥ २ ॥

१. °भिरेनं निवर्त्तय पै १९,१६,४. २. भूतस्य पै १९,१६,९. ३. आविदन् सा पै. ४. आनियमुः शंपा. ५. प्रजयाभि पै १९,१६,१०. ६. एता सहस्रवीर्याविमी पै.

७. तु. A,O; वैतु. शंपा. स्ताम°; स्तामनुं° > स्तामनुं° Сs; °मनपेक्षितौ मंत्रा १,८,७.

८. तु. मंपा.; वैतु. शंपा. स्ताम्.

पूर्वमन्त्रोक्त एवार्थः अनया विवियते — अयं वरो वधूरच पयसा क्षीरेण अभि वर्धताम् । गोभिः समृध्यताम् इत्यर्थः । तथा राष्ट्रेण अभि वर्धताम् । ग्रामादिसमृद्धिर्भवित्यर्थः । सहस्रवर्चसा अपरिमिततेजसा रच्या धनेन इमौ जायापती अनुपिक्षतौ अनुपिक्षीणो संपूर्णकामौ स्ताम् भवताम् । अस्तेर्छोटि तसस्तामादेशे 'श्नसोरल्लोपः' (पा ६,४,१११) इति अकारछोपः।

त्वष्टा जायामंजनयत् त्वष्टां इस्ये त्वां पतिम् । त्वष्टां सहस्रमायूंषि 'दीर्घमायुं: कृणोतु' वाम् ॥ ३ ॥

त्वष्टो । जायाम् । अजन्यत् । त्वष्टो । अस्यै । त्वाम् । पतिम् । त्वष्टो । सहस्रम् । आयूंषि । दीर्घम् । आयुः । कृणोतु । वाम् ॥ ३ ॥

त्वष्टा तनूकर्ता शिल्पकारी एतत्सं हो देवः जायाम् स्त्रियम् अजनयत् उद्पाद्यत्। जायतेऽस्याम् अपत्यरूपेण पितिरिति जाया । श्र्यते हि—'तज्जाया जाया भवति यद् अस्यां जायते पुनः' ( ऐब्रा ७,१३ ) इति । ईटक्सामध्योंपेतं स्त्रीजन्म कृतवान् इत्यर्थः । हे वर अस्यै अस्या जायायास्वां पितम् भर्तारं त्वष्टा एव अजनयत् । स्त्रीपुंससृष्टेस्त्वष्टैव कर्तेत्यर्थः । श्र्यते हि तैत्तिरीयके—'त्वष्टा वै पद्धनां मिधुनानां प्रजनियता' (तै २,१,८,३;४) इति यस्माद् एवं तस्मात् हे जायापती वां युवयोः त्वष्टा देवः सहस्रम् सहस्रसंवत्सरपरिमितानि आयूषि एवमात्मकं दीर्घम् आयुः कृणोतु करोतु । कृवि हिंसाकरणयोश्च । 'धिन्वकृण्योर च' ( पा ३,१,८० ) इति उप्रत्ययः । 'युष्पदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः '' ( पा ५,१,२० ) इति युष्पदो वाम् आदेशः । स च 'अनुदात्तं सर्वमपादादौ' ( पा ८,१,१८ ) इत्यनुवृत्ते-रनुदात्तः ।

इति अष्टमेऽनुवाके तृतीयं सूक्तम्।

'अयं नो नभसस्पितः' इति तृचेन धान्यस्फातिकामः अदमानं संप्रोक्ष्य अभिमन्त्र्य कुस्लादिधान्यनिधानस्थानेषु निधाय तस्योपिर अन्वृचं तिस्रो धान्यमुष्टीर्निदध्यात् । सूत्रितं हि —'''अयं नो नभसस्पितः' इति पत्येऽस्मानं संप्रोक्ष्य अन्वृचं काशीन् ओप्य आवापयित" (कौसू २१,०) इति ।

'अन्तरिक्षेण पतित' (अ ६,८०) इति तृचेन काककपोतस्येनादिपक्षिहतमङ्गं स्वपदस्थानमृत्तिकामभिमन्त्र्य प्रलिम्पेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि शुनोऽङ्गस्था मक्षिका अनेन अभिमन्त्र्य अग्नौ प्रक्षिप्य तथाविधमङ्गं धूपयेत्।

१. पतिं दधौ पै १९,१६,११. र. °मायुष्कृ° D,Sm,Cs•

'' 'अन्तिरिक्षेण' (अ ६,८०) इति पक्षहतम् अङ्गं रमन्त्रोक्तमृत्तिकया । कीटेन धूपयिति'' (कौस् ३१,१८;१९) इति सूत्रात्।

अयं नो नर्भस्पतिः संस्फानी अभि रक्षत् । 'असमातिं गृहेषु नः '।।१॥ अयम् । नः । नर्भसः । पतिः । सुम्ऽस्फानेः । अभि । रक्षतु । असमातिम् । गृहेषु । नः॥

अयं परिदृश्यमानोऽग्निः नमसः द्युलोकस्य पितः हिवःप्रदानादिना पालियता । यद्वा नम इति आदित्यनाम । अग्निस्तस्यापि आहुतिद्वारा पालियता । 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपितष्ठते' ( मस्य ३,७६ ) इति स्मृतेः । ईदृशोऽग्निः संस्कानः धान्यराशेर्वर्धयिता सन् नः अस्मान् अभि रक्षतु । तथा नः अस्माकं ग्रदेषु असमातिम् । मा माने इत्यस्माद् औणादिकस्तिप्रत्ययः । मातिर्मानं परिच्छेदस्तेन सह वर्तत इति समातिः तद्वैपरीत्यम् असमातिः । कुस्लस्थानां धान्यानां परिच्छेद्रा-हित्यं करोतु इत्यर्थः । अस्य तृचस्य क्रमाद् अग्निवाय्वादित्यपरत्वं तैत्तिरीयसंहिताया अवगन्तव्यम् । तत्र हि एवम् आम्नायते—'अयं नो नभसा पुर इत्याह । अग्निवें नभसा पुरः । अग्निवेव तद् आह एतन्मे गोपायिति । स त्वं नो नभसस्पत इत्याह । वायुवे नभसस्पितः । वायुमेव तद् आह एतन्मे गोपायिति । देव संस्कानेत्याह । असौ वा आदित्यो देवः संस्कानः । आदित्य-मेव तद् आह एतन्मे गोपायिति ( तै ३,३,८,६ ) इति ।

त्वं नो "नभसस्पत्" ऊर्जी 'गृहेषु धारय' । आ पुष्टमेत्वा वसु ॥ २ ॥ व्वम् । नः । नुभुसः । पते । ऊर्जीम् । गृहेषु । धारय । आ । पत् । आ । वसु ॥ २ ॥ आ । पुष्टम् । पुतु । आ । वसु ॥ २ ॥

हे नभसस्पते अन्तरिक्षस्य पालियतर्वायो त्वं नः अस्माकं गृहेषु ऊर्जम् बलकरं रसवद् अन्नं धारय स्थापय । तथा पुष्टम् प्रजापद्यादिकम् आ एतु आगच्छतु । वसु धनं च ऐतु आगच्छतु ।

देवं संस्फान 'सहस्राणेषस्येशिषे' । तस्यं नो रास्व' तस्यं नो' धेहि' तस्यं ते भिन्तवांसंः' स्याम' ॥३॥ देवं । सुम्ऽस्फान् । सहस्रऽपोषस्यं । ईशिषे । तस्यं । नः । गुस्व । तस्यं । नः । धेहि । तस्यं । ते । मुक्तिऽवांसंः । स्याम् ॥ ३॥

<sup>9.</sup> नास्ति Bl. २. मन्त्रोक्तं चङ्क्रमया Bl. ३. °भंसा पुरः तै ३,३,८,२. ४. गृहाणामसंमत्यें बहवों नो गृहा अंसन् तै. † नास्ति E³H.O. ५. °यब्राह्मणात् शंपा. ६. स त्वं तै. ७. °सस्पतिर् पै १९,१६,१८. ८. नो धिहि भृद्रयां तै ३,३,८,३. ९. °हस्रपो °तै. पै १९,१६,१९. १०. धिहि पै. ११. ते पै. १२. भक्षीमिहि पै. १३. भक्तिवानः मै १,४,३ काठ ७,३ भक्षिवाणः तैब्रा ३,७,५,७ आपश्रो ३,२,११. १४. भूयास्म पै.

हे देव दानादिगुणयुक्त हे संस्फान प्रवृद्ध एवंभूत हे आदित्य सहस्रपोषस्य सहस्रसंख्याकानां प्रजानां पोषकस्य वहुलस्य धनस्य त्वम् ईशिषे ईश्वरो भविस । ईश ऐश्वर्ये । अदादित्वात् शपो लुक् । 'ईशः से' (पा ७,२,७७) इति इडागमः । 'अधीगर्थदयेशाम्'' (पा २,३,५२) इति कर्मणि षष्टी । तस्य तथाविधस्य धनस्य । 'क्रियाप्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थ्ये षष्टी । तथाविधं धनं नः अस्मभ्यं रास्व प्रयच्छ । रा दाने । यद्वा भागपदाध्याहारेण योज्यम् । तथा तस्य धनस्य भागं नः अस्माकं धेहि भोगार्थे धारय पोषय वा । ते त्वदीयस्य तस्य धनस्य भक्तिवांसः भागवन्तस्त्वत्प्रसादात् स्याम भवेम । भक्तिशब्दात् 'छन्दसीवनियो' (पावा ५,२,१०९) इति मत्वर्थीयो वनिष् । सकारो-पजनश्छान्दसः।

अन्तरिक्षेण पतिति विश्वां 'भूतावृचार्कशत्'। शुनी 'दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हिवपां विधेम'॥ १॥

अन्तरिक्षेण । पृत्ति । विश्वा । भूता । अवऽचाकशत् । शुनैः । दिव्यस्य । यत् । महैः । तेने । ते । ह्विषा । वि<u>षेम</u> ॥ १ ॥

अन्तरिक्षेण आकाशमार्गेण काककपोतादिः पक्षी पतित पुरुषस्य अङ्गे निपतित। किं कुर्वन्। विश्वा विश्वानि सर्वाणि भूता भूतानि भूतजातानि अवचाकशत्। अवचाकशत् पश्यितिकर्मा। जिघत्सया पुनः पुनः पश्यन्। तद्दोषशान्त्यर्थं दिव्यस्य दिवि भवस्य शुनः यत् महः तेजोऽस्ति तेन हिविषा हे अग्ने ते त्वां विधेम परिचरेम । अन्तरिक्षपक्ष्युपघातजं दोषं दिव्यस्य शुनो महसा तुष्टोऽग्निर्निवर्तयतु इत्यर्थः।

ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवाः ईव श्रिताः । तान्सर्वीनह्य ऊत्येऽस्मा अंग्ष्टितातये ॥ २॥ त्रयः। कालकाञ्जाः। दिवि । देवाःऽईव । श्रिताः ।

ये । त्रयः । कालकाञ्जाः । दिवि । देवाःऽईव । श्रिताः । तान् । सर्वीन् । अह्वे । जत्ये । अस्मै । अरिष्टऽतीतये ॥ २ ॥

कालकाञ्चाख्या ये त्रयः असुराः सत्कर्मवशाद् दिवि देवा इव श्रिताः आश्रिता वर्तन्ते । तथा च तैत्तिरीयकम् — 'कालकञ्चा वै नामासुरा आसन् । ते सुवर्गाय लोकायाग्निम्

१. सर्वा पै १९,१६,१२. २. कृपान के १०,१३६,४. ३. 'स्येदं महस्तस्मा एतेन पै. ४. जुहोमि पै. ५. पर्तित P. ६. आन्तरिक्ष्य S'. ७. वार्ता कि १,१८७,४०

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

अविन्वतं इति प्रक्रम्य 'स इन्द्र इष्टकामावृहत् । तेऽवाकीर्यन्त । येऽवाकीर्यन्त त 'ऊर्णावभयोऽभवन्' । द्वावुद्यतताम् । तौ दिव्यौ श्वानावभवताम्' (तेव्रा १,१,२,४-६ ) इति । तान् तथाविधान् सर्वान् कालकाञ्जान् अहे आह्रयामि । ह्रयतेइछान्दसे लुङि 'लिपिसिचिह्नस्व' (पा ३,१,५३ ) इति च्लेरङ् आदेशः । किमर्थमाह्वानम् । ऊत्ये रक्षणार्थम् अस्मै अस्य पुरुषस्य । षष्ट्रयर्थे चतुर्था । अरिष्टतातये । रिष्टं हिंसा तद्भावः अरिष्टम् । तस्य करणाय काककपोतादिपक्ष्युपघातजनितदोषशान्तये इत्यर्थः। 'शिवशमरिष्टस्य करे' (पा ४,४,१४३ ) इति अरिष्टशब्दात् करोत्यर्थे तातिल्प्रत्ययः। 'लिति' (पा ६,१,१९३ ) इति प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तत्वम्।

अप्सु ते जन्मं दिवि ते स्थरथं समुद्रे 'अन्तर्भिद्दिमा' ते पृथिव्याम् । शुनी 'दिव्यस्य यन्मदृस्तेनां ते' दृविषां विधेम' ॥ ३ ॥

अप्डसु । ते । जन्मे । दिवि । ते । सुधडस्थम् । सुमुद्रे । अन्तः । मुहिमा । ते । पृथिव्याम् । शुनेः । दिव्यस्ये । यत् । महीः । तेने । ते । हुविषो । विधेम ॥ ३ ॥

हे अग्ने ते तव अन्स उद्केषु जन्म और्ववैद्युतादिरूपेण दृश्यते । दिवि धुलोके ते तव आदित्यात्मनः सधस्थम् सहस्थानम् । तथा समुद्रे अन्तः मध्ये पृथिव्यां च ते तव महिमा माहात्म्यं दृश्यते । 'दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद् द्वितीयं पिर जातवेदाः । तृतीयमप्स तृमणा अजल्लम्' (ऋ १०,४५,१) इति हि मन्त्रान्तरम् । शुनो दिव्यस्य इत्यादि व्याख्यातम् ।

इत्यष्टमेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'यन्तासि' इति तृचेन गर्भाधाने कङ्कणादिकं संपात्य अभिमन्त्र्य स्त्रिया हस्ते बंधीयात्। "'यन्तासि' इति मन्त्रोक्तं बंधाति" (कौस् ३५,११) इति सूत्रात्।

'आगच्छतः' इति तृचेन विवाहकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा। "'आगच्छतः' (अ ६,८२) इति जायाकामः" (कौसू ५९,११) इति सूत्रात्।

तथा विवाहे अनेन तृचेन आज्यं हुत्वा वरवध्वोर्मूर्ध्व संपातान् आनयेत्। "'आगच्छतः'। 'सविता प्रसवानाम्' (अ ५,२४) इति मूर्झोः संपातान् आनयिति " (कौस् ७८,१०;११) इति सूत्रम्।

युन्ताऽसि यच्छंसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि।
प्रजां धनं च गृह्णानः 'परिहुस्तो अभृद्यम्'।। १।।

१. ऊर्णनाभ° शंपा.; ऊर्णावाभ° मै १,६,९. २. आत्मा म° पै १९,१६,१३. ३. °स्येदं महस्तस्मा पृतेन पै. ४. जुहोमि पै. ५. आनयतेति S'. ६. °हस्तोऽभू° पै १९,१७,१. अ-९६

सि ८१, मं ३

37-3

युन्ता । असि । यच्छीसे । हस्तौ । अप । रक्षीसि । सेधिसि । प्राटजाम् । धर्नम् । च । गृह्णानः । परिटहस्तः । अभूत् । अयम् ॥ १ ॥

हे अग्ने त्वं यन्ताऽसि गर्भव्यापत्कराणां रक्षःप्रभृतीनां नियामको भवसि । अत एव आत्मीयो हस्तौ यच्छसे आयतौ प्रसारयसि । ताभ्यां हस्ताभ्यां रक्षांसि गर्भधारणिव-घातकानि अप सेधिस अपगमयसि । प्रजाम पुत्रादिरूपां तद्भोगार्थं धनं च कृण्वानः श कुर्वाणः अयम् अग्निः परिहस्तः हस्तं परिवेष्ट्य वर्तमानः रक्षाकरः प्रतिसरः अभूत् ।

परिहस्त वि धारय योनिं गर्भीय धार्तवे । मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ।। २ ॥

परि डहस्त । वि । धार्य । योनिम् । गर्भीय । धार्तवे । मर्यीदे । पुत्रम् । आ । धेहि । तम् । त्वम् । आ । गुम्य । आऽगुमे ॥ २ ॥

हे परिहस्त कङ्कणादिरूप प्रतिसर योनिम् गर्भाशयस्थानं वि धारय विवृतम् अव-स्थापय । किमर्थम् । गर्भाय धातवे गर्भ धातुं धारियतुम् । 'कियाप्रहणं कर्तव्यम् ' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । धाञस्तुमर्थे तवेन्प्रत्ययः । मर्यादे मर्याः मरणधर्माणो मनुष्याः तैरादीयमाने स्वोत्पत्त्यर्थं स्वीक्रियमाणे स्थाने गर्भाशये हे जाये त्वं पुत्रम् आ धेहि अभिमुखं धारय । यद्वा हे मर्यादे मर्येण मनुष्येण स्वभोगार्थम् आदीयमाने । जायायाः संबोधनम् । हे जाये त्वं पत्युर्मम आगमे आगमने सति तम् अभीष्टं पुत्रम् आ गमय । उत्पादयेत्यर्थः ।

यं परिहस्तमविंभरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ बंधाद् यथां पुत्रं 'जनादिति ॥ ३ ॥

यम् । पुरिऽह्रस्तम् । अबिभः । अदितिः । पुत्रऽकाम्या । त्वष्टी । तम् । अस्यै । आ । बृध्नात् । यथौ । पुत्रम् । जनौत् । इति ॥ ३ ॥

अदितिः देवमाता पुत्रकाम्या पुत्रम् आत्मन इच्छन्ती यं परिहस्तम् हस्तं परिवेष्ट्य वर्तमानं कङ्कणादिरूपं प्रतिसरम् अविभः धृतवती । पुत्रशब्दात् कर्मण इच्छार्थे 'काम्यच्च' (पा ३,१,९) इति काम्यच् । 'सनाद्यन्ताः"' (पा ३,१,३२) इति धातुसंज्ञायां पचाद्यच् । अविभिरिति । डुभृञ् धारणपोषणयोः । अस्मात् लिङ 'हल्ङ्या"' (पा ६,१,६८) इत्यादिना तिलोपे 'मृञामित्' (पा ७,४,७६) इति अभ्यासस्य इत्त्वम् । तं तथाविधं प्रतिसरम् अस्य अस्या जायायाः । षष्ट्यर्थे

१. वैतु. मंपा. द्र. २. कर्त्तवे पै १९,१७,२. १. धागमः पै [ मूकी. ]. ४. सुवादिति पै १९,१७,३.

चतुर्थी। त्वष्टा आ बधात आबधातु यथा येन प्रकारेण एषा पुत्रं जनात जनयेत् इति अनेन अभिप्रायेण । त्वष्टा बधातु इति संबन्धः। जनात् इति। जनेण्यन्तात् छेटि आडा-गमः। 'छ्न्दस्युभयथा' (पा ३,४,११०) इति आर्धधातुकत्वात् णिलोपः।

आगच्छत् आर्गतस्य नामं गृह्णाम्यायतः । इन्द्रंस्य चृत्रुघो वेन्वे<sup>र</sup> वास्वस्यं <u>श</u>तर्ऋतोः ॥ १ ॥

आऽगच्छेतः । आऽगंतस्य । नामं । गृह्वामि । आऽयतः । इन्द्रस्य । वृत्रुऽध्नः । वृन्वे । वासुवस्यं । शुतऽत्रेतोः ॥ १ ॥

आगच्छतः वर्तमानागमनस्य आगतस्य अस्मद्दितकं प्राप्तस्य इन्द्रस्य नाम प्रीतिकरं वृत्रहादिनामधेयं गृह्णाम उच्चारयामि आयतः नियतोऽहं विवाहकामः । यद्वा आयत इत्यपि षष्ठी उत्तरवाक्ये संवध्यते । आयतः आगच्छतः वृत्रघः वृत्रं हतवतः इन्द्रस्य वासवस्य वसुभिरुपास्यमानस्य शतकतो । वर्णविकारङ्गिन्दसः । शतं क्रतवः कर्माणि वीर्यप्रख्यापकानि वृत्रवधादीनि यस्य स तथोक्तस्तस्य । सर्वत्र कर्मणि षष्ठी । एवं-विधम् इन्द्रं वन्वे अहम् अभिमतफलं याचामि । वनु याचने । तनादित्वाद् उप्रत्ययः ।

येनं सूर्यां सांवित्रीमिश्विनोहर्तः पथा । तेन मामंत्रवीद् भगीं जायामा वहतादितिं ॥ २ ॥

येन । सूर्याम् । सावित्रीम् । अक्षित्रना । ऊहतुः । पृथा । तेन । माम् । अब्रवीत् । भर्गः । जायाम् । आ । वृह्तात् । इति ॥ २ ॥

यन पथा अध्वना अश्विना अश्विनो एतत्संज्ञो देवो सावित्रीम् सवितुः पुत्रीं सूर्याम् सूर्याख्यां स्त्रियम् उहतुः उद्धवन्तो । विवाहकर्मणा जायात्वेन ठव्धवन्तो इत्यर्थः । तिद्धवाहप्रकारच्च दाशतय्यां — 'सत्येनोत्तिमता' (ऋ १०,८५) इति सूक्ते प्रपश्चितः । ऐतरेयकब्राह्मणे च — 'प्रजापितवैं सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत् सूर्यां सावित्रीम् । तस्ये सर्वे देवा वरा आगच्छन् । तस्या एतत् सहस्रं वहतुम् अन्वाकरोत् । यद् एतद् आश्विनम् इत्याचक्षते' (ऐब्रा ४,७) इत्यादिना प्रतिपादितः । उहतुरिति । वह प्रापणे इत्यस्मात् छिटि यजादित्वात्संप्रसारणद्विर्वचनादिकार्ये रूपम् । पथेति । पथिन्शब्दात् तृतीयैकवचने 'भस्य टेर्लीवः' (पा ७,१,८८) इति दिरुगेपे उदात्तिनवृत्तिस्वरेण

१. राज्ञो पै १९,१७,४. २. प्रतीकरं S', ३. वैतु. मंपा. द्र, ४. तद् शंपा.

विभक्तेरुदात्तत्वम् । तेन पथा जायाम् भार्याम् आ वहतात् आवह आनय इति भगो देवः मां विवाहार्थिनं प्रति अत्रवीत् । विवाहोपायसुपदिष्टवान् इत्यर्थः ।

यस्तेऽङ्कुशो वंसुदानी वृहिन्निन्द्र हिर्ण्यर्यः । तेनां जनीयते जायां महां धेहि शचीपते ॥ ३॥

यः । ते । अङ्कुशः । वसुऽदानः । बृहन् । हन्द्र । हिर्ण्ययः । तेने । जुनिऽयुते । जायाम् । मह्यम् । धेहि । शुचीऽपुते ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ते तब योऽङ्क्षशः अङ्कराबद् आकर्षको हस्तः वसुधानः वसूनि धनानि धीयन्ते धार्यन्ते अस्मिन्नित वसुधानः । अधिकरणे ल्युट् । अत एव वृहन् महान् हिरण्ययः <sup>१</sup>हिरण्मयः हिरण्यप्रचुरः । 'ऋत्यवास्त्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि' (पा ६,४,१७५) इति हिरण्यशब्दान्मयिट निपात्यते । एवंविधो यो हस्तः अङ्कुरा एव वा तेन साधनेन हे शचीपते शचीदेव्याः पते इन्द्र जनीयते । जायन्तेऽस्याम् अपत्यानीति जनिर्जाया । ताम् आत्मन इच्छते । यद्वा पुत्रेणोत्पत्ति-र्जनिः तत्कामाय मधं जायाम् भार्यो धेहि देहि प्रयच्छ ।

#### इति पश्चमं स्कम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये षष्टकाण्डे अष्टमोऽनुवाकः।

नवमेऽनुवाके पञ्च स्कानि । 'अपचितः' इति प्रथमं स्कम् । तत्र 'अपचितः' इति त्रचेन गण्डमालाभैषज्यकर्मणि राङ्कं घृष्ट्वा अभिमन्त्र्य शुनकलालां वा अभिमन्त्र्य गण्डमालां प्रलिम्पेत् ।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन जलूकां गृहगोधिकां वा अभिमन्त्र्य रुधिरमोक्षार्थं गण्डमालास्थाने संश्लेषयेत् ।

तथा तत्रैव कर्मणि सैन्धवलवणं चूर्णयित्वा अभिमन्त्र्य गण्डमालायां विकीर्यं तूष्णीं निष्ठीवेत् ।

सूत्रितं हि —'''अपचितः' (अ ६,८३), 'आ सुस्रसः' (अ ७,८०) इति किंस्यादीनि लोहितलवणं संक्षुयं अभिनिष्ठीवति' (कौसू ३१,१६;१७) इति ।

तत्रैव कर्मणि 'ग्लौरितः प्र पतिष्यिति' (३) इत्यर्धर्चं जपन् गोमूत्रेण गण्डं मर्द्येत् प्रक्षालयेद् वा।

१. त्वं पै १९,१७,६. २. शतक्रतो पै. ३. वैतु. मंपा. द्र. ४. धीयते S'. ५. °ण्मयः अत्र हिर° शंपा. ६. चतुर्ऋचे सूक्ते ऋक्त्रयेणेत्यर्थः; वैतु. सा. सूक्तमेव तृचमिति. ७. संहद्य S'.

तथा अनेनेव दन्तमलम् अभिमन्त्र्य गण्डमालां प्रलिम्पेत्। "'म्लौः' इत्यर्धर्चेन ''' (कौसू ३१,२०) इति सूत्रात्।

'वीहि स्वाम्' इति चतुर्ऋचेन<sup>े</sup> चतुष्पाद्गण्डभैषज्यार्थं शान्त्युद्कम् अभिमन्त्र्य व्रणं प्रोक्षेत्।

तथा तिसान्नेव कर्मणि अनेन चतुर्ऋचेन आज्यं हुत्वा मनसा संकल्प्य वर्णे संपातान् आनयेत्।

सूत्रितं हि — "'वीहि स्वाम्' इत्यज्ञातारुः शान्त्युदकेन संप्रोक्ष्य मनसा संपातवता" (कौस् ३१,२१) इति ।

अपंचितः प्र पंतत सुपूर्णो वंस्तोरिंव । स्र्यः कृणोत्तं भेषुजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ॥१॥

अपेऽचितः । प्र । प्<u>तत्</u> । सुऽप्र्णः । <u>वस</u>्तेःऽईव । सूर्यः । कृणोर्तु । भेषुजम् । चुन्द्रमाः । वः । अपं । उच्छुतु ॥ १ ॥

हे अपिवतः दोषवशाद् अपाक् चीयमानाः गलादारभ्य अधस्तात् प्रस्ता गण्डमालाः प्र पतत असात् शरीरात् प्रकर्षण निर्गच्छत । तत्र दृष्टान्तः— सुपर्ण इति । सुपर्णः शोभनपतनः श्येनः वसतेरिव आवासस्थानाद् नीडाद् यथा शिद्रां प्रपति तथा पुरुषस्य गण्डस्याधस्तात्प्रदेशम् आग्रु विसुज्य धावतेत्यर्थः । अपिचत इति । अपपूर्वाचिचनोतेः कर्मणि किप् । हे अपिचतः वः युष्माकं भेषजम् चिकित्सनं सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्यः कृणोतु करोतु । चन्द्रमाः अमृत-मयश्चन्द्रो वः युष्मान् अगोच्छा अपवासयतु । अपवर्जयत्वित्यर्थः । उछी विवासे ।

एन्ये<u>का रथेन्थेकां कृष्णेका रोहिंणी दे । सर्वासामग्रभं नामावीर</u> <u>घीरपेतन ॥२॥</u> एनी । एको । रथेनी । एको । कृष्णा । एको । रोहिंणी इति । दे इति । सर्वासाम् । अग्र<u>भम् । नामे । अवीर</u>ऽन्नीः । अपे । <u>इतन</u> ॥ २॥

अनया अपचित्प्रभेदानां नामग्रहणेन तासामपगमनं प्रार्थ्यते — एका गण्डमाला एनी एतवर्णा। ईषद्रक्तमिश्रद्वेतः एतवर्णः। एका अपरा स्येनी इयेत-

<sup>9. °</sup>त्यक्षतेन BI. २. अत्र सा. शंपा. च वीहि स्वाम् इत्यारभ्य 'अवसर्जनाय कम्' इत्यन्तां प्रथमाम्, 'भूमिरिति त्वा' इत्यारभ्य 'अमूनेनसः स्वाहा' इत्यन्तां द्वितीयाम्, 'एवो ष्वस्मद्' इति तृतीयाम्, 'अयस्मये' इति चतुर्थीमृचं मत्वा चतुरशीतितमं सूक्तं चतुर्ऋचमूचतुः. ३. °त्यन्यच्चारुः ऽ'. ४. W. तु स्वराभावं न्याय्यं मन्यते, ५. अप्ऽचितः p. ६. °चितप्रभे शंपा.

वर्णा । अत्यन्तशुभ्रेत्यर्थः । एतश्येतशब्दाभ्यां 'वर्णादनुदात्तात्तोपधातो नः' (पा ४,१,३९) इति ङीप् तकारस्य च नकारः । एका अन्या गण्डमाला कृष्णा कृष्णवर्णा । अन्ये हे गण्डमाले रोहिणी रोहिण्यो लोहितवर्णे । रोहितशब्दात् पूर्ववद् ङीम्नकारो । वातिपत्तश्लेष्मवशाद् वर्णनानात्वाद् एतासां नानात्वम् । सर्वासाम् अपचिताम् । उदीरितवर्णव्यतिरेकाभावात् । नाम प्रीतिकरं नामधेयम् अहम् अप्रभम् अप्रहीषम् उच्चारयामि । ज्ञान्दसश्चलेलुक् । 'हप्रहोर्भः' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् । हे अपचितः यूयम् अस्मान्नामग्रहणात् प्रीताः सत्यः अवीरप्तीः वीरम् इमं पुरुषं गण्डमालाग्रस्तम् अहन्त्र्यः अपेतन अपगच्छत । एतेलेंटि 'तप्तनप्तनथनाश्च' (पा ७,१,४५) इति तस्य तनादेशः । अवीरप्रीरिति । वीरशब्दो-पपदात् हन्तेः 'वहुलं छन्दसि' (पा ३,२,८८) इति किप् । 'ऋन्नेभ्यो ङीप्' (पा ४,१,५) इति ङीप् । 'अल्लोपोऽनः' (पा ६,४,१३४) इति अकारलोपः। 'वा च्छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घत्वम् ।

अस्रतिका रामायण्यिपिचित् प्र पीतिष्यति । ग्लौरितः प्र पीतिष्यति सं गेलुन्तो निशिष्यति ।। ३ ।।

असूतिका । रामायणी । अप्ऽचित् । प्र । प्रतिष्यति । ग्लौः । इतः । प्र । पृतिष्यति । सः । गृलुन्तः । नृशिष्यति । ॥ ३ ॥

अस्तिका प्रयस्नावम् अजनयन्ती । चिरपरिपाकेत्यर्थः । रामायणी रमते आसु प्राणवायुरिति रामा नाड्यः ता अयनं प्रधावनमार्गो यस्याः सा रामायणी नाडी । व्रणात्मिकेत्यर्थः । एवंभूता अपचित् प्र पतिष्यित अस्मात् शरीरात् प्रगता अन्यत्र गमिष्यित । मन्त्रसामर्थ्याद् इत्यर्थः । ग्लौः व्रणजनितो हर्षक्षयः इतः अस्माद् अङ्गात् प्र पतिष्यित व्याध्यपगमे तज्जनितदुःखानुभवोऽिप प्रकर्षण निर्गमिष्यतित्यर्थः । यद्वा ग्लौइचन्द्रमाः इतः अस्माद् गोमूत्रजलावसेकाद् अपचितं प्र पतिष्यित । पतिरत्र अन्तर्णातण्यर्थः । प्रगमयिष्यित । चन्द्रमा वोऽपोच्छ्तु इत्युक्त एवार्थोऽनूद्यते । स चन्द्रमाः गळन्तः गण्डमालोद्भवविकारेण तत्र तत्र हस्तपादा-दिसंधिषु उद्भूतान् गङ्कन् तस्यति उपक्षपयतीति गडुन्तः । तसु उपक्षये । अस्माद् औणादिकः किप् । नकारोपजनश्छान्दसः । न³ शिष्यिति³ नावशेषयित । सर्वव्रणविकारं निवर्तयतीत्यर्थः ।

१. सकलं तेन ग्रुध्यित पै १,२१,४. †. मं हन्तो  $W,O,D^2$ . २. निशुध्यिति> निशुध्यिति P; नश्चिष्यिति P

विहि स्वामाहुतिं जुषाणो मर्नसा स्वाहा मर्नसा यदिदं जुहोमिं ॥ ४॥ वीहि । स्वाम्। आऽहितिम्। जुषाणः । मर्नसा । स्वाही । मर्नसा । यत् । इदम् । जुहोमि ॥४॥

³हे व्रणरोगाभिमानिन् देव त्वं स्वाम् स्वकीयाम् आहुतिं मनसा जुषाणः सेव-मानो वीहि भक्षय । स्वाहा स्वाहुतम् इदं हविरस्तु अहमपि मनसा एव यद् इदं हविः जुहोमि।

'यस्यांस्त' आसिन घोरे जुहोम्येषां "बुद्धानांमवसर्जनाय्" कम् । 'भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना 'निर्ऋतिरिति' त्वाहं परि वेद सर्वतः' ॥१॥

यस्याः। ते । आसिन । घोरे । जुहोमि । प्षाम् । बद्धानाम् । अव्डसर्जनाय । कम् । भूमिः । इति । त्वा । अभिुऽप्रमन्वते । जनाः । निःऽऋतिः । इति । त्वा । अहम् । परि । वेद् । सुर्वतः ॥ १॥

हे रोगाभिमानिनि पापदेवते यस्यास्ते तव घोरे क्रूरे आसनि आस्ये जहोमि हविः प्रक्षिपामि सा त्वं मनसा ह्रयमानं तद्धिः सेवस्वेत्यर्थः । िकमर्थम् । एषां व्रणरोग-जिन्तानां बन्धानाम् अवसर्जनाय विमोचनार्थम् । कम् इति पद्पूरणः । यद्वा कम् इति उदकनाम । व्रणप्रक्षालनार्थमिदमोषघोदकं तद्दोगशान्तये अवकल्पत इत्यर्थः । हे व्रणाभिमानिदेवते त्वा त्वां जनाः जन्ममात्रसारा विशेषज्ञानरिहताः प्राणिनः भूमिः पृथिवी इति अभिप्रमन्वते अभितः प्रबुध्यन्ते । मनु अववोधने । अहं तु त्वत्स्वरूपं जानानः त्वा त्वां निर्ऋतिरिति । सर्वरोगनिदानभूता पापदेवता निर्ऋतिः । सैवेति सर्वतः सर्वस्माद्धतोः परि वेद परितो जानामि ।

भूते <sup>१</sup> ट्टविष्मेती <sup>१</sup> भवेष ते <u>भागो यो अ</u>स्मास्त्रं । <sup>१</sup> मुञ्चेमानुमूनेर्न<u>सः</u> १ स्वाहा ॥ २ ॥ १

भूते<sup>१५</sup> । हृविष्मेर्ता । भव । एषः । ते । भागः । यः । अस्मास्त्रं । मुञ्ज । डमान् । अमून् । एनेसः । स्वाह्रां ॥ २ ॥

हे भूते सर्वत्र विद्यमाने निर्ऋतिरूपे १६ हिविष्मती भव अस्माभिर्द्त्तेन हिवषा आज्या-

<sup>9.</sup> स्वाहाहुंतिं ते १,८,१,१ २. कृणोमि पै १९,५,१०. ३. पृ. ७७१ टि २ द्र. ४. यस्यांत्ते अस्याः ते ४,२,५,३; यत् ते अस्मिन् काठ १६,१२; यद्यं ते मै २,२,१. ५. आस्म मा १२,६४ ते. मै. काठ. पै १९,५,११ [मूको.]. ६. घोरे मा.; कूरे ते. ७. बन्धांनां प्रमोचनाय मै.; बन्धानां मा. ते. ८. यां त्वा जनो भूमिरितिं प्रमन्दिते मा. मै.; त्वा जनो विदुर् ते. † प्रवन्वते R; प्रमन्यते पै. [मूको.]. ९. निर्ऋतिं मा. मै. १०. विश्वतः मा. ते ४,२,५,४ मै. पे. ११. वेतु. मंपा. द्र. १२. धर्मत्यसि ते १,८,१,१ ते व्रा १,६,१,३. १३. मुझेममंहंसः ते. तेवा. १४. भूयान् पाठमेदः पै १९,५,१२. १५. भूते P. १६. निर्ऋतेरूप ९.

दिना युक्ता भव । एव ते तव भागः । यः अस्मासु इदानीं परिकल्पितः । अनेन हिवभागेन तुष्टा इमान् समीपस्थान् गवादीन् अमृन् दूरस्थान् अस्मददृष्टिगोचरान् एनसः रोगनिदानभूतात् पापाद् मुख विसृज स्वाहा इदं हिवः स्वाहुतम् अस्तु ।

'एवो विश्वेश्वरमिर्ऋतेनेहा त्वमयस्ययान्' 'वि चृता' वन्धपाद्यान्'।
यमो मह्यं पुनरित् त्वां 'देदाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे'॥३॥

प्वो इति । सु । अस्मत् । निःऽऋते । अनेहा । त्वम् । अयस्मयीन् । वि । चृत् । बन्धऽपाशान् । यमः । मह्यम् । पुनेः । इत् । त्वाम् । दुदाति । तस्मै । यमार्य । नर्मः । अस्तु । मृत्यवे ॥ ३ ॥

हे निर्ऋते निःशेषेण आर्तिकरि पापदेवते अनेहा अनाहन्त्री । 'नज्याहन एह च' (पाउद ९,८३) इति आङ्पूर्वाद्धन्तेरसुन् तत्संनियोगेन एहादेशक्च । 'ऋदुशन-स्पुरुदंसोऽनेहसां च' (पा ७,१,९४) इति सो अनङ् आदेशः । अस्मान् अवाधमाना त्वम् एवो एव उ एवमेव पूर्वोक्तप्रकारेणेव स सुष्ठु अस्मत् अस्मत्तः अयस्मयान् अयो-विकारान् अत्यन्तदढान् बन्धपाशान् वन्धनरज्जुविशेषान् रोगात्मकान् वि चृत विमुश्च छिन्द्वीत्यर्थः । चृतो हिंसाग्रन्थनयोः । हे रुग्ण यमः वैवस्वतः प्राणाप-हारी देवः त्वां मग्नं पुनर्ददाति । तस्मै मृत्यवे प्राणापहारिणे यमाय नमो अस्तु नमस्कारोऽस्तु ।

अयम्मये द्रुपदे वेधिष 'इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् । यमेन त्वं पित्रभिः' "संविदान उत्तमं" 'नाक्रमिध रोहयेमम्' ॥४।

अयुस्मये । द्रुऽपुदे । बेधिषे । इह । अभिऽहिंतः । मृत्युभिः । ये । सहस्रम् । युमेनं । त्वम् । पितृऽभिः । सुम्ऽविदानः । उत्ऽतुमम् । नार्कम् । अधि । रोहुय् । इमम् ॥४॥

'अयस्मये हुपदे' इत्येषा सप्तमेऽनुवाके ( अ ६,६३,३ ) व्याख्याता । इति नवमेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम् ।

१. नमोंऽस्तु (नमः सु ते मा. ते. मे. काठ.) निर्ऋते तिग्मतेजोऽ (विश्वरूपेऽ ते.) युस्मयान् (यस्मयं मा. ते. मे. काठ.) अ ६,६३,२ मा १२,६३ ते ४,२,५,३ मे २,७,१२ काठ १६,१२;
°स्मत् त्वं निर्ऋते विश्ववारे अय° पै १९,५,१३. † ध्वंस्म° Вы; ध्वास्म° R; ध्वाशस्म° A,К.

२. विश्वता काठः; प्र मुमुग्धि पै. ३. व्रम्धमेतम् मा. ते. मे. काठः; पाशान् पै. ४. ददातु तस्मै देवाय हविषा विधेम पै १९,११,३. ५. इदिभि° पै. ६. युम्या मा. ते. मे. काठः पै १९,५,१३. ७. संविदानोत्तमे मा. मे. काठः पै १९,११,५ [मूको.]; °दान उत्तमे पैः;
°दानोत्त° ते. ८. नाके अधि मा. मे. काठः पै. ९. रोहयेनम् मा. मे. काठः पै.

'वरणा वारयातै' इति तृचेन राजयक्ष्मादिरोगभैषज्यकर्मणि वरणवृक्षमणि संपात्य अभिमन्त्र्य पुनस्तृचं जिपत्वा बंधीयात्। 'शं नो देवी' (अ २,२५), 'वरणः', 'पिप्पली' (अ ६,१०९) इति प्रक्रम्य 'तृतीयेन मन्त्रोक्तं बंधाति' (कौस् २६,३३;३७) इति स्त्रात्।

'वृषेन्द्रस्य' इति तचेन श्रेष्ठयकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा। "'वृषेन्द्रस्य' (अ ६,८६) इति वृषकामः" (कौस् ५९,१२) इति सूत्रात्।

वर्णो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिनाविष्टस्तम् देवा अवीवरन् ॥ १ ॥

बर्णः । बार्याते । अयम् । देवः । वनुस्पतिः । यक्ष्मः । यः । अस्मिन् । आऽविष्टः । तम् । ङं इति । देवाः । अवीवर्न् ॥ १ ॥

अयं पुरोवर्ती देवः दानादिगुणयुक्तः वरणः वरणाख्यो वनस्पतिः वनानामधि-पतिर्वृक्षः । विकारे प्रकृतिशब्दः । वरणवृक्षनिर्मितो मणिः वारयातै राजयक्षमादिरोगं वारयतु निवर्तयतु । वारयतेर्छेटि आडागमः । 'वैतोऽन्यत्र' (पा ३,४,९६) इति ऐकारः। अस्मिन् पुरुषे यो यक्ष्मः रोग आविष्टः प्रविष्टः तमु । उशब्दः अप्यर्थे । तं सर्वमिष रोगं देवा इन्द्रादयः सर्वे अवीवरन् वारयन्तु । वारयतेश्चान्दसे छुङ्कि चङि रूपम् ।

इन्द्रेस्य वर्चसा व्यं मित्रस्य वर्रणस्य च । देवानां संवेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥ इन्द्रेस्य । वर्चसा । व्यम् । मित्रस्यं । वर्रणस्य । च । देवानाम् । संवेषाम् । वाचा । यक्ष्मम् । ते । वार्यामहे ॥ २ ॥

मणिवन्धनकर्तारो वयम् हे व्याधित ते तव यक्ष्मम् रोगम् इन्द्रस्य देवानाम-धिपतेः वचसा आज्ञारूपेण वाक्येन वारयामहे निवारयामः। न केवल्रिमन्द्रस्य वचसा। मित्रस्य वरुणस्य च अन्येषामिष सर्वेषां देवानां वाचा वाक्येन त्वदीयं रोगं निवारयामः।

यथा वृत्र इमा आपेस्तुस्तम्भे 'विश्वधा यतीः'।
एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥
यथा । वृत्रः । इनाः । आपेः । तुस्तम्भे । विश्वधा । यतीः ।
एव । ते । अग्निना । यक्ष्मम् । वैश्वानरेणे । वार्ये ॥ ३ ॥

यथा येन प्रकारेण वृत्रः आवरणशीलस्त्वष्टुपुत्रोऽसुरः इमाः परिदृश्यमाना विश्व-धायनीः विश्वस्य कृत्स्नस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः पोषयित्रीः आपः मेघस्था

इदं पै १६,६३,५.
 वहस्पतिः पै.
 प्रतिष्ठा योऽस्मिन् तमु पै.
 विद्वधायसः पै १९,६,३.
 प. वैद्यु. मंपा. द्र.

व्यापनशीला अपः तस्तम्भ निरुद्धगतीश्चकार । प्रिभ स्कभि गतिप्रतिवन्धे । हे व्याधित ते तव यक्ष्मम् रोगम् एव एवं वैश्वानरेण विश्वनरहितेन सर्वप्राणिहितकारिणा अग्निना वारये निवारयामि ।

वृषेन्द्रेस्य वृषां द्विवो वृषां पृथिव्या अयम् । वृषा विक्वंस्य भूतस्य त्वमेंकवृषो भव ॥ १ ॥

वृषो । इन्द्रेस्य । वृषो । दिवः । वृषो । पृथिव्याः । अयम् । वृषो । विश्वस्य । भूतस्ये । त्वम् । एकऽवृषः । भव ॥ १ ॥

अयं श्रेष्ठियकामः पुरुषः इन्द्रस्य प्रसादाद् वृषा सेचनसमर्थः श्रेष्ठो भवतु । यद्वा हिवःप्रदानादिना उपजीव्यः सन् इन्द्रस्यापि श्रेष्ठो भवतिवत्यर्थः । दिवः द्युलोकस्य वृषा कामानां वर्षिता श्रेष्ठो भवतु । पृथिव्या अपि वृषा आहुतिद्वारा वृष्टेरुत्पाद्यिता सन् अयं श्रेष्ठो भवतु । दिव इति । 'ऊडिदम्' (पा ६,१,१०१) इत्यादिना विभक्तेरुदात्तन्तम् । पृथिव्या इति । प्रथनात् पृथिवी । 'यद् अप्रथयत् तत् पृथिव्ये पृथिवित्वम्' (तैज्ञा १,१,३,०) इति श्रुतेः । प्रथ प्रख्याने । 'प्रथेः षिवन् संप्रसारणं च' (पाउद ८,१२४)। 'षिद्गौरादिभ्यद्व' (पा ४,१,४१) इति ङीष् । 'उदात्तयणो हत्पूर्वात्' (पा ६,१,१०४) इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । किं बहुना, द्यावापृथिव्युपलक्षितस्य विद्यस्य भृतस्य सर्वस्यापि प्राणिजातस्य वृषा सेचनसमर्थः उत्कृष्टो भवतु । परः प्रत्यक्षकृतः । हे श्रेष्ठयकाम पुरुष उदीरितरीत्या त्वम् एकवृषो भव । यथा गोयूथमध्ये प्रधानभूतो वृषभः सर्वश्रेष्ठो वर्तते एवं सर्वोत्रष्टो भवेत्यर्थः ।

समुद्र ईशे स्रवतामाग्नः पृथिव्या वृशी । चन्द्रमा नक्षेत्राणामीशे त्वमेकवृषो भेव ॥ २ ॥

समुद्रः । <u>ईशे</u> । स्रवताम् । अग्निः । पृथिव्याः । वृशी । चन्द्रमाः । नक्षेत्राणाम् । <u>ईशे</u> । त्वम् । एकऽवृषः । <u>भव</u> ॥ २ ॥

स्रवताम् प्रवहताम् उदकानां समुद्रः अन्धिः ईशे ईष्टे । ईश ऐश्वर्ये । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा ७,१,४१) इति तलोपः । पृथिन्याः भूम्या अग्निर्वशी वशयिता स्वामी । नक्षत्राणाम् अश्विन्यादीनां चन्द्रमा ईशे ईष्टे । यथा एतेषां समुद्रादीनां स्वस्वविषयाधिपत्यमन्याहतम् एवं हे श्रष्ठियकाम त्वम् एकश्र्षो भव इति संबन्धः।

१. सूर्यों पै १९,६,११.

# 'सम्राडस्यस्रीराणां' कुकुन्मंनुष्याणाम् । देवानांमर्धभाग<u>ीस</u> त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

सम्ऽराट् । असि । असिराणाम् । कुकुत् । मृनुष्या णाम् । देवानाम् । अर्धुऽभाक् । असि । त्वम् । एकुऽवृषः । भृव ॥ ३ ॥

हे इन्द्र त्वम् असुराणाम् सुरिवरोधिनां दानवानां सम्राट् सम्यग् राजमानः 'ईश्वरः असि भवसि' । तद्वद् अयं श्रेष्ठयकामो मनुष्याणाम् मनोरपत्यानां सर्वप्राणिनां ककृत् वृष्भस्य ककुदिव उन्नतो भवतु । तथा हे इन्द्र त्वं देवानाम् अर्धभाग् असि । अर्धराब्दः समप्रविभागवचनः । अन्ये सर्वे देवा एको भागः इन्द्र एको भागः । सर्वदेवप्रतिनिधिर्भवसीत्यर्थः । तथा च तैत्तिरीयकम् — 'यत् सर्वेषाम् अर्धमिन्दः प्रति तस्माद् इन्द्रो देवतानां भूयिष्ठभाकमः' (तै ५,४,८,३) इति । ईदरास्य इन्द्रस्य प्रसादात् हे श्रेष्ठयकाम त्वम् इन्द्रवद् एकवृषो भव ।

#### इति नवमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'आ वाहार्षम्', 'धुग द्यौः' इति तृचाभ्यां स्थेर्यकामो राजा इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा। '''आ वाहार्षं', 'धुवा द्यौः' (अ ६,८८) इति ध्रौव्यकामः'' (कौस् ५९,१३) इति सूत्रात्।

तथा भूमिकम्पलक्षणोत्पातप्रायिद्यत्तार्थम् आभ्यां तृचाभ्याम् आज्यं जुहुयात्। 'अथ यत्रैतद् भूमिचलो भवति' इति प्रक्रम्य '' 'आ त्वाहार्षम्', 'ध्रुवा द्यौः', 'सत्यं वृहत्' (अ १२,१) ३६त्येतेनाऽनुवाकेन जुहुयात्' (कौसू ९८,१;३) इति ।

तथा उद्कुम्भमङ्गलक्षणाद्भुतप्रायश्चित्तार्थम् आभ्यां तृचाभ्याम् अन्यं नव-कलरां दढीकरणार्थम् अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं हि — 'अथ यत्रैतत् <sup>४</sup>कुम्भ उद्धानः <sup>४</sup> सक्तुधानी <sup>४</sup>वोखा वानिङ्गिता<sup>४</sup> विकसति' इति प्रक्रम्य "अथ चेद् उद्धानः स्यात् 'समुद्रं वः प्र हिणोमि' इत्येताभ्याम् (अ १०,५,२३;२४) अभिमन्त्र्य । अन्यं कृत्वा ध्रुवाभ्यां (अ ६,८७;८८) दृह्यित्वा'" (कौसू १३६,९;६;७) इति ।

तथा इन्द्रमहाख्ये उत्सवकर्मणि आभ्यां तृचाभ्याम् इन्द्रम् उत्थापयेत् । 'अथ राज्ञाम् इन्द्रमहस्योपचारकल्गम्' इति प्रक्रम्य ''अथेन्द्रम् उत्थापयन्ति । 'आ त्वाहार्षम्', 'विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु' (अ ६,८७,१), 'ध्रुवा द्यौः' (अ ६,८८,१)" (कौसू १४०,१;७;८) इति ।

१. त्वं सम्राळसु° पै १९,६,१२. २. ईश्वरो भवसि S'. ३. °त्येकेनानु° S', ४. °म्भोद° ह्या. ५. बोखादांनंगता S'.

तथा अग्निचयने 'आ त्वाहार्षम्' इत्यनेन उन्नीतम् उख्याग्निं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । अग्निचयनं प्रक्रम्य सूत्रितम् — '''संशितं मे' (अ ३,१९) इत्युख्यम् उन्नीयमानम् । 'आ त्वाहार्षम्' इत्युन्नीतम्'' (वैताश्रौ २८,१५;१६) इति ।

आ 'त्वांहार्षम्नतरंभूर्ध्ववस्तिष्ठाविचाचलत्' । विश्रंस्त्वा सर्वी वाञ्छन्तु 'मा त्वद्राष्ट्रमधि अशत्' ॥ १ ॥

आ । त्वा । अहार्षम् । अन्तः । अभूः । ध्रुवः । तिष्ठ् । अविऽचाचलत् । विश्राः । त्वा । सर्गीः । वाञ्छन्तु । मा । त्वत् । राष्ट्रम् । अधि । भ्रुशत् ॥ १॥

हे राजन् त्वा त्वाम् आहार्षम् राष्ट्रम् अञानेषम् । अन्तः अस्माकं मध्ये अमूः अधिपतिरभवः । भवतेर्कुङि 'गातिस्था' (पा २,४,७७) इति सिचो छुक् । 'भूसुवोस्तिङि' (पा ७,३,८८) इति गुणप्रतिषेधः । अविचाचलत् भृशं चलनरहितः सन् अस्मिन् राज्याधिपत्ये ध्रुवस्तिष्ठ स्थिर उपविश्च । अविचाचलत् इति । चल गतौ । अस्माद् यङ्लुगन्तात् शतिर रूपम् । 'नाम्यस्ताच्छतः' (पा ७,१,७८) इति नुम्प्रतिषेधः । भूमण्डलमध्यवर्तिन्यः सर्वा विशः प्रजाः त्वा त्वां वाञ्छन्तु अस्माकम् अयमेव स्वामी इत्यनुरागयुक्ता भवन्तु । वाछि इच्छायाम् । इदं राष्ट्रम् राज्यं त्वत् त्वत्सकाशाद् मा अधि अशत् अधिकं कराचिद्पि भ्रष्टं मा भूत् । सर्वदा त्वच्छासने वर्तताम् इत्यर्थः । भृशु भ्रंशु अधःपतने । अस्मान्माङि लुङि पुषादित्वात् चलेः अङ् आदेशः ।

इहैवैधि 'माऽपं च्योष्टाः' पर्वत इवाविचाचलत्'। 'इन्द्रं इवेह' ध्रुवास्तिष्ठेह राष्ट्रमुं धारय ॥ २ ॥

इह । एव । 'एधि । मा' । अप । च्योष्ठाः । पर्वतःऽइव । अविऽचाचलत् । '°इन्द्रेःऽइव । इह'° । ध्रुवः । तिष्ठु । इह । राष्ट्रम् । ऊं इति । धार्य ॥ २ ॥

इहैव अस्मिन्नेव राज्यसिंहासने एधि भव सर्वदा वर्तस्व । माऽप च्योष्ठाः कदाचिदिप असाद् राष्ट्रात् प्रच्युतो मा भूः। च्युङ् प्रुङ् गतौ । अस्मान्माङि

१. °न्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचिलः ऋ १०,१७३,९; °चाचिलः मा १२,११ ते ४,२,१,४ ते ब्रा २,४,२,८. २. आ यन्तु पै १९,६,५. ३. अस्मिन् (अस्मे काठ.) राष्ट्रमधि श्रय ते. काठ १६,८; अस्मे रा ट्रांणि धारय मे २,७,८; मां त्वेद्यज्ञों अधि काठ ३५,७. ४. आनियषम् शंपा. ५. मा व्यंथिष्ठाः ते ब्रा. ६. °चाचिलः ऋ १०,१७३,२ ते ब्रा. आपश्रो १४,२७,७. ७. तु. इ. सा. ऋ. काठ. ते ब्रा. आपश्रोः; वेतु. मूको. वे. (तु. शंपा. Wh.) पै १९,६,६ इन्ड्रेहेव. ८. यज्ञं मु काठ. आपश्रोः; राष्ट्रं नि पै. ९. एधि । मा Р. १०, तु. मंपा.; वेतु. Р,Р², Ј,Ср इन्द्रं । इह । एव. ССТО. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

लुङ च्लेः सिच् । 'न माङ्योगे' (पा ६,४,७४) इति अडभावः । कथंभूतः सन् । पर्वत इव अविचाचलत् सर्वदा सर्वथा चलनरहितः सन् । इन्द्र इव इह अस्मिन् राष्ट्रे ध्रुवस्तिष्ठ स्थिरो वर्तस्व । राष्ट्रमु । उशब्दः चार्थे । तव स्वभूतम् एतद् राष्ट्रं च धारय स्वेस्वे स्थानेऽवस्थापय । संभवद्वाधपरिहारेण पालयेत्यर्थः ।

'इन्द्रं एतमदीधरद' ध्रुवं ध्रुवेणं हविषां । तस्मै सोमो' अधि 'ब्रवद्यं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

इन्द्रेः । एतम् । अदीधरत् । ध्रुवम् । ध्रुवेर्ण । हृविर्षा । तस्मै । सोर्मः । अधि । ब्रुवत् । अयम् । च । ब्रह्मणः । पतिः ॥ ३ ॥

ध्रुवेण स्थैर्यकरेण अस्माभिर्दत्तेन हिविषा तुष्ट इन्द्रः एतं राजानम् अस्मिन् राष्ट्रे ध्रुवम् स्थिरं प्रच्युतिरहितम् अदीधरत् धारितवान् । प्रतिष्ठापितवान् इत्यर्थः । तस्मै राज्ञे सोमो राजा अधि व्रवत् अस्मदीयोऽयम् इति अधिकं व्रवीतु । अयं च ब्रह्मणस्पतिः वेदराशेः पालयिता देवः अधि व्रवीतु । 'षष्ट्रयाः पतिपुत्र'' (पा ८,३,५३) इति विसर्जनीयस्य सत्वम् ।

ध्रुवा द्यौध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विक्वमिदं जर्गत् । 'ध्रुवासः 'पर्वता इमे' 'ध्रुवो राजां विकामयम्' ॥ १ ॥

ध्रुवा । द्यौः । ध्रुवा । पृथिवी । ध्रुवम् । विश्वम् । इदम् । जर्गत् । ध्रुवासः । पर्वताः । इमे । ध्रुवः । राजां । विशाम् । अयम् ॥ १ ॥

यथा द्योः ध्रुवा स्थिरा वर्तते । प्रथिवी च यथा ध्रुवा निश्चला दृश्यते । द्यावापु-थिव्योमिध्ये वर्तमानम् इदं विश्वम् सर्वे जगत् ध्रुवम् स्थिरं दृश्यते । तत्रत्या इमे परि-दृश्यमानाः पर्वता यथा ध्रुवासः ध्रुवाः स्थिराः । 'आज्जसेरसुक्' (पा ७,१,५०)। तथा अयं विशाम् प्रजानां राजा ध्रुवः स्थिरो भवतु ।

ध्रुवं ते 'राजा वर्रुणो' ध्रुवं देवो बृहस्पतिः । ध्रुवं त इन्द्रंश्चाग्निश्चं राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

इमिमन्द्रों अदी कर १०,१७३,३; °एणमदी तैन्ना २,४,२,९ आपश्रौ १४,२७,७.
 देवा मा १७,५२ तैन्ना आपश्रौ.
 अपश्रौ.
 समुद्राः पर्वता ध्रुवाः पै १९,६,९; ध्रुवा हु तैन्ना २,४,२,८ आपश्रौ.
 भ्रुवा स्त्री पितकुले इयम् मंन्ना १,३,७; °विश्लामिस काठ ३५,७.
 देवः सविता पै १९,६,८.

ध्रुवम् । ते । राजो । वर्रणः । ध्रुवम् । देवः । बृह्रस्पतिः । ध्रुवम् । ते । इन्द्रेः । च । अग्निः । च । राष्ट्रम् । धार्यताम् । ध्रुवम् ॥ २ ॥

हे राजन् ते तव राज्यं राजा राजमान ईइवरो वहणः ध्रुवं स्थिरं करोतु । देवः चोतमानो वृहस्पतिः देवमन्त्री त्वदीयं राष्ट्रं ध्रुवं करोतु । वृहतां देवानां पतिर्वृहस्पतिः । 'तद्बृहतोः करपत्योः"' (पावा ६,१,१५०) इति सुद्तलोपौ । 'उमे वनस्पत्यादिषु"' (पा ६,२,१४०) इति उभयपदप्रकृतिस्वरत्वम् । तथा ते त्वदीयं राष्ट्रम् इन्द्रस्च अग्निश्च ध्रुवं स्थिरं धारयताम् । प्रत्येकापेक्षया ध्रुवदाब्दस्यावृत्तिः ।

ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि 'शत्रून्छत्रूयतोऽधरान्' पादयस्व। सर्वा दिशः संमनसः सुधीचीध्रुवायं ते सिमितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

ध्रुवः । अर्च्युतः । प्र । मृण्गिहि । शत्रून् । श्रृतुऽयतः । अर्धरान् । पाट्यस्य । सर्वीः । दिश्रीः । सम्ऽमनसः । सुधीचीः । ध्रुवायं । ते । सम्ऽईतिः । कुल्पुताम् । इह ॥ ३ ॥

हे राजन् ध्रुवः अस्मिन् राष्ट्रे स्थिरः अन्युतः चलनरहितः सन् शत्रून् प्र मृणीहि प्रजिह । मृ हिंसायाम् । शत्रूयतः शत्रुवद् आचरतः अन्यानिष जनान् अधरान् अधो-मुखान् पात्यस्व भूमो निपतितान् कुरु । एवं शत्रूणाम् अपगमे सित सर्वाः प्राच्याद्या दिशः संमनसः समनस्काः सत्यः सधीचीः त्वया सह अञ्चन्त्यो वर्तमानाः । त्वत्सेवा-परायणा भवन्त्वत्यर्थः । सह अञ्चन्तीति सधीच्यः । अञ्चतेः 'ऋत्वग्' (पा ३,२,५९) इत्यादिना किन् । 'अनिदिताम्" (पा ६,४,२४) इति नलोपः । 'सहस्य सिष्टः' (पा ६,३,९५) इति सध्यादेशः । 'अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्' (पाच ४,१,६) इति ङीप् । 'अचः' (पा ६,४,१३८) इति अकारलोपे 'चौ' (पा ६,३,९२८) इति दीर्घत्वम् । जिस् 'वा छन्दिस' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घः । इह सर्वासु दिश्च ध्रुवाय निश्चलम्वस्थिताय ते तुभ्यं समितिः आयोधनं कल्पताम् समर्थं भवतु । आयोधनात् पलायनं कदाचिदिप मा भूद् इत्यर्थः ।

### इति नवमेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

'इदं यत् प्रेण्यः' इति तृचेन जायापत्योरन्योन्यं प्रीतिजननकर्मणि अननुकूलस्य शिरः कर्णं च अनुमन्त्रयेत केशान् वा धारयेत्। स्त्रितं हि—'''इदं यत् प्रेण्यः' इति शिरःकर्णम् अनुमन्त्रयते । केशान् धारयते " (कौस् ३६,१०;११) इति ।

श्रत्रृं छत्रू यतो ° Bh,R.
 मृज् शंपा.
 वैतु. मंपा. द्र.
 अंचत्ये 5'.
 अभिम ° Bl.

'यां ते रुद्रः' इति तृचेन शारीरशूलरोगपरिहारार्थं लोहमणि पाषाणमणि वा संपात्य अभिमन्त्र्य वध्नीयाद् इति रुद्रदारिलयोर्भाष्यकारयोर्भतम् । शूलिनः शूल-स्थानम् अनुमन्त्रयेतेति भद्रस्य भाष्यकारस्य मतम् । "'यां ते रुद्रः' (अ ६,९०) इति शूलिने शूलम्" (कौन् ३१,७) इति सूत्रात्।

इदं यत् प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमेन वृष्ण्यम् । 'ततः परि' प्रजातिन हार्दिं ते शोचयामसि ॥ १ ॥

इदम् । यत् । प्रेण्यः । शिरः । दत्तम् । सोमेन । वृष्ण्यम् । ततः । परि । प्रऽजतिन । हादिंग् । ते । शोच्यामसि ॥ १॥

प्रेण्यः प्रेमप्रापकस्य यद् इदं शिरः वृष्ण्यम् वीर्यप्रदं सोमेन दत्तम् ततः तस्माद् द्त्ताच्छिरसः परिप्रजातेन उत्पन्नेन स्नेहिविशेषेण ते तव हार्दिम् हृन्मध्यवर्ति अन्तः करणं शोचयामिस संतापयुक्तं कुर्मः । 'इदन्तो मिस' (पा ७,१,४६)।

शोचर्यामास ते हार्दि शोचर्यामास ते मनः । वातं धूम ईव सुध्येश्रङ् मामेवान्वेत ते मनः ॥ २॥

शोचर्यामिस । ते । हार्दिम् । शोचर्यामिस । ते । मर्नः । वार्तम् । धूमः ऽईव । सुध्युङ् । माम् । एव । अर्नु । एतु । ते । मर्नः ॥२॥

हे जायापत्योरन्यतर ते तव हार्दम् हृद्यमध्यवर्ति अन्तःकरणं हृद्यमेव वा परस्परानुरागोत्पादनेन शोचयामसि तप्तं कुर्मः । तथा ते तव मनः संकल्प-विकल्पात्मकम् अन्तःकरणस्य वृत्तिविशेषमि शोचयामसि शोचयामः । एवं संताप-जननोत्तरकालं सित्रम् सहभूतं वातम् वायुं धूम इव ते तव मनः मामेव अन्वेतु अनुगच्छतु । यथा धूमो वातानुसारेण पृष्ठतो धावति एवम् अनुरागवशात् त्वदीयं मनो माम् अनुधावित्वत्यर्थः । सिध्रम् इति । अनुत्तरपद्स्यापि सह-शब्दस्य सध्यादेशङ्खान्दसः ।

मह्यं त्वा मित्रावर्रुणो मह्यं देवी सरस्वती। मह्यं त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तो समस्यताम्।। ३।।

१. \*शंपा ( तु. के.); वैतु. S' °दारुणयो°.
 २. श्रूलिने S'.
 ३. तत्सपि O.

 ३. भूयान् पाठभेदः पै ३,२८,३.
 ५. वैतु. मंपा. इ.
 ६. सुध्याङ् D; सुध्यङ् R;

 सुध्याङ् ( Cs; सुध्याङ् Wh.
 ७. सुध्याङ् P,Cp.
 ८. द्यावाप्रथिवी पै २,३५,५.

मह्यम् । त्वा । मित्रावर्रुणौ । मह्यम् । देवी । सर्रस्वती । मह्यम् । त्वा । मध्यम् । भूम्याः । उभौ । अन्तौ । सम् । अस्यताम् ॥ ३ ॥

हे जाये त्वा त्वां मित्रावहणो मित्रश्च वहणश्च। 'देवताह्नन्हे च' (ण ६,३,२६) इति पूर्वपदस्य आनङ् आदेशः। 'देवताह्नन्हे च' (६,२,१४१) इति उभयपदप्रकृति-स्वरत्वम्। एतत्संज्ञो देवो मग्रं पत्ये समस्यताम्। संयोजयताम् इत्यर्थः। देवी द्योतमाना सरस्वती त्वां मग्रं समस्यतु। भूम्याः पृथिव्या मध्यम् मध्यस्थितं प्राणि-जातं त्वा त्वां मग्रं संयोजयतु। तस्या एव भूस्या उभावन्तो ऊर्ध्वाधःप्रदेशो त्वां समस्यताम् संयोजयताम्। असु क्षेपणे। दिवादित्वात् इयन्।

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गिभ्यो हदंयाय च । इदं तामुद्य त्वद् व्यं विषूचीं वि वृंहामसि ॥ १॥

याम् । ते । रुद्रः । इषुम् । आस्येत् । अङ्गेभ्यः । हृदेयाय । च । इदम् । ताम् । अद्य । त्वत् । वयम् । विष्चीम् । वि । वृहामसि ॥ १॥

हे व्याधित ते तव अङ्गेभ्यः हस्तपादादिभ्यः हृदयाय च अङ्गानि हृदयं च व्यद्धं रुद्रः रोदयिता शूलरोगाभिमानी देवः याम् इषुम् वाणम् आस्यत् धनुर्य-न्त्रेण प्राक्षिपत् । अद्य इदानीम् इदं तत्प्रतीकारार्थं ताम् इषुं विषूचीम् अनिभमुखीं वयं त्वत् त्वत्तो वि वृहामिस विवृहामः शरीरमध्याद् उत्क्षिपामः । वृह् उद्यमने । 'इदन्तो मिस' (पा ७,१,४६)।

यास्ते शतं धमन्योऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । तासां ते सर्वीसां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि ॥ २ ॥

याः । ते । श्वातम् । ध्रमनेयः । अङ्गीनि । अने । विऽस्थिताः । तासीम् । ते । सर्वीसाम् । व्यम् । निः । विषाणि । ह्र्यामास् ॥ २ ॥

हे शूलरोगिन् ते तव अङ्गानि अनु हस्तपादाद्यवयवाननु याः शतम् शत-संख्याका धमनयः नाड्यो विष्ठिताः विविधम् अवस्थिताः ते त्वदीयानां तासां सर्वासां धमनीनां निर्विषाणि विषरहितानि भैषज्यानि शूलनिवर्हणानि वयं ह्यामिस ह्यामः संपादयामः।

१. इमां पे १९,१८,२. २. ते पे. ३. हिरा पे १९,१८,१. ४. सार्क पे. ५. वेतु. मंपा. द्र.

नर्मस्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिहितायै'। नमो विसृज्यमानायै' नमो निपंतितायै'॥३॥

नर्मः । ते । रुद्र । अस्येते । नर्मः । प्रतिऽहितायै । नर्मः । विऽसृज्यमानायै । नर्मः । निऽपितितायै ॥ ३ ॥

हे हद रोद्यितर्द्व अस्यते व्याधिरूपाम् इषुं क्षिपते ते तुभ्यं नमोऽस्तु 'नमः स्वस्ति"' (पा २,३,१६) इति चतुर्थी । तथा प्रतिहितायै धनुषि संहितायै त्वदीयेषवे नमोऽस्तु । विस्वन्यमानायै धनुषः सकाशात् प्रेयमाणायै तस्य नमोऽस्तु । विसर्जनानन्तरं लक्ष्ये निपतितायै तस्य नमोऽस्तु । इत्थं रुद्रस्य तदायुधस्य च विविधावस्थस्य नमस्कारेण तत्कृतपीडाभावः प्रार्थितः ।

### इति नवमेऽनुवाके चतुर्थं सूक्तम्।

'इमं यवम्' इति तचेन सर्वरोगभैषज्यार्थम् अर्धर्वेनार्धचेन आज्यं हुत्वा सयवे केवले वा उदपात्रे चतुरः संपातान् द्वी पृथिव्याम् आनीय संपातित-मृत्सहितोदकेन तचाभिमन्त्रितेन व्याधितम् आष्ठावयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन यवमणि संपात्य अभिमन्त्र्य बश्लीयात्।

सूत्रितं हि — "'दिवे स्वाहा' (अ ५,९), 'इमं यवम्' (अ ६,९१) इति <sup>४</sup>चतुर उदपात्रे संपातान् आनयित । द्वौ पृथिव्याम् । तौ प्रत्याहृत्याष्ठावयित । सयवे चोत्तरेण यवं विद्याति" (कौस् २८,९७-२०) इति ।

'वातरंहाः' (अ ६,९२) इति तृचेन अश्वशान्तौ आज्यं हुत्वा उद्पात्रे संपातान् आनीय तेनोदकेन सूत्रोक्तरीत्या अश्वम् आचामयेत् आष्ठावयेच्च । तद् उक्तं संहिता-विधो — "'वातरंहा' इति स्नातेऽस्वे संपातान् अभ्यतिनयति । पलाशे <sup>श</sup>संचूर्णे चोत्तरान्<sup>१</sup> । आचामयिति । आह्रावयिति" (कौस् ४१,२१-२४) इति ।

ड्मं यर्वमष्टायोगैः पंडच्योगेभिरचर्क्रषुः । <sup>°</sup>तेनां ते तुन्<u>योर्ड</u> रपोपाचीनुमपं<sup>°</sup> 'व्यये ॥ १ ॥

इमम् । यर्वम् । अष्टाऽयोगैः । षट्ऽयोगेभिः । अचक्षुषुः । तेनं । ते । तुन्विः । र्पः । अपाचीनंम् । अपं । व्यये ॥ १॥

<sup>9. °</sup>हिताभ्यः पै १,३७,२. २. °मानाभ्यो पै. ३. °ताभ्यः पै., त्रायताभ्यः? पै १९, १८,३. ४. चतुरुद् S'. ५. °चूर्णेपूत्तरान् B1. ६. आचम B1. ७. स घा ते तन्त्रो रपः प्रतीची  $^{\circ}$  पै १९,१८,७;  $^{\circ}$  मुर्प B;  $^{\circ}$  मर्प  $>^{\circ}$  मुर्प C5.  $^{\circ}$  द्वे D; द्वयताम् पै. ९. ते P.

इमं भैषज्याय प्रयुज्यमानं यवम् दीर्घशूकं धान्यम् अष्टायोगः अष्टभिर्वली-वर्देर्युज्यमाना हला अष्टायोगाः । षड्योगेभिः षड्भिर्युज्यमानाः षड्योगाः । इत्थं महद्भिर्हलैः अचर्रुषुः कर्षणं कृतवन्तः । ईटरोन कर्षणेन उत्पादितवन्त इत्यर्थः । कृप विलेखने । तेन यवेन हे व्याधित ते तव तन्वः रारीरस्य रपः रोगनिदानभूतं पापम् अषाचीनम् अपाङ्मुखम् अप व्यये अपगमयामि ।

न्यंश्ग् वातो 'वाति नयिक् तपति स्याः। नीचीनमुघ्न्या दुंहे नयिग् भवत ते रपः ।। २।।

न्युक् । वार्तः । बाति । न्युक् । तपुति । स्यैः । नीचीनेम् । अध्न्या । दुहे । न्युक् । भवतु । ते । रपः ॥ २ ॥

न्यग् वात इत्याद्या उपमानार्थाः । यथा वतः वायुः न्यग् वाति नीचीनं गच्छिति । वा गितगन्धनयोः । स्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्यद्य न्यग् नीचीनम् अवाङ्मुखं तपित । अव्या । गोनामैतत् । अहन्तव्या गौश्च नीचीनम् अधोमुखं पयो दुहे दुग्धे । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा ७,१,४१) इति तलोपः । यथा एते वातादयो न्यक्तवधमोपेताः हे व्याधित एवं ते तव रपः पापं रोगावहं न्यग् नीचीनम् अधोमुखं भवतु । शाम्यित्वत्यर्थः ।

आप इद् बा उ भेषुजीरापी अमीवचार्तनीः । आपो 'विश्वस्य "भेषुजीस्तास्त कृष्यन्तु भेषुजम्" ॥ ३ ॥

आपः । इत् । वे । कं इति । भेषुजीः । आपः । अमीव्डचार्तनीः । आपः । विश्वस्य । भेषुजीः । ताः । ते । कृष्यन्तु । भेषुजम् ॥ ३ ॥

आप इद् वा उ आप एव खलु भेषजीः भेषज्यः सर्वीषधानां तद्विकारत्वात्। ''सुमङ्गलभेषजाच' (पा ४,१,३०) इति भेषजराब्दात् ङीप्। 'वा छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घः। अत एव हेतोः आपः अमीवचातनीः अमीवानां रोगाणां विनारा- यिज्यः। 'चातयितिनीशने' (नि ६,३०) इति यास्कः। तस्माद् विस्वस्य सर्वस्य रोगजातस्य भेषजीः भेषज्यः ता आपः ते तव भेषजम् रोगनिवर्तकम् औषधं कृष्वन्तु कुर्वन्तु।

वार्तरहा भव वाजिन युज्यमान 'इन्द्रस्य याहि प्रस्तवे मनोजवाः'। युज्जन्तु त्वा मुरुती विश्ववैदस् आ ते त्वष्टी पुतसु जुवं देधातु ॥ १ ॥

<sup>9.</sup> न्यर्ग् Bh,D,Sm,Cs; न्यंग् B. २. ऽवं वाति ऋ १०,६०,११. ३. विषम् पै १,१११,१. ४. न्यक् P. ६. सर्वस्य ऋ १०,१२७,६. ७. °तास्त्वां मुञ्चन्त क्षेत्रियात् अ ३.७,५ प ३,२,७. ८. °स्येव दक्षिणः श्रियेधि मा ९,८. ९. दैव्यांसः पै १९,३४,१०,

वार्तऽरहाः । भव । वाजिन् । युज्यमनिः । इन्द्रेस्य । याहि । प्रऽस्वे । मनेःऽजवाः । युज्जन्तुं । त्वा । मुरुतः । विश्वऽवेदसः । आ । ते । त्वष्टी । पृत्ऽसु । ज्वम् । द्धातु ॥१॥

हे वाजिन अश्व युज्यमानः रथयुगे वध्यमानस्त्वं वातरहाः वायुवेगो भव । इन्द्रस्य प्रसवे प्ररणे अनुज्ञायां सत्यां मनोजवाः मनोवेगः सन् याहि गन्तव्यमवृधि प्राप्नुहि । विश्ववेदसः विश्वधनाः सर्वगोचरज्ञाना वा महतः एकोनपञ्चाशत्संख्याका देवाः वा स्वां युजन्तु संनहान्तु । विष्टा देवः ते तव पत्सु पादेषु जवम् वेगम् आ दधातु करोतु ।

ज्वस्ते 'अर्वन् निहितो गुहा यः इयेने वार्त 'उत् योऽचर्त् परीत्तः । तेन 'त्वं वोजिन् वर्लवान् 'बलेनाजिं जयु समने' पारियुष्णः' ॥ २ ॥

ज्वः । ते । अर्वन् । निऽहितः । गुहा । यः । इयेने । वाते । उत । यः । अर्चरत् । परीतः । तेने । त्वम् । वाजिन् । वलेऽवान् । वलेन । आजिम् । जुयु । समेने । पार्यिण्णुः ॥

हे अर्वन् अर्घ ते तय यो जवः येगः गुहा गुहायाम् असाधारणे स्थाने निहितः निश्चिप्तोऽस्ति । इयेने पिश्चिविरोपे वाते वायो । उत राब्दः अप्यर्थे । यो जवः परीत्तः । पिर्दानं रक्षणार्थं दानम् । रक्षणाय दत्तः अचरत् चरति वर्तते । हे वाजिन् त्वं तेन वेगवता वलेन वलवान् भूत्वा समने संग्राभे पारिविष्णुः पारप्रापणशीलः सन् आजिम् युद्धं जय ।

तुन्हें वाजिन् 'तुन्वं १ नयंन्ती' वाममुस्मभ्यं धार्वतु' शर्म तुभ्यम् । अहुतो' मुहो धुरुणाय देवो' दिवी वि' ज्योतिः स्वमा' मिमीयात्' ॥३॥ तुन्ः । ते । वाजिन् । तुन्वम् । नयंन्ती । वामम् । अस्मभ्यम् । धार्वतु । शर्मे। तुभ्यम् । अहुतः । मुहः । धुरुणाय । देवः । दिविऽईव । ज्योतिः । स्वम्' । आ । मिमीयात् ॥

हे वाजिन वेगवन्न इव ते तव तनः शरीरयष्टिः तन्वम् आरूढस्य सादिनः शरीरं नयन्ती युद्धभूमिं प्रापयन्ती अस्मम्यं वामम् वननीयं धनं धावतु प्रापयतु । तुभ्यं च शर्म शस्त्रक्षतादिं व्यतिरेकेण सुखं यथा भवति तथा धावतु शीघ्रं गच्छतु । महः महतो

<sup>9.</sup> वाजिन् मा ९,९० २. च मा. पै १९,३४,११० ३. चरति पै. ४. नो मा. ५. बलेन वाजिज्य भव समने च मा. ६. पारियुष्णुं B; पारियुष्णु A,Bh,D,K,Km; पारियुष्णुः >पारियुष्णुः Cs. ७. तन्स्ते पै १९,३४,१३. ८. तन्त्रं ३ A,B,Bh,D,K,Sm,Cs. ९. वहन्ती पै. १०. धातु ऋ १०,५६,२ पै. ११. अविहुतो पै. १२. देवा पै. RW,; देवान् ऋ. १३. दिव्यमिव पै. १४. स्वरा पै. १५. मिमीयान् पै., मिनीयाः ऋ. १६. सम् P.

दिवः अन्तरिक्षस्य अवकाशात्मकस्य ग्रामजनपदादेः धरुणाय धारणाय अहुतः अकुटि-लगामी भूत्वा दिवि अन्तरिक्षे ज्योतिरिव सूर्यप्रकाश इच स्वम् स्वकीयं स्थानम् आ मिमीयात् आगच्छतु । माङ् माने शब्दे च । व्यत्ययेन परस्मैपद्म् ।

#### इति पञ्चमं सूक्तम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्वभाष्ये पष्टकाण्डे नवमोऽनुवाकः।

दशमेऽनुवाके चत्वारि स्कानि । तत्र 'यमो मृत्युः' इति प्रथमं स्कम् । अत्र आद्यस्य तृचस्य वास्तोष्पत्यगणे (कौस् ८,२३) पाठाद् वास्तोष्पत्याख्यायां महाशान्तौ वास्तोष्पत्यगणप्रयुक्तो विनियोगोऽनुसंधेयः। तद् उक्तं शान्तिकल्पे—'वास्तोष्पत्यगणो वास्तोष्पत्यायाम्' (शांक १८,५) इति ।

तथा यत्र वास्तोष्पत्यगणस्य विनियोगस्तत्र सर्वत्र अस्यापि गणप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः।

तथा बृहद्गणे (कौ ६ ९,२) पाठात् शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ बृहद्गणप्रयुक्तो विनि-योग उन्नेयः ।

तथा स्वस्त्ययनकर्मणि अनेन तृचेन आज्यसमित्पुरोडाशादिशष्कुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात् । सूत्रितं हि—"'यमो मृत्युः' (अ ६,९३), 'विश्वजित' (अ ६,९००), 'शकधूमम्' (अ ६,९२८), भवाशवौं' (अ ११,२) इत्युपदधीत'' (कौसू ५०,१३) इति ।

अत्र 'सं वो मनांसि' इति द्वितीयेन तृचेन सांमनस्यकर्मणि ग्राममध्ये <sup>3</sup>संपातितो-दकुम्भनिनयनम् तद्वत् <sup>४</sup>सुराकुम्भनिनयनम् त्रिवर्षवित्सकाया गोः पिशितानां प्राश्चनम् <sup>४</sup>संपातितान्नप्राश्चनम् <sup>४</sup>संपातितसुरायाः पायनम् तथाविधप्रपोदकपायनं च कुर्यात् । स्त्रितं हि—"'सं वो मनांसि' (अ६,९४), 'संज्ञानं नः' (अ७,५४) इति सांमनर्यानि । उदकुलिजं संपातवन्तं ग्रामं परिहृत्य मध्ये निनयति । एवं सुराकुलिजम् त्रिह्यण्या वत्सतर्याः शुक्त्यानि पिशितान्याशयति । भक्तं सुरां प्रशं संपातवत् करोति" (कौस् १२,५-९) इति ।

'अख़त्थो देवसदनः' (अ६,९५) इति तृचेन राजयक्ष्मकुष्टादिरोगशान्त्यर्थं कुष्टाख्यौ-षधिमश्रितं नवनीतम् अभिमन्त्र्य प्रतिलोमं व्याधितशरीरं प्रलिम्पेत्। 'कुष्टलिक्षा-°भिनवनीतिमश्रेणाप्रतीहारं प्रलिम्पिति' (कौसू २८,१३) इति सूत्रात्।

१. वैतु. मंपा. इ. २. प्र नास्ति S'. ३. संपादितो S'. ४. °कुम्भे नि S'. ५. संपादि S'. ६. शुक्तानि Bl. ७. °मिश्रेण प्रतीहारं S'.

'गर्भो असि' (अ ६,९५,३) इत्यनया अग्निचयने अप्सु प्रक्षिप्यमाणम् उख्यं भस्म ब्रह्मा अनुजपेत् । '''गर्भो अस्योषधीनाम्' इत्युष्यं भरमाप्सूप्यमानम्'' ( वैताश्रौ २८,२० ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

'या ओषधयः' (अ ६,९६) इति तृचेन ब्राह्मणाक्रोशे जलोदरे<sup>3</sup> च शान्त्यर्थ सोमल-ताम् अग्नो प्रक्षिप्य व्याधितं धूपयेत् ।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन त्चेन मधुमिश्रं दिध अभिमन्त्र्य पाययेत्।
तथा क्षीरं तक्रेण संमिश्र्य अभिमन्त्र्य पाययेत्।
तथा दिध मधु क्षीरम् उदिहवतं च एकीकृत्य पाययेत्।
स्तितं हि — "'या ओषधयः' इति मन्त्रोक्तर्यौपधीभिर्धृपयिति" (कौस् ३१,२२) इत्यादि।
तथा 'या ओषधयः' इत्यस्या अंहोिळिङ्गगणे पाठाद् 'अनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भैषज्यानाम्। अंहोळिङ्गाभिः' (कौस् ३२,२६;२७) इत्यादिषु गणप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः।

यमो मृत्युर्रघमारो निर्ऋथो 'बुभुः 'शुर्वोस्ता' नीलंशिखण्डः' । देवजनाः 'सेनंयोत्तास्थिवांसस्ते अस्मार्कः' परि वृञ्जनतुः वीरान् ॥ १ ॥

यमः । मृत्युः । अघ्ऽमारः । निःऽऋथः । बुभ्रुः । शुर्वः । अस्तर्ति । नीलेऽशिखण्डः । देवऽजनाः । सेनेया । उत्तरिथऽवांसेः । ते । अस्माकम् । परि । वृञ्जन्तु । वीरान् ॥१॥

यमयित नियमयित पापानुसारेण प्राणिनो निगृह्णातीित यमः। मारयित प्राणांस्त्याजयतीित मृत्युः। अघमारः अघेन पापेन निमित्तेन मारयतीित अघमारः। 'पुंसि संज्ञायाम्'' (पा ३,३,११८) इति घः। निर्ऋथः निःशेषेण ऋच्छित पीडयतीित निर्ऋथः। ऋ गतौ इत्यस्मान्निरुपसृष्टाद् औणादिकः थक्प्रत्ययः (पाउ २,८)। वभुः पिङ्गलवर्णः भरणशीलो वा। भृत्र् भरणे इत्यस्मात् 'कुर्भश्च' (पाउ १,२२) इति कुप्रत्ययः द्विभावश्च। श्रृणाति हिनस्तीित शर्वः। श्रृ हिंसायाम् इत्यस्माद् वप्रत्ययः। अस्ता। असु क्षेपणे इत्यस्मात् ताच्छीलिकस्तृन्। क्षेपणशीलः। नीलशिखण्डः नीलाः कृष्णवर्णाः शिखण्डाः शिखा यस्य स तथोक्तः। पतत्संज्ञका यमादयो देवजनाः देवजातयः पापिनां हिंसार्थं सेनया स्वस्वपरिवारजनसंघेन उत्तिस्थवांसः उत्थिताः स्वस्थानाद् उत्कान्ता वर्तन्ते। उत्पूर्वात् तिष्ठतेर्लिटः क्षसुः। 'वरवेकाजाद्धसाम्' (पा ७,२,६०)

<sup>1. °</sup> ख्य S'. २. भस्माप्स्वोप्य ° R.G. ३. ° दरं S'. ४. भवश् पे १९, १४, १३. ५. शुब्यों A. ६. तु. सा. पै. (पै. शर्वों अस्ता); वैतु. मूको. वै. (तु. शंपा. W.M. ° स्त्रां (पपा. ° स्त्रां). ७. ° खण्डी पै. ८. सेनामुत्त ° पै. ९. तेऽस्मा ° पै. १०. ° नित पै.

इति इडागमः । जगदुपद्रवकारिणस्ते अस्माकं वीरान् पुत्रपे त्रित्रांत् परि वृज्ञन्तु परिहरन्तु । मा वाधन्ताम् इत्यर्थः । वृजी वर्जने । 'इनसोरत्लोपः' (पा ६,४,१११) इति अकारलोपः।

मनसा होमैहरसा यृतेन श्वायास्त्र उत राज्ञे भवाये।
नमस्ये भियो 'नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद्धविषा नयनतु ॥ २ ॥
मनसा । होमैः । हरसा । यृतेने । श्वाये । अस्त्रे । उत । राज्ञे । भवाये । नमस्ये भयः।
नमः । एभ्यः । कृणोमि । अन्यत्रे । अस्मत् । अघऽविषाः । नयन्तु ॥ २ ॥

मनसा मनः संकल्पमात्रेण हरसा हरणशीलेन तेजसा। तद्धेतुत्वात् ताच्छव्द्यम्। तेजोरूपेण घतेन क्षरणशीलेन आज्येन क्रियमाणैः होमैः सह शर्वाय एतत्संशाय देवाय अस्त्रे क्षेप्त्रे एतन्नाम्ने। उत अपि च राज्ञे एतेषाम् ईश्वराय भवाय महादेवाय । एम्यः 'यमो मृत्युरघमारः' इति प्राग् अनुक्रान्तेभ्यः नमस्येभ्यः नमस्काराहेभ्यो नमस्कणोमि नमस्करोमि । होमैर्नमस्कारेण च प्रीतास्ते अस्मत् अस्मत्तः अन्यत्र अघविषाः। अघं पापमेव विषं विषवनमृतिकरं यासु ताः कृत्यास्तथोक्ताः। ता नयन्तु प्रापयन्तु।

त्रायेध्वं नो अघविषाभयो वधाद् विश्वं देवा मरुतो विश्ववेदसः । अग्निशोमा वरुणः पूतदेक्षा वातापुर्जन्ययोः सुमृतौ स्योम ॥ ३ ॥ त्रायेध्वम् । नः । अघऽविषाभयः । वधात् । विश्वं । देवाः । मुहतः । विश्वऽवेदसः । अग्निशोमा । वरुणः । पूतऽदेक्षाः । वातापुर्जन्ययोः । सुऽमृतौ । स्याम् ॥ ३ ॥

हे विश्वे देवाः हे महतः विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वगोचरज्ञाना वा यूयम् अधिवास्यः प्रागुक्ताभ्यः कृत्याभ्यः वधात् तत्कृतात् हननात् नः अस्मान् त्रायध्वम् पालयत । अधिविषाभ्य इति । 'भीत्रार्थानाम्"' (पा १,४,२५) इत्यपादानत्वात् पञ्चमी विश्वे देवा इत्युक्तम् के पुनस्त इत्याह — अग्नीषोमा अग्निश्च सोमश्च अग्नीषोमो । 'ईदग्नेः सोमवहणयोः' (पा ६,३,५७) इति अग्निश्चाब्दस्य दीर्घः ईकारः । 'मुपां मुळुक्" (पा ७,१,३९) इति पूर्वसवर्णदीर्घः । वहणः वारियता पापिनां निग्रहीता देवः पूतदक्षाः पूत् युद्धं दक्षो बळं यस्य स तथोकः । अनेन मित्रो विविश्वतः । 'मित्रं हुवे पूत्रदक्षम्' (ऋ १,२,७) इति हि मन्त्रान्तरम् । तथा वयं वातापर्जन्ययोः वातश्च पर्जन्यश्च वातापर्जन्यो । वातो वायुः स्त्रात्मा सर्वजगत्प्राणभूतः । पर्जन्यः वृष्टिपर्वो जीवनात्मा । 'देवताद्वन्दे च' (पा ६,३,२६) इति पूर्वपदस्य आनङ् । तयोः स्मतौ शोभनायाम् अनुग्रहात्मिकायां बुद्धौ स्थाम भवेम ।

१. नमस्तेभ्यो प १९,१४,१४.

सं <u>वो' मनांसि</u> सं <u>ब्रता समाक्र्तीनमामसि'। 'अमी ये वित्रता स्थन्' तान् वंः सं 'नेमयामसि ॥ १॥</u>

सम् । वः । मनासि । सम् । व्रता । सम् । आऽकूतिः । नुमामसि । अमी इति । ये । विऽत्रताः । स्थने । तान् । वः । सम् । नुमयामसि ॥ १॥

अहं ग्रंभणामि मनसा मनासि मर्म चित्तमने चित्तेभिरेते। मम 'वशेषु हदयानि' वः कृणोमि मर्म 'यातमनेवत्मान एते।।२॥

अहम् । गृभ्णामि । मनसा । मनासि । मर्म । चित्तम् । अर्नु । चित्तिभिः । आ । इत् । मर्म । वरीषु । हृद्यानि । वः । कृणोमि । मर्म । यातम् । अर्नुऽवर्त्मानः । आ । इत् ॥ २ ॥

'सं वो मनांसि' इति द्वे चतुर्थीपश्चम्यौ (१,२) पूर्ववद् ( ३,८,५;६) व्याख्येये ।

ओते मे द्यार्वापृथिवी ओता देवी सरम्वती । ओतौ म इन्द्रंक्चाग्निक्चध्यीस्मेदं संरस्वति ॥ ३ ॥

ओते इत्याऽउते । मे । बार्वापृथिवी इति । आऽउता । देवी । सरस्वती । ऑऽउती । मे । इन्द्रेः । च । अग्निः । च । ऋष्यांस्म । इदम् । सरस्वति ॥ ३ ॥

यावापृथिवी द्योश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यो । 'दिवो यावा', 'दिवसश्च पृथिव्याम' (पा ६, ३,२९;३०) इति द्यावा आदेशः । 'सुपा सुलुक्" (पा ७,१,३९) इति पूर्वसवर्णद्गिर्घः । ते उमे मे मह्यम् ओते आभिमुख्येन संतते परस्परं संबद्धे वा । देवी द्योतमाना सरस्वती द्यावापृथिव्योम्ध्ये वर्तमाना वाग्देवता सापि ओता अस्मदाभिमुख्येन संबद्धा । आङ्पूर्वाद् वेज् तन्तुसंताने इत्यस्मान्तिष्ठा । 'विवस्विप" (पा ६,१,१५) इत्यादिना संप्रसारणम् । तथा इन्द्रश्च अप्रिश्च मे मह्यं मद्भिल्णितफलसिद्ध्यर्थम् ओती आभिनुख्येन संबद्धो परस्पर्योतौ वा एककार्योद्युक्तो । अतः एतेषाम् अनुप्रहात् हे सरस्वति मन्त्रात्मिके देवि इदम् इदानीं वयम् ऋत्यास्म समृद्धा भूयास्म । ऋधु वृद्धौ ।

े<u>अ</u>श्<u>व</u>त्था दे<u>वसदेनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतंस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत<sup>्र</sup> ॥ १ ॥</u>

१. वां मा १२,५८. २. °तीर्नयामिस पै १९,१५,२ °तीर्नसत मे २,२,६; समु चित्ता-न्याकरम् मा. ३. इमें ये विह्ताः स्थन पै.; °विव्रताः स्थ मै. ४. ज्ञपया पै. ५. गृह्णामि पै १९,१०,१३. ६. चित्तमुप पै. ७. वशे हृद्यं पै. ८. वाचमनु प. ९. ततः कुष्ठो अनायत पै ७,१०,६.

अञ्चत्थः । देवऽसदेनः । तृतीयस्याम् । इतः । दिवि । तत्रं । अमृतस्य । चक्षणम् । देवाः । कुष्ठम् । अवन्वत् ॥ १॥

> हिर्ण्ययी नौरंचरुद्धिरंण्यवन्थना दिवि । तत्रामृतंस्य पुष्पं देवाः कुष्ठंमवन्वत ।।२।।

हिर्ण्ययीं । नौः । अचर्त् । हिर्ण्यऽबन्धना । टिवि । तत्रे । अमृतंस्य । रैपुष्पंम् । देवाः । कुष्टंम् । अवन्वत् ॥ २ ॥

'अश्वत्थो देवसदनः' इति सप्तम्यष्टम्यौ (१,२) पूर्ववद् (५,४,३;४) अत्रापि व्याख्येये<sup>3</sup>।

गर्भी अस्योषधीनां गर्भी 'हिमर्वतामुत' । गर्भो विश्वस्य 'भूतस्येमं में अगुदं कृषि' ॥३॥

गभीः । असि । ओषिधीनाम् । गभीः । हिमऽत्रीताम् । उत । गभीः । विश्वीस्य । भूतस्य । हुमम् । मे । अगदम् । कृषि ॥ ३ ॥

हे अग्ने त्वम् ओषधीनाम्। ओषः पाकः आसु धीयत इति ओषधयः सर्वा वीरुधः। तासां गर्भः गर्भवद् अन्तरविस्थितः असि भवसि। उत अपि च हिमवताम् शीतस्पर्शवताम् अन्येषामपि वनस्पतीनां हिमवत्त्रमुखाणां पर्वतानां वा हे अग्ने त्वं गर्भो भवसि। किं वहुना। विश्वस्य सर्वस्यापि भ्तस्य भूतजातस्य त्वं गर्भो भवसि। अग्नेः सर्वजगत्परिपाकहेतुत्वेन सर्वत्र अन्तरवस्थानात्। ईदशस्त्वम् इमं म मदीयं जनम् अगदम् रोगरहितं कृथि कुरु।

या ओषंधयः सोर्मराज्ञीर्वहाः श्वतिविचक्षणाः । बृहस्पितप्रस्तास्ता नी मुख्यन्त्वंहेसः ॥ १॥

याः । ओर्षथयः । सोमेऽराज्ञीः । बृह्धीः । शृतऽविचक्षणाः । बृह्स्पतिऽप्रसृताः । ताः । नः । मुञ्चन्तु । अंह्रीसः ॥ १॥

या ओषधयः वीरुधः सोमराज्ञीः सोमः अमृतमयो देवो राजा ईरवरो यासां तास्तथोक्ताः। वहुवीहौ पूर्वपद्रकृतिस्वरत्वम्। जिस 'वा च्छन्दिस' (पा ६,१,१०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घः। बह्वीः बह्वयः अनेकविधाः। 'बह्वादिम्यस्व' (पा ४,१,४५) इति ङीष्। शतविवक्षणाः शतविधदर्शनाः। रसवीर्यविपाकेन नानाविधज्ञानोपेता इत्यर्थः।

१. पुर्ब्य J,RW. (तु. पृ ५६९ टि ८). २. ततः कुष्ठो अजायत पै ७,१०,७० ३. व्याख्यानं तु पूर्वत्र ५,४,३;४ अपि नोपलभ्यते । पञ्चमकाण्डे सा. भाष्यस्य लुसत्वात् । तेन सा. भाष्यं पूर्वमासीदित्यनुमीयते. ४. वनस्पतीनाम् पै १३,२,६. ५. °स्य सो अग्ने गर्भमेह धाः पै. ६. ओष्धीः ऋ १०,९७,१८ मा १२,९२ मंत्रा २,८,३.

बृहस्पतिष्रस्ताः बृहस्पतिना देवेन तत्तद्रोगभैषज्येषु प्रस्ताः प्रेरिताः । विनियुक्ता इत्यर्थः । तास्तथाविधा ओषधयः नः अस्मान् अंहसः पापात् नानाविधरोगनिदा-नात् मुखन्तु विस्जन्तु पृथक् कुर्वन्तु ।

'मुश्चन्तुं मा' शप्रथ्या<u>र्</u>चदशो' वरुण्या∫दुत' । अथो' यमस्य पड्वीशाद्' विक्वंस्माद्' देवकिल्खिपात्" ।। २ ।।

मुञ्चन्तुं । मा । शुप्थ्याति । अथो इति । वृरुण्याति । उत । अथो इति । युमस्य । पड्वीशात् । विश्वसमात् । देवुऽक्तिस्विषात् ॥ २ ॥

आपः ओषधयो वा मा मां शपथ्यात् शपथजिनतात् ब्राह्मणाकोशजात् पापाद् मुझन्तु वियोजयन्तु । अथो अपि च । उतशब्दः अप्यर्थे । वरुण्यात् वरुण- कृताद् अनृतवदनादिजनितात् पापादिप मुझन्तु । 'अनृते खलु वे कियमाणे वरुणो गृह्णाति' (तैवा १,७,२,६) इति हि श्रुतिः । अथो अपि च यमस्य अन्तकस्य संवन्धिनः पड्वीशात् पादवन्धनपाशाद् मुझन्तु । पड्वीशशब्दः पृपोदरादिः । किमनेन विशेषकथनेन । विश्वस्मात् सर्वस्माद् देविकि विषात् देवकृतात् पापाद् मां मुझन्तु ।

यच्चक्षुंषा मर्नसा यच्चं वाचोपरिम जाग्रंतो ' यत् स्वपन्तः । ''सोमुस्तानि स्वधयां नः पुनातु ' ।। ३ ।।

यत् । चक्षुंबा । मनेसा । यत् । चृ । वाचा । उपुऽअारिम । जाप्रतः । यत् । स्वपन्तः । सोर्मः । तानि । स्वधर्या । नुः । पुनातु ॥ ३॥

जायतः जायदवस्थापन्ना इन्द्रियैः शब्दस्पर्शादिविषयान् व्यवहरन्तो वयम्। जागृ निद्राक्षये । अस्मात् छटः शत्रादेशः । 'जिक्षित्यादयः षट्' (पा ६,१,६) इति अभ्यस्तत्वाद् 'नाभ्यस्ताच्छतुः' (पा ७,१,७८) इति जुमभावः । चक्षपा । उपछक्षणमे-तत् । चक्षुरादीन्द्रियेण प्रतिषिद्धवाद्यविषयगतस्तपादिग्राहिणा । मनसा प्रतिषिद्ध-विषयसंकल्पविकल्पजनकेन मानसेन्द्रियेण यद् उपारिम यत् पापम् उपगताः । ऋगतौ इत्यस्मात् छिटि रूपम् । यच्च पापं वाचा । कर्मेन्द्रियाणामुपछक्षणमे-

<sup>9.</sup> सुच्चामि त्वा पै ३,१७,४; निर्मा सुच्चामि आपश्रो ७,२१,६ लाश्रो २,२,११. २ शपथान्निर्मा आपश्रो. लाश्रो. ३. वा (व आपश्रो. लाश्रो.) रुणादुत ( दिघ आपश्रो.) पै. आपश्रो. लाश्रो. ४. पड्बीशाद् R,V,WM.,RW. सा. ऋ १०,९७,१६ पै. आपश्रो.; पड्बी B; पड्विं लाश्रो. ६. सर्वस्माद् ऋ. मा १२,९० पै १९,१२,५ आपश्रो. लाश्रो. ७. देवदुष्कृतात् पै.; धादथो मनुष्यकिल्बिषात् आपश्रो.; १एव कि लाश्रो. ८. वेतु. मंपा. इ. ९. यन्मनसा पै १९,१२,६. १०. यज्ञाप्रतो पै. ११. सोमो मा तस्मादेनसस्स्वध्या पुनाति विद्वान् पै.

तत्। वागादिकर्मेन्द्रियेण कामचारवादादिना उपगताः स्मः । तथा स्वपन्तः स्वप्नावस्था वयं तत्र वाह्येन्द्रियाणामुपरमात् केवलं मनसैव यत् पापं चक्रम नः अस्माकं तानि पापानि सोमः पितृलोकाधिपतिर्देवः स्वधया पितृन् उद्दिश्य अस्माभिः क्रियमाणया । स्वधाकारोपलक्षितेन पित्र्यकर्मणेत्यर्थः । पुनातु शोध-यतु । पूज् पवने । 'प्वादीनां हस्वः' (पा ७,३,८०) इति हस्वत्वम् ।

## इति दशमेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'अभिभूः', 'इन्द्रो जयाति' (अ६,९८), 'अभि त्वेन्द्रः' (अ६,९९) इति तृचैः संग्रामजयकर्मणि आज्यहोमं सक्तुहोमम् धनुरिष्मेऽश्ली धनुःसमिदाधानम् शरेष्मेऽश्ली शरसमिदाधानम् वसंपातिताभिमन्त्रितधनुःप्रदानं वा कुर्यात्। "'अभिभूः", 'इन्द्रो जयाति', 'अभि त्वेन्द्र' इति सांग्रामिकाणि। आज्यसक्तून् जुहोति" (कौस् १४,७;८) इत्यादिसूत्रात्।

तथा एषां तचानामपराजितगणे (कौस्१४,०) पाठाद् उपाकमीदिषु 'अभगैरपरा-जितैः' (कौस् १३९,०) इति, 'अपराजितगणोऽपराजितायाम्' (शांक १८,५) इति च एवमादिषु गणप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः ।

तथा इन्द्रमहाख्ये कर्मणि एतैस्तृचैः पूर्णहोमं जुहुयात्। तथा तत्रैव कर्मणि एतैस्तृचैः पराव आलब्धव्याः । तथा तत्रैव एतैरिन्द्रोपस्थानं कुर्यात्।

सूत्रितं हि — "'अभिभूर्यज्ञः' इत्येतैस्त्रिभः स्कैरन्वारब्धे राजनि पूर्णहोमं जुहुयात्" (कौस् १४०,१०) इत्यादि ।

अत्र 'इन्द्रो जयाति' इति तृचेन परसेनाविद्रेषणकर्मणि राजा सेनां त्रिः परिगच्छेत् । "'परि वर्त्मानि' (अ ६,६७ ), 'इन्द्रो जयाति' इति राजा त्रिः सेनां परियाति" (क्रीस् १६,४) इति सूत्रात्।

तथा महावते संनद्धं राजानम् अन्यं वा व्रह्मा अनेन अनुमन्त्रयेत। ''राजानम् अन्यं वा भर्माणि ते' (अ ७,११८) इति । संनद्धम् 'इन्द्रो जयाति' इत्यनुमन्त्रयते" (वैताश्रो ३४,१२;१३) इति हि वैतानं सूत्रम्।

अभिभूर्यक्ञो अभिभूर्गिनरंभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः । अभ्यं १ हं विश्वाः पृतंना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥

<sup>9.</sup> शरेध्मे S'. २. संपादिता  $^{\circ}$  S'. ३. आरब्धच्याः S'. ४.  $^{\circ}$  गिनरस्तु अभि  $^{\circ}$  पे १९,१२,७. ५.  $^{\circ}$  न्द्रोऽस्तु पै. ६. अभ्याशहं  $K^{m}$ ; अभ्याशहं A, $B^{h}$ ,D,R,  $S^{m}$ , $C_{S}$ ; अभ्ययं पै. ७. यथासीदेवा पै.

अमिऽभूः। युज्ञः। अमिऽभूः। अग्निः। अभिऽभूः। सोर्मः। अभिऽभूः। इन्द्रैः। अभि। अहम्। विक्ष्योः। पृतनाः। यथो। असोनि। एव। विधेम्। अग्निऽहोत्राः। हुदम्। हुविः॥ १॥

यज्ञः अस्माभिर्जयकामैः क्रियमाणो यागः अभिभूः रात्र्णाम् अभिभविता भवतु । तथा यागनिष्पादकोऽयं सांत्रामिकोऽप्तिः अभिभूः अभिभविता अस्तु । याग-साधनभूतः सोमः अभिभूः रात्र्णाम् अभिभविता । तेन सोमेन तर्पित इन्द्रः अभिभृः अभिभविता । अहं रात्रुजयकामः विश्वाः सर्वाः प्रतनाः सेनाः रात्रवीः यथा अभ्यसानि अभिभवानि एव एवम् अप्तिहोत्राः अग्नौ जुह्नतो वयम् इदं संग्रामजयार्थं हविः विधेम विद्ध्याम । विध विधाने । तौदादिकः ।

स्त्रधाऽस्तुं भित्रावरुणा विषिवचता प्रजावत् अतं मधुनेह पिन्वतस् । बाधिथां दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमक्तमस्मत् ॥ २॥

स्वधा। अस्तु। मित्रावरुणा। विषः ऽचिता। य्रजाऽवेत्। क्षत्रम्। मधेना। इह। पिन्वतम्। वाधेथाम्। दूरम्। निः ऽऋतिम्। पुराचैः। कृतम्। चित्। एनैः। प्र। मुमुक्तम्। अस्मत्॥ २॥

हे विपिद्देचता विपिद्देचतो मेधाविनो मित्रावरुणा मित्रावरुणो युवाभ्यां स्वधा । अन्ननामेतत् । हविर्रुक्षणम् अन्नम् अस्तु तृप्तिकरं भवतु । तो युवाम् इह अस्मिन् राजिन प्रजावत् प्रजाभिर्युक्तं क्षत्रम् वर्लं मधुना मधुररसेन पिन्वतम् सिक्चतम् । पिवि सेचने । इदिक्त्वान्नुम् । निर्ऋतिम् पापदेवतां पराजयकारिणीं पराचैः पराङ्मुखं दूरं वाधेथाम् । अस्मत्तो दूरदेशे यथा सा पराङ्मुखी विनद्यिति तथा हिंस्तम् इत्यर्थः । कृतं चित् शत्रुक्षिः कृतमिष एनः पापं पराजयनिमित्तम् अस्मत् सकाशात् प्र मुमुक्तम् प्रमोचयतम् । मुच्छ मोक्षणे । छान्दसः शपः रुद्धः ।

इमं 'वीरमनुं हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं' सखायो अनु सं रंभध्वम्'। ग्रामुजितं' गोजितं' वर्जवाहुं जर्यन्तुमज्मं' प्रमृणन्तुमोर्जसा ॥ ३ ॥

इमम् । वीरम् । अनुं । हुर्षध्वम् । उग्रम् । इन्द्रम् । सुखायः । अनुं । सम् । रुभध्वम् । ग्रामुऽजितम् । गोऽजितम् । वर्ष्रऽबाहुम् । जर्यन्तम् । अज्मे । प्रऽमृणन्तम् । ओर्जसा ॥३॥

१. प्रजापितः पै १९,१२,८ [मूको.]. २. पिन्यत Bb. ३. बार्धस्य ऋ १,२४,९ तै १,४,४५,१ मै १,३,३९; बाधस्य काठ ४,१३; बाधेथा पै ५,३७,५. ४. दूरे ऋ.; आरें मै. काठ.; द्वेषो तै. पे. ५. मुंसुग्ध्यस्मत् ऋ. तै. मे.; मुसुग्ध्यस्मात् काठ. ६. स्र्वाता अर्चु वीरयध्वमि° ऋ १०,१०३,६ मा १७,३८ तै ४,६,४,२ मै २,१०,४ काठ १८,५ कौ २,१२०४. ७. संखायम् काठ.; सत्वानो पै १९,१२,९. ८. व्ययध्वम् काठ. ९. गोे≥भिदं ऋ.मा. तै. मै. काठ. कौ. १०. गोवदं ऋ. मा. तै. मै. काठ. कौ. ११. भांज्मा काठ.

इमम् अस्मदीयं वीरम् वीर्यवन्तं राजानम् अनु हे सैनिकाः हर्षध्यम् वीररसेन हृष्टा भवत । कीहराम् । उप्रम् उद्गृणवलम् इन्द्रम् परमैश्वर्ययुक्तम् हे सखायः समान-ख्यानाः सैनिकाः अनु सं रमध्यम् राजानम् अनुस्तय युद्धो युक्ता भवत । यद्वा इन्द्रः संप्रामाधिदेवता स एवात्र स्तूयते । अस्मिन् पक्षे हे सखायः समानख्याना मस्त इत्येतावानेव विशेषः। कीहराम् इन्द्रम्। प्रामजितम् प्रामान् जयन्तं गोजितम् गाः शात्रवीर्ज-यन्तम् अपहरन्तं वज्रवाहुम् वज्रहस्तम् उद्यतायुधम् अत एव जयन्तन् शत्रृन् पराजितान् कुर्वन्तम् । अन्म अजनशीलं क्षेपणशीलं शत्रुवलम् ओजसा वलेन प्रमृणन्तम् प्रकर्षेण हिसन्तम् । भृ हिसायाम् । 'स्नाभ्यस्तयोरातः' (पा ६,४,११२) इति आख्लोपः।

इन्द्रों जयाति' न परां जयाता' अधिराजो राजसु राजयातै'। चुर्कृत्य ईडचो वन्चंश्चोपसद्यों नम्स्यो∫भवेह'॥१॥ इन्द्रेः। जयाति । न । परां। जयाते । अधिऽराजः। राजंऽसु । राज्याते। चुर्कृत्यः। ईड्येः। वन्द्येः। चु। उपुऽसद्येः। नुमुस्युः। भुवु। इह ॥१॥

अस्मिन् संग्रामे अस्य राज्ञः साहाय्यार्थम् आगत इन्द्रः तदात्मको वा अयं राजा जयाति जयतु न परा जयातै पराजयं मा प्राप्नोतु । अधिको राजा अधिराजः सर्वेषां राज्ञाम् अधिपतिरिन्द्रः राजस अन्येषु भूपालेषु राजयातै अस्मान् राजयतु प्रकाशयतु वीर्यवन्त्या प्रख्यापयतु । राजयतेर्लेटि आडागमः । 'वैतोऽन्यत्र' (पा ३,४,९६) इति ऐकारः । स च इन्द्रः चर्कृत्यः अतिशयेन शत्रूणां कर्तिता छेत्ता । कृती छेदने इत्यस्माद् यङ्कतात् पचाच्च् । ईड्यः स्तुत्यः वन्यः वन्दनीयः । उभयत्र 'ऋहलोर्ण्यत्' (पा ३,१,१२४) इति ण्यत् । 'ईडवन्दवृशंसदृहां प्यतः' (पा ६,१,२१४) इति आद्यदात्तत्वम् । उपसयः उपसद्नीयः सर्वेः सेवनीयः । हे इन्द्र यस्मात् त्वम् एवंगुणविशिष्टः तस्माद् इह अस्मिन् संग्रामे नमस्यः अस्माभिः पूजनीयो भव । 'नमसः पूजायाम्' (पावा ३,१,१९) इति स्मरणाद् नमःशब्दात् पूजार्थे 'नमोवरिवः"' (पा ३,१,९९) इति क्यच् । तदन्तात् पचाद्यच् ।

त्विमिन्द्राधिराजः श्रेष्ट्रस्यस्त्वं 'भूरिभर्गृतिजनीनाम् । त्वं देवीर्विश्रं इमा'' वि राजायुष्मत्' क्षत्रमुजरं ते अस्तु ।। २ ॥

त्वम् । इन्द्रः । अधिऽराजः । श्रवस्यः । त्वम् । भूः । अभिऽभूतिः । जनीनाम् । त्वम् । दैवीः १३ । विश्लोः । हमाः । वि । राज् । आयुष्मत् । क्षत्रम् । अजरम् । ते । अस्तु ॥२॥

१. मॄज् शंपा. २. जयित मै ४,१२,३. ३. जयते मै. ४. राजयित ते २,४,१४,२; राजयते मै. ५. यथाऽसंत् तै. मै. ६. सहायार्थम् ८'. ७. एवं स्वरो न सिन्यित, करोतेः कृन्ततेर्वा रूपित्यिप विमृत्यम् ८. एवं स्वरो न सिन्यित. ९. °न्द्रास्यिध मै ४,१२,२ काठ ८,१७. १०. भवाधिपतिर्ज मै. काठ. ११. उत्त मै. काठ. १२. राजौजस्वत् मै. काठ. १३. देवीः P.

इन्द्राभेदेन राज्ञः स्तुतिः । हे इन्द्र त्वम् अधिराजः राज्ञाम् अन्येषाम् अधिकः सन् अनस्यः । अव इत्यन्नस्य यशसो वा नामधेयम् । तद्यक्तो भवसि । 'क्याच्छन्दसि' (या ३,२,१००) इति उप्रत्ययः । अधिराज इति । 'राजाहःसिखभ्यष्टच्' (पा ५,४,९१) इति टच् समासान्तः । हे इन्द्र त्वं जनानाम् सर्वेषां प्राणिनाम् अभिभृतिः अभिभविता स्वमिहम्ना तिरस्कर्ता भूः भवसि । भवतेदछान्दसे लुङ्धि 'वहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' (पा ६,४,७५) इति अङभावः । दैवीः देवसंविध्वनीः इमा विशः प्रजाः त्वं वि राज ईशिष्व । राजितः ऐश्वर्यकर्मा । हे राजन् ते तव आयुष्म र चिरकालजीवनोपेतम् अजरम् जरार-हितम् अपचयरहितं क्षत्रम् वलम् अस्तु भवतु । अजरम् इति । 'नत्रो जरमरिमत्रमृताः' (पा ६,२,११६) इति उत्तरपदाद्यदात्तत्वम् ।

प्राच्यां 'दिशस्त्विमंन्द्रासि' राजोतोदींच्यां दिशों वृत्रहन्छत्रुहोििस'। यत्र यन्ति 'स्रोत्यास्तिज्ञतं ते दक्षिणतो वृष्म 'एषि हव्यंः' ॥ ३ ॥

प्राच्याः । दिशः । त्वम् । इन्द्रः । असि । राजां । उत । उदींच्याः । दिशः । वृत्रुऽहृन् । शृतुऽहः । असि । यत्रं । यन्ति । स्रोत्याः । तत् । जितम् । ते । दक्षिणृतः । वृष्भः । एषि । हन्यः ॥ ३ ॥

हे इन्द्र त्वं प्राच्या दिशः राजाऽसि अधिपतिर्भवसि । उत उदीच्याः उत्तरस्या अपि दिशः अधिपतिरसि । प्राचीप्रहणं प्रतीच्या अप्युपलक्षणम् । उदीचीप्रहणं दक्षिणस्या अपि उपलक्षणम् । अत एव देशस्य द्वैविध्यम् उक्तम् —

'देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पिरचमोत्तरः' (अको २,१,७) इति । तस्मात् सर्वासां दिशाम् अधिपितरसीत्यर्थः। हे वृत्रहन् वृत्राणां शत्रूणां हन्तरिन्द्र त्वं शत्रुहोऽसि अस्मदीयानां शत्रूणां हन्ता भविस । 'आशिषि हनः' (पा ३,२,४९) इति हन्तेर्ड-प्रत्ययः। यत्र यस्मिन् भूप्रदेशे स्रोत्याः स्रोतोऽर्हा जलप्रवाहा यन्ति प्रवहन्ति तत् सर्वं स्थानं ते तव जितम् स्वकीयमेव भवित । कृत्स्नं भूमण्डलं त्वदायत्त्रमेवेत्यर्थः। ईदृशो वृषमः कामानां विधिता हव्यः अस्माभिराह्वातव्यः सन् संग्रामजयार्थं दक्षिणतः अस्मदक्षिणभागे युद्धसमये एषि गच्छ साहाय्यार्थं वर्तस्व । हव्य इति । 'बहुलं छन्दसि' (पा ६,१,३४) इति ह्रवते संप्रसारणे 'अचो यत्' (पा ३,१,९७) इति यत् । 'यतोऽनावः' (पा ६,१,२१३) इति आद्युदात्तत्वम् ।

इति द्वितीयं सुक्तम्।

'अभि त्वेन्द्र' इति तृचस्य संग्रामजयादिकर्मसु पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः। सूत्रमपि तत्रैवोदाहृतम्।

तथा अग्निष्टोमे प्रातःसवने अनेन ब्रह्मा स्तोत्रम् अनुमन्त्रयेत । "'अभि लेन्द्र' इति स्तोत्रम्"" ( वैताश्रौ १८,१६ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

'देवा अदुः' इति तृचेन स्थावरजङ्गमविषभेषज्यार्थं वल्मीकमृदः <sup>3</sup>संपाति-ताभिमन्त्रिताया बन्धनम् उदकेन सह पायनम् आचमनम् प्रलेपनं वा कुर्यात्। सूत्रितं हि — "'देवा अदुः' (अ ६,१००) इति वल्मीकेन बन्धनपायनाचमनप्रदेहनम् उदकेन<sup>3</sup>" (कौस् ३१,२६) इति।

तथा आहिताग्नेरन्त्यसंस्कारे पुरोडाशं हृदये निधाय अनेन अनुमन्त्रयेत। सूत्रितं हि — "'देवा अदुः" इत्युरसि पुरोडाशम्" (कौस् ८१,१०) इति।

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहरणाद्धेवे । ह्याम्युग्रं चेतारं पुरुणामानमेकजम् ॥ १॥

अभि । त्वा । इन्द्र । वरिमतः । पुरा । त्वा । अंहूरणात् । हुवे । ह्यामि । उग्रम् । चेत्तारम् । पुरुऽनीमानम् । एकऽजम् ॥ १ ॥

हे इन्द्र त्वा त्वां विरमतः उरुत्वाद्वेतोः । उरुराव्दाद् इमनिचि (प्रियस्थिर' (पा ६,४,१५०) इत्यादिना वर् आदेशः । विस्तीर्णशरीरत्वेन युगपत्संनिधानसमर्थन्वात् संग्रामेषु अंहरणात् कुटिलगमनात् पराजयनिमित्तात् पुरा पूर्वमेव अभि हुवे आभिमुख्येन ह्वयामि । आह्वाने कारणमाह — उपम् उद्गूर्णवलं चेतारम् वेदितारं जयो-पायज्ञं पुरुनामानम् पुरुभिर्वहुभिः प्रशस्तैर्नामधयेर्युक्तम् यद्वा वहूनां शत्रृणां नमयितारम् एकजम् । एक एव जायते युद्धेषु प्रादुर्भवतीति एकजः । तम् असहायशूरम् इन्द्रं ह्यामि।

यो अद्य सेन्यों वधो जिघांसन उदीरंते। इन्द्रंस्य तत्रं बाहू संमन्तं परि दद्यः ॥ २॥

यः । अद्य । सेन्यः । वृधः । जिघीसन् । नः । उत्ऽईरते । इन्द्रेस्य । तत्रे । बाहू इति । सुमन्तम् । परि । दुद्यः ॥ २ ॥

१. स्तोत्रानुमन्त्रणम् RG.
 २. संपादिता° S'.
 ३. उष्णेन B1.
 ४. तु.

 के.; वैतु. B1. देवा यज्ञम्.
 ५. °हूरणेभ्यः पै १९,१३,१; त्वंहूरणाद्धवे S'.
 ६. एवं स्वरो न सिन्यिति; वैत. १,२९८० m,n च द्र.
 ७. देव्यो पै १९,१३,२.
 ८. दध्मः Bp²,M,T,RW.

 सा.; दध्महे पै.; दद्महे पै [मूको.].
 ९. तु. सा.; वैतु. P,P²,J,Cp,WM. जिघांसम्

 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

षष्ठं काण्डम अय इदानीं सेन्यः रात्रुसेनासंवन्धी यो वधः हननसाधनम् आयुधं नः अस्मान् जिघां अन् हन्तुम् इच्छन् उदीरते उद्गच्छति । ईर गतौ कस्पने च । छान्दसः शपो छुग-

भावः । जिघांसिन्निति । 'अज्झनगमां सनि' (पा ६,४,१६) इति दीर्घः । 'अभ्यासाच्च' ( पा ७,३,५५ ) इति कुत्वम् । तत्र तस्मिन् वधे इन्द्रस्य बाह्र हस्तो अस्मद्रश्लार्थं समन्तम् सर्वतः परि दःमः प्राकारवत् परितो धारयामः।

परिं दश्व इन्द्रंस्य बाहू संमन्तं त्रातुस्त्रायंतां नः । देवं सवितः सोमं राजन्सुमनसं मा क्रणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

परि । दुसः । इन्द्रेस्य । बाहू इति । सुमन्तम् । त्रातुः । त्रायताम् । नः । देवं । सुवितः । सोमं । राजुन् । सुऽमनसम् । मा । कृणु । स्वस्तये ॥ ३ ॥

त्रातुः पालियतुरिन्द्रस्य वाहू हस्ती समन्तम् सर्चतः परि दभ्मः । अतः स इन्द्रः नः अस्मान् त्रायताम् रक्षतु । हे सवितः सर्वस्य प्रेरक देव हे राजन् सोम स्वस्तये क्षेमाय अविनाशाय मा मां संयामे समनसम् जयेन शोभनमनस्कं कृण कुरु। 'सोर्मनसी अलो-मोबसी' (पा ६,२,११७) इति उत्तरपदाद्युदात्तत्वम्।

देवा अंदुः स्रयों अदाद् द्यौरंदात् पृथिव्यिदात् । तिसः सरम्बतीरदुः सर्चित्ता विषदूर्पणम् ॥ १ ॥

देवाः । अदुः । स्यः । अदात् । चौः । अदात् । पृथिवी । अदात् । तिसः । सरम्वतीः । अदुः । सऽचित्ताः । विष्ऽदूर्षणम् ॥ १ ॥

देवा इन्द्राद्यः सर्वे सचित्ताः समानमनस्काः सन्तः विषदूषणम् विषस्य स्थाव-रजङ्गमोद्भवस्य दूषकं निवर्तकम् औषधम् अदुः दत्तवन्तः । आशंसायां भूतवत् प्रत्ययः । डुदाञ् दाने । लुङि 'गातिस्था'' ( पा २,४,७७ ) इति सिचो लुक् । 'आतः' (पा ३,४,११०) इति झेर्जुस् आदेशः। सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्योऽपि विषदूषणम् अदात् द्दातु । द्यौः द्युलोकः अदात् द्दातु । पृथिवी भूमिदेवता अदात् द्दातु । तिस्रः त्रिसंख्याकाः सरस्वतीः सरस्वत्यस्त्रयीरूपाः । यद्वा इडा सरस्वती भारतीति तिस्रो देव्यः साहचर्यात् सरस्वत्य उच्यन्ते । ताइच विषिनवारकम् इदम् औषधम् अदुः ददत प्रयच्छन्त।

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्युटकम् । तेन देवप्रसतेनेदं दूपयता विषम् ॥ २ ॥

वैतु. मंपा. द्र.
 दध्म Bp²,M,RW. सा. पे १९,१३,३.
 कृणुतं पं. ४. सर्वास् पै. ч. उपजीका Bh; उपजीका RW; उपचीका पै १९,१३,५.

यत् । वः । देवाः <sup>१</sup> । उपुऽर्जाकाः । आऽअसिञ्चन् । धन्वनि । उद्कम् । तेने । देवऽप्रस्तेन । इदम् । दूष्यत् । विषम् ॥ २ ॥

हे देवाः वः युष्माकं संविन्धन्यः उपजीका वल्मीकस्य निर्माद्यः एतत्संज्ञाः प्राणिविशेषा धन्वनि निरुद्के स्थाने युष्मदीयाद् वरप्रदानाद् यद् उदकम् आसिञ्चन् अक्षारयन् । तथा च तैत्तिरीयकम् — 'ता उपदीका अव्ववन् वरं वृणामहै। अथ व इमं रन्धयाम । यत्र क च खनाम तदपोऽभितृणदामेति । तस्माद् उपदीका यत्र क च खनित तदपोऽभितृन्दिन्तं (तैआ ५,१,४) इति । तेन उदकेन देवप्रसूतेन देवेर्द्तनेन इदं विषं दूषयत निवर्तयत ।

असुराणां दुहितासि सां देवानीमसि स्वसी । दिवस्पृथिव्याः संभूतां सा चैकर्थारसं विषम् ॥ ३ ॥

असुराणाम् । दुहिता । असि । सा । देवानाम् । असि । स्वसा । दिवः । पृथिव्याः । सम्ऽर्मूता । सा । चकर्ष । अरसम् । विषम् ॥ ३ ॥

हे वल्मीकमृत्तिके असुराणाम् सुरविरोधिनां दानवानां दुहितासि कुमारी भवसि। देवानाम् इन्द्रादीनामि सा त्वं स्वसासि भगिनी भवसि। दिवः अन्तरि-क्षाद् अवकाशात्मकात् पृथिव्याश्च संभूता उत्पन्ना सा वल्मीकमृत्तिका विषम् स्था-वरजङ्गमोद्भवम् अरसम् रसरहितं निर्वीर्यं चकर्ष<sup>२</sup> आकर्षतु। कृष विलखने । छान्दसो लिट्।

#### इति तृतीयं स्कम्।

'आ वृषायस्व' इति तृचेन वाजीकरणकामः एकशाखार्कमाणं संपात्य अभि-मन्त्र्य अर्कसूत्रेण बंधीयात्।

तथा कृष्णमृगचर्ममाणें संपात्य अभिमन्त्र्य कृष्णमृगवालेन बक्षीयात्। स्त्रितं हि — '''आ वृषायस्व' इत्युभयम् अप्येति'' (कौस् ४०,१८) इति ।

'यथायं वाहः' इति तृचेन स्त्रीवशीकरणकर्मणि वृक्षत्वक्शरखण्डतगराञ्चन-कुष्ठवातसंभ्रमतृणादिद्रव्याणि पेपियत्वा आज्येन आलोड्य स्त्रिया अङ्गम् अनुलिम्पेत् । सूत्रितं हि — "'वाञ्छ मे' (अ ६,९), 'यथायं वाहः' (अ ६,१०२) इति संस्पृष्टयोर्नृक्ष-लिबुजयोः शकलावन्तरेष्ठ्वितगैराञ्चनकुष्ठमदु<sup>3</sup>धैरेष्ममिथततृणम् आज्येन संनीय संस्पृशिति'' (कौत् ३५,२१) इति ।

१. देवाः P,Cp.
 २. वेतु. मंपा. द्र.
 ३. या ऋ २,३२,६.
 ४. जिल्लिं वे १९,१३,६.

 १९,१३,६.
 ५. चंकर्तारसं सात².
 ६. असिं P.
 ७. आकर्षणे शंपा.
 ८. °रेणेषु°

 शंपा.
 ९. °स्थकरा° Bl.
 १०. °मधुघ° शंपा.

## आ वृषायस्व स्वसिहि वधस्व प्रथयस्व च। यथाङ्गं वर्धतां 'शेपुस्तेनं योषितमिज्जहि ॥१॥

आ । वृष्ऽयुस्व । श्वसिहि<sup>३</sup> । वधीस्व । प्रथयस्व । च । यथाऽअङ्गम् । वर्धताम् । शेर्पः । तेने । योषितेम् । इत् । जुिह ॥१॥

हे पुरुष त्वम् आ वृषायस्य आ समन्ताद् वृषा सेचनसमर्थः पुंगवः स इव आचर । अनेन वद्धेन अर्कमणिना बहुरेतस्को भवेत्यर्थः । वृषशाव्दात् 'कर्तुः क्यङ् सलोपस्य' (पा २,१,११) इति क्यङ् । श्विसिह प्राणिहि । दढप्राणो वलवान् भवेत्यर्थः । इवस प्राणने । अदादित्वात् रापो लुक् । 'रुदादिस्यः सार्वधातुके' (पा ७,२,७६) इति इडागमः । वर्धस्य उपचीयमानावयवो भव प्रथयस्य च विस्ती-र्णशारीरो भव । प्रथ प्रख्याने । चुरादिरदन्तः १ १ थथा येन प्रकारेण त्वदीयम् १ अक्षं शेषः पुंस्प्रजननं वर्धताम् । उपचितावयवं सत् मिथुनीभवनक्षमं भवति तथा वर्धस्य प्रथयस्य चेति संबन्धः । तेन प्रवृद्धेन शेषसा योषितम् सुरतार्थिनीं स्त्रयं जहि गच्छ । इत्शब्दः अवधारणे । स च उक्तफलस्य अव्यभिचारं सूचयति ।

येने कृशं वाजयंन्ति येने हिन्वन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते धर्जुरिवा तानया पसः ॥२॥

येने । कृशम् । वाजर्यन्ति<sup>१</sup> । येने । हिन्वान्ते । आतुरम् । तेने । अस्य । ब्रह्मणः । पुते । धर्नुः ऽइव । आ । तानुय । पर्सः ॥ २ ॥

येन रसिवरोषेण <sup>६</sup>वशम् वन्ध्यं शुष्कवीयं पुरुषं वाजयन्ति वाजीकुर्वन्ति प्रजननसमर्थवीयोंपेतं कुर्वन्ति । येन रसिवरोषेण आहुरम् रोगातं पुरुषं हिन्वन्ति प्रीणयन्ति पोषयन्ति । हिवि प्रीणने । इदित्त्वान्तुम् । हे ब्रह्मणस्पते मन्त्ररारोः पालक देव तेन रसिवरोषेण अस्य वाजीकरणकामस्य पसः । प्रजनननामैतत् । पुंस्प्रजननं धनुरिव धनुर्दण्डमिव आ तानय आततम् उन्नमितं कुरु ।

आहं तेनोमि ते पस्तो अधि ज्यामिव धन्वीन। ऋमुस्वर्शे इव रोहितुमनेवग्लायता सदी ॥३॥"

आ । अहम् । तुनोमि । ते । पर्सः । अधि । ज्याम् ऽईव । धन्वीन । क्रमेस्व । ऋर्शः ऽइव । रोहितम् । अनेवऽग्लायता । सदी ॥ ३ ॥

'आहं तनोमि' इत्येषा तृतीया पूर्ववद् ( अ ४,४,७ ) व्याख्येया।

यथायं वाहो अधिवना समैति सं च वर्तते । एवा मामाभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम् ॥ १

यथा । अयम् । बाहः र । अश्विना । सम् ऽऐति । सम् । च । वर्तते । एव । माम् । अभि । ते । मनेः । सम् ऽऐते । सम् । च । वर्तताम् ॥ १ ॥

हे अहिवना अश्विनो यथा अयं वाहः सुशिक्षितोऽश्वः समैति वाहकेच्छानु-गुण्येन सम्यग् वा आगच्छिति सं च वर्तते सम्यक् तदधीनं वर्तते च एव एवम् हे कामिनि ते त्वदीयं मनः मां कामुकम् अभि अभिलक्ष्य समैतु सम्यग् आगच्छतु। सम्यग् मदधीनं वर्ततां च । मय्येव सर्वदा रमताम् इत्यर्थः।

आहं खिदामि ते मनो राजाञ्चः पृष्ट्यामिव । रेष्मिच्छिनं यथा तृणं मियं ते वेष्टतां मर्नः ॥ २॥

आ । अहम् । खिदामि । ते । मर्नः । राज्ऽअश्वः । पृष्टयाम्ऽईव । रेष्मऽित्रम् । यथा । रेत्रणम् । मर्यि । ते । वेष्टताम् । मर्नः ॥ २ ॥

हे कामिनि ते तब मनः चित्तम् अहम् अनेन प्रयोगेण आ खिदामि मदिभमुखम् उत्खनामि उन्मूलयामि। आवर्जयामीत्यर्थः। खिद् परिघातने । तत्र दृष्टान्तः — राजाक्षः अद्यानां राजा राजाद्यः। राजदन्तादिषु पठितत्वात् षष्ट्रयाः परिनपातः। स यथा अद्यक्षेष्टः पृष्ट्याम् दाङ्कुबद्धां संबन्धनरज्जुं लीलया आखिदति तद्वत् । रेष्मिच्छिलम् रेष्मा रेषको वात्यात्मको वायुः तेन छिन्नं भग्नं तृणं यथा तद्वदां सत् परिश्रमद् वर्तते हे कामिनि ते त्वदीयं मनः तद्वद् मिय वष्टताम् मद्धीनं सत् परिश्राम्यतु मा कदाचिद् अपगच्छतु। वेष्ट वेष्टने।

१. बुाहः P. २. पृष्ट्या  $^{\circ}A$ ,K, $K^{m}$ ,V. ३. वेष्टयामि मनो मिय पै १९,१९,१ $^{\circ}$ . ४. उत्खाते शंपा.

आर्जनस्य मृदुर्घस्य क्षष्टस्य नलंदस्य च । तुरो भगस्य 'हस्ताभ्यामनुरोधन्मुद्भरे' ॥ ३ ॥

आऽअञ्चनस्य । मृदुर्घस्य । कुष्टस्य । नलेदस्य । चृ । तुरः । भगस्य । हस्ताभ्याम् । अनुऽरोधनम् । उत् । भरे ॥ ३ ॥

आज्ञनस्य अञ्चनसाधनद्रव्यस्य त्रिककुत्पर्वतोद्भवस्य नीलाञ्जनादिमणेः मध्यस्य मध्यकृष्ट्यस्य यष्टिमधुकस्य वा कृष्टस्य एतत्संज्ञकस्य औषधस्य नलदस्य। सुगन्धि-स्तुणविशेषो नलदः उशीरापरपर्यायः। एतेषां द्रव्याणां समुच्चयार्थश्चकारः। एतेषां समुदितानां द्रव्याणां संवन्धि अनुरोधनम्। अनुरुध्यते वशीक्रियते अनेनेति अनुरोधनम् अनुलेपनम् । अनो रुध कामे इत्यस्मात् करणे ल्युद् । ईदशम् अञ्जनादिद्रव्यसाधनभूतम् अनुलेपनं तुरः त्वरमाणस्य भगस्य सौभाग्यकरस्य देवस्य हस्ता-भ्याम् अहम् उद् भरे उद्भरामि। त्वदीयमङ्गमनुलिम्पामीत्यर्थः।

### इति चतुर्थं सूक्तम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये पष्टकाण्डे दशमोऽनुवाकः।

एकादशेऽनुवाके पञ्च स्कानि। अत्र 'संदानं। वः', 'आदानेन' (अ ६,१०४) इति तृचाभ्यां संग्रामजयकर्मणि भाङ्गपाशान् अन्यान् वा इङ्गिडालंकतान् पाशान् संपात्य अभिमन्त्र्य परसेनाक्रमणस्थानेषु प्रक्षिपेत्। '' 'संदानं वः', 'आदानेन' इति पाशै-रादानसंदानानि'' (कौस् १६,६) इति हि स्त्रम्।

संदानं वो बृह्स्पतिः संदानं सिवृता करत्। संदानं 'मित्रो अर्थुमा' संदानं भगो अक्विना ॥ १॥

सम्ऽदानम् । वः । बृह्स्पतिः । सम्ऽदानम् । सविता । कर्त् । सम्ऽदानम् । मित्रः । अर्यमा । सम्ऽदानम् । भगः । अश्विनौ ॥ १॥

हे रात्रुसेनाः वृहस्पतिर्देवः वः युष्माकं संदानम् बन्धनम् एभिः प्रक्षिप्तैः पारौः करोतु । संपूर्वो द्यतिर्वन्धने वर्तते । तस्माद् भावे ल्युट् । सविता सर्वप्रेरको देवः संदानम् युष्माकं बन्धनं करत् करोतु । करोतेर्लेटि अडागमः । व्यत्ययेन वा राप् । मित्रस्च अर्यमा च संदानम् बन्धनं करोतु । भगः च अश्विना अदिवनौ च संदानम् बन्धनं कुर्वन्तु ।

१. ° भ्यामनु ° A,Bh,D,K,R,Cs P³,M,I,O,T; °धनमाभरे पै. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. इन्द्रश्चाप्तिश्च पै १९,१८,१३.

# सं परमान्त्समेवमानथो सं द्यामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्धहादीम्ना तानग्ने सं द्या त्वम् ॥ २ ॥

सम् । प्रमान् । सम् । अवमान् । अथो इति । सम् । द्यामि । मध्यमान् । इन्द्रेः । तान् । परि । अहाः । दाम्नो । तान् । अग्ने । सम् । द्य । त्वम् ॥ २ ॥

परमाम् उत्कृष्टां दूरदेशस्थां वा शत्रुसेनां पाशैरहं सं धामि ब्रक्षामि । दो अवखण्डने । 'ओतः स्यिन' (पा ७,३,०१) इति ओकारलोपः । अत्र उपसर्गवशाद् वन्धनार्थः । अवमाम् अपकृष्टाम् आसन्नदेशवर्तिनीं वा परसेनां सं द्यामि । अथो अपि च मध्यमाम् मध्यवर्तिनीमपि सेनां सं द्यामि । तान् तथाविधसेनापतीन् शत्रून् संग्रामाधिपितः इन्द्रः पर्यहाः परिहरतु वर्जयतु । हरतेर्लुङ च्लेः सिच्। 'बहुलं छन्दसि' (पा ७,३,९०) इति इडभावे 'हल्ड्या' (पा ६,१,६८) इत्यादिलोपे 'रात् सस्य' (पा ८,२,२४) इति सलोपः । हे अमे तान् परिहतान् शत्रून् दाम्ना पाशेन त्वं सं च वधान ।

अमी ये युर्धमायन्ति केत्न् कृत्वानीक्शः । इन्द्रस्तान् पर्धहादीम्ना तानेग्ने सं द्या त्वम् ॥ ३ ॥

अमी इति । ये । युर्धम् । आऽयन्ति । केत्रन् । कृत्वा । अनीक्ऽशः । इन्द्रेः । तान् । परि । अहाः । दाम्नो । तान् । अग्ने । सम् । द्य । त्वम् ॥ ३ ॥

अमी दूरे हरयमाना ये रात्रवः युधम् युद्धम् आयन्ति आगच्छन्ति अनीकशः संघराः केतृन् कृत्वा ध्वजान् कृत्वा । आगत्य युध्यन्त इत्यर्थः । इन्द्रस्तान् इत्यादि पूर्ववद् ।

आदानेन संदानेनामित्राना धामिस । अपाना ये चैषां प्राणा असुनासून्त्समंच्छिदन् ।। १ ॥

आऽदानेन । सुम्ऽदानेन । अमित्रान् । आ । द्यामृसि । अपानाः । ये । च । पृषाम् । प्राणाः । अस्रुना । अस्रुन् । सम् । अच्छिदन् ॥ १ ॥

आदीयते आवध्यते अनेनेति आदानम् पाशयन्त्रविशेषः। तेन, यत् संदानं वन्धनं तेन अमित्रान् शत्रून् आ द्यामिस आद्यामः आवधनीमः।

१. वैतु. मंपा. इ. २. °त्रान् सं पै १९,४९,१४. ३. समसूनममसुतम्? पै.

'इदन्तो मिस' ( पा ७,१,४६ ) । एषां शत्रूणां ये च अपानाः अन्तर्मुखाः प्राण-वायुत्रृत्तयः ये च प्राणाः विहर्मुखाः श्वासत्रृत्तयः तान् अस्त् प्राणान् असुना प्राणेन समच्छिदम् सम्यक् छिनि । पाशयन्त्रेण गलगतेन प्राणापानगती निरुध्य परस्परोप-मर्देन हन्मीत्यर्थः । छिदिर् द्वेधीकरणे । 'इरितो वा' (पा ३,१,५७) इति च्लेः अङ् आदेशः ।

इदमादानेमकरं तपुसेन्द्रेण् संशितम् । अभित्रा येऽत्रं 'नः सन्ति' 'तानेग्न आ द्या त्वम्' ।। २ ।।

इदम् । आऽदानेम् । अकुरुम् । तपसा । इन्द्रेण । सम्ऽशितम् । अमित्रोः । ये । अत्रे । नुः । सन्ति । तान् । अग्ने । आ । द्य । त्वम् ॥ २ ॥

इदम् आदानम् आवन्धनसाधनं पाशयन्त्रं तपसा अभिचारकर्मोक्तनियमविशेषेण अकरम् अकार्षम् । 'कृषृदृरुहिम्यः" (पा ३,१,५९) इति च्छेः अङ् आदेशः । तच्च पूर्वम् इन्द्रेण संशितम् सम्यक् तीक्ष्णीकृतम् । शो तन्करणे । 'शाच्छोरन्यतरस्याम्' (पा ७,४,४१) इति इत्त्वम् । अत्र अस्मिन् संयामे नः अस्माकम् अमित्राः शत्रवो ये सन्ति हे अग्ने तान् सर्वान् शत्रृन् त्वम् आ व आवधान पाशयन्त्रेण गृहाण ।

ऐनान् धतामिन्द्राग्नी 'सोमो राजां च मेदिनीं' । इन्द्री मुरुत्वानादानम्।मित्रेभ्यः कृणोतु नः ।। ३ ॥

आ। 'ण्नान्। '॰ द्युताम्। इन्द्राग्नी इति । सोर्मः । राजां । च । मेदिनौ । इन्द्रेः । मुरुत्यान् । आऽदानम् । अमित्रेभ्यः । कृणोतु । नुः ॥ ३ ॥

इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नी मेदिनौ मेदिस्वनौ अस्माभिर्दत्तेन हविषा माद्यन्तौ वा देवौ एनान् अस्मच्छत्रून् आ यताम् आवध्नीताम् । तथा सोमो राजा च आवध्नातु । महत्वान् महद्गणैर्युक्त इन्द्रः नः अस्माकम् अमित्रेभ्यः शात्रुभ्यः आदानम् आवन्धनं कृणोतु करोतु ।

### इति एकाद्रोऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

१. तेषां शंपा.
 २. वैतु. मंपा. द्र.
 ३. थेसेन्द्रियेण पै १९,४९,१३ [मूको.].

 ४. सन्तु मे पै.
 ५. ताना द्या द्विषतो मम पै.
 ६. ०नां मूको. (तु. शंपा. WM.);

 एनान् प्रै १९,४९,१२.
 ७. राज्ञा सोमन मेदिना पै.
 ८. मे पै.
 ९. °नाम् मूको.

 (तु. शंपा. WM.)
 १०. द्यताम् p².

'यथा मनो मनस्केतैः' इति तचेन कासक्लेष्मरोगादिशान्त्यर्थं सक्तुमन्थमभि-मन्त्र्य भक्षयत्।

तथा अनेन उदकमभिमन्त्र्य पाययेत्। तथा अनेन सूर्यमुपतिष्ठेत।

"'यथा मनः', 'अव दिवः' (अ ७,११२) इत्यरिष्टेन" (कौसू ३१,२०) इति हि सूत्रम्।

'आयने' (अ ६,१०६) इति तृचेन गृहादीनामग्निदाहिनवृत्त्यर्थं गृहमध्ये गतं कृत्वा उदकमभिमन्त्र्य निनयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन अवकामिभमन्त्र्य गृहस्योपिर वितनुयात्। तथा तप्तमाषके दिव्ये तैलादिकमिभमन्त्र्य रापथकर्त्रे प्रयच्छेत्। तथा अग्निदग्धम् एतत्तृचेन अभिमन्त्रितोदकेन प्रक्षालयेत्।

सूत्रितं हि—'''आयने ते'' इति शमनम् । अन्तरा हृदं करोति । शाले च । अवकया शालां परितनोति । शप्यमानाय प्रयच्छति । निर्दग्धं प्रक्षालयति'' (कौस् ५२,५-९) **इति ।** 

अत्र 'अपामिदम्', 'हिमस्य त्वा' इत्याभ्याम् ऋग्भ्याम् अग्निचयने मण्डूकावक-वेतसीर्वेकृष्यमाणां चितिं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । उक्तं वैताने—'चितिं परिषिश्चिति' इति प्रक्रम्य '' 'इदं व आपः' (अ ३,१३,०), 'हिमस्य त्वा' (अ ६,१०६,३), 'उप द्यामुप वेतसम्' (अ १८,३,५) 'अपामिदम्' (अ ६,१०६,२) इति <sup>२</sup>मण्डूकावकवेतसैर्दक्षिणादिप्रतिदिशं<sup>२</sup> विकृष्य-माणाम्'' (वैताश्रो २९,१३) इति ।

यथा मनी मनस्केतैः परापतत्याशुमत् । एवा त्वं कांसे प्र पत् मनुसोर्च प्रवाय्य म् ॥ १ ॥

यथा । मनः । मनः ऽकेतैः । प्राऽपतिति । आशुऽमत् । एव । त्वम् । कासे । प्र । प्त । मनसः । अनु । प्रऽवाय्युम् ॥ १ ॥

मनस्केतैः मनसा बुद्धिवृत्त्या केत्यमानैर्ज्ञायमानैर्दूरस्थौर्विषयैः सह यथा येन प्रकारेण मनः अन्तःकरणम् आञ्चमत् शेंद्रययुक्तं परापतिति ध्रुवमण्डलपर्यन्तं पराङ्मुखं गच्छिति। पत्ल गतौ। एव एवम् हे कासे कासश्लेष्मरोगात्मिके कृत्ये त्वं मनसो वेगेन धावतः प्रवाष्यम्

नास्ति Bl.
 कावकावे "णादिक्प्र" RG.
 तु. सा. RW.; वैतु. शंपा.
 कासें.
 प्रति A,B.
 प्रति तु. मंपा.; वैतु. P कासें > कासें; P<sup>2</sup>, J, K, Cp, शंपा. कासें.

प्रगन्तन्यम् अविधम् अनु अनुलक्ष्य प्र पत प्रगच्छ । मनोवेगेन अस्मात् पुरुषाच्छीघ्रं दूरदेशं निर्गच्छेत्यर्थः । 'भय्यप्रवय्ये च च्छन्दिस' (पा ६,१,८३) इति निपात्यते । व्यत्य-येन दीर्घः ।

यथा बाणः सुसैशितः परापर्तत्याशुमत् । एवा त्वं कांसे प्रं पर्त पृथिच्या असे संवर्तम् ॥ २ ॥

यथा । बार्णः । सुऽसंशितः । पुराऽपर्तति । आशुऽमत् । एव । त्वम् । कासे । प्र । पृत् । पृथिन्याः । अनु । सम्ऽवर्तम् ॥ २ ॥

यथा येन प्रकारेण सुसंशितः सुष्ठु सम्यक् तीक्ष्णीकृतो वाणः धनुर्यन्त्र-विमुक्तः सन् आशुमत् परापतिति पराङ्मुखः शीघ्रं भूमिं प्रभिद्य गच्छिति एव एवम् हे कासे त्वं पृथिव्याः वाणविद्धाया भूम्याः संवतम् संहतप्रदेशम् अनु अनुलक्ष्य प्रपत प्रधाव । वाणवेगेन पातालपर्यन्तं गच्छेत्यर्थः ।

यथा स्थिस्य र्क्सर्यः परापतंन्त्याशुमत् । एवा त्वं कांसे प्र पंत समुद्रस्यानुं विश्वरम् ॥ ३ ॥

यथो । सूर्येस्य । र्रमर्यः । प्राऽपर्तन्ति । आशुऽमत् । एव । त्वम् । कासे । प्र । प्त । सुमुद्रस्य । अनु । विऽक्षरम् ॥ ३ ॥

सूर्यस्य रक्ष्मयः किरणा उद्याद् ऊर्ध्वं यथा आशुमत् परापतिन्त लोकालो-कपर्यन्तं शीघ्रं परागच्छन्ति एव एवं हे कासे त्वं समुद्रस्य उद्धेः विक्षरम् विविधं क्षरणं प्रवाहो यिसान् देशे तं देशम् अनु अनुलक्ष्य प्र पत प्रगच्छ । इमं पुरुषं विसुज्य समुद्रपर्यन्तं सूर्यरिशमवत् शीघ्रं गच्छेत्यर्थः।

आर्यने ते पुरायं<u>णे</u> दूर्वी 'रोहन्तु पुष्पिणीः'। उत्सो वा तत्र जार्यतां हृदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १॥

आऽअर्यने । ते । पुराऽअर्यने । 'दूर्वीः । रोहुन्तु । पुष्पिणीः' । उत्सः । वा । तत्रं । जार्यताम् । हृदः । वा । पुण्डरीकऽवान् ॥ १ ॥

१. प्रवय्याशब्दस्य स्त्रियामेव निपातनादिदं चिन्त्यम्. २. पृ ८०४ टि ३ द्र. ३. परा पै २०,५४,७. ४. पृ ८०४ टि ५ द्र. ५. °पतिति  $P_pP^a$ ,  $J_p$ . ६. रोहतु पुष्पिणीः  $B^b$ , $O_p$ ; रोहतु पुष्पिणीं  $D_pR_pS_m$ , $C_s$ , $RW_p$ . ७. यत्र पै १९,३३,५. ८. तु. सा.; वैतु.  $P_pP^a$ ,  $D_pP^a$ ,  $D_pS_m$ , D

हे अग्ने ते तव आयने आभिमुख्येन गमने परायणे पराङ्मुखगमने च अस्मदीये देशे पुष्पणीः पुष्पयुक्ताः कोमला दूर्वा रोहन्तु प्ररोहन्तु उत्पद्यन्ताम्। तत्र तिस्मन् गृहादिदेशे उत्सो वा उद्कप्रस्रवणं वा जायताम् उत्पद्यताम्। पुण्डरीकवान् तामरसयुक्तो हदो वा उत्पद्यताम्। अनेन अग्निकृतवाधस्य अत्यन्ताभावः प्रार्थितः।

अपामिदं न्ययेनं समुद्रस्यं निवेशनम्' । मध्यं हृदस्यं नो गृहाः पंराचीना मुखां कृधि ।। २ ।।

अपाम् । इदम् । निऽअयंनम् । समुद्रस्यं । निऽवेशंनम् । मध्ये । हृदस्ये । नुः । गृहाः । पुराचीनां । मुखां । कृषि ॥ २ ॥

इदम् अस्मदीयं गृहम् अपाम् उदकानां न्ययनम् निलयनम् आवासस्थानं भवतु । तथा समुद्रस्य जलघेः निवेशनम् निविशतेऽस्मिन्निति निवेशनम् गृहं भवतु । निपूर्वाद् विशतेः अधिकरणे ल्युट् । हदस्य अगाधजलस्य तटाकादेर्भध्ये नः अस्माकं गृहा भवन्तु । न ह्यतेषां समुद्रादीनां दाहशङ्कास्ति तत्संबन्ध-प्रतिपादनेन अग्निदाहस्य अत्यन्तासंभव उक्तः । इदानीं प्रत्यक्षतः प्रार्थ्यते । हे अग्ने त्वं मुखा मुखानि ज्वालारूपाणि आस्यानि पराचीना पराचीनानि पराङ्मुखानि कृषि कुरु । उभयत्र 'शेश्चन्दिस बहुलम्' (पा ६,१,७०) इति शेलोपः । 'विभाषाञ्चरदिक्स्त्रियाम्' (पा ५,४,८) इति स्वार्थिकः खः । 'व्रशृणुपृकृत्रस्यः' (पा ६,४,००२) इति हेर्धिरादेशः ।

हिमस्य त्वा 'जुरायुंणा शाले' परि व्ययामास । 'श्वीतह्रदा हि नो 'भ्रुनोऽग्निष्क्रणोतु' भेषुजम् ॥ ३ ॥

हिमस्य । त्वा । जरायुंणा । शाले । परि । व्ययामसि । श्रीतऽह्रंदा । हि । नः । भुवः । अग्निः । कृणोतु । मेषुजम् ॥ ३ ॥

हे शाले हिमस्य शीतलोदकस्य जरायुणा जरायु गर्भवेष्टनम् तद्भद् आवेष्ट्य अवास्थितेन अवकारूपेण शैवालेन त्वा त्वां परि व्ययामिस परिव्ययामः परिवेष्ट्यामः। नः अस्माकं त्वं शीतहदा शीतलहदयुक्ता भुवः भवेः। हि यस्माद् एवं तस्मात् परिव्ययाम इत्यर्थः। इत्थम् अस्माभिः प्रार्थितः अग्नः गृहादीनां भेषजम् अदाह-निमित्तम् औषधं कृणोतु करोतु।

#### इति द्वितीयं सुक्तम्।

विमोचनम् काठ १७,१७.
 ३. °ढ्ढांदा° K™,R,P,V; °ढ्ढांय पै १९,३३,६ [मूको.]; उत ढ्ढेंदो, °ढ्ढंदो खि ७,७,१०
 ३. °ढ्ढांदा° K™,R,P,V; °ढ्ढांय पै १९,३३,६ [मूको.]; उत ढ्ढंदो, °ढ्ढंदो खि ७,७,१०
 ३. °क्किंगोत् A,B,Bh,K,K™,R,V,WM; °क्किंद्दात् पै. खि.

'विश्वजित् त्रायमाणायै' **इति चतुर्ऋचस्य बृहद्गणे** (कौसू ९,२) पाठात् शान्त्युदकाभि-मन्त्रणादौ विनियोगः।

तथा स्वस्त्ययनकर्मणि अनेन चतुर्ऋचेन आज्यसामित्पुरोडाशादिशष्कुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्।

सूत्रितं हि — "'विश्वजित्', 'शकधूमम्' (अ ६,१२८), 'भवाशवीं' (अ ११,२) इत्युपदधीत" (कौस् ५०,१३) इति ।

'वं नो मेधे' इति पञ्चर्चेन सूक्तेन मेधाजननकर्मणि क्षीरोदनं पुरोडाशं रसान् वा संपात्य अभिमन्त्र्य भक्षयेत्।

तथा तसिन्नेव कर्मणि अनेन स्केन आदित्यमुपतिष्ठेत।

'पूर्वस्य मेधाजननानि' **इति प्रक्रम्य सूत्रितम्** — " 'त्वं नो मेथे' (अ ६,१०८), 'द्यौस्च मे' ( अ ६,५३ ) <sup>२</sup>इत्याशयति । आदित्यम् उपतिष्ठते" ( कौसू १०,१;२०;२१ ) **इति ।** 

तथा उपनयने 'त्वं नो मेधे' इति पश्चर्चेन अग्निमुपतिष्ठेत । "'त्वं नो मेधे' इत्यु-पतिष्ठते" (कौसू ५७,२८) इति सूत्रात् ।

विक्वंजित् त्रायमाणाये मा परि देहि । त्रायमाणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चर्तुष्पाद् यचे नः स्वम् ॥ १॥

विश्वंऽजित् । त्रायमाणायै । मा । परि । देहि । त्रायंमाणे । द्विऽपात् । च । सर्वम् । नः । रक्षं । चर्तुःऽपात् । यत् । च । नः । स्वम् ॥१॥

हे विश्वजित विश्वं कृत्स्नं जगज्जयित वशीकरोतीति विश्वजित् हे एतत्संक्षक देव त्रायमाणायै जगत्पालनाधिकृतायै देवतायै मा मां स्वस्त्ययनकामं पि देहि रक्षणार्थं प्रयच्छ । हे त्रायमाणे एतत्संक्षे देवते नः अस्माकं स्वम् स्वभूतं द्विपात् पादद्वयोपेतं सर्वम् पुत्रभृत्यादिकं रक्ष पालय । तथा नः अस्माकं स्वभूतं यच्च प्राणिजातं चतुःषात् पादचतुष्रयोपेतं गोमहिषादिकम् आस्ति तत् पालय । द्वी पादा-वस्य चत्वारः पादा अस्येति विगृह्य समासे 'संख्यासपूर्वस्य' (पा ५,४,१४०) इति पादशब्दान्त्यलोपः समासान्तः । 'द्वित्रिभ्यां पाइन्'' (पा ६,२,१९७) इति द्विपाच्छ-ब्दोऽन्तोदात्तः । चतुष्पाद् इत्यत्र तु बहुवीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । पूर्वपदं च 'त्रः संख्यायाः' (फि २,५) इति आद्यदात्तम् ।

१. क्षीरोदनं S'. २. इति भक्षयति Bl.; इत्यादित्यम् S'. ३. सर्वविद् पै १९,४४,८. ४. विश्वविदे पै. ५. न स्वम्  $B^h,D$   $S^m,K^m,C_S$ . ६. °दात्तत्वम् S'.

# त्रार्यंमाणे विश्वजिते मा परि देहि। विश्वजिद् द्विपाच्च संघ नो रक्ष चतुंष्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ २॥

त्रायमाणे । विश्वऽजिते । मा । परि । देहि । विश्वऽजित् । द्विऽपात् । च । सर्वम् । नः । रक्षं । चतुः ऽपात् । यत् । च । नः । स्वम् ॥२॥

हे त्रायमाणे पालियित्रि मा मां विस्विजिते देवताये परि देहि। परिदानं रक्षणार्थं दानम्। 'घसोरेद्धों" (पा ६,४,१९९) इति एत्वाभ्यासलोपों। हे <sup>४</sup>विश्विजित् सर्वजित् द्विपाच्चतुःपाच्च अस्मदीयं स्वं रक्षेति पूर्ववद् योजना।

विश्वंजित् कल्याण्ये मा परि देहि । कल्याणि द्विपाच्च संवे नो रक्ष चर्तुष्पाद् यच्चे नः स्वस् ॥ ३ ॥

विश्वेऽजित् । कुल्याण्ये । मा । परि । देहि । कल्याणि । द्विऽपात् । च । सर्वम् । नः । रक्षे । चतुंःऽपात् । यत् । च । नः । स्वम् ॥३॥

हे विश्वजित कल्याण्यै **सर्वमङ्गलकारिण्यै देवतायै** मा मां परि देहि । अन्यत् पूर्ववद् योज्यम् ।

कल्यांणि सर्वेविदें मा परि देहि । सर्वेविद् द्विपाच्च संवें नो रक्ष चर्तुष्पाद् यच्चे नः स्वम् ॥ ४॥

कल्याणि । सर्वेऽविदे । मा । परि । देष्टि । सर्वेऽवित् । द्विऽपात् । च । सर्वेम् । नः । रक्षे । चतुःऽपात् । यत् । च । नः । स्वम् ॥४॥

हे कत्याणि मङ्गलकारिणि देवते सर्वविदे सर्वं कार्यजातं जानते देवाय मा मां परि देहि । हे सर्वविद् देव अस्मदीयं पुत्रपश्चादिकं स्वं रक्षेत्यर्थः ।

त्वं नों मेघे प्रथमा गोभिरक्वेंभिरा गृहि । त्वं सूर्येस्य "रुक्मिभिस्त्वं नों असि" युज्ञियां ।। १ ।।

त्वम् । नः । मेधे । प्रथमा । गोभिः । अस्वेभिः । आ । गृहि । त्वम् । सूर्यस्य । गृहिमऽभिः । त्वम् । नः । असि । युन्नियौ ॥ १ ॥

<sup>9.</sup> विश्वजित् त्रा° S'. २. सर्वविदे पे १९,४४,७. ३. त्रायमाणे पै. एवमग्रेडिप. ४. वैतु. शंपा. हे विश्वजित् सर्वजित् इति आदी पठित । एतत्स्थाने च हे त्रायमाणे इति पुनः पठिति . ५. विश्ववित् पे १९,४४,९; सर्वविद् विश्ववित् पे [मूको.]. ६. त्रायमाणाये पे १९,४४,९. ४. वसुदा पे. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

हे मेधे 'श्रुतधारणसामर्थ्यरूपिण देवि प्रथमा मुख्या देवमनुष्यादिभिः सर्वैरुपा-स्यमाना त्वं गोभिः अस्मभ्यं दातव्यैः अत्वेभिः अश्वेश्च नः अस्मान् आ गिह आगच्छ । गमेलींटि 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७३) इति दापो छुक्। 'अनुदात्तोपदेश'' (पा ६,४,३७) इत्यादिना अनुनासिकलोपः। तस्य 'असिद्धवदत्राभात' (पा ६,४,२२) इति असिद्धत्वात् हेर्लुगभावः। हे मेधे त्वं स्थस्य सर्वप्रेरकस्य देवस्य रिमिभः सर्वव्यापिभिः किरणैः। छुप्तोपममेतत्। सूर्यरदमयो यथा आशु सर्वं जगद् व्याप्नुवन्ति एवं सर्वविषय व्यापनशक्तरात्मीयः सामर्थ्यरमान् आगच्छेति संवन्धः। तत्र हेतुरुच्यते — हे मेधे त्वं नः अस्माकं यित्रया यज्ञाही असि भवसि। अस्माभिर्दत्तेन हिवषा यतः प्रीता भवसि तत आगच्छेत्यर्थः। 'यज्ञित्वम्यां घखजौ' (पा ५,१,७१) इति अहाँथे यज्ञराब्दाद् घप्रत्ययः।

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मज्तामृषिष्दुताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥

मेधाम् । अहम् । प्रथमाम् । ब्रह्मण्ऽवतीम् । ब्रह्मंऽज्ताम् । ऋषिऽस्तुताम् । प्रऽपीताम् । ब्रह्मचारिऽभिः । देवानीम् । अवसे । हुवे ॥ २ ॥

अहं मेधाकामः प्रथमाम् मुख्यां मेधां देवीं हुवे आह्मयामि । कीह्यीम् । ब्रह्मण्वतीम् ब्रह्म वेदः तद्युक्ताम् । तद्धारणेन तैर्युज्यमानाम् इत्यर्थः । 'माहुपधायाः'' (पा ८,२,९) इति मतुपो वत्वम् । 'अनो नुट्' (पा ८,२,९६) इति नुडागमः । ब्रह्मजूताम् ब्राह्मणजातीयैः सेविताम् । ऋषिद्धताम् ऋषिभिः अतीन्द्रियार्थदिर्शिभविसिष्ठादिभिः प्रशंसिताम् । ब्रह्मचारिमिः । ब्रह्म वेदस्तत्र चिरतुं शीलमेषामिति ब्रह्मचारिणः गुरुकुलवासादिनियमोपेता' अधीयानाः । चरतेस्ताच्छीलिको णिनिः । तैः प्रपीताम् सेविताम् । प्रपूर्वात् पिवतेः 'घुमास्था' (पा ६,४,६६) इत्यादिना ईत्त्वम् । यद्वा प्रपीताम् प्रवर्धिताम् । ओप्यायी वृद्धौ इत्यस्मान्निष्ठा । 'प्यायः पी' (पा ६,१,२८) इति पीभावः । किमर्थम् । देवानाम् इन्द्रादीनाम् अवसे । अध्ययनतदर्थज्ञानतदनुष्ठानादिना रक्षणायेत्यर्थः ।

यां मेधामृभवी विदुर्यां मेधामस्रीरा विदुः । ऋषयो भुद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वैश्वयामसि ॥ ३ ॥

याम् । मेधाम् । ऋभवः । विदुः । याम् । मेधाम् । अर्धुराः । विदुः । ऋषयः । भद्राम् । मेधाम् । याम् । विदुः । ताम् । मर्यि । आ । वेशयामसि ॥ ३॥

१. °तधरसा° S'. २. प्रणीतां पै १९,१७,८; प्रणिहितां पै. [मूको.]. ३. °मवसा पै. ४. वृणे पै. ५. प्यायी शंपा. ६. निष्ठानत्वाभावश्छान्दसः. ७. विदुः  $B.K,K^m$ ,  $P^3,M,I,K^2,O$ . ८. विदुः Cp.

ऋभनो देवाः यां मेधां विदुः जानन्ति असुराः दानवा यां मेधां विदुः भद्राम् भन्दनीयां कल्याणीं वेदशास्त्रादिविषयां यां मेधाम् ऋषयः वस्तिष्ठाद्या विदुः तां सर्वतोदिक्कां मेधां मियं साधके आ वशयामिस आवेशयामः आस्थापयामः। 'इदन्तो मिस' (ग ७,१,४६)।

## यामृषंयो भूत्कृती मेधां मेधाविनी विदुः। तया मामुद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ।। ४।।

याम् । ऋषयः । भूतऽकृतः । मेधाम् । मेधाविनः । विदुः । तयो । माम् । अद्य । मेधयो । अग्ने । मेधाविनम् । कृणु ॥ ४॥

ऋषयः मन्त्रद्रष्टारो भूतकृतः पृथिव्यादीनि भूतानि कर्तुं शक्ताः कर्यप-कौशिकाद्यो मेधाविनः धीमन्त इति प्रसिद्धा यां मेधां विदुः जानन्ति । 'विदो लटो वा' (पा ३,४,८३) इति झेः उस् आदेशः । हे अग्ने तया मेधया अय इदानीं मां मेधाविनं कृणु मेधायुक्तं कुरु ।

मेधां सायं मेधां प्रातमेधां मध्यन्दिनं परि । मेधां 'सूर्यस्य 'रादिमाभिर्वचसा ‡वैश्वयामहे ।।५।।

मेधाम् । सायम् । मेधाम् । प्रातः । मेधाम् । मध्यन्दिनम् । परि । मेधाम् । सूर्यस्य । रहिमऽभिः । वर्चसा । आ । वेशयामहे ॥ ५ ॥

सायंकाले मेधाम् अहं स्तौमि । प्रातःकाले मेधां देवीं स्तौमि । मध्यन्दिनं परि मध्याह्वकालेऽपि मेधां भजे । किं बहुना । सूर्यस्य रिक्सिमः सार्धे सर्वस्मिननिप अहिन वचसा स्तुतिरूपेण वाक्येन तां महानुभावां मेधाम् आ वेशयामहे आत्मिन स्थापयामः । कर्त्रभिप्रायिकयावचनाद् विशोर्ण्यन्तात् 'णिचश्च' (पा १,३,७४) इति आत्मनेपदम् ।

### इति एकादशेऽ जुवाके तृतीयं सूक्तम्।

'पिप्पली क्षितमेषजी' इति तृचेन धनुर्वातिक्षित्तवातादिकृत्स्नवातव्याधि-शान्त्यर्थ पिप्पलीं संपात्य अभिमन्त्र्य पुनस्तृचं जिपत्वा आशयेत् । 'पिप्पली', 'विद्रधस्य' ( अ ६,१२७ ), 'या बभ्रवः' (अ ८,७) इति प्रक्रम्य 'चतुर्थेनाशयित' (कौसू २६,३८) इति सूत्रात् ।

१. कुरु मा ३२,१४ खि ४,८,९. २. श्रुद्धां ऋ १०,१५१,५. ३ सूर्येणोद्यतो-दीराणा उत् तुब्दुम पै १९,१७,९. † निम्नुचि ऋ. १ वेदयामसि ऋ १०,१५१,१. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

'प्रत्नो हि' (अ ६,११०) इति तृचेन पापनक्षत्रजातस्य अपत्यस्य संपातिता-भिमन्त्रितोदपात्रेण सूत्रोक्तरीत्या आष्ठावनम् अवसेकं वा कुर्यात्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तृचेन 'संपातिताभिमन्त्रितक्षीरोदनं प्राश्लीयात्।
" 'प्रत्नो हि' इति पापनक्षत्रे 'जाताय'' इति प्रक्रम्य स्त्रितम् — 'उदकान्ते मौज्ञैः पर्वस्र
बद्धा पिञ्जूलीभिराष्ठावयत्यवसिञ्चति' (कौस् ४६,२५-२७) इति।

पिष्पुली 'क्षिप्तभेषुज्यूईतार्तिविद्धभेषुजी। तां देवाः 'समकल्पयन्नियं जीवितवा अलंम्'।।१।।

पिप्पर्ली । क्षिप्तुऽभेषुजी । उत । अतिविद्धुऽभेषुजी । ताम् । देवाः । सम् । अकृल्पयन् । इयम् । जीवित्वै । अर्लम् ॥१॥

पियली एतत्संज्ञा कणाद्यपरपर्याया ओषिः क्षिप्तमेषजी क्षिप्तानि तिरस्कृतानि अन्यानि भेषजानि यया सा तथोक्ता। यहा क्षिप्तस्य वातरोगविशेषस्य भेषजी निवर्तिका। उत अपि च अतिविद्धभेषजी अतिशयेन विद्धानि ताडितानि भेषजान्तराणि यया सा तथोक्ता। यद्वा कृत्सनं रोगम् अतिविध्यति निपीडयतीति अतिविद्धा। व्यध ताडने इत्यस्मात् कर्तरि कः। अतिविद्धा चासौ भेषजी च अतिविद्धभेषजी। तां तादशीं पिष्पलीं देवा इन्द्राद्यः अमृतमथनसमये सम् अकल्पयन् सम्यक् किष्पतवन्तः। कथम् इति। इयम् एकैव ओषधिः जीवितवै सर्वरोगनिवारणेन सर्वान् प्राणिनो जीवियतुम् अलम् समर्था शक्ता इत्यभिप्रेत्य। जीव प्राणधारणे इत्यस्मात् ण्यन्तात् तुमर्थे तवैप्रत्ययः।

'पिप्पुल्यं १: 'सर्मवदन्तायुतीर्जर्ननादिधि । यं जीवमुक्ष्मवामहै'° न स रिष्याति पूर्रुषः'' ॥ २ ॥

"पुष्पुल्युः । सम् । अवदुन्तु । आऽयतीः । जर्ननात् । अधि । यम् । जीवम् । अश्नवीमहै । न । सः । रिष्याति <sup>१९</sup> । पुर्रेषः ॥२॥

हस्तिपिष्पल्यादिजातिभेद्भिन्नाः सर्वाः पिष्पल्यः ओषधयः जननाद् अधि अमृतमथनसमकालीनोत्पत्तेरूर्ध्वम् आयतीः आयत्यः आगच्छन्त्यः समवदन्त परस्परं

१. संपादिता° S'.
 २. जाताया इति S'.
 ३. पिष्पुळी A,B,D,Km,Cs,Cp,Bp², E²,O,R².

 ८२,O,R².
 ४. ७च्यू ९ R,V,WM.; ७च्यु ९ WM; ७च्यु १ १९,२७,९..
 ५. ९० थ्यन्नळं जीवितवा इति पै.
 ६. अतिविद्धु ९ मे १ P; अति । विद्ध ९ मे १ P².
 ७. जीवित । वै

 Р,Р², J,Cp,WM.
 ८. पिष्प В,D,Кт,Cs,Cp,Bp²,E²,I,O; ७ ल्या १ Sm,V; ल्या १ Cs; ओष्ध्यः ऋ १०,९७,२२.
 ९. संवेदन्ते १०. भे हे मै २,७,१३.
 ११. पौरुषः पै १९,२७,८.

संवादं संभाषणम् अरुषत । 'व्यक्तवाचां समुच्चारणे' (पा १,३,४८) इति आत्मने-पदम् । तत्प्रकार उच्यते — यं जीवम् जीवनवन्तं पुरुषम् अश्नवामहै वयं भेषजत्वेन व्याप्रवाम स पुरुषः न रिष्याति न रिष्यतु न विनश्यत्विति । रिष हिंसायाम् । लेटि आडागमः ।

असुरास्त्वा' न्याखनन्' देवास्त्वोदंवपुन् पुनीः । वातीकृतस्य भेषुजीमथी क्षिप्तस्य भेषुजीम् ॥ ३॥

असुराः । त्वा । नि । अखन्न् । देवाः । त्वा । उत् । अवपन् । पुनः । वातीऽकृतस्य । भेषुजीम् । अथो इति । क्षिप्तस्य । भेषुजीम् ॥ ३ ॥

हे पिण्पिल त्वा त्वाम् असराः पूर्वदेवाः न्यखनन् निखातवन्तः । देवाः पुन्स्त्वा त्वां सर्वप्राणिहिताय उदवपन् उद्धृतवन्तः । कीहशीम् । वातीकृतस्य वात-रोगाविष्टशरीरस्य भेषजीम् औषधभूताम् । अथो अपि च क्षितस्य मुहुर्मुहुरवयव-क्षेपणशीलस्य आक्षेपकनाम्नो वातरोगविशोषस्य भेषजीम् निवर्तयित्रीम् ।

ैप्रत्नो हि कमीडचौ अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सित्स । स्वां चौने तन्वं∫ पिप्रायस्वास्मभ्यं च सौर्भगुमा यंजस्व ॥१॥

प्रत्नः। हि। कम्। ईडर्यः। अध्वरेषु । सनात्। च। होतां। नव्यः। च। सृत्सि। स्वाम्। च। अग्ने। तुन्वुमि। प्रिप्रायस्व। अस्मभ्यम्। च। सौभगम्। आ। युजुसव्।। १ क्ष

प्रति पुराणनाम । हिराब्दः प्रसिद्धो । कम् इति पूरणः । प्रत्नः चिरंतनः खलु अयम् अग्निः सर्वदेवात्मकत्वात् । 'अग्निः सर्वा देवताः' (तै २,२,९,१) इति श्रुतिः । अत एव ईड्यः स्तुत्यः । अध्वरेषु यञ्चेषु च सनात् चिरंतनो होता देवानाम् आह्वाता होमनिष्पादको वा । हे अमे ईट्यास्त्वं नव्यः अभिनवश्च होता भूत्वा सिस वेद्यां सीदसि । 'अग्निदेवो होता देवान् यक्षतं' (आपश्रौ २,१६,५) इति हि निगमः । इत्थं होत्तत्वेन वेद्याम् उपविशंस्त्वं स्वाम् स्वकीयां तन्वम् शारीरं \*[च] पिप्रयस्व आज्यादिहविषा पूर्य । अरमभ्यं च सौभगम् सौभाग्यकरं धनम् आ यजस्व आगमय । प्रयच्छेत्यर्थः । पिप्रयस्व च आ यजस्व चेति परस्पर्समुच्चयार्थौ चकारौ । 'चवायोगे प्रथमा' (पा ८,१,५९) इति प्रथमा तिङ्विभिक्तिनं निहन्यते ।

१. °स्ते पै १९,२७,१०.
 १. कुमीड्यों ऋ ८,११,१० तैआ.
 २. वैतु. मंपा. इ.

२. नि खनन्तु पै. ५. सर्त्सि ऋ. तैआ.

३. प्रत्नोषि तैआ १०,१,१६. ६. तुनुवं तैआ. ७. प्रिप्रयं

# ज्येष्ट्रब्न्यां जातो विचृतोर्थमस्यं मूल्बहीणात् परि पाहचेनम् । अत्येनं नेषद् दुरितानि विश्वां दीर्घायुत्वायं शतशारदाय ॥ २ ॥

ज्येष्ठऽष्न्याम् । जातः । विऽचृतीः । यमस्ये । मूल्ऽब्रह्मणात् । परि । पाहि । एन्म् । अति । एन्म् । नेषत् । दुःऽङ्तानि । विश्वा । दीर्घायुऽत्वार्य । शतऽशारदाय ॥ २ ॥

ज्येष्ठं वयसा प्रवृद्धं हन्तीति ज्येष्ठग्नी ज्येष्ठाख्यं नक्षत्रम्। तथा च तैतिरीयकम् — 'ज्येष्ठम् एषाम् अविधिषेति तज्ज्येष्ठग्नी' (तैन्ना १,५,२,८) इति । तस्यां
ज्येष्ठव्यां जातः पुत्रः ज्येष्ठस्य पितृश्चात्रादेईन्ता भवति । तथा विचृतोः विचर्तनस्वभावे मूलनक्षत्रे जातः पुत्रः सर्वं कुळं विचृतित हिनस्ति । चृती हिंसाग्रन्थनयोः इत्यस्मात् किए। नक्षत्रस्य एकत्वेऽिष अधिष्ठानापेक्षया द्विवचनम्।
'उद्गातां भगवती विचृतौ नाम तारके' (अ२,८,१) इति हि आम्नायते। मूलनक्षत्रं
हि मूलोन्मूलनकरम्। तथा च तैत्तिरीयके तन्नामनिर्वचनम् — 'मूलम् एषाम्
अग्रक्षामित तन्मूलवईणी'' (तैन्ना १,५,२,८) इति। अतः पापनक्षत्रे जातम् एनं कुमारं
यमस्य यमसंवन्धिनः यमेन कियमाणाद् मूलवईणात् संतानमूलोच्छेदनात् परि पाहि
परितः सर्वतो रक्ष। वृह् उद्यमने। अस्माद् भावे ल्युद्। ततः कर्मणि पष्ठयाः
समासः। यमस्येति शेषपष्ठी। अतो न 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' (पा २,३,६६) इति
नियमस्य अवसरः। एनं पुत्रं विश्वा विश्वानि सर्वाणि दुरितानि अति नेषत् अतिनयतु अतिक्रमयतु। किमर्थम्। दीर्वायुत्वाय चिरकालजीवनाय। तदेव विशेष्यते —
शतशारदाय शतं शारदाः शरदतुना युक्ताः संवत्सरा यस्मिन् तस्मै। शतसंवत्सरपरिमितजीवनायेत्यर्थः।

व्याघेऽह्वर्यजानिष्ट' वीरो नेक्षत्रजा जार्यमानः' सुवीरः । स मा वंधीत्' पितरं' वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम् ॥ ३॥

ब्याघ्रे । अहि । अजुनिष्टु । वीरः । नुक्षत्रऽजाः । जार्यमानः । सुऽवीरः । सः । मा । वधीत् । पितरम् । वधीमानः । मा । मातरम् । प्र । मिन्तित् । जनित्रीम् ॥३॥

व्याघ्रे व्याघ्रवत्कूरे अहि उदीरिते पापनक्षत्रे वीरः पुत्रः अजिनष्ट जातोऽभूत् । नक्षत्रजाः दुष्टनक्षत्रे जातः । जनी प्रादुर्भावे । 'जनसनखनक्षमगमो विद्' (पा ३,२,६७) । 'विड्वनो-रनुनासिकस्यात्' (पा ६,४,४१) इति आत्त्वम् । जायमान एव सुवीरः शोभनवीर्ययुक्तो भवतु । स तथाविधः पुत्रः वर्धमानः उपचितावयवः प्रबुद्धः सन् पितरम् स्वजनकं मा

१. वर्हणी शंपा. २. °घ्रेऽहन्यज° पै १९,२०,२. ३. सर्ववीरस् पै. ४. हिंसीः पै. ५. पितरी पै.

वधीत् मा हन्तु । जनित्रीम् जनयित्रीम् उत्पाद्यित्रीं मातरं मा प्र मिनीत् मा प्रमिनातु हिनस्तु । मीञ् हिंसायाम् । लङि तिपि व्यत्ययेन ईत्वम् ।

### इति चतुर्थं स्कम्।

'इमं मे अग्ने' इति चतुर्ऋचस्य मातृनामगणे (तृ. कौसू ८,२४) पाठाद् '' 'दिच्यो गन्धर्वः' (अ २,२) इति मातृनामभिर्जुहुयात्" ( कौसू ९४,१५ ) इत्यादिषु चिनियोगो द्रष्ट्रच्यः ।

तथा गन्धर्वराक्षसाप्सरोभूतब्रहादिपीडाशान्तये घृताक्तसर्वोषधिहोमे चतुष्पथे ब्रह्मगृहीतिशरःस्थितंमृनमयकपालाग्निहोमादौ च अस्य विनियोगः।

'मातृनाम्नोः सर्वसुरभिचूर्णान्यन्वक्तानि हुत्वा शेषेण प्रलिम्पति । चतुष्पथे च शिरसि 'दर्भेण्ड्वे-ऽङ्गारकपालेन्वक्तानि । तितरुनि प्रतीपं गाहमानो वपति इतरोवसिञ्चति पश्चात् । आमपात्र ओप्य असिच्य मौञ्जे त्रिपादे वयोनिवेशने प्रवन्नाति' (कौसू २६,२९-३२) इति सूत्रम् ।

'मा ज्येष्ठम्' (अ६,११२) 'त्रिते देवाः' (अ६,११३) इति तृचाभ्यां परिवित्तिपरिवेतृप्राय-दिचत्तार्थम् उदक्षघटं संपात्य अभिमन्त्र्य तयोः पर्वाणि मोक्षपाद्रौर्बद्ध्वा आप्नावनम् अवसेकं वा कुर्यात् । अत्र 'नदीनां फेनान्' (अ६,११३,२) इत्यर्धर्चेन उत्तरपाद्यान् नदीफेने निद्ध्यात् । सूत्रितं हि— ''भा ज्येष्ठम्', 'त्रिते देवाः' इति परिवित्तिपरिविविदानावुदकान्ते मौज्जैः पर्वसु बद्ध्वा पिञ्जूलीभिराष्लावयति । अवसिञ्चति । फेनेषूत्तरान् पाद्यान् आधाय 'नदीनां फेनान्' इति प्रप्लावयति । सर्वैद्य प्रविद्य" (कौसू ४६,२६-२९) इति ।

इमं में अग्ने पुरुषं 'मुमुग्ध्ययं यो बुद्धः सुर्यतो' लालंपीति । 'अतोधि ते कृणवद् भाग्धेयं 'युदानुंन्मदितोऽसंति' ॥ १ ॥

इमम् । मे । अग्ने । पुरुषिम् । मुमुग्धि । अयम् । यः । बद्धः । सुऽयेतः । लालेपाति । अतः । अधि । ते । कृणवत् । भागुऽधेयम् । यदा । अनुत्ऽमदितः । असीति ॥१॥

हे अग्ने मे मदीयम् इमं पुरुषं मुमुग्ध रोगनिदानभूतात् पापाद् मोचय । मुचेर्व्य-त्ययेन रापः रुद्धः । 'हुझल्भ्यो हेधिः' (पा ६,४,१०१) इति हेधिरादेशः । योऽयं पुरुषो बद्धः पापरूपेः पारीर्बद्धः सन् सुयतः सुष्ठु नियमितः निरुद्धप्रसरः सन् लालपीति भृशं प्रलपति । अतः अस्माद्धेतोः हे अग्ने ते तव भागधेयम् हिवर्भागम् अधि कृणवत् अधिकं करोतु अयं पुरुषः । यथा पे येन प्रकारेण असी अनुन्मदितः उन्माद्रहितः गन्धर्वाप्सरो-

१. °िस्थिते मृ° S'.
 २. दर्भेंडुककपाले S'.
 ३. °िवदानानामुद S'.
 ४. आदाय

 S'.
 ५. च प्ला S'.
 ६. °िध यो विबद्धो प्राह्या पै ५,१७,६.
 ७. अतो A,B,

 K,D,Sm,P,J,Cs,Cp,WM.
 ८. अनुन्मदितो अगदो यथासत् पै.
 ९. अतः P,J,Cp.

 १०. वैतु. मंपा. इ.

त्रहजनितबुद्धिस्खालित्यरहितः असति भवेत् । अस भुवि । व्यत्ययेन शपो लुगभावः ।

अग्निष्टे नि शंमयतु यदिं' ते 'मन उद्यंतम्' । कृणोिमें' विद्वान् भेषुजं' यथानुंन्मदितोऽसंसि' ॥ २ ॥

अग्निः । ते । नि । शुम्यतु । यदि । ते । मर्नः । उत्ऽर्युतम् । कृणोिम । विद्वान् । भेषुजम् । यथा । अनुत्ऽमदितः । असिस ॥ २ ॥

हे गन्धवंग्रहगृहीत ते त्वाम् अग्निः नि शमयतु सम्यग् ज्ञापयतु । उन्मादं निवर्तयतिवत्यर्थः। 'शमो दर्शने' इति मित्त्वनिषेधाभावात् "मितां हरवः' (पा ६,४,९२) इति हस्वत्वम् ।
ते त्वदीयं मनः यदि उद्यतम् "ग्रहविकारेण उद्भ्रान्तं वर्तते । यदिशब्दो हेतौ । यस्माद्
एवं तस्मात् कारणाद् विद्वान् प्रतीकारं जानन्नहं ग्रहविकारस्य भेषजम् औषधं कृणोमि
करोमि । यथा येन प्रकारेण त्वम् अनुन्मदितः उन्माद्रहितिश्चित्तभ्रमरहितः असि
भवसि । तथाहं चिकित्सामीत्यर्थः।

'दे<u>वैन</u>सादुन्मंदित्मुन्मंत्तं रक्षंस्रस्परिं । कृणोमिं विद्वान् भेषुजं 'यदानुन्मदितोऽसंति ॥ ३ ॥

देवऽएनसात् । उत्ऽमदितम् । उत्ऽमत्तम् । रक्षसः । परि । कृणोमि । विद्वान् । भेषजम् । यदा । अनुत्ऽमदितः । असीति ॥ ३ ॥

\*[देवेनसात् ] देवकृतम् एनः देवेनसम् । 'अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि' (पा ५,४,१०३) इति अच् समासान्तः । \*[तस्मात् ]देवकृतात् पापाद् उपघाताद् उन्मदितम् उन्मादं चित्तस्खलनं प्रापितं तथा रक्षसः रक्षःसकाशाद् ब्रह्मराक्षसादिग्रहणाद् उन्मत्तम् उन्मादेन परवशम् एनं परिप्राप्य विद्वान् तत्प्रतीकारक्षोऽहं भेषजम् औषधं कृणोमि करोमि । अन्यद् व्याख्यातम् ।

पुर्नस्त्वा दुरप्सरसः पुनिरिन्द्रः ' पुनिर्भगः ' । पुर्नस्त्वा दुर्विक्वे देवा यथार्चन्मदितोऽसंसि ॥ ४॥

पुनेः । त्वा । दुः । अप्सरसीः । पुनेः । इन्द्रीः । पुनीः । भर्गाः । पुनीः । त्वा । दुः । विश्वे । देवाः । यथो । अनुत्ऽमदितः । असीसि ॥ ४ ॥

१. यत् पै ५,१७,७. २. तन्मन उद्धतम् पै. ३. जुहोमि पै. ४. ते हिंदर् पै. ५. यदानुं  $^{\circ}$   $K^{m}$ ;  $^{\circ}$ संति  $B^{h}$ ;  $^{\circ}$ तो भवः पै. ६. मित्त्वात् शंपा. ७. वैतु. मंपा. द्र. ८.  $\frac{2}{3}$ न्  $^{\circ}$   $K^{m}$ . ९. यदानुं  $^{\circ}$  A,B,D,O. १०.  $^{\circ}$ र्वातः पै ५,१७,८. ११.  $^{\circ}$ र्दिशः पै,

हे उन्मादगृहीत पुरुष त्वा त्वाम् अप्सरसः। एतद् गन्धर्वादीनामिष उपलक्षणम् । 'गन्धर्वाप्सरसो वा एतम् उन्मादयन्ति य उन्मायित' (त ३,४,८,४) इति
हि तैत्तिरीयकम्। उन्मादकारिण्योऽप्सरसः त्वां पुनः अदुः ' उन्मादपरिहारेण अस्मभ्यं दत्तवत्यः। इन्द्रश्च त्वा पुनः अदात्। भगः च पुनः अदात्। किं बहुना। विश्वे
सर्वे देवास्त्वा त्वां पुनः अदुः 'दत्तवन्तः। यथा येन प्रकारेण त्वम् अनुन्मदितः असिस
उन्मादिवकाररहितो भवसि तथा 'अदुरिति संबन्धः।

मा ज्येष्ठं वैधीद्यमंग्ने एषां मूंल्बहीणात् परि 'पाद्येनम् । स' ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥१॥ मा।ज्येष्ठम्।वधीत्।अयम्।अग्ने।एषाम् ।मूल्ऽबहीणात्।परि।पाहि।एनम्।

सः। प्राह्याः। पाशान्। वि। चृत्। प्रऽजानन्। तुभ्यम्। देवाः। अतुं। जानन्तु । विश्वे ॥ १॥

हे अमे अयं परिवित्तः एषां पितृमातृभ्रात्रादीनां मध्ये ज्येष्टम् भ्रातरं मा वधीत् मा हन्तु। 'छि च' (पा २,४,४३) इति वधादेशः । मूलवर्हणात् मूलोच्छे-दनात् तद्धेतुभूताद् दोषाद् वा एनं परिवित्तं परि पाहि परिपालय। परिवेदन-दोषं शमयेत्यर्थः। हे असे स त्वं प्रजानन् विमोचनोपायं विद्वान् प्राह्माः म्रहण-शीलायाः पिशाच्याः पाशान् बन्धनरज्जून् वि चृत विमुश्च । चृती हिंसाम्रन्थ-नयोः। तुभ्यं विमोक्ते विश्वे सर्वे देवाः अनु जानन्तु विमोचने अनुज्ञां कुर्वन्तु।

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमंग्न एषां त्रयंस्त्रि।भिरुत्सिताः येशिरासेन् । स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वीन् ॥ २ ॥ उत् । मुञ्च । पाशान् । त्वम् । अग्ने । एषाम् । त्रयः । त्रिऽभिः । उत्सिताः । येभिः । आसेन् । सः । प्राह्याः । पाशान् । वि। चृत्। प्रऽजानन् । पितापुत्रौ । मातरम् । मुञ्च । सर्वीन् ॥ २ ॥

हे अमे त्वम् एषां पित्रादीनां पाशान् परिवेदनदोषोद्भवान् बन्धकान् पाशान् उन्मुश्च उन्मोचय । शमयेत्यर्थः । पाशा विशेष्यन्ते । माता पिता पुत्र इत्येते त्रयः येभिः येः त्रिभिः उत्तमाधममध्यमैः पाशैः परिवेदनदोषोद्भवैः उत्थिताः उत्तमध अवस्थिता आसन् । तान् विमुश्चेत्यर्थः । स माह्या इति पूर्ववत् । एषाम् इति प्रामुक्तमेव विवृणोति — पितापुत्राविति । पिता च पुत्रश्च पितापुत्रौ । 'आनङ् ऋतो इन्द्वे' (पा ६,३,२५) इति पूर्वपदस्य आनङ् आदेशः । पितरं पुत्रं मातरम् अन्यानिप सर्वान् भ्रात्रादीन् परिवेदनदोषाद् मुश्च । दोषं शमयेत्यर्थः ।

१. वेतु. मंपा. द्र. २. °मग्निर् पै १९,२१,११. ३. °ईणं पै. ४. वृण-त्तयोनम् पै. ५. सं A,R. ६. एषाम् P². ७. °रुत्थिता H,I,O, सा. पै १९, २१,१३ [मूको.]. ८. त्रिऽभिः P.

योभः' पाशैः परिवित्तो' 'विवुद्धोऽङ्गिअङ्गा' आर्पित ःउत्सितश्च'। वि ते' ग्रुंच्यन्तां 'विग्रुचो' हि सन्ति भ्रूणाधि पूपन् दुरितानि सृक्ष्व' ॥३॥ येभिः। पाशैः। परिऽवित्तः। विऽबंद्धः। अङ्गेऽअङ्गे। आर्पितः। उत्सितः। च । वि । ते'। मुच्यन्ताम्। विऽमुचः। हि । सन्ति । भ्रूण्ऽिध्व । पूषन् । दुःऽङ्तानि । मृक्ष्व ॥३॥

येभः यैः पापरूपैः पाशैः परिवित्तः ज्येष्ठे अकृतदारपरित्रहे पूर्व गृहीतदारः पुरुषः अङ्गेअङ्गे अवयवेऽवयवे विवद्धः विविधं वद्धः आर्षितः आर्ति प्रापितः उत्थितः उत्क्रान्तावस्थितिश्च भवति ते तथाविधाः पाशा वि मुन्यन्ताम् विसृज्यन्ताम्। हि यस्माद् विमुचः विमोक्तारो देवाः सन्ति विद्यन्ते । तस्माद् विमुच्यन्ताम् इति संवन्धः। हे पूषन् पोषक देव श्रूणवि श्रूणहिन । श्रूणशब्दो गर्भवचनः। 'गर्भी श्रूण इमौ समो' (अको २,६,३९) इत्यभिधानात्। यद्वा ११ कल्पप्रवचनाध्यायी श्रूणः (वौगृ १,७,६) इति वौधायनस्मरणात् कल्पप्रवचनसहितसाङ्गवेदाध्यायी श्रूणः। तं हतवान् श्रूणहा। 'ब्रह्मश्रूणवृत्रेषु किप्' (पा ३,२,८७) इति भृते किप्। तस्मिन् श्रूणिद्वा दुरितानि परिवेदनोद्भवानि पापानि मक्ष्व मार्जय। श्रूणहा पूर्वमेव पापी तत्रैव पापायतने इदमिषि पापं १३ निवेशयेत्यर्थः।

त्रिते ' देवा अमृजतैतदेनिस्त्रित' एनन्मनुष्ये प्रि' ममृजे ' । ततो यदि' ' 'त्वा ग्राहिरानुशे ' तां ते देवा त्रक्षणा नाशयन्तु ॥ १ ॥ त्रिते । देवाः । अमृजत । एतत् । एनेः । त्रितः ' । एनत् ' । मृनुष्ये प्रि । मृमृजे । ततः । यदि । त्वा । ग्राहिः । आनशे । ताम् । ते । देवाः । ब्रह्मणा । नाश्यन्तु ॥ १ ॥

अत्र इयमाख्यायिका । पुरा खलु देवाः पुरोडाशादिकं हविः संभृत्य तल्लेपजितपापमार्जनाय एकतो द्वितिस्त्रित इति त्रीन् पुरुषान् आप्याख्यान् अग्न्युद्कसंपर्कवशाज्जनयामासुः । तेषु च तत् पापं निमृष्टवन्तः । ते च आप्याः सूर्याभ्युद्तितिद्यु परंपरया पापं निमृष्टवन्त इति । तद् एतत् सर्वं तैत्तिरीये समाम्यायते — 'देवा वै हविर्मृत्वाऽब्रुवन्' (तैब्रा ३,२,८,९) इति प्रक्रम्य 'ते देवा आप्येष्वमृजत । आप्या अमृजत सूर्याभ्युदिते । सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिम्रुक्ते १६ । सूर्याभिनिम्रुक्तः १६ कुनिखनि ।

<sup>9.</sup> एभि: पै १,००,४. २. दिधपूपितर् पै. ३. °द्धः परौपरावार्पितो अङ्गेअङ्गे पै १९,३३,१०. † °द्धोअङ्गे A. ‡ उत्थितश्च A,R,H,I; उत्सितं च K. ४. ते Bh,D,K,Km,R,Sm,Cs,WM.RW.; ते>ते A. ५. मुंचतां Km; मुंच्यतां K²; मुज्जन्तां WM.RW.; मुंच्यं > मुच्यं A; चृत्यन्तां पै. ६. विचृतो पै. ७. मृष्ठाः पै. ८. ते P,P²,Cp. ९. वेप १, पृ ६९९, ०द्र. १०. वंतु. मंपा. द्र. ११. स्त्रप्र वौगृ. १२. पाशं ठ'. १३. तु. सा. पै १,००,३ तैब्रा ३,०,१२,५; वंतु. मूको (तु. शंपा. WM.) तृ . १४. एनं म A,Bh,D,K,Km,Sm,P,P²,J,Cs,Cp,WM.RW. एनं मानुषेषु पै.; प्तन्मं तैब्रा. १५. प्नम् तैब्रा. १५. प्नम् तैब्रा. १६. मा तैब्रा. १६. मा तैब्रा. १६. प्तम् हे ठें.

कुनखी स्यावदित । स्यावद्रत्नप्रदिधिषो । अप्रदिधिषुः परिवित्ते । परिवित्तो वीरहणि । वीरहा ब्रह्महणि तद् ब्रह्महणं नात्यन्यवत' (तैब्रा ३,२,८,११;१२) इति । तदिद्मुच्यते — एतत् परिवित्तसमवेतम् एनः पापं पूर्वं देवास्त्रिते एतत्सं आप्तये अमृजत निमृष्यवन्तः । स च त्रितः एतत् स्वात्मिन समयेतं पापं मनुष्येषु सूर्याभ्युदितादिषु ममृजे मृष्ट्यान् निमार्जनेन स्थापितवान् । ततः तस्माद्धेतोः हे परिवित्त ला त्यां प्राहिः प्रहणशीला पापदेवता यदि । निपातानामनेकार्थत्वाद् अत्र यदिशब्दो यच्छब्दार्थे । या प्राहिरानशे प्राप ते त्वदीयां तां प्राहिं प्रागुक्ता देवाः ब्रह्मणा मन्त्रेण नाशयन्तु ।

मरीचि धूमान्' प्र विशानं पाप्मन्नुदारान्' गंच्छोत वां नी हारान् । नदीनां 'फेनाँ अनु' तान् 'वि नेश्य' भ्रूण्वि पूपन् दुरितानि सृक्ष्व'।।२॥ मरीचीः । धूमान्।प्र।विशा अन् । पाप्मन् । उत्र अारान् । गच्छ । उत । वा । नी हारान्। नदीनाम् । फेनान्। अने । तान्। 'वि। नश्य'। भ्रूण् अग्नि । पूषन्। दुः अह तानि । मृक्ष्य ॥२॥

हे पायमन् परिवेदनजनितपाप मरीचीः अग्निस्तूर्यादिप्रभाविशेषान् अनु प्र विश । परिवित्तं विसुज्य प्रगच्छेत्यर्थः । अथवा धूमान् अग्नेरुत्पन्नान् अनु प्र विश । यद्वा उदारान् ऊर्ध्वं गतान् मेघात्मना परिणतांस्तान् गच्छ प्रविश । उत वा अपि वा तज्जन्यान् नीहारान् अवश्यायान् गच्छ । निपूर्वात् हरतेः कर्मणि घञ् । 'उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्' (पा ६,३,१२२) इति दीर्घः । तथा च तैत्तिरीये स्रष्टिं प्रक्रम्य आस्नायते — 'तस्मात् तेपानाद् धूमोऽजायत । तद् भूयोऽतप्यत । ××× तस्मात् तेपानान्मरीचयोऽजायन्त । ×××तस्मात् तेपानाद् उदारा अजायन्त । तद् भूयोऽतप्यत । तद् अश्रम् इव समहन्यत' (तैन्ना २,२,९,१;२) इति । हे पाप्मन् नदीनाम् सरितां तात् प्रसिद्धान् फेनान् फेनिलान् प्रवाहान् अनु वि विक्ष्व' अनुप्रविश्य विविधं गच्छ । 'नीर्विशः' (पा १,३,१७) इति आत्मनेपदम्। व्यत्ययेन श्रपो लुक्। अन्यद् व्याख्यातम्।

द्वादश्चधा निर्हितं 'त्रितस्यापेमृष्टं मनुष्येनुसानि । ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥ द्वादश्चऽधा । निऽहितम् । त्रितस्ये । अपेऽमृष्टम् । मनुष्यऽपृनसानि । ततः । यदि । त्वा । ग्राहिः । आनुशे । ताम् । ते । देवाः । ब्रह्मणा । नाश्यन्तु ॥ ३ ॥

त्रितस्य आप्त्यस्य संविन्ध प्रागुक्तरीत्या अपमृष्टं तद् एनः द्वादशधा निहितम् द्वादशसु स्थानेषु स्थापितम् । प्रथमं देवेषु पश्चात् त्रिषु आप्येषु ततः सूर्या-

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. °धूंमं पै १९,३३,१२. ३. वाच उदा° पै. ४. फेनमव पै. ५. वि नेश्यन् Bʰ,D,Kʰ,Sʰ; विनश्यन् Cs. ६. मृष्ठाः पै. ७. वि । नृश्यत् Cp. ५. तु. सा.; वैतु. मूको. (तु. शंपा. W.M.) तृ°.

B1.

भ्युदितादिषु अष्टसु एवं द्वादशसु स्थानेषु निक्षिप्तम् । तद् एनः मनुष्येनसानि भवन्ति मनुष्यसमवेतानि इदानींतनानि पापानि संपद्यन्ते । उत्तरोऽर्धर्चो व्याख्यातः ।

#### इति पश्चमं स्कम्।

इति सायणार्यविरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये षष्ठकाण्डे एकादशोऽनुवाकः।

द्वादशेऽनुवाके पञ्च सूक्तानि । अस्यानुवाकस्य आचार्यमरणे आज्यसमि-त्पुरोडाशादिहोमे विनियोगः।

तथा <sup>¹</sup>खदाशयान्नप्रायिश्चत्तार्थं याज्ञिकः ¹खदाशयानां व्रीहियवतिस्रं कृत्वा अनेनानुवाकेन जुहुयात् ।

तथा तत्रैव कर्मणि पाकयज्ञतन्त्रं कृत्वा वैवस्वतदेवताकं चरुमनेनानुवाकेन जुहुयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि 'खदाशयान्नं शरावचतुष्टयपरिमितमनेनानुवाकेन अभि-मन्त्रय ब्राह्मणाय प्रयच्छेत्।

सूत्रितं हि — 'देवहेडनेन मन्त्रोक्तम् । आचार्याय । उपदधीत । खदाशयस्यावपते । वैवस्वतं यजते । चतुःशरावं ददाति' (कौसू ४६,३०-३५) इति ।

तथा सवान् आधास्यमानः <sup>3</sup>सवाग्नौ अनेनानुवाकेन आज्यं जुहुयात् सिमिधः शकलान् वा आद्ध्यात् । सूत्रितं हि — 'अग्नीन् आधास्यमानः <sup>3</sup>सवान् वा दास्यन्<sup>3</sup>' इति प्रक्रम्य 'तिस्मिन् देवहेडनेनाज्यं जुहुयात् । सिमिधोऽभ्यादध्यात् । शकलान् वा' ( कौसू ६०,१;७,-९ ) इति ।

तथा अन्त्येष्टी चिताग्नावादीते अनेनानुवाकेन आज्यं जुहुयात्।

'याम्यां यमभये' ( शांक १७,४ ) इति विहितायां याम्याख्यायां महाशान्तों 'यद् देवा देवहेडनम्' इति अनुवाकमावपेत् । तद् उक्तं शान्तिकल्पे -- "'यद् देवा देवहेडनम्' इति याम्यायाम्" ( शांक १८,६ ) इति ।

तथा सवयञ्चेषु ब्राह्मोदिनकाग्नो 'यद् देवा देवहेडनम्,' 'यद् विद्वांसः' (अ,६,११५), 'अपित्यमप्रतीत्तम्' (अ६,११७) एतैस्त्रिभिस्तृचेः पूर्णाद्वितं जुद्धयात्। सवयञ्चं प्रक्रस्य सूत्रितम् — "ब्राह्मौदिनकम् अग्नि मिथत्वा। 'यद् देवा देवहेडनम्', 'यद् विद्वांसो यदिवद्वांसः', 'अपित्यमप्रतीत्तम्' इत्येतैस्त्रिभिः स्कैरन्वारब्धे दातिर पूर्णहोमं जुहुयात्" (कौस् ६७,१८;१९) इति।

१. खट्वाण S'. २, सचानी S'. ३. सवानाभास्यन् S'. ४. ब्रह्मी °

तथा 'यद् देवा देवहेडनम्' इति द्वाभ्यां (अ ६,११४;११५) तृचाभ्यामग्निष्टोमे तृतीयसवने आदित्यग्रहहोमं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । अग्निष्टोमं प्रक्रम्य वैताने स्त्रितम् — "आदित्यग्रहहोमं 'यद् देवा देवहेडनम्' इति द्वाभ्याम्" ( वैताश्रौ २२,१५ ) इति ।

तथा अग्निष्टोम एव तृतीयसवनान्ते आभ्यां तृचाभ्यां सर्वप्रायदिचत्तहोमान् कुर्यात् । तद् उक्तं वैताने—'आग्नीधीये सर्वप्रायदिचत्तीयान् जुहोति' इति प्रक्रम्य 'देवहेडनस्य सूक्ताभ्यां च' (वैताश्री २३,११;१२ ) इति ।

अत्र 'यद् विद्वांसः' इत्यनेन तृचेन आग्रयणेष्टी वैश्वदेवं चरुं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। आग्रयणेष्टिं प्रक्रम्य '' 'यद् विद्वांसः', 'द्यावापृथिवी उपश्रुत्या' (अ २,१६,२), 'सोमो वीरुधाम्' (अ ५,२४,७) इति वैद्वदेवद्यावापृथिव्यसीम्यान्' (वैताश्री ८,७) इति वैताने स्त्रितत्वात्।

यद् देवा देवहेर्डनं 'देवांसरचकृमा व्यम्'।
'आदित्यास्तस्मान्नो ;यूयमृतस्यतेनं ग्रञ्चत'॥१॥
यत्। देवाः। देवऽहेर्डनम्। देवांसः। चकृमं। व्यम्।
आदित्याः। तस्मात्। नः। यूयम्। ऋतस्यं। ऋतेनं। मुञ्चत्॥१॥

हे देवाः अग्न्याद्यः देवहेळनम् । हेळितिः क्रुध्यतिकर्मा । देवाः क्रुध्यन्ति येन पापेन । करणे ल्युट् । देवानां क्रोधकरं यत् पापं देवासः देवाः देवनशीला इन्द्रियपरवशाः सन्तः वयं चक्रम कृतवन्तः । देवास इति । 'आज्जसेरसुक्' (पा ७,१,५०) । 'देवसेवमेषादयः पचादिषु द्रष्टव्याः' (तु. पाम ३,१,१३५) इति परिगणनाद् इगुपधलक्षणं कं वाधित्वा अजन्तो देवशब्दः सर्वत्र अन्तोदात्तः । इह तु व्यत्ययेन आद्युदात्तत्वम् १ । हे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः य्यं तस्मात् तथाविधात् पापाद् ऋतस्य ऋतेन । ऋतम् इति यज्ञस्य सत्यस्य च नामध्यम् । यज्ञसंबन्धिना सत्येन । यद्वा ऋतम् सत्यं परं ब्रह्म तत्संबन्धिना प्रणवादिक्षेण मन्त्रेण साधनेन नः अस्मान् मुञ्चत वियोजयत । इन्द्रियचापलेन उपार्जितं कृतस्नं पापं मन्त्रसामध्येन निर्दहतेत्यर्थः ।

ऋतस्यर्तेनांदित्या यजंत्रा मुश्चतेह नः''।
''युज्ञं यद्'' यज्ञवाहसः शिक्षंन्तो'' नोपंशोकिम''॥ २॥

१. °श्चित्तीयां S'. २. थिवीयसो ° RG. ३. °हेल नं तैआ २,३,१. ४. यंद्वा-चानृतमोदिम म ४,१४,१७. ५. अग्निम् तस्मादनसो विश्वान्मुञ्चत्वंहंसः मा २०,१४ म ३,११,१० काठ ३८,५ तबा २,६,६,१. † °स्मान् म ४,१४,१७; °स्मान्मा तैबा २,४,४,८; तआ. ‡ मुञ्चतत्तेस्य त्वेनमामुतः से.; मुञ्चत ऋत (° तर्त तैआ.) स्यतेन मामु (मि तेआ.) त तैबा ३,७,१२,१ तैआ. ६. चकृम Р². ७. वेतु. मंपा. द्र ८. अधिकरण S'. ९. ततः कारकषष्ठीसमासे कुदुत्तरपदपकृतिस्वरः. १०. इदं चिन्त्यम् , देव-शब्दस्यात्र आमन्त्रितत्वेन पादादावाग्रुदात्तस्य निर्वाधत्वात्. ११. मा तैबा २,४,४,९. १२. यज्ञैर् पै १६,४९,२; यज्ञैवी तैबा. १३. आशि ° तैबा. १४. °शेकिम B,Bʰ,D,K,R,Sѭ,P,J,Cp,WM; °न्त उपारिम पै.; न शैकिम तैबा.

ऋतस्य । ऋतेन । आदित्याः । यजेत्राः । मुख्यते । इह । नः । युज्ञम् । यत् । युज्ञऽवाहुसः । शिक्षेन्तः । न । उपुऽशोकिम र ॥ २ ॥

हे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः । 'दित्यदित्या' (पा ४,१,८५) इत्यादिना अपत्येऽर्थे प्राग्दीव्यतीयो ण्यप्रत्ययः । यजत्राः । 'अमिनक्षि' (पाउ ३,१०५) इत्यादिना यजेरत्रन्-प्रत्ययः । यष्ट्य्याः यूयम् ऋतस्य यज्ञस्य संविध्धना ऋतेन सत्येन । यद्वा ऋतराव्दद्वयेनापि सत्यम् उच्यते । सत्यस्य सत्येन पर्व्रह्मणा । श्रूयते हि तद् एतत् — सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' (बृआ २,१,२०) । तेन पर्व्रह्मणा ध्यातव्येन इह अस्मिन् कर्मणि नः अस्मान् मुञ्चत कर्माधिकारिवधातकात् सर्वस्मात् पापाद् वियोजयत । ध्यायमानं हि परं ब्रह्म सर्वस्य पापस्य निवर्तकम् । स्मर्यते हि—

'उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु महत्सु च । प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत् ॥' **इति ।** 

हे यज्ञवाहसः यज्ञस्य प्रापका निर्वर्तका<sup>3</sup> देवाः वयं यज्ञम् ज्योतिष्टोमादिकं शिक्षन्तः शक्तुं निष्पाद्यितुम् इच्छन्तः यत् यस्मात् पापाद्धतोः नोप शेकिम शक्ताः समर्था न भवेम । तस्मात् पापाद् मुञ्चतेत्यर्थः । यज्ञवाहस इति । 'विहहाधाव्य्यछन्दिस (पाउ ४, २२१) इति वहेरसुन्प्रत्ययः । तत्र णिदित्यनुवृत्त्तेरुपधावृद्धिः । शिक्षन्त इति । शक्त शक्ति अस्मात् सनि 'सिन मीमा' (पा ७,४,५४) इत्यादिना अचः स्थाने इस् आदेशः । 'अत्र लोपोऽम्यासस्य' (७,४,५८) इति अभ्यासलोपः । शेकिमेति । तस्मादेव धातो- श्र्छान्दसे लिटि एत्वाभ्यासलोपौ । कादिनियमाद् इद् ।

मेद्देस्वता यर्जमानाः स्रुचाज्यानि जुह्वतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोषं शेकिम ॥ ३॥ मेद्देस्वता । यर्जमानाः । स्रुचा । आज्यानि । जुह्वतः ।

मदस्वता । यजमानाः । स्नुचा । आज्यान । जुहृतः । अकामाः । विश्वे । वः । देवाः । शिर्क्षन्तः । न । उपं । शोकिम् ।। ३ ॥

मेदस्वता । चतुर्थो धातुर्मेदः । तद्वता स्फीतावयवेन पशुना यजमानाः यागं निष्पादयन्तः सुचा जुह्वा आज्यानि जुह्वतः आहवनीये प्रक्षिपन्तः प्वंभूता वयम् हे विश्वे देवाः वः युष्माकम् अकामाः कामनारहिताः । पापवशाद् विभ्यतः इत्यर्थः । शिक्षन्तः शक्तुं यागानुष्टानं कर्तुम् इच्छन्तः नोप शेकिम । यस्मात् पापात् न शक्ता भवाम तस्मात् पापान्मुञ्जतेति शेषः ।

उपंडशेकिम P,J,Cp,WM.
 सं ३ रूपं न्याय्यम्.
 निवर्तका S'.
 "ज्येन पै १६,४९,३ तैवा २,४,४,९.
 विश्वें A,Bh,Km,R,P,J,Cp,P³,M,I.
 त्र तु.
 D,K,V,M,W,R³,T,RW.
 तैव्राः, वैतु.
 A,B,Bh,Km,R,Sm,Cs,WM., शंपाः शेकिमः
 विश्वें P,J,K,Cp.
 तु. मंपाः P²,K,Bp³,WI; वैतुः P,J,Cp,WM. शंपाः शेकिमः
 भयमाना शंपाः

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकुमा वयम् । 'यूयं नुस्तस्मान्मुञ्चतु' विक्वे देवाः सजोषसः' ॥ १ ॥

यत् । विद्वांसः । यत् । अविद्वांसः । एनांसि । चकृम<sup>३</sup> । वयम् । ययम् । नः । तस्मोत् । मुञ्चत । विस्वे । देवाः । सुऽजोषसः ॥ १ ॥

यत् पापनिमित्तं विद्वांसः जानन्तः यच्च पापनिभित्तम् अविद्वांसः अजानानाः ज्ञानाद् अज्ञानाद् वा वयम् एनांसि पापानि चक्रम कृतवन्तः हे विश्वे देवाः सजोषसः सह प्रीयमाणा यूयं तस्मात् प्रागुक्तात् पापाद् नः अस्मान् मुञ्चत ।

यदि जाग्रद् 'यदि' स्वपन्नेनं 'एन्स्योऽकरम्'।
भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव सुञ्चताम्'॥ २॥
यदि । जाग्रेत्। यदि । स्वपन् । एनः । एन्स्यः १० । अकरम्।
भूतम् । मा । तस्मति । भव्यम् । च । द्रुपदात् ऽईव । मुञ्चताम् ॥ २॥

एनः पापं प्रियम् अस्य एनसि साधुरिति वा एनस्यः अज्ञानाद् ईद्दशोऽहं जाग्रत् जागरावस्थापन्नः सन्। यदिशब्दः यद् इत्यर्थे। यद् एनः पापम् अकरम् कृतवान् अस्मि। तथा स्वपन् स्वप्तावस्थां प्राप्तः सन् यदि यत् पापं कृतवान् अस्मि। जाग्रद् इति। जाग्र निद्राक्षये। अस्मात् छटः शत्रादेशः। अदादित्वात् शपो छुक्। 'जिक्षित्यादयः षट्' (पा ६,१,६) इति अभ्यस्तत्वाद् 'नाभ्यस्ताच्छवः' (पा ७,१,७८) इति जुमभावः। अकरम् इति। 'कृमदृरहिभ्यः" (पा ३,१,५९) इति चछेः अङ् आदेशः। तस्माद् उभयविधात् पापाद् भृतम् छच्धसत्ताकं प्राणि-जातम्। भव्यम् भविष्यत्सत्ताकं प्राणिजातम्। 'भव्यगेय' (पा ३,१,९८) इत्यादिना 'अचो यत' (पा ३,१,९०) इति कर्तरि यत्। 'यतोऽनावः' (पा ६,१,२१३) इति उदात्तत्वम्। यद्वा इमौ छोकौ भृतभव्यशब्दवाच्यो। तथा च तैत्तिरीयकम् — 'भृताय स्वाहा भविष्यते स्वाहेति भृताभव्यौ होमौ जुहोति। अयं वै छोको भृतम्। असौ भविष्यत' (तैव्रा ३,८,१८,५;६) इति। ते उभे भृतभव्ये मा मां दुपदादिव। पादवन्थ-नार्थो द्वमो द्वुपदः। तस्मादिव मुञ्चताम् वियोजयताम्।

<sup>9.</sup> तस्मान्नो ह्यमुञ्चत पै १६,४९,४. २. स्जोषंसः P³,M,T,RW. तैआ २,३,९ मे ४,१४,१७ पपा. च ३. च्कृम P. ४. वैतु. मंपा. द्र. ५. दिवा तैब्रा २,४,४,९. ६. ऋजद्? पै १६,४९,५. ७. स्वप° RW.; स्वप्न एनंसि मा २०,१६; नक्तंमेन तैब्रा. ८. चकृमा व्यम् मार; करत् तैब्रा. ९. मुञ्चतु तैब्रा. १०. तु. मंपा. W,J,P²,Cp,D². वैतु. शंपा. एनस्यः

## द्रुपदादि'व' ग्रुग्रचानः स्विनः' स्नात्वा' मलादिव । पूर्त प्वित्रेणेवाज्यं विद्वे' ग्रुम्मन्तु' मैनेसः ॥ ३ ॥

द्रुपदात्ऽईव । मुमुचानः । स्विन्नः । स्नात्वा । मर्लात्ऽइव । पूतम् । पुवित्रेणऽइव । आज्यम् । विश्वे । शुम्भन्तु । मा । एनसः ॥ ३ ॥

हुनदादिव काष्ट्रमयात् पादवन्धनादिव पापाद् मुसुचानः विमुच्यमानः। व्य-त्ययेन यकः इछः। यद्वा मुचेिळ्टः कानच्। व्यत्ययेन कर्मणि कर्तृप्रत्ययः। तथा स्विनः स्वेद्युक्तः पुरुषः स्नात्वा अप्सु निमज्ज्य मलादिव यथा देहाश्रिताद् वाह्यमलाद् वियुज्यते एवं पापाद् वियुज्यमानः। भवानीति शेषः। तथा पवित्रेण पवनसाधनेन पृतम् शोधितम् आज्यमिव तद् यथा निष्कल्मषं भवति एवं मा मां विश्वे सर्वे देवाः एनसः पापात् शुम्भन्तु शुद्धं कुर्वन्तु।

#### इति द्वादशेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'यद् यामं चकुः' इति तृचेन घृततैल्प्रभूनां परिमितानां वृद्धिक्षयलक्षणा-द्भुतप्रायदिचत्तार्थमाज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि — "अथ यत्रैतत् सिर्पर्वा तैलं वा मधु वा विस्पन्दाते 'यद् यामं चकुर्निखनन्तो अग्रे' इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात् । सा तत्र प्रायक्षित्तिः" (कौसू १३२,१;२) इति ।

'अपित्यमप्रतीत्तम्' इति त्रिभिस्तृचैः उत्तमर्णे सृते सित तत्पुत्राय सगोत्राय वा धनमभिमन्त्रय ऋणी द्यात्।

तथा अनेन तृचत्रयेण द्रव्यमभिमन्त्र्य उत्तमर्णस्य इमशानभूमी चतु-ण्यथे वा निक्षिपेत्।

तथा तचत्रयेण द्रव्यमभिमन्त्रय कक्षेषु निक्षिप्य तान् अग्निना दीपयेत्।

स्त्रितं हि — "'अपित्यमप्रतीत्तम्' इत्युत्तमणें मृते तदपत्याय प्रयच्छिति । सगोत्राय । इमशाने निवपति । चतुष्पथे च । कक्षान् आदीपयित" (कौसू ४६,३६-४०) इति ।

तथा अस्य त्चत्रयस्य सवयज्ञेषु पूर्णहोमे विनियोग उक्तः।

तथा लोकिकाग्निना शालादाहे तच्छान्त्यर्थमनेन तृचत्रयेण वीहियव-गोधूमादिमिश्रधान्येः पूर्णाञ्जलि जुहुयात् । सूत्रितं हि — "अथ यत्रैतद् प्राम्योऽग्निः शालां

दिवेत् मै ३,११,१० काठ ३८,५ तैब्रा २,४,४,९; २,६,६,३.
 १६,४९,६.
 ३. स्नातो मा २०,२०; स्नात्वी मै. काठ. तैब्रा.
 २,६,६,४; विश्वान् पै.
 ५. शुन्धन्तु मा. काठ. तब्रा २,६,६,४; मुब्बन्तु मै. पै. तैब्रा २,४,४,९.
 ६. विष्पंदते S'; विष्यन्दित Bl.
 ७. उत्तमवर्णे S'.

दहति 'अपिमत्यमप्रतीत्तम्' इत्येतैस्त्रिभिः सूक्तैमें अधान्यस्य पूर्णाङ्गाठं हुत्वा'' (कौसू १३३,१) इति ।

तथा अग्निष्टोमावसाने गार्हपत्याग्नेररण्योरात्मिन वा समारोपणानन्तरम् उपोष्यमाणां वेदिम् 'अपिमत्यम्' इत्यनेन अनुमन्त्रयेत । '' 'अपिमत्यमप्रतीत्तम्' इति वेदिम् उपोष्यमाणाम्'' (वैताश्रौ २४,१५) इति वैतानात् ।

ेयद् यामं चकुर्निखर्नन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविद्यो न विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जेहोम्यथं याज्ञियं नमधुमदस्तु नोडन्नम् ॥ १॥

यत् । यामम् । चुकुः । निऽखनेन्तः । अग्रे । कार्षीवणाः । अन्नऽविदेः । न । विद्ययो । वैवर्ष्यते । राजंनि । तत् । जुहोमि । अर्थ । यिक्षयेम् । मधुं ऽमत् । अस्तु । नः । अन्नेम् ॥ १॥

कार्षावणाः कृषिं वनन्ति संभजन्त इति कृषीवनाः शूद्धाः । तत्संबन्धिनः कर्मकराः कार्षावणाः । ते अप्रे पुरा भूमिं निखनन्तः कृषन्तः यद् यामं यमसंबन्धि कृरं यत् कर्म चकुः कृतवन्तः । तत्र कारणम् आह — न विदो न विद्या इति । यस्मात् ते विद्यया विशेषज्ञानेन न उपलक्षिताः अत एव न विदे न विद्या इति । यस्मात् ते विद्यया विशेषज्ञानेन न उपलक्षिताः अत एव न विदः न विद्याः कार्याकार्यविभागज्ञानशून्याः तस्माद् यामं कर्म कृतवन्त इत्यर्थः । यद्या अप्रे पुरा भूमिं निखनन्तः असुराः यद् यामं यमसंवन्धि प्राणापहरणनिमित्तं कृर्यं कर्म कृतवन्तः । श्रूयते हि — 'असुरा वै निर्यन्तो देवानां प्राणेषु वलगात् न्यसनन् (तै ६,२,११९,१) इति । तत् कर्म कार्षावणा अञ्चजनाः न विदो न जानन्ति । विद्यित्युकारस्य व्यत्ययेन अकारः । यतस्ते विद्यया संस्कृतवुद्ध्या न भवन्ति विद्येषज्ञानशून्या इत्यर्थः । तत् तत्र अद्भुतशमने न्यूनाधिकपरिमाणोपेतं तत् आज्यमधुतैलादिकं वैवस्वते विद्यस्वान् आदित्यः तस्य पुत्रे राजि ईश्वरे यमे जहोमि हविष्ट्वेन प्रक्षिपामि । अथ अद्भुतशमनानन्तरं यज्ञियम् यज्ञार्हे तद् अणं मधुमत् माधुर्योपेतं अस्माकं भोक्तुं योग्यम् अस्त ।

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति । मातुर्यदेने इषितं न आगुन् यद् वा पिताऽपराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥

वैवस्वतः । कृण्वत् । भाग्ऽधेर्यम् । मर्धुऽभागः । मर्धुना । सम् । सृजाति । मातुः । यत् । एनः । इषितम् । नः । आऽअर्गन् । यत् । वा । पिता । अर्पऽराद्धः । जिहींडे ॥ २ ॥

१. अपोद्धमानां S'. २. यद्या° (यदि आ°) BVC. ३. °मन्नो अस्तु पै १६,४९,७. ४. वैतु. मंपा. द्र. ५. °मित्तकृरं S' ६. भेषजानि पै १६,४९,८.

वैवस्वतः विवस्वतः पुत्रो यमः भागधेयम् आत्मार्थं हविर्भागं कृणवत् करोत्। मधुभागः माधुर्योपेतहविषा भागेन युक्तः सन् मधुना माधुर्योपेतेन श्लीरघृतादिना अस्मान् सं सजाति संस्जतु । मातुः सकाशाद् यद् एनः पापम् इषितम् प्रेरितं सत् नः अस्मान् कृतापराधान् आगन् आगमत् । गमेर्छुङि 'मन्त्रे घसं' (पा २,४,८०) इति चर्छेर्छुक् । 'मो नो धातोः' (पा ८,२,६४) इति नत्वम् । वा अथवा विता अपराद्धः अस्मत्कृतापराधेन विमुखः सन् यत् जिहीळे कृध्यति । हेड वेष्टने । छान्दसो वर्णविकारः । मातापित्रोद्दोहकृतं यद् उत्पातस्य निमित्तं तद्पि शास्यत्वित्यर्थः।

यद्वीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राच्चेतेस एन आगेन् । यार्वन्तो अस्मान् पितरः सर्चन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्यः ॥ ३ ॥ यदि । इदम् । मातुः । यदि । वा । पितुः । नः । परि । भ्रातुः । पुत्रात् । चेतेसः । एनेः । आऽअर्गन् ।

याद्। इदम्। मृतिः। याद्। वा। । पृष्ठः। नुः। पारः। म्राष्ठः। पुत्राप्। यार्वन्तः। अस्तु। पृतरः। सर्चन्ते। तेषाम्। सर्वेषाम्। शिवः। अस्तु। मृन्युः॥ ३॥

इदं परिदृश्यमानम् एनः पापं यदि मातुः सकाशात् आगन् आगमत्। यदि वा पितुः सकाशात् यदि वा भातुः सकाशात् यदि वा अन्यस्मादिपि परि परिजनात् पुत्राद् वा चेतसः आत्मीयाद् मनसः सकाशात् पापं नः अस्मान् आगमत्। तेन च पापेन कुद्धा यावन्तः यत्परिमाणाः पितरः अस्मान् सचन्ते समवयन्ति प्राप्नुवन्ति तेवां सर्वेवां मन्युः क्रोधः शिवो अस्तु शान्तो भवतु।

अपुमित्युमप्रतीत्तं यद्सिमं युमस्य येनं बुलिना चर्रामि । इदं तद्ग्ने अनुणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्य सर्वीन् ॥ १ ॥

अपुऽमित्येम् । अप्रेतीत्तम् । यत् । अस्मि । युमस्ये । येने । बुलिनो । चरोमि । इदम् । तत् । अग्ने । अनृणः । भुवामि । त्वम् । पाशोन् । विऽचृतेम् । वेत्यु । सर्वीन् ॥१॥

अपित्यम् अपमातव्यम् अपाकर्तव्यं धान्यादिकम् ऋणम् उत्तमणांद् गृहीतम् अप्रतीत्तम् पुनस्तस्मे न प्रत्यापितम्। मेङ् प्रणिदाने। अस्माद् अपपूर्वाच्छान्दसः क्यप्। 'मयतेरिदन्यतरस्याम्' (पा ६,४,७०) इति इत्त्वमि व्यत्ययेन प्रवर्तते। 'हस्वस्य पिति कृति तुक्' (पा ६,१,७१) इति तुक्। प्रतिपूर्वाद् ददातेनिष्ठा। 'अच उपसर्गात्तः'

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. क्रोधे शंपा. ३. आ। अगुन् P,P,J,WM.; आऽगन् K,P. ४. यत्कुसीदम° तै ३,३,८,२; यंत्कुसीदमंप्रतीतं मै ४,१४,१७ तैआ २,३,१; यत्कुसीदमप्रदत्तं मंत्रा २,३,२०; यत्कुसीदमप्रमि° गोत्रा २,४,८; यान्यपामित्यान्यप्रतीता (त्ता आपश्रो.) नि तैत्रा ३,७,९,८ आपश्रो १३,२२,५. ५. मियु तै.; मेयेहं मै. तैआ. मंत्रा.; यदिसम् पै १६,४९,१०. ६. निधिना मे. तैआ. मंत्रा.; मिथुना कामा १२६:४. ७. चर्रामसि D; चरायवः मै.; चराणि मंत्रा. ८. पुतत् तै. मै. तैआ. मंत्रा. ९. वृत्तम्  $p,p^2,J$ .

(पा ७,४,४७) इति धातोस्तकारादेशः । 'दिस्त' (पा ६,३,१२४) इति उपसर्गस्य दीर्घः । ईटरां यद् ऋणमेव अहम् अस्म भवामि । ऋणवाहुल्य ख्यापनार्थं तादात्स्यव्यपदेशः । यस्माद् एवं तस्माद् विल्ना वलवता येन ऋणेन शास्तितः यमस्य वशे चरामि हे अग्ने त्वत्प्रसादाद् इदम् इदानीं तत् तेन ऋणेन अनृणः ऋणरहितो भवामि । तं खलु तान् सर्वान् ऋणोद्भवान् पारलौकिकान् पाशान् वन्धनरज्ज्ञविशेषान् विचृतम् विचितितुं मोचियतुं वेत्य जानासि । शक्तो भवसीत्यर्थः । चृती हिंसाग्रन्थनयोः । अस्मात् तुमथैं 'शिक णमुल्कमुली' (पा ३,४,१२) इति शकरित्रयोगिप छान्दसः कसुल्प्रत्ययः ।

ड्रहैव सन्तः प्राति 'दग्न एनज्जीवा' जीवेभ्यो नि हराम एनत् । अपिनत्ये 'धान्यं १ 'यज्ज्ञघसाहिमदं तदंग्ने अनुणो भंवािम' ॥ २ ॥

इह । एव । सन्तेः । प्रति । द्यः । एनत् । जीवाः । जीवेभ्येः । नि । हरामः । एनत् । अपुऽमित्ये । धान्युम् । यत् । जुघसे । अहम् । इदम् । तत् । अग्ने । अनृणः । भुवामि ॥

इहैव इह लोक एव सन्तः विद्यमाना एनद् ऋणं प्रति दक्षः उत्तमणीय प्रत्यपेयामः। एतदेव विवृणोति—जीवाः इह लोके जीवन्त एव जीवम्यः जीवद्भ्य उत्तमणेंभ्यो देहत्यागात् पुरेव एनद् ऋणं नि हरामः नितरां नियमेन वा अपाकुर्मः। धान्यं व्रीहियवादिकम् उत्तमणिसकाशाद् अपित्य प्रस्थादकादिसंख्यया परिवृत्य गृहीत्वा यद् अहं जघस मिक्षितवान् अस्मि । अपित्येति । अपपूर्वात् मेङः 'उदीचां माङो व्यतीहारे' (पा ३,४,९९) इति त्तवाप्रत्ययः। त्यवादेशे 'मयतेरिदन्यतरस्याम्' (पा ६,४,७०) इति इत्तम् । 'हस्वस्य पिति'' (पा ६,१,७१) इति तुक् । जघसेति। 'लिख्यन्यतरस्याम्' (पा २,४,४०) इति अदेर्लिट उत्तमैकवचने घस्लादेशः। 'णलुत्तमो वा' (पा ७,१,९१) इति णित्त्वस्य विकल्पनाद् बृद्धयभावः। हे अग्ने इदम् इदानीं तत् तस्मात् पर-कीयधान्यभक्षणात् त्वत्प्रसादेन अवृणः ऋणरिहतः ऋणिनिमित्तनरकपातरिहतो भवामि। अनृण इति । बहुवीहो 'नञ्सुभ्याम्' (पा ६,२,१७२) इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्।

अनृणा अस्मिन्नेनृणाः 'परीस्मिन् तृतीये' छोके' अनृणाः स्याम । ये देवयानाः "पितृयाणांक्च छोकाः" सर्वीन् पृथो अनृणा 'आ क्षियेम'॥३॥

अनुणाः । अस्मिन् । अनुणाः । परिस्मिन् । तृतीये । लोके । अनुणाः । स्याम् । ये । देवऽयानाः । पितृऽयानाः । च । लोकाः । सर्वान् । पृथः । अनुणाः । आ । श्चियेम्॥३॥

१. दध्म B; दध्म एत पै १६,५०,१ [मूको.]; °एत पे.; तद्यांतयामः । जीवा तैज्ञा ३,७,९,८ आपश्री १३,२२,५. २. धान्यां३ A; धान्यां३ B,D,Sm,Cs. ३. धान्यां३ A; धान्यां३ B,D,Sm,Cs. ३. धान्यां३ तस्मादनृणं कृणोतु पै. ४. वैतु. मंपा. द्र. ५. र्रास्मस्तृ पे १६,५०,२ तैआ २,९५,९ आपश्री. ६. नाके पै. ७. उत पितृयाणाः (नाः पै.) पे. तैज्ञा. तैआ. आपश्री. ८. आक्षीयम तैज्ञा. तैआ. आपश्री.; सं चरेमहि माश्री २,५,५,२२; अदीप? पै.

हे अग्ने त्वत्प्रसादाद् अस्मिन् भूलोके अनुणाः । ऋणम् अत्र लौिककं वैदिकं च परिगृह्यते । लौिककं तावद् उत्तमणींद् गृहीतं हिरण्यधान्यादिकं प्रसिद्धम् । वैदिकं तु 'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते । ब्रह्मचर्यण ऋषिभ्यो यहेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः' (तै ६,३,१०,५) इति । तेन सर्वेण ऋणेन रहिताः स्याम भवेम । यरस्मिन् लोके स्वर्गादौ एतद्देहपरित्यागेन दिव्यशरीरपरिग्रहेण सुकृतफलभोगस्थानऽपि अनुणाः स्याम । ऋणादाननिमित्तो भोगप्रतिवन्धस्तत्रापि मा भृद् इत्यर्थः । तृतीये लोके स्वर्गादिप उत्कृष्टे नाकपृष्ठादौ वयम् अनुणा भवेम । अन्येऽपि ये लोकाः देवयानाः देवा एव येषु यान्ति गच्छन्ति ते तथोक्ताः । अधिकरणे ल्युद् । ये च लोकाः पितृयाणाः पितृणाम् असाधारणभोगभूमयः तान् सर्वान् लोकान् तत्प्राप्त्युपायभूतान् पथः मार्गादच । यद्वा लोक्यन्त इति लोकाः पन्थानः देवानेव यैर्यान्ति ते देवयानाः पितृनेव यैर्यान्ति ते पितृयाणाः । उभयत्र करणे ल्युद् । य एवम् उभये विभिन्ना मार्गाः तान् सर्वान् अनुणाः ऋणप्रतिवन्धरिताः सन्तः आ क्षियेम अभिगच्छेम । क्षि निवासगत्योः । तुदादित्वात् शः।

#### इति द्वितीयं स्कम्।

'यद्धस्ताम्याम्' इति तृतीयं सूक्तम् । अस्य विनियोगः पूर्वतृचेन सह उक्तः । यद्धस्ताभ्यां चक्रृमं किल्विषाण्यक्षाणां गृत्नुम्रपृतिष्संमानाः । उग्रंपुक्षे उंग्रजितो 'तद्धाप्सरसावर्तु दत्तामृणं नः' ।। १ ॥

यत् । हस्त्रीभ्याम् । चुकृष । किर्ल्विषाणि । अक्षाणीम् । गृत्नुम् । उपुऽलिप्सेमानाः । उप्रुपुर्वे इत्युप्रम्ऽपुर्वे । उप्रुऽजितौ । तत् । अद्य । अप्सरसौ । अनु । दृत्ताम् । ऋणम् । नः ॥१॥

हस्ताभ्याम् । इन्द्रियाणामुपलक्षणमेतत् । हस्तपादादीन्द्रियैः कित्विषाणि पापानि यत् चक्रम वयं कृतवन्तः स्मः । अक्षाणाम् इन्द्रियाणां गनुम् गन्तव्यं शब्दस्पर्शादिविषयम् उपलिप्समानाः उपलब्धुम् अनुभवितुम् इच्छन्तः । यद् ऋणं चक्रमेत्यर्थः। गत्नुम् इति । गमेः औणादिकः क्लुप्रत्ययः। 'अनुदात्तोपदेश' (पा ६,४,३७) इत्यादिना अनुनासिकलोपः। उपपूर्वात् लभेः इच्छासनि 'सिन मीमाष्टरमलभ' (पा ७,४,५४) इति अच इसादेशः। 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' (पा ७,४,५८)

१. चकर में ४,१४,१७ तैज्ञा ३,७,१२,३ तैआ २,४,१; चक्रमा पे १६,५०,३. २. °षा-न्यक्षां भै.; कि विविधा तेआ. ३. गुन्तु K,Km,V,W,M; वर्ग्यमेव जिल्लामापः मै.; अक्तम-भिलिप्समानाः पै.; व्युमुंपुजिल्लामानः तेज्ञा. तेआ. ४. उग्रं पश्यांच मै.; उग्रंपुश्या चे तेजा. ५. राष्ट्रमृंच मै. तेज्ञा. तेआ. ६. तान्यप्सरंसामं (व तेज्ञा. तेआ.) चुदत्तांनु (मृ तेज्ञा. तेआ.) णानि मै. तेज्ञा. तेआ.

इति अभ्यासलोपः । 'पूर्ववत् सनः' (पा १,३,६२) इति आत्मनेपदम् । हे उप्रंप्रथे तीक्ष्णदर्शने । 'उप्रंपर्यरंमदपाणिधमाश्च' (पा १,३,२०) इति खद्गि निपात्यते । हे उप्रजिती उप्रान् उद्गूर्णवलान् प्रतिकर्तुमशक्यान् शत्रून् जयत इति उप्रजिती । तत्रैका उप्रंपर्या । अपरा उप्रजित् । युगपदिधिकरणवाचित्वाद् वृक्षी च वृक्षी च

उग्रंपक्षे राष्ट्रंभृत् किल्विषाणि यद्श्वर्रं तमनुं दत्तं न एतत् । 'ऋणान्नो नर्णमेर्त्समानो यमस्यं छोके 'अधिरज्जुरायंत्' ॥ २ ॥

उग्नैपर्ये इत्युग्नेम्ऽपर्ये।राष्ट्रेऽभृत्।िकिबिषाणि। यत्। अक्षऽवृत्तम्।अनुं।दृत्तम्।नः। एतत्।ऋणात्।नः।न।ऋणम्।एत्सीमानः ।यमस्य।लोके।अधिऽरज्जः। आ। अयत्॥२॥

हे उप्रंपद्ये । राष्ट्रभृतः पृथगुपादानाद् अत्र एकवचनान्तमेतत् । हे राष्ट्रभृत राष्ट्रं राज्यं विभित्त पोषयतीति राष्ट्रभृत् । एतत्संक्षे अप्सरसी यानि अस्माभिः कृतानि कित्विषाणि पापानि यच्च पापम् अक्षृत्रतम् अक्षेषु इन्द्रियेषु निषद्धानिषिद्धविभागपरिहारेण स्वस्वविषयप्रवृत्तेषु निष्पन्नम् । 'तत्पुरुषे वृत्यार्थ' (पा ६,२,२) इत्यादिना सप्तमीपूर्वपद्पकृतिस्वरत्वम् । नः अस्माकम् ऋणभूतम् एतत् सर्वं पापम् अनु दत्तम् आनुकृत्येन यथास्मान् न वाधते तथा दत्तम् प्रयच्छतम् । निवारयतिमत्यर्थः । अनुदानप्रकारमाह ऋणात् इति । ऋणान् ऋणिनः । मत्वर्थीयः अकारः । अनपाकृतिनो ते नः अस्मान् । यद्वा ऋणात् इति पदच्छेदः । भावप्रधानो निर्देशः । ऋणित्वाद्वेतोः नः अस्मान् यमस्य पुण्यपापानुरूपं दण्डियतुर्देवस्य संवन्धिनि लोके स्थाने उत्तमर्णः ऋणम् एच्छमानः ऋणं ग्रहीतुमभित इच्छन् अधरज्जः अस्मद्रहणाय पाशहस्तो भूत्वा न आयत् न प्राप्नोति । तथा अनुदत्तम् इति संबन्धः । अय गतौ । व्यत्ययेन परस्मैपदम् ।

यस्मां ऋणं यस्यं जायामुपेमि यं याचेमानो अभ्येमि देवाः । ते ''वाचं वादिषुर्मोत्तंरां'' मद्देवंपत्नी अप्संरसावधीतम् ॥ ३ ॥

१. वैतु. मंपा. इ. २. चेतिव S'. ३. पश्येद् मै ४,१४,१७. ४. किर्लिवषा तैआ. २,४,१. धानि मै. ५. एतत् मे. तैआ नस्तत् पै १६,५०,४. ६. नेम्न ऋणानृण-वानीप्समानो मै.; नेम्न ऋणानृणव इत्संमानो तैआ.; नणं यद् यच्छमानो पै. ७. निधिरजराय मै. अधिरज्जुरायं तैआ. ८ वेप१, पृ १०६३ त इ. ९. वेतु. पपा. इ. १०. अनपाकृतिनां S'. ११. वाजिन् वाजिभिर् शो पै १६,५०,५.

यस्मै । ऋणम् । यस्ये । जायाम् । उपुऽऐमिं । यम् । याचमानः । अभिऽऐमिं । देवाः । ते । वाचम् । वादिषुः । मा । उत्तराम् । मत् । देवपुत्नी इति देवऽपत्नी । अप्तरसौ । अधि । इतम् ॥३॥

यस्मै उत्तमर्णाय वस्त्रहिरण्यधान्यादिकम् ऋणम् अहं धारयामि । धारयतेः प्रयोगाभावेऽपि अर्थसत्तां द्योतियतुं 'धारेहत्तमर्णः' (पा १,४,३५) इति चतुर्थी । यस्य पुरुषस्य जायाम् भार्याम् उपैमि कामुकः सन् उपगच्छामि । तथा यं पुरुषं स्वामिनम् उत्तमर्णं वा याचमानः इष्टं धनं प्रार्थयमानः हे देवाः अभ्यमि अभिगच्छामि । ते सर्वे मत् मत्तः उत्तराम् उत्कृष्टतरां वाचं प्रतिकृत्नां मा वादिषुः मा ब्रुवन्तु । हे देवपती देवपत्त्यो देवानां पत्न्यो जायाभूते अप्सरसौ अधीतम् मद्विज्ञापनं चित्तेऽवधारयतम् । इक् स्मरणे ।

यददीव्यन्नृणमृहं 'कृणोम्यदांस्यन्नग्न उत संगृणामि' । वैक्वानुरो नो अधिपा वसिष्ट उदिन्नयाति सुकृतस्य छोकम् ॥ १ ॥

यत् । अदीन्यन् । ऋणम् । अहम् । कृणोभि । अदौस्यन् । अग्ने । उत । सम्ऽगॄणाभि । वैश्वानुरः । नः । अधिऽपाः । वसिष्ठः । उत् । इत् । नृयाति । सुऽकृतस्यं । लोकम् ॥ १ ॥

अदीव्यन् व्यवहर्तुमशक्कवन् यद् ऋणम् अहं कृणोमि करोमि हे अग्ने अदास्यन् पुनः प्रदानमकरिष्यन् । उतशब्दः अप्यर्थे । संग्रणामि दास्यामीति केवलं प्रतिजानामि । गृ शब्दे । प्वादित्वात् हस्यः । वैश्वानरः विश्वनरहितः सर्वेषां प्राणिनां हितकारी अत एव अधियाः अधिकं पालियता विसष्टः वासियत्तमः एवंभूतोऽग्निः सुकृतस्य पुण्यकर्मणः फलभूतं लोकम् नः अस्मान् उन्नयाति उन्नयतु ऊर्ध्वं प्रापयतु । इत्शब्दः अवधारणे । स्वयमेव नयत्वित्यर्थः ।

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यृणं संगरो देवतांस । स एतान् पाञ्चान् विचृतं वेद् सर्वानर्थ पुक्वेन सह सं भेवेम ॥ २ ॥

वैश्वानुरायं । प्राति' । वेद्यामि । यदि' । ऋणम् । सम्ऽग्रः । देवतीस् । सः । एतान् । पाशीन् । विऽचृतीम् <sup>१९</sup> । वेद् । सर्वीन् । अर्थ । पुकेने । सह । सम् । <u>भवेम</u> ॥२॥

वैश्वानराय विश्वनरहिताय अग्नये प्रति वेदयामि विज्ञापयामि । किं तद् इत्याह-यग्रुणम् इति । यदिशाब्दो यच्छब्दार्थः । यद् ऋणं छौकिकम् देवतासु देवताविषये

१. °एमि Cp. २. मा P,J,W,M. ३. अप्सरसौ P. ४. वैतु. मंपा. द्र. ५. °तम् अवधारयतम् S'. ६. च्कारं । यद्वाऽदीस्यन्त्संज्गारा जनेभ्यः तैत्रा ३,७,१२,३; बुभूवादित्सन्वा संज्गर् जनेभ्यः तैआ २,४,१. ७. उक्तं नयातु पै १६,५०,६. ८. वेदयामो तैआ २,६,१. ९. तदनृणं पै १६,५०,८; यदीमृणं तैआ. १०. प्रमुच्न् [म्] तैआ. ३६, प्रवेद् तैआ. १२. वृत्म्  $P^2$ .

यः संगरः अवश्यकर्तव्यतया प्रतिज्ञा 'त्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः' (तै ६,३,१०,५) इति, तिद्ध वैदिकसृणम् । तत् सर्व वैश्वानराय निवेदयामीत्यर्थः । स तादशो वैश्वानरोऽग्निः एतान् लोकिकवैदिकऋणात्मकान् सर्वान् पाशान् पाशान् वद्धन्धकान् विचृतम् विचितितुं विश्लेषयितुं वेद जानाति । विचृतम् इति । विपूर्वाच्चृतेः तुमर्थं कमुल्प्रत्ययः । अथ ऋणक्षपपाशच्छेदनानन्तरं पक्षेन परिपक्षेन स्वर्गादिफलेन सह वयं सं भवेम संगच्छेमहि ।

वैश्वान्रः 'पंविता मा पुनातु' यत् संग्रमंभिधावांस्याशाम् । अनांजान्न् मनेसा याचंमानो यत् 'तत्रैनो अप्' तत् सुंवामि' ॥ ३॥

वैश्वानुरः । पृविता । मा । पुनातु । यत् । सम्ऽग्रम् । अभिऽधावीमि । आऽशाम् । अनीजानन् । मनसा । याचीमानः । यत् । तत्रं । एनीः । अपे । तत् । सुवामि ॥ ३ ॥

पविता शोधियता सर्वभावानां शुद्धेः कर्ता वैश्वानरोऽग्निः मा मां पुनातु पूतं शुद्धं करोतु । यत् यस्माद्धेतोः संगरम् प्रतिज्ञाम् यक्ष्ये दास्यामीत्यवंक्षपाम् ऋणापाकरण-विषयां केवलम् अभिधावानि आभिमुख्येन प्राप्तवानि तथा आशाम् देवादीनामभिला-षमेव उत्पादयामि न किंचिद् यागादिक्षपमृणापाकरणं करोमि अनाजानन् हिता-हितविभागमजानन् प्रत्युत मनसा अन्तःकरणेन ऐहिकमेव सुखं याचमानः प्रार्थय-मानः । उभयत्र 'लक्षणहेत्वोः कियायाः' (पा ३,२,१२६) इति हेती शतुप्रत्ययः । अज्ञानाद् विपर्ययज्ञानाच्च हेतोरित्यर्थः । तत्र तथाविधे अनुतकरणे यद् एनः पापम् उत्पन्नमस्ति तद् अप स्वामि अस्मत्तोऽपगमयामि । षू प्रेरणे । तुदादित्वात् शः ।

#### इति तृतीयं सूक्तम्।

'यदन्तरिक्षम्' इति चतुर्थं सूक्तम् । तत्र 'विषाणा पाशान्' इति चतुर्ऋचेन दारुलोहरज्ज्वादिबन्धनमोचनार्थं चर्ममयलोहमयादिकं पूर्वबन्धनरज्जुसदृशं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं हि—'''विषाणा पाशान्' (अ ६,१२१) इत्युन्मोचनम् । प्रतिह्पं संपातवन्तं करोति । वाचा बद्धाय भूमिपरिलेखम्'' (कौसू ५२,३;४) इति ।

यद्न्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम। अयं तस्माद् गहिंपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य छोकम्।। १।।

<sup>9.</sup> पा ( पं तैआ. ) वयान्नः प्वित्रेर् पे १६,५०,० तैआ २,६,१०. २. अत्रैनो तैआ. ३. अब् तैआ. ४. धित्सामि पे. ५. एनः Р, J. ६. वैतु. मंपा. द्र. ७. °चन-प्रति° Bl. ८. यमुन्तरं तैत्रा ३,७,१२,४.

यत् । अन्तरिक्षम् । पृथिवीम् । उत् । द्याम् । यत् । मातर्रम् । पितरम् । वा । जिहिंसिम । अयम् । तस्मति । गाहीऽपत्यः । नः । अग्निः । उत् । इत् । नयाति । सुऽकृतस्य । लोकम् ॥

अन्तिरिक्षादिशब्दैर्लीकवचनैस्तत्रत्या जना छक्ष्यन्ते । अन्तिरक्षम् अन्तिरिक्षलोकस्थान् जनान् पृथिवीम् भूलोकं तत्रत्यान् जनान् । उतशब्दः अप्यर्थः समुच्चये ।

ह्याम् दिवं द्युलोकस्थांश्च जनान् यिजिहिंसिम । तत्तिद्विषयिहंसया यत् पापं कृतिमत्यर्थः ।

तथा मातरम् जनियत्रीं पितरम् जनकम् । वाशब्दः समुच्चये । यत् जिहिंसिम । तयोः
प्रतिकृलाचरणलक्षणाद्धिसनाद् यत् पापम् उपार्जितिमत्यर्थः । हिसि हिंसायाम् ।

अस्मात् लिटि रूपम् । तस्माद् उभयविधात् पापाद् अयं गार्हपत्यः गृहपतिना संयुक्तः

अस्माभिः परिचर्यमाणोऽग्निः नः अस्मान् सकृतस्य लोकम् इत् सुकृतपरिपाकस्य लोकं
स्वर्गमेव उन्नयाति उन्नयतु उद्गमयतु । पापाद् उत्तारयित्वत्यर्थः । गार्हपत्य इति ।

'गृहपितना संयुक्ते व्यः' (पा ४,४,९०) इति व्यव्यत्ययः ।

भूमिर्माताऽदितिनों जनित्रं 'भ्राताऽन्तरिक्षम्भिर्यस्त्या नः'। द्यौनैः पिता 'पित्र्याच्छं भेवाति जामिमृत्वा मार्व पृत्सि छोकात्'॥ २॥

भूमिः । माता । अदितिः । नः । जनित्रम् । भ्रातां । अन्तरिक्षम् । अभिऽशंस्त्या । नः । द्यौः । नः । पिता । पित्रयात् । शम् । भ्रवाति । जामिम् । ऋत्वा । मा । अवे । पत्सि । लोकात् ॥

नः अस्माकं भूमिः पृथिवीदेवता माता जननी । अदितिः अखण्डनीया अदीना वा देवमाता जिनत्रम् जननकारणम् । अन्तिरक्षम् अवकाशात्मकोऽन्तिरक्षस्रोकः भ्राता सर्वदा सहभावित्वात् । अतो न अस्माकं मात्रादिकृतं पापमस्तीत्यर्थः । ते सर्वे अभिशस्या अभिशंसनाद् मिथ्यापवादजनितात् पापाद् नः अस्मान् । रक्षन्तिवति शेषः । तथा नः अस्माकं यौः द्युलोकः पिता वृष्ट्यादिप्रदानेन रेतःसेकस्य कर्ता । स च पित्र्यात् पितुरागताद् दोषाद् ऋणादानादिरूपात् । 'पितुर्यच्च' (पा ४,३,७९) इति यत्-प्रत्ययः । शं भवाति सुखम् उत्पाद्यतु । पित्र्यमपि दोषं निवर्त्य अस्मान् सुखिनः करोत्वित्यर्थः । अहं च जामि व्यर्थमेव मृत्वा प्राणान् परित्यज्य परलोकहितं यागहोमदानादिकम् अननुष्ठाय लोकात् लोकनीयात् स्वर्गादेः मा अव पत्सि अवपन्नः अधोगतिर्मा भूवम् । यहा जामिम् इति पद्च्छेदः । जामिर्भगिनी तद्वन्निषिद्धा स्त्री ताम् ऋत्वा गत्वा निषिद्धाचरणेन अवपन्नो मा भूवम् इत्यर्थः । पद गतौ । माङि लुङि उत्तमैकवचने रूपम् ।

<sup>9. °</sup>शंस्त एनः तैआ २,६,२. २. पिंतृयाच्छं भेवासि जामिमित्वा मा विवित्सि तैआ. ३. लोकान् D,K,Cp. ४. मा P,P³,J,Cp,WM. ५. नः शंपा. ६. वैतु. मंपा. द्र.

'यत्री सुहार्दः' सुकृतो मदीन्ति' विहाय रोगं तन्त्रेशः स्वायीः'।
'अक्लोणा अङ्गेरह्नताः 'स्वर्गे तत्रं पक्ष्येम पितरौ' च पुत्रान् ॥ ३॥
यत्रं। सुडहार्दः। सुडकृतः। मदीन्ति। विडहार्य। रोगम्। तन्त्रीः। स्वायाः।
अक्लोणाः। अङ्गैः। अह्नेताः। स्वःऽगे। तत्रं। पुरुयेम्। पितरौ। च। पुत्रान्॥ ३॥

यत्र यस्मिन्नुत्तमे स्वर्गादिलोके सहार्दः शोभनहृद्याः सुकृतः शोभनं यागा-दिकं कृतवन्तो जनाः स्वायाः स्वकीयायाः तन्वाः शारीरस्य संबन्धिनं रोगम् पापफलभूतं ज्वरादिकं विहाय परित्यज्य मदन्ति दुःखासंस्पृष्टकेवलसुखानुभवेन "माद्यन्ति वयमपि" अङ्गेः अवयवैर्हस्तपादादिभिः अश्रोणाः कुष्टादिरोगरहिता अहुताः अकुटिलगतयः सन्तः तत्र पुण्यकृद्धिः प्राप्ये स्वर्गे लोके पितरौ पितरं मातरं च । 'पिता मात्रा' (पा १,२,७०) इति पितुः शेषः । तथा आत्मीयान् पुत्रांश्च पद्येम साक्षात्कुर्याम ।

विषाणा पाशान् वि ष्याऽध्यस्मद् य उत्तमा अधिमा वर्ष्ट्रणा ये। दुष्वप्नयं '' दुर्ति ''नि ष्वास्मद्थं'' गच्छेम सुकृतस्य छोकम् ॥१॥ विऽसानी।पाशीन्।वि।स्य।आधि।अस्मत्।ये। उत्ऽत्माः। अधिमाः। वारुणाः।ये। दुःऽस्वप्न्यम्। दुःऽङ्तम्। निः। स्व। अस्मत्। अर्थ। गच्छेम्। सुऽकृतस्य। छोकम्॥१॥

हे बन्धनाभिमानिनि निर्क्रतिदेवते पाशान् अस्मद्वयवगतान् वन्धनरज्जु-विशेषान् विषाणा विमुञ्चती अस्मत् अस्मत्तः अधि उपिर वि ष्य विमुञ्च । षो अन्तकर्मणि । 'ओतः श्यिन' (पा ७,३,०१) इति ओकारलोपः । पाशा विशेष्यन्ते — ये पाशा उत्तमा उत्कृष्टा ऊर्ध्वकायाश्रिताः ये च अधमाः निकृष्टा अधःकाया-श्रिता ये च वारुणाः वरुणसंविन्धनः सर्वकायाश्रिताः पाशाः । 'उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मन्यमं श्रथाय' (ऋ १,२४,१५) इति हि निगमः । इत्थम् अनेकभेदिमिन्नान् पाशान् अस्मत्तो विमुञ्चेत्यर्थः । अपि च दुःचप्त्यम् दुष्टस्व-प्रदर्शनजिनतं दुरितं पापम् अस्मत् अस्मत्तो निः ष्व<sup>93</sup> निर्गमय । षू प्रेरणे । तुदादि-त्वात् शः । 'तन्वादीनां छन्दिस बहुलम्' (पावा ६,४,०७) इति यण् । अथ पाशविमो-चनानन्तरं सुकृतस्य पुण्यस्य फलभूतं लोकम् इमं च अमुं च गच्छेम प्राप्नुयाम ।

यद् दार्रुणि वध्यसे यच्च रज्ज्वां यद् भूम्यां बध्यसे यच्चे वाचा। अयं तस्माद् गार्हेपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य छोकम् ॥ २॥

<sup>1.</sup> यत्रं सुहाई: तैआ २,६,२. २. मर्दन्ते तैआ. ३. तुन्वाः  $\frac{1}{2}$  A,B,S,Cs,  $P^3$ ,M,I,O, सा.; तुन्वां  $\frac{1}{2}$  तैआ. ४. स्वायाम् तैआ. ५.  $\frac{1}{2}$  लाङ्केरहेता तैआ. ६. तत्रा पे १६,५१,१. ७. पितरं तैआ. ८. पुत्रं तेआ. ९. वेतु. मंपा. द्र. १०. नित तथा वय $^\circ$  S'. ११. दुःष्व $^\circ$  Cs. १२. निःष्वा $^\circ$  O,RW. १३. निष्व S'. १४. दारुणा पे १६,५१,२. १५. रज्वां मूको. (तु. शंपा.); रज्ज्वा पे.

यत्। दारुणि। बुध्यसे । यत्। चु । रज्ज्वाम्' । यत्। भूम्याम् । बुध्यसे । यत्। चु । बाचा । अयम्। तस्मीत्। गाहीऽपत्यः । नुः। अग्निः। उत्। इत्। नुयाति । सुऽकृतस्य । लोकम् ॥२॥

हे पुरुष त्वं दारुणि काष्टविशेषे यद् वध्यसे । यच्च रज्ज्वां वध्यसे । भूम्यां वा गर्तरूपायां यद् वध्यसे । वाचा राजाज्ञाप्रकाशिन्या यच्च वध्यसे । तस्मात् सर्व-स्माद् वन्धनाद् अयम् अस्मदीयो गाईपत्योऽिषः त्वाम् उत्तारयत्वित्यर्थः । शेषं पूर्ववत् ।

'उदंगातां भगवती' विचृतौ नाम तारके । प्रेहामृतंस्य यच्छतां प्रेतुं बद्धक्रमोर्चनम् ॥ ३ ॥

उत् । अगाताम् । भगवती इति भगेऽवती । विऽचृतौ । नामे । तारेके इति । प्र । इह । अमृतेस्य । युच्छृताम् । प्र । प्तु । बुद्धकऽमोर्चनम् ॥ ३ ॥

भगवती भाग्ययुक्ते विचृतौ नाम विचृन्नामनी तारके नक्षत्रे उदगाताम् उदयं प्राप्तवती । 'विचृतौ नक्षत्रं पितरो देवता' (तै ४,४,१०,२) इति श्रुतेः मूलनक्षत्रस्य विचृत् इति संज्ञा । अधिष्ठानद्वयापेक्षया द्विवचनम् । इह अस्मिन् बद्धे पुरुषे अमृतस्य । कर्मणि षष्ठी । अमृतम् अमरणं प्र यच्छताम् । वद्धकमोचनम् कुत्सितं निग- डादिभिर्वद्धः बद्धकः । कुत्सायां कन्प्रत्ययः । तस्य मोचनं बन्धान्मोक्षः प्रेतु प्राप्तोतु ।

वि 'जिहीष्व लोकं कृष्ण' वन्धानमुञ्चासि बर्द्धकम् । योन्यां' इव प्रच्युंतो गभीः पृथः सर्वां अर्चु क्षियं ॥ ४ ॥

वि । जिहुाष्ट्र । लोकम् । कृणु । बन्धात् । मुञ्चासि । बर्द्रकम् । योन्याः ऽइव । प्रऽच्युतः । गर्भः । पृथः । सर्वान् । अर्नु । क्षियु ॥ ४ ॥

हे वन्धनाभिमानिदेव त्वं वि जिहीष्व विविधं गच्छ। ओहाङ् गतौ। रापः रुद्धः। 'मृशामित' (पा ७,४,७६) इति अभ्यासस्य इत्त्वम् । लोकं स्थानम् अस्य पुरुषस्य वन्धनार्तस्य कृणु कुरु। तस्माद् बन्धात् वन्धनाद् बद्धकम् इमं पुरुषं मुञ्चासि मुश्च । हे पुरुष वन्धनमोक्षानन्तरं योन्याः प्रच्युतः मातुर्गर्भारायाद् बहि-विनिर्गतो गर्भ इव स यथा इतस्ततः अनिरुद्धगतिः प्रचलति एवं सर्वान् पथो मार्गान् अनु क्षिय अनुगच्छ। यथेष्टं वर्तस्वेत्यर्थः। क्षि निवासगत्योः।

#### इति चतुर्थं स्कम्।

रज्वीम् मूको (तु. शंपा.).
 अम् (°मी तैआ.) ये दिवि सुभगे अ ३,७,४ तैआ
 २,६,१.
 ३. एतद् तैआ.
 ४. °वृतौ p².
 ५. °हीर्ष्व लोकान् कृषि तैआ.
 ३. एतद् तैआ.
 गच्छा पै १६,५१,४; व्व तैआ.

'एतं भागम्' 'एतं सधस्थाः' इति द्राभ्यां सवयञ्चेषु संस्थितहोमान् जुहुयात्। तद्नुमन्त्रणं च कुर्यात्। सूत्रितं हि — '''एतं भागम्', 'एतं सधस्थाः' ( अ ६,१२३ ), 'उॡखले' (अ १०,९,२६) इति संस्थितहोमान्'। आवपते। अनुमन्त्रणं च'' (कौस् ६३,२९-३१) इति।

तथा अग्निष्टोमे हविर्धाने स्वस्वचमससमीपे चमसिभिः स्वकीयान् पितृन् उद्दिश्य पुरोडाश्यकलेषु दत्तेषु सत्सु आभ्याम् अनुमन्त्रयेत । उक्तं वैताने — 'हविर्धाने यथाचमसं दक्षिणतः स्वेभ्य उपासनेभ्यस्त्रींस्त्रीन् पुरोडाशसंवर्तान् 'एतत् ते प्रततामह' (अ१८,४,७५) इति निष्टणन्ति । 'अत्र पितरः' (कौसू८८,१८) इति जिपत्वा 'एतं भागम्', 'एतं सथस्थाः', 'इयेनो नृचक्षाः' (अ७,४२,२) इत्यनुमन्त्रयते" (वैताश्रौ २९,२२, २३) इति ।

अत्र 'एतं सधस्थाः' (अ ६,१२३,९;२) इति द्वाभ्यां ब्रह्मा वैश्वकर्मणहोमान् अनुमन्त्रयेत। "'एतं सधस्थाः' इति द्वे। 'येना सहस्रम्' (अ ९,५,१७) इति वैश्वकर्मणहोमान्" (वैताश्रौ २९,२२;२३) इति वैतानसूत्रात्।

'शुद्धाः पूताः' इत्यनया सवयज्ञेषु ऋत्विजां हस्तप्रक्षालनार्थसुदकं दद्यात् । सवयज्ञान् प्रक्रम्य सूत्रितम् — "चरुर आर्षयान् माविक्तरोविद उपसादयति । 'शुद्धाः पूताः' इति मन्त्रोक्तम्'' (कौस् ६३,३;४) इति ।

'देवाः पितरः' इति तिस्ताः (अ ६,१२३,३-५) यजमानस्य आर्षेयप्रवरणे वाचयेत्। "प्रवरे प्रत्रियमाणे वाचयेद् 'देवाः पितरः' इति तिस्रः" ( वैताश्रौ २,१५ ) इति वैतानसूत्रात्।

'दिवो नु मां बृहतः' इति तृचेन आकाशोदकष्ठावनदोषशान्त्यर्थमुदकम् अभिमन्त्र्य शरीरं प्रक्षालयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तैलं <sup>२</sup>शान्तीषधीर्गन्धं हिरण्यं वासो वा अभि मन्त्र्य तैः शरीरमुद्धर्तयेत् ।

सूत्रितं हि — '''दिवो नु माम्' (अ ६,१२४) इति वियद्विन्दून्<sup>3</sup> प्रक्षालयति । मन्त्रोक्तैः स्पृश्चति'' (कौसू ४६,४१;४२) **इति ।** 

'एतं भागं परि' ददामि' विद्वान् विश्वंकर्मन्' प्रथम्जा ऋतस्य । अस्माभिर्द्वतं जरसः पुरस्तादि छेत्रं तन्तुमनु सं तरेम ।। १ ॥

एतम् । भागम् । परि । दुदामि । विद्वान् । विश्वेऽकर्मन् । प्रथमऽजाः । ऋतस्य । अस्माभिः । दत्तम् । जुरसः । पुरस्तीत् । अच्छित्रम् । तन्तुम् । अनु । सम् । तुरेम् ॥

१. °होमाः Bl. २. शांत्योष ° S'. ३. वीध्रबि ° Bl. ४. तं प्रजानन् प्रति गृह्णाति पै १६,५१,५; स प्रजानन् प्रतिगृभ्णीत तैआ २,६,१. ५. वृहस्पतिः पै.; प्रजापितः तैआ. ६. चेरेम तैआ.

हे विश्वकर्मन् विश्वं कृत्स्नं जगत् कर्म कर्तव्यं यस्य स विश्वकर्मा । एतत्संज्ञ हे देव यस्त्वम् ऋतस्य सत्यस्य परब्रह्मणः प्रथमजाः प्रथमं जातः उत्पन्नः । स प्रथम-शारी हिरण्यगर्भः सर्वजगत्स्र्रष्टेत्यर्थः । 'जनसन्खनक्रमगमो विट्' (पा ३,२,६७)। 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्' (पा ६,४,४१) इति आत्त्वम् । ईदृशस्य तव माहात्म्यं विद्वान् जानन् एतं भागम् पक्षम् अन्नं हविर्भागं वा परि ददामि रक्षणार्थं तुभ्यं प्रयच्छामि । एवम् इह लोके अस्माभिस्तुभ्यं दत्तम् इमं भागं जरसः परस्तात् जराया अर्ध्वम् एतदेह-पातोत्तरकालम् । जरसः परस्ताद् इति वदता जरापर्यन्तमायुषो देध्यं प्रार्थितम् । जीर्णमिमं देहं परित्यज्य अच्छित्रम् अविच्छिन्नं तन्तुम् । तायते कुलं विस्तार्यते अनेनेति तन्तुः पुत्रपौत्रादिलक्षणः संतानः । तम् अनु अनुप्रविश्य सं चरेम संप्राप्नुयाम । एतदेव हि संसारिणः पुरुषस्य अमृतत्वम् । तथा च मन्त्रवर्णः — 'प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मर्त्याऽमृतम् (तैव्रा १,५,५,६) इति, 'प्रजाभिरमे अमृतत्वमस्याम्' (ऋ ५,४,९०) इति च ।

तृतं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दृत्तं 'पित्र्यमायनेन' । <u>अवन्ध्वेके</u> दर्दतः ' प्रयच्छन्तो ' दातुं चेच्छिक्षान्त्स" स्वर्ग एव' ॥ २ ॥ तृतम् । तन्तुम् । अनुं । एके । तुरन्ति । येषाम् । दृत्तम् । पित्र्यम् । आऽअयेनेन । अवन्धु । एके । दर्दतः । प्रऽयच्छन्तः । दार्तुम् । चु । इत् । शिक्षान् '। सः । स्वःऽगः । एव ॥

एके केचन जना ऋणिनः सन्तः देहपातोत्तरकाछं ततम् विस्तीणं तन्तुम् पुत्रपौत्रादिलक्षणं संतानम् अनु अनुलक्ष्य तरन्ति ऋणम् अतिक्रामन्ति। पुत्रादिभिस्तस्य
पितृगतस्य ऋणस्य अपाकरणात्। येषां जनानाम् ऋणवतां वित्र्यम् पितृरागतमपि ऋणम्
आयनेन आगमनेन पुत्रपौत्रादिषु प्रवेशनेन दत्तम् उत्तमणेभ्यः प्रत्यिपतं भवति। ते
तरन्तीति पूर्वत्र संवन्धः। अस्त्वेवं पुत्रपौत्रादिसंतानवताम्। येषां तु तद्भावः
कथं ते अनुणाः स्युरिति तत्राह — अवन्ध्वेक इति। अवन्धु। 'सुषां सुलक्" (पा ७,१,३९)
इति जसो लुक्। अवन्धवः। वध्नाति 'कुलं संतत्म्' अविच्छिन्नं करोतीति वन्धुः
पुत्रपौत्रादिलक्षणः संतानः। तद्रहिता एके जना ददतः। चतुर्थ्यथं पष्टी। हिरण्यधान्यादिकं ददते उत्तमणीय पितृकृतम् आत्मकृतं चेति उभयविधमपि ऋणं प्रयच्छन्तः
इह लोक एव प्रत्यर्पयन्तो दातुं चेत् शिक्षान् सर्वात्मना प्रत्यर्पयितुं यदि शक्नुवन्ति
शात्त्यभावेपि तदिच्छामात्रं वा विद्यते स एव तेषां स्वर्णः। तावन्मात्रेणापि सर्वम्
ऋणम् अपाकृत्य स्वर्गभाजो भवन्तीत्यर्थः। शिक्षान् इति। शक्लः शक्तो इत्यस्मात्

१. वैतु. मंपा. द्र. २. भारयेके पै १६,५१,६. ३. तरन्तु ( चरन्तु मूको. ) पै.; अनुसंचरित्त तैआ २,६,२. ४. आयनं पित्र्येण पै.; पित्र्युमार्यनवत् तैआ. ५. जनन्तः पै. ६. प्रयच्छान् पै.; प्रयच्छाद् तैआ. ७. चेच्छिश्चा $^{\circ}$  >चेच्छिश्चा $^{\circ}$  A,B $^{\circ}$ ; चेच्छिश्चा $^{\circ}$  R; ते शिक्षान् स पै.; चेच्छुक्नुवांसः तैआ. ८. एषाम् पै. तैआ. ९. त्रिश्चान् P,J. १०. कुलसं $^{\circ}$  S'. ११. उपा $^{\circ}$  S'.

सिन 'सिन मीमा' (पा ७,४,५४) इत्यादिना अचः स्थाने इस् आदेशः । 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' (पा ७,४,५८) इति अभ्यासलोपः । लेटि आडागमः । 'इत्रच लोपः परस्मपदेषु' (पा ३,४,९७) इति इकारलोपः । संयोगान्तलोपे तस्य असिद्धत्वात् नलोपाभावः।

'अन्वारंभेथामनुसंरंभेथामेतं छोकं श्रद्धांनाः सचन्ते ।
यद्वां पुक्वं 'परिविष्टमुग्नों 'तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्' ॥ ३ ॥
अनुऽआरंभेथाम् । अनुऽसंरंभेथाम् । एतम । छोकम् । श्रत्ऽदधांनाः । सचन्ते । यत् । वाम् ।
पुक्कम् । परिंऽविष्टम् । अग्नो । तस्यं । गुप्तये । दंपती इति दम्ऽपती । सम् । श्रयेथाम् ॥

हे दंपती जायापती अन्वारमेथाम् परलोकहितं सत्कर्म अनुलक्ष्य तस्य आरम्भः कियताम् । अनुसंरमेथाम् आरम्भानन्तरं तत्रैव संरच्धी संयुक्ती भवताम् । सत्कर्मणाम् अग्निहोत्रादीनाम् अनारम्भः आरच्धानां च तेषां परित्यागञ्च सर्वधा न युक्त इत्यर्थः । एतम् कर्मफलभूतं लोकं स्वर्गादिकं श्रद्धानाः श्रद्धावन्तः आस्तिक्यवृद्धियुक्ताः कर्मानुष्टानतत्परा जनाः सचन्ते सेवन्ते । "'सचस्वा नः स्वस्तये' (ऋ१,१,९) सेवस्व नः स्वस्तये" इति हि निरुक्तम् (नि ३,२९) । यस्माद् एवं तस्मात् हे दंपती युवामपि श्रद्धधानी भवतम् इत्यर्थः । वां युवाभ्यामर्थे यत् पक्रम् पाकेन संस्कृतं स्थालीपाकादिलक्षणम् अन्नम् । 'युष्पदस्मदोः षष्टीचतुर्थाद्वितीयास्थयोर्वान्नावौ' (पा ८,१,२०) इति चतुर्थीद्विवचनान्तस्य वाम् आदेशः । पक्वम् इति । पचेरुक्तरस्य निष्ठातकारस्य 'पचो वः' (पा ८,२,५२) इति चत्वम् । यद्वा युवयोः संवन्धि ब्राह्मणेभ्यो देयं पक्रम् अन्नम् । एतच्च स्मृति विहितस्य वापीकूपतटाकनिर्माणादेः पूर्तस्य उपलक्षणम् । यच्च अन्नम् अन्तै परिविष्टम् हवीरूपेण देवतार्थं प्रक्षितम् । एतच्च इष्टशब्दवाच्यस्य अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादेर्यानस्य उपलक्षणम् । तस्य इष्टापूर्तस्य ग्रत्ये रक्षणाय हे दंपती युवां सं श्रयेथाम् संसेवेश्यम् । श्रिञ् सेवायाम् ।

युज्ञं यन्तुं मनसा वृहन्तेमन्वारोहामि तर्पसा सयोनिः। "उपहूता अग्ने" जरसः पुरस्तात् तृतीये नाके सधमादं मदेम ॥ ४॥

युज्ञम् । यन्तम् । मनसा । बृहन्तम् । अनुऽआरोहामि । तपसा । सऽयोनिः । उपेऽहूताः । अग्ने । जुरसेः । पुरस्तात् । तृतीये । नाके । सुधुऽमादम् । मुद्रेम् ॥ ४ ॥

१. आरंभे° तैआ २,६,२. २. पूर्तं पै १६,५१,७ तैआ. ३. प्रविष्ट॰ पै.;  $^{\circ e^{j}}$  यद्ग्नौ तैआ. ४. तस्मै गोत्रियेह जार्यापती संरिभेथाम् तैआ. ५. तपसा पै २,६ $^{\circ}$ , ६. मनसा पै. ७.  $^{\circ}$ हताऽग्ने  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ 

यत्तम् अस्माभिः कृतं यागं यन्तम् देवान् गच्छन्तं वृहन्तम् महान्तं मनसा बुद्ध्या अहम् अन्वारोहामि अनुप्रविद्ध्य तत्रैव तिष्ठामि । कथंभूतः । तपसा अनदानादिरूपेण दीक्षानियमेन सयोतः । योनिः दिव्यदेहोत्पत्तिवीजम् अपूर्वम् । तत्सहितः । यदि हि यजमानस्तपस्वी भवित तदा यत्रस्तेन संबद्धो भवित । 'योऽतपस्वी स्याद् असंदिल्छोऽस्य यत्रः स्यात् । तपस्वी स्यात् । यत्रमेव तत् संक्ष्णियत इति विज्ञायते' (आपश्रौ २१,१,१०) इति स्मरणात् । सर्वथा यजमानेन तपस्विना भवितव्यमित्यभिप्रायः । यद्रा यत्रम् यत्रसाधनं यष्टव्यं वा अग्निं यन्तम् अस्मदीयं हविरादाय देवान् गच्छन्तमिति योज्यम् । यज देवपूजादौ । 'यजयाच' (पा ३,३,९०) इत्यादिना भावे अकर्तरि च कारके नङ्पत्ययः । यन्तम् इति । एतेर्लटः दात्रादेशे 'इणो यण्' (पा ६,४,८९) इति यण् । हे अग्ने उपहृताः त्वया अनुज्ञाता जरसः परस्तात् चिरकालम् इह लोके उपित्वा जरसः परस्तात् जराया ऊर्ध्वम् । 'जराया जरसन्यतरस्याम्' (पा ७,२,१०९) इति जरस् आदेशः । जीर्णम् इदं मानुप- द्रारीरं परित्यज्य तृतीये त्रित्वसंख्यापूरके नाके । कं सुख्यम् अकं दुःखम् नास्मिन् अकम् अस्तीति नाकः । 'नभ्राण्नपाद' (पा ६,३,७५) इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः । दुःखा- संस्पृष्टे स्वर्गलोके सथमादम् पुत्रपौत्रादिभिः सह हर्षो यथा भवित तथा मदेम हृष्यम । 'सथ मादस्थयोद्धन्दिसं' (पा ६,३,९६) इति सहराब्दस्य सथादेशः ।

शुद्धाः पृता' योषितौ यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सांदयामि । यत्काम इदमिभिष्श्र्वाामें वोऽहमिन्द्रो मुरुत्वान्त्स 'दंदातु तन्मे' ॥ ५ ॥

शुद्धाः । पूताः । योपितः । यशियाः । इमाः । ब्रह्मणाम् । हस्तेषु । प्रऽपृथक् । साद्यामि । यत्ऽकामः । इदम् । अभिऽसिञ्चामि । वः । अहम् । इन्द्रेः । मुरुत्यान् । सः । दुदातु । तत् । मे ॥ ५ ॥

गुद्धाः पापरहिताः पूताः जगत्पवित्रभूता योषितः स्त्रीरूपाः यज्ञारां दशाहां इमा अपः ब्रह्मणाम् ब्राह्मणानां चतुर्णाम् आर्षयाणाम् ऋत्विजां हस्तेषु प्रवे प्रक्षालनेन पृथक् सादयामि अस्मदुपभोगार्थं स्थापयामि । यत्कामः यत्फलं कामयमानः इदम् इदानीम् हे आपः वः युष्मान् अहम् अभिषिञ्चामि अभितो निनयामि । षिच क्षरणे । 'शे मुचादीनाम्' (पा ७,१,५९) इति नुम् । महत्वान् मरुद्गणेर्युक्तः स प्रसिद्ध इन्द्रः मे मह्यं तत् फलं ददातु प्रयच्छतु ।

प्तं संधस्थाः परि वो ददामि यं शेविधमावहां ज्जातवेदाः । अन्वागन्ता 'यजमानः स्वस्ति तं समं जानीत पर्मे व्योमिन् ॥ १ ॥

१. आपो पै १६,९०,७. २. देदादिदं में अ ११,१,२७. ३. वैतु. मंपा. द्र. ४. संधस्थ मा १८,५९. ५. ते मा. ६. युज्ञपंतिर्वेिंड अब्र मा.

प्तम् । सुध्5स्थाः । परि । वः । ददामि । यम् । शेवऽधिम् । आऽवहात् । जातऽवैदाः। अनुऽआगन्ता । यर्जमानः । स्वस्ति । तम् । स्म । जानीत् । परमे । विऽऔमन् ॥ १॥

हे सघस्थाः । सह तिष्टन्ति एकत्र स्वर्गे लोके स्थाने यजमानेन सह निवसन्तीति सघस्था देवाः । 'सपि स्थः' (पा ३,२,४) इति तिष्ठतेः कप्रत्ययः । 'सपि मादस्थयोः" (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः । हे सहायभ्ता देवाः एतं हविभांगं वः युष्मभ्यं पिर ददामि । पिरदानं रक्षणार्थं दानम् । यं भागं शेवधिम् निधिक्षपं जातवेदाः जातानां वेदिता अग्निः आवहात् युष्मान् प्रापयति । आङ्पूर्वाद् वहेर्लेटि आडागमः । एतम् इति पूर्वत्रान्वयः । अयं यजमानः स्वस्ति क्षेमेण तं शेवधिम् अन्वागन्ता पृष्टत आगमिष्यति। 'अनवतने छट्' (पा ३,३,१५) इति गमेर्छुट् । परमे उत्कृष्टे व्योमन् व्योमनि विविधावन्युक्ते स्वर्गलोके तम् अन्वागतं यजमानं जानीत स्म अवगच्छत । मा विस्मरतेत्यर्थः । अविस्मरणद्योतनार्थः स्मशब्दः । व्योमन्ति । विपूर्वाद् अवतेः 'अन्यभ्योपि ह्यन्ते' (पा ३,२,७५) इति दशिग्रहणाद् भावे मनिन् । 'ज्वरत्वरिव्यविमवामुपधायाश्च' (पा ६,४,००) इति ऊठि छते गुणः । 'सुणं सुलुक्॰' (पा ७,९,३९) इति सप्तम्या लुक् । विविधम् ओम रक्षणम् अस्मिन्निति बहुवीहो पूर्वपद्पकृतिस्वरत्वम् । 'न विसंबुद्धयोः' (पा ८,२,८) इति नलोपाभावः ।

'जानीत स्मैनं' पर्मे व्योमिन् देवाः' सर्धस्था विद लोकमत्रं'।
'अन्वागन्ता यर्जमानः स्वस्तीष्टिापूर्तं स्म कृणुताविरस्मै'।। २ ॥

जानीत । स्म । एनम् । परमे । विऽञीमन् । देवाः । सर्घंऽस्थाः । विद । छोकम् । अत्रं । अनुऽआगन्ता । यर्जमानः । स्वस्ति । इष्टापूर्तम् । स्म । कृणुत् । आविः । अस्मै ॥ २ ॥

जानीत स्मैनम् इत्यादि पूर्ववद् योज्यम् । हे सधस्थाः सहस्थाना देवाः अत्र अस्मिन् स्वर्गे अस्य यजमानस्य लोकं विद जानीथ । कर्मानुष्ठानसमय एव अवधारयत । तृतीयः पादः पूर्ववद् योजनीयः । अस्मै अन्वागताय यजमानाय तत्कृतम् इष्टापूर्तम् । इष्टं श्रुत्युक्त-यागादि कर्म । स्मृत्युक्तवापीकूपतटाकनिर्माणादि पूर्तम् । तद् उभयम् आविष्कृणुत दर्शयत । तत्फलं प्रयच्छतेत्यर्थः ।

देवाः पितरः पितरः । देवाः । 'यो अस्मि' सो अस्मि' ॥ ३ ॥ देवाः । पितरः । पितरः । देवाः । यः । अस्मि" । सः । अस्मि ॥ ३ ॥

१. वैतु. WI, तृजन्तिमिति.
२. पूर्त जानाथ (°नीत काठ.; °नीतात् तैवा.) मा १८,६० काठ ४०,१३ तैवा ३,७,१३,३; जानीतादेनं तै ५,७,७,१ ३. अम्ने काठ.; वृक्ताः तैवा. ४. रूप्मेस्य मा. तैवा.; °मस्य काठ.
५. यदागच्छात् पृथिभिदेवयानैरिष्टापूर्त्ते (°र्त्तं काठ.) कृणवाश्रा (°णुतादा काठ. तैवा.) विरस्मे मा. काठ. तैवा ३,७,१३,४. ६. योहमस्मि सो अस्मि S'; योऽस्मि सोऽस्मि सोऽयमस्मि पै १६,५१,८. † अस्मि B,K,V,Cs,O. ७. अस्मि P.

ये देवाः वसुरुद्रादित्यरूपास्ते अस्माकं पितरः पितृपितामहप्रपितामहात्मकाः पितृदेवताः । ये च अस्माकं पितरः पितृपितामहप्रपितामहरूपा मानुषास्त एव प्रागुक्ता देवाः । इत्थं परस्परव्यतिहारेण पितृणां देवतात्मकत्वं दृढीकृतम् । अतः सर्वेषां जनकाः देवा एव । ततो यः अस्मि यदीयो भवामि सः अस्मि तदीयोऽहमस्मि । संभावितव्यितिकमा हि स्त्रियः । अत एतद्भावनया स्विपितुरेव अहं पुत्रो भवामीत्यर्थः । 'स्त्र्यपराधात् कर्तुश्च पुत्रदर्शनात्' (मोसू १,२,१३) इत्यत्र मीमांसाभाष्यकृता एतत् समर्थितम् । व

स पंचामि स दंदामि स यंजे स दत्तान्मा यूपम् ॥ ४ ॥ सः । पुचामि । सः । दुदामि । सः । युजे । सः । दत्तात् । मा । यूपम् ॥ ४ ॥

अतः स तदीय एवाहं पचामि पाकयज्ञान् करोमि । स ददामि दानानि करोमि । स यजे यागान् अनुतिष्ठामि । सोऽहं दत्तात् पुत्रादिभिरनुष्ठितश्राद्धादिजन्यफलाद् मा यूषम् पृथक्कृतो मा भूवम् । सत्यिप मातापित्रोर्व्यभिचारे एतन्मन्त्रपाठसामर्थ्यंन यथास्वमेव सर्वं कर्मानुष्ठितं भवतीत्यर्थः । यूषम् इति । यौतेः पृथग्भावार्थाद् माङि लुङि 'च्लेः सिच्' (पा ३,१,४४)। वर्णव्यत्ययेन ऊकारः ।

नाकें राज्नन् प्रतिं तिष्ठ तत्रैतत् प्रतिं तिष्ठतः । विद्धि पूर्तस्यं नो राजन्तसं देव सुमनां भव ॥ ५ ॥ नाके । राजन् । प्रति । तिष्ठ । तत्रं । एतत् । प्रति । तिष्ठतु । विद्धि । पूर्तस्यं । नः । राजन् । सः । देव । सुऽमनाः । भव ॥ ५ ॥

हे राजन स्वामिन सोम। 'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' (तै १,८,१०,२) इति श्वतः। स त्वं नाके स्वर्गे छोके प्रति तिष्ठ अस्मदीयमपराधं विस्मृत्य सुखं वर्तस्व। तत्र तिस्मिन स्वर्गे छोके एतत् अस्माभिः कृतिमष्टापूर्वं प्रति तिष्ठतु प्रतिष्ठितं फळप्रदानसमर्थं वर्तताम्। हे राजन् नः अस्माकं पूर्तस्य। उपलक्षणमेतत् । कर्मणि पष्टी। इष्टापूर्तं विद्धि जानीहि। एतस्य कर्मण एतावत् फळं देयमिति मनसा निद्चिन्तु । हे देव स तादशस्त्वं सुमनाः शोभनमनस्को भव।

दिवो नु मां बृंहतो अन्तरिक्षाद्यां स्तोको अभ्यपिप्तद् रसेन । सिमिन्द्रियेण पर्यसाऽहमेग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥ १ ॥ दिवः। नु। माम्। बृह्तः। अन्तारिक्षात्। अपाम्। स्तोकः। अभि। अपप्तत्। रसेन। सम्। हुन्द्रियेण। पर्यसा। अहम्। अग्ने। छन्देः ऽभिः। युज्ञैः। सुऽकृताम्। कृतेन ॥ १ ॥

१. वैतु. मंपा. द. २. तु. शंपा. तृतीयां चतुर्थीं च ऋचं तृतीयेति, नाके राजन् इति पञ्चमीं च चतुर्थीति मन्यते. ३. दुन्तान् P; दुन्तान् P? ४. मा हिए १,१६,६. ५. अ-भ्यपप्तत् B; अभ्यपप्तत् R; पतत् हिए. ६. शिवाय हिए. ७. मनसाहमागां ब्रह्मणा गुप्तः सुकृता हिए.

दिवः शुलोकात्। नृशब्दो वितर्के। अथवा वृहतः महतः अन्तिरक्षात् आकाशाद् निर्मेघाद् अपाम् उदकानां स्तोकः विन्दुः स्वकीयेन रसेन माम् अभ्यपतत् ममोपिर पितितोऽभूत्। पत्ल गतो । लुङि लिदिस्वात् च्लेः अङ् आदेशः। 'पतः पुम्' (पा ७,४,१९) इति पुम् आगमः। हे अप्ते त्वत्प्रसादेन अकालवर्ष-विन्दुसेकजनितदोषमनेन प्रक्षालनेन परिहृत्य इन्द्रियेण इन्द्रस्य आत्मनो लिङ्गं यत् तेजो वलं वा तेन । पयसा क्षीरेण पयोवत् सारभूतेन अमृतेन वा। सम् इत्युपसर्गश्चतेयोग्यिकयाध्याहारः। संगच्छेय । तथा छन्दोभिः गायत्र्यादिच्छ-न्दोयुक्तैर्मन्त्रैः यक्तः अनुष्ठितयोगैः सकृताम् पुण्यकृतां जनानां कृतेन कर्मणा। यद्वा सकृतां शोभनकर्मणां कृतेन फलेन अहं संगच्छेयेत्यर्थः। एतस्य सर्वस्य मिवर्तकं हि बृष्टगुदकाभिवर्षणम् । श्रूयते हि दीक्षितधर्मप्रकरणे— 'दिव्या आपोऽ-शान्ता ओजो वलं दीक्षां तपोऽस्य निर्मन्ते' (तै ३,१,१,३) इति।

वृक्षात्राद् यदि वर्षविन्दुः अभ्यपप्तत् मामभिलक्ष्य पतितोऽभूत् । पूर्ववत् लुङि पुम् आगमः । तत् पतितं वर्षजलं तद्वृक्षसंविन्धि फलम् एव । यदि च अन्तिरिक्षात् निरावरणाद् आकाराप्रदेशाद् वर्षविन्दुः अभ्यपप्तत् स उ सोऽपि वायुरेव वाय्वात्मक एव । नास्माकं दोषायेत्यर्थः । तन्वः शरीरस्य संविन्धिन यत्र यस्मिन्नङ्गे अस्पृक्षत् वर्षविन्दुः स्पृशति । स्पृशतेश्चान्दसो लुङ् । 'शल श्णुपधाद- निरः क्सः' (पा ३,१,४५) इति च्लेः क्सादेशः । वाससः परिहितस्य अस्मिन्दायस्य वस्त्रस्य यच्च अङ्गं स्पृशति वर्षविन्दुस्तां वर्षविन्द्वात्मना पतितां निर्कृतिम् अनिष्करीं पापदेवतामिमाः प्रक्षालनार्थाः शुद्धा आपः पराचैः पराङ्मुखीं चुदन्तु अस्मन्तः प्रेरयन्तु । दूरं गमयन्तु इत्यर्थः ।

अभ्यञ्जनं सुर्भि सा समृद्धिहिरीण्यं वर्चस्तदुं पूत्रिममेव ।

सर्वी प्वित्रा वित्ताऽध्यस्मत् तन्मा तर्गिनिनर्ऋतिमा अरातिः ॥३॥ अभिऽअञ्जनम् । सुर्मि । सा । सम्ऽऋद्धिः । हिरण्यम् । वर्चः । तत् । ऊं इति । पृत्रिमम् । एव। सर्वी । पृवित्रो । विऽतेता । अधि । अस्मत् । तत् । मा । तार्गत् । निःऽऋतिः । मो इति । अरितः ॥३

१. पतितमभूत् S'. २. यद् पै. १९,४०,५. ३. वृक्षाग्रादभ्यपतत् हिए. १, १६,७. ४. अभ्यन्त पै.; यद्वान्त हिए. ५. तद् पै. हिए. ६. यत्रा वृक्षस्तत्र यत्र वास हिए. † तन्वों  $2 A_{K}$ . ७. बाधन्तां हिए. ८. निवारणा S'. ९. ६मन् पै १९,४०,६.

यद् एतद् वर्षजलं मदङ्गे पिततं तत् अभ्यक्षनम् अभ्यङ्गसाधनम् । इदं तैलं सरिम सौरभ्योपेतं चन्दनादिकम् । सा एव समृद्धिः अस्माकमिमृद्धिः । हिरण्यम् स्वर्णमयालंकारादि । वर्षः वलम् । इत्थमभ्यञ्जनाद्यात्मना भाव्यमानं तत् वर्ष-विन्दुजलं पृत्रिमम् एव पवनसाधनम् ग्रुद्धिकरमेव । न दोषावहमित्यर्थः । पृज् पवने इत्यस्मात् छान्दसः कित्रप्रत्ययः । 'क्त्रेर्मम् नित्यम्' (पा ४,४,२०) इति मण् । सर्वा सर्वाणि पवित्रा पवित्राणि पवनसाधनानि अभ्यञ्जनादीनि उक्तानि अनुक्तानि च अस्मदिष अस्माकमुपरि वितता विततानि विस्तृतानि । 'शेरछन्दिस बहुलम्' (पा ६,१,७०) इति शेलोपः । तत् तस्मात् पवित्राच्छन्नत्वाद् निर्ऋतिः अनिष्ट-कारिणी पापदेवता अस्मान् मा तारीत् मातिक्रामतु । अरातिः शत्रुश्च मो मेव अतिक्रामतु । तृ प्लवनसंतरणयोः । अस्माद् माङि लुङि सिचि वृद्धौ 'इट ईटि' (पा ८,२,२८) इति सिज्लोपः ।

इति सायणार्यविरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये पष्टकाण्डे द्वादशोऽनुवाकः।

त्रयोद्शेऽनुवाके नव सूक्तानि। तत्र 'वनस्पते वीड्वङ्गः' इति प्रथमं सूक्तम्। अत्र आद्येन तचेन नवं रथमभिमन्त्र्य जयकामं राजानं रथमारोहयेत्। तद् उक्तं कोशिकेन — "'वनस्पते', 'अया विष्ठा' (अ७,३), 'अप्न इन्द्रः' (अ७,११५), 'दिशश्चतस्रः' (अ८,८,२२) इति नवं रथं राजानं ससारिधमास्थापयित'' (कौस् १५,११) इति।

तथा आधाने रथचक्रहोमानन्तरमनेन आतिष्ठेत्। अत्र 'इन्द्रस्योजः' इत्यनया तत्रैव कर्मणि च रथचक्रे जुहुयात्।

उक्तं चैताने — "'इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकम्' (३) इति रथमभि हुत्वा 'वनस्पते वीड्वक्गः' इत्यातिष्ठति" (वैताश्रौ ६,८) इति ।

तथा महात्रते माध्यन्दिनसवने अनेनाभिमन्त्रितं रथं राजानम् अन्यं वा आरोहयेत् । "'वनस्रते वीड्वज्ञः' इत्यभिमन्त्रितं रथमारोहयिति" (वैताश्रौ ३४,१५) इति हि वैतानं सूत्रम्।

'उप इवासय' इति तृचेन परसेनात्रासनविद्धेषणकर्मणि भेर्यादिवादित्रं सूत्रोक्त-प्रकारेण संपात्य त्रिस्ताडयित्वा वादकाय प्रयच्छेत् । सूत्रितं हि — "उच्चैघोषः' (अ५,२०), 'उप श्वासय' (अ६,१२६) इति सर्ववादित्राणि प्रक्षात्य तगरोशीरेण संघाव्य संपातवन्ति त्रिराहत्य प्रयच्छिति" (कौस् १६,१) इति ।

तथा महाव्रते अनेन तृचेन भूमिदुन्दुभि ताडयेत्। तद् उक्तं वैताने — "भूमि-दुन्दुभिम् 'औक्षेणापिनद्धं पुच्छनाव्यन्ति 'उच्चैर्घोषः' 'उप श्वासय' इति" (वैताश्रौ ३४,११) इति ।

१. औष्ट्रेणा° RG.

# वनंस्पते वृीड्वृङ्गि हि भूया अस्मत्संखा प्रतरंणः सुवीरंः। गोभिः संनद्धो असि वृीडयंस्वास्थाता ते जयतु जेत्वांनि ॥ १॥

वर्नस्पते । वांडुऽअङ्गः । हि । भूयाः । अस्मत्ऽसंखा । प्रुऽतरंणः । सुऽवारंः । गोभिः । सम्ऽनद्भः । असि । वांडयंस्व । आऽस्थाता । ते । जयतु । जेत्वांनि ॥ १ ॥

हे वनस्पते। विकारे प्रकृतिशब्दः। वनस्पतिविकारनृक्षिनिर्मितरथ। 'आमिन्नितस्य च' (पा ६,१,९९८) इति षाष्टिकमाद्युदात्तत्वम् । वीड्वङः दढाङ्गो भूयाः। त्वदीयानि 'अङ्गानि ईपाचक्रयुगादीनि दढानि भवन्त्वत्यर्थः। हिशब्दः प्रसिद्धौ। 'हि च' (पा ८,१,३४) इति निघातप्रतिषेधात् यासुट उदात्तत्वम् । अस्मत्सखा वयं सखायः समानख्याना मित्रभूता यस्य स तथोक्तः। तत्पुरुषे हि 'राजाहः-सिखम्यष्टच्' (पा ५,४,९१) इति समासान्तः स्यात् । अतो नात्र प्रसङ्गः। यहुवीहौ पूर्वपद्पकृतिस्वरत्वम् । प्रतरणः प्रकर्षेण शत्रुभ्यस्तारियता स्वीरः शोभनै-वीरियोधेरुपेतः। 'वीरवीयौ च' (पा ६,२,१२०) इति उत्तरपदाद्युदात्तत्वम्। गोभिः। विकारे प्रकृतिशब्दः। गोविकारैश्चर्मरज्जुभिः संनदः सम्यक् दढं बद्धः असि अत एव वीळयस्व दढो भव। संप्रामयोग्यो भवेत्यर्थः। ते तव आस्थादा अधिष्ठाता पुरुषः जेत्वानि जेतव्यानि परकीयाणि वळानि सुवर्णरजतराज्यादीनि वा परकीयाणि जयत्व। जेत्वानीति। जि जये। 'कृत्यार्थे तवैकेन्' (पा ३,४,१४) इति कर्मणि त्वन्प्रत्ययः। 'विनत्यादिनित्यम्' (पा ६,१,१९०) इति आद्युदात्तत्वम्।

ैदिवस्पृंथिव्याः 'पर्यो<u>ज</u> 'उद्र्मृतं' वनस्पतिभ्यः 'पर्यार्मृतं सर्हः। अपामोज्मानं परि 'गोभिरार्वतमिन्द्रंस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥ २ ॥

दिवः। पृथिव्याः। परि । ओर्जः। उत्ऽर्भृतम्। वन्स्पितिऽभ्यः। परि । आऽर्भृतम्। सर्हः। अपाम्। ओज्मानेम्। परि । गोभिः। आऽर्वृतम् । इन्द्रेस्य। वर्ज्रम्। हृविषां। रथम्। युज् ॥ २॥

दिवः द्युलोकात् पृथिव्यारच सकाशाद् ओजः तदीयं बलम्, उद्भृतम् उद्धृतम् । द्युसंबन्धिवृष्टिजललक्षणस्य रेतसो निषेकात् पृथिव्यवयवैरुपचयाच्यः । तदीयं सारम् उद्धृत्य रथात्मना निर्मितमित्यर्थः । परिः पश्चम्यर्थानुवादी । 'हप्रहोर्भः°' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् । तथा वनस्पतिभ्यः सारवद्भयो वृक्षेभ्यः सकाशाद्

१. अवयवानि S'. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. दिवः पृं° मा २९,५३ तै ४,६,६,६,६ ४. पंर्यन्तिरिक्षात् मै ३,१६,३. † आसृतं पै १५,११,६. ५. पंर्यावृतं मै.; परिसंसृतं पै. ६. °रार्सृत् A,B,Bh,D,K,Km,Sm,V,Cs,Cp, पे. ७. °सृतम्  $P^2$ ,Cp. ८. पृथि- ब्यवयवानुपमाच्च S'.

आस्तम् आहृतं सहः पराभिभवनक्षमं वलमेव अयं रथः । वत्या अपाम् उद्कानाम् ओज्मानम् । ओजो वलम् । तदात्मकम् । उद्कलंवर्धितवृक्षविकारत्वात् । परि परितो गोभिः गोविकारैश्चर्मभिः आवृतम् आवेष्टितम् इन्द्रस्य वज्रम् इन्द्रायुधवद् अप्रतिहतगतिम् । यद्वा वज्रावयवत्वाद् वज्रो रथः । अवयवे समुदायशब्दः प्रयुज्यते । तथा च श्रुतिः — 'इन्द्रो वृत्राय वज्रं प्राहरत् । स त्रेषा व्यभवत् । स्प्यस्तृतीयम् । रथस्तृतीयम् । यूपस्तृतीयम् (तै ६,१,३,४) इति । एवंभूतं रथम् हे होतः हविषा आज्यादिना यज प्रीणय ।

इन्द्रस्यौजी' मुरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वर्रुणस्य नाभिः। 'स इमां' नी हुव्यदीति जुषाणो देवे रथ प्रति हुव्या ग्रीभाय ॥ ३॥

इन्द्रंस्य । ओर्जः । मुरुताम् । अनीकम् । मित्रस्यं । गर्भः । वर्रणस्य । नार्भिः । सः । इमाम् । नः । हुव्यऽदातिम् । जुषाणः । देवे । रथः । प्रति । हुव्या । गृभायः ॥ ३ ॥

हे देव दानादिगुणयुक्त हे रथ त्वम् इन्द्रस्य ओजः वल्लम् असि । महताम् महद्गणानाम् अनीकम् समुदायरूपं वल्लम् असि । तथा मित्रस्य देवस्य गर्भः गर्भवद् अन्तरवस्थितः पालनीयोऽसि । वहणस्य देवस्य नाभिः नाभिरिव अवयवभूतोऽसि । यद्वा वहणेन संनद्धो भवसि । णह् वन्धने इत्यस्मात् 'नहो भश्च' (पाउ ४,१२६) इत्यौणादिक इञ्प्रत्ययो भत्वं च । स तादशस्त्वं नः अस्मदीयाम् इमां ह्व्यदातिम् । ह्व्यानि ह्वींषि दीयन्तेऽस्याम् इति ह्व्यदातिः यजिक्रिया । तां जुषाणः सेवमानः ह्व्या ह्व्यानि ह्वींषि अस्माभिर्दीयमानानि प्रति ग्रुभाय प्रतिगृहाण । 'छन्दिस शायजिप' (पा ३,१,८४) इति श्वः शायजादेशः । 'ह्यहोर्भः' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् ।

उपं क्वासय पृथिवीमुत द्यां पुंरुत्रा ते 'वन्वतां विष्ठितं जर्गत् । स' दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराद्' दवीयो अपं सेध शत्रृन् ॥ १ ॥

उप । श्वासय । पृथिवीम् । उत । द्याम् । पुरुऽत्रा । ते । वन्त्रताम् । विऽस्थितम् । जर्गत् । सः । दुन्दुमे । सुऽज्ः । इन्द्रैण । देवैः । दूरात् । दवीयः । अप । सेघ । रात्रून् ॥ १॥

हे दुन्दुभे पृथिवीम् भूमिम् उप श्वासय आत्मीयेन घोषेण उपस्वसिताम् आ-पूरितां कुरु । उत याम् द्यामिप द्युलोकमिप उप स्वासय आपूरय । स्वस प्राणने ।

<sup>9.</sup> तदा S'. २. इन्द्रंस्य बच्चों ऋ ६,४७,२८ मा २९,५४ तै ४,६,६,६ मै ३,१६, ४ पै १५,११,७. ३. सेमां ऋ. मा. तै. मै. ३. मनुतां ऋ ६,४७,२९ मा २९,५५ तै. मै. पै १५,११,९. ५. सं मै. ६. देवैराराद् मै.

विष्ठितम् विविधम् अवस्थितं जगत् प्राणिजातं पुरुत्रा वहुषु देशेषु ते त्वदीयं जयघोषं वन्ताम् भं संभजताम् । वन षण संभक्तो । विकरणव्यत्ययः । यद्वा । वनु याचने । श्रोत्रसुखं त्वदीयं जयघोषं सर्वो जनः प्रार्थयतामित्यर्थः । पुरुत्रेति । 'देवमनुष्य' (पा ५,४,५६) इत्यादिना सप्तम्यर्थे पुरुद्दाब्दात् त्राप्रत्ययः । हे दुन्दुभे स ताहशस्त्वम् इन्द्रेण संश्रामाधिदैवतेन तद्गुचरैर्देवैः मरुद्दादिभिञ्च सज्ः दूरात् सर्वे जना यावन्तं विप्रकृष्टदेशं दूरं मन्यन्ते ततोऽपि दवीयो दूरतरम् अस्मदीयान् शत्रृत् अप सेध अपगमय । षिधु गत्याम् । भोवादिकः । दवीय इति । ईयसुनि 'स्थूलदूर' (पा ६,४,९५६) इत्यादिना यणादिपरं छुप्यते पूर्वस्य च गुणे अवादेशः ।

आ क्रेन्द्य बल्रमोजी न आ घो 'अभि प्टेन' दुरिता बार्धमानः । अपं सेघ' दुन्दुभे दुच्छुनीमित' इन्द्रेस्य मुप्टिरीस बीडयंस्व ॥ २ ॥

आ । ऋन्द्य । बर्लम् । ओर्जः । नः । आ । घाः । अभि । स्तुन् । दुःऽहृता । बार्धमानः । अपे । सेघ । दुन्दुमे । दुच्छुनीम् । इतः । इन्द्रेस्य । मृष्टिः । असि । वीडर्यस्य ॥ २ ॥

हे दुन्दुमे बलम् परकीयं रात्रुसंबिन्ध रथतुरगगजपदातिलक्षणं युद्धाय संनद्धम् आकन्दय पराजयेन आर्तध्विनयुक्तं कुरु । क्रिंद् आह्वाने रोद्ने च । अस्माकम् ओजः बलम् आधाः आधेहि । युद्धाभिमुखं स्थापय । दधातेद्द्छान्दस्रो लुङ् । तथा दुरिता दुरितानि पराजयिनिमित्तानि पापानि, यद्वा रात्रुकृतानि दुर्गतानि दुःखानि वाधमानः निवर्तयन् अभि ष्टन अभितः श्रवणकदुकं रात्रुहृद्यभञ्जकं परुषं राव्दं कुरु । ष्टन राव्दे । 'अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम् ' (पा ८,३,८६) इति षत्वम् । इतः अस्माद् युद्धरङ्गाद् दुच्छुनाम् दुःखकरीं रात्रुसेनाम् अप सेध अपगमय । इन्द्रस्य देवस्य त्वं मुष्टिरित मुष्टिवत् रात्रूणां भञ्जकोऽसि अतस्त्वं वीडयस्त दृढीभव ।

'प्रामूं जेयाभी है मे जेयन्तु केतुमद् दुन्दुभिवीवदीतु । समक्ष्रीपर्णाः पतन्तु वो नरोऽस्माकंमिन्द्र रुथिनी जयन्तु ॥ ३ ॥

प्र । अमूम् । ज्य । अभि । इमे । ज्यन्तु । केतुऽमत् । दुन्दुभिः । वावदीतु । सम् । अश्वेऽपर्णाः । पतन्तु । नः । नरः । अस्मार्कम् । इन्द्र । रथिनेः । ज्यन्तु ॥ ३ ॥

हे इन्द्र अमूं दूरे दृश्यमानां शत्रुसेनां प्र प्रकर्षेण जय यथा अस्मत्समीपं नायाति तथा पराजितां कुरु । इमे अस्मदीया भटाः पुरोवर्तिनः अभि जयन्तु शत्रून् अभिमुखं

१. वैतु. मंपा. द्र. २. निः ष्टनिहि ऋ ६,४७,३०; निष्टनिहि मा २९,५६ ते ४,६, ६,७ मे ३,१६,३; निःष्टनिहि पे १५,११,०० ३. प्रोथ ऋ. मा. तै. मै. पै. ४. दुच्छुनी इत ऋ. मा. मै. पै.; दुच्छुनी इत तै. ५. वार्धमानाः P. ६. °यजंभकं S'. ७. स्तन शंपा. ८. आमूर्रज प्रत्यार्वर्तयेमाः ऋ. मा. तै. मै. ५. °वदीति ऋ. मा. तै. मे. १०. चर्नित ऋ. मा. तै.; चरन्तु मै.

गच्छन्तो जयं प्रतिपद्यन्ताम् । अयं दुन्दुभिः केतुमत् प्रज्ञानवद् उच्चैस्तरां वावदीतु भृशं वद्तु । ध्वनिश्रवणमात्रेण यथा शत्रवः पलायन्ते तथा उच्चैर्ध्वनित्वत्यर्थः । केतुमद् इति । 'हस्वनुइभ्यां मतुप्' (पा ६,१,१७६) इति मतुप उदात्तत्वम् । वावदीतु । वद् व्यक्तायां वाचि । अस्माद् यङ्लुगन्तात् लोटि रूपम् । नः अस्माकं नरः नेतारः सेनानायकाः अश्वपणाः अश्वपतनाः अश्वारुद्धाः सन्तः सं पतन्तु युद्धभूमिमितस्ततो गच्छन्तु । तथा अस्माकं रिधनः रथारुद्धा अमात्यजना राजानश्च जयन्तु जयं प्रतिपद्यन्ताम् ।

### इति त्रयोदशेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'विद्रधस्य वलासस्य' इति तृचेन जलोदरविसर्पादिसर्वरोगभैषज्यार्थं व्याधितस्य सूर्भि संपातान् आनयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन चतुरङ्गुळं पलाशशकळं पिष्ट्वा अभिमन्त्रय व्याधितशरीरं लिम्पेत्।

सूत्रितं हि — "'विद्रधस्य', 'या वभ्रवः' (अ८,७) इति उपोत्तमेन पळाशस्य चतुरङ्गुलेनालिम्पति'' (कौसू २६,३३;३४) इति, 'पश्चमेन वहणगृहीतस्य मूर्धि संपातान् आनयति' (कौसू २६,३९) इति च।

'शक्ध्मम्' इति चतुर्ऋचेन स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्युरोडाशादिशष्कुल्य-न्तानां त्रयोदशद्रव्याणामन्यतमं जुहुयात्।

तथा नित्यनैमित्तिककाम्यकर्माणि शीघ्रं कर्तुकामः अनेन चतुर्क्रचेन ब्राह्मणस्य संधिषु गोमयिण्डान् निधाय अग्नित्वेन संकल्प्य अभिमन्च्य सूत्रोक्तप्रकारेण प्रदन-प्रतिवचने कुर्यात्।

सूत्रितं हि — ''शकध्मम्' (अ६,१२८), 'भवाशवीं' (अ११,२) इत्युपदधीत'' (कीस् ५०,१३) इति । 'उपोत्तमेन सुहदो ब्राह्मणस्य शक्वत्रिण्डान् पर्वस्वाधाय शकध्मां किम् अद्याहिरिति प्रच्छित । भद्रं सुमङ्गलम् इति प्रतिपद्यते' (कीस् ५०,१५;१६) इति च ।

तथा सोमग्रहणजनितारिष्टशान्तये अनेनाज्यं जुहुयात् । 'अथ यत्रैतच्चन्द्रमसम्' उपप्रवित' इति प्रक्रम्य सूत्रितम् — '''शक्ष्म्मं नक्षत्राणि' इत्येतेन स्क्तेन जुहुयात् '' (कौस् १००,९;३) इति ।

तथा ग्रहयज्ञे हिवराज्यहोमादीनि अनेन सोमाय कुर्यात्। तद् उक्तं शान्ति-कल्पे '''शकध्मम्' इति सोमाय'' ( शांक १५? ) इति।

१. तु. Bl.; वतु. S', शंपा. शकधूम. २. °मस S',

विद्धधस्यं बुलासंस्यं लोहितस्य वनस्पते। विसल्पंकस्योपधेः मोच्छिषः पिशितं चन ॥ १॥

विऽद्धधस्य । बुलासंस्य । लोहिंतस्य । बुनुस्पते । विऽसल्पंकस्य । ओष्धे । मा । उत् । शिषुः । पिशितम् । चन ॥ १ ॥

हे वनस्पते चतुरङ्गलपलाशवृक्ष हे ओषधे विसर्पकादिन्याधेरीषधभूत विद्रधस्य विदरणशीलस्य वणविशेषस्य । वलसस्य वलं शारीरम् अस्यति क्षिपतीति बलासः
कासश्वासादिः तस्य । लोहितस्य लोहितवर्णस्य । एतद् विसर्पकविशेषस्य नाम ।
यद्वा लोहितं रुधिरम् । रुधिरस्रावात्मकस्य रोगस्येत्यर्थः । विसल्पकस्य विविधं सर्पति
<sup>3</sup>नाडीमुखेन शरीरस्य अन्तर्व्यामोतीति विसर्पकः । कपिलकादित्वात् लत्वम् । एवंविधस्य रोगजातस्य पिशितं चन । चनशब्दः अव्यर्थे । निदानभूतं दुष्टं मांसमिष ।
अपिशब्दाद् दुष्टत्वगादिकम् मोच्छिषः मोच्छेषय । वातिपत्तश्लेष्मणां दोषाणां तारतम्येन
त्वगसङ्मांसादीन् धातून् दूषित्वा विसर्पकादयो रोगा उत्पद्यन्ते । सनिदानांस्तान्
सर्वान् निवर्तयेत्यर्थः । उच्छिष इति । शिष्त् विशेषणे । लदित्वाच्च्लेः अङ्
आदेशः ।

यौ ते बलास तिष्ठेतः कक्षे मुष्कावपंश्रितौ । वेदाहं तस्य भेषुजं "चीपुर्दुराभेचक्षणम् ॥ २॥

यौ । ते । बुट्टास् । तिष्टेतः । कक्षे । मुष्कौ । अपेऽश्रितौ । वेदे । अहम् । तस्ये । भेषुजम् । चीपुर्दुः । अभिऽचक्षणम् ॥ २ ॥

हे बलास कासश्वासादिरोग ते तव यो विकारो विसर्पकादिरूपो कक्षे बाहुमूले तिष्ठतः । मुख्को अण्डो च अपिश्रतौ अपकृष्टमाश्रितो तस्य तादृग्विकारो- पेतस्य वलासस्य अहं भेषजं वेद जानामि । किं तद् इति उच्यते — चीपहुः एतत्संज्ञो दुमविद्रोषः । अभिचक्षणम् व्याधिमूलं सम्यग् अभिचक्ष्य ज्ञात्वा निवर्त- कमौषधिमित्यर्थः ।

यो अङ्ग<u>चो</u> यः कण्यों यो अक्ष्योर्विसरुपंकः । वि वृहामो विसरुपंकं विद्रुधं हृदयाम्यम् । परा तमज्ञातं यक्ष्ममध्राश्चं सुवामसि ॥ ३ ॥

<sup>9.</sup> असितस्य पै १,९०,१. २. विकल्पकस्योष पै. ३. नीडामु S'. ४. उत् पै १,९०,२. ५. विपाकृती पै. ६. तस्मिन् पै. ७. चीपहुं S, साः; शीपहुं RW.; शीपहाविभ पै.; चीपहाविभ पै [मूको.]. ८. वैतुः मंपाः द्र. ९. तेऽज्ञा पै १,९०,४.

यः । अङ्गर्यः । यः । कर्ण्यः '। यः । अक्ष्योः । विऽसत्पेकः । वि । वृह्यमः । विऽसत्पेकम् । विऽद्घधम् । हृद्युऽआमयम् । पर्रा र । तम् र । अज्ञातम् । यक्ष्मम् । अध्राञ्चम् । सुवामसि ॥ ३ ॥

यो विसर्पकः अङ्गयः अङ्गेषु हस्तपादादिषु भवः यः कर्ण्यः कर्ण्योरुत्पन्नः। उभयत्र 'शरीरावयवाच्च' (पा ४,३,५५) इति यत् । अक्ष्योः अक्ष्णोर्यो विसर्पकः। 'ई च द्विवचने' (पा ७,१,७७) इति अक्षिशाब्दस्य ईकारान्तादेशः । एवं वहुविधं तं विसर्पकं वि वहामः उत्खनामः। समूलमुन्मूलयाम इत्यर्थः । वृहू उद्यमने। तथा विद्रधम् विद्रणस्वभावं व्रणविशेषं हृदयामयम् हृद्रोगं हृद्रयाश्रितमन्यमि रोगं निवर्तयामः। तं तथाविधम् अज्ञातम् अनिर्ज्ञातस्वरूपं यक्ष्मम् रोगम् अधराञ्चम् अधरम् अधस्ताद् अञ्चन्तम् अधोमुखं गच्छन्तं परा सुवामिस पराङ्मुखं प्रेरयामः। षू प्रेरणे। 'इदन्तो मिस' (पा ७,१,४६)।

शक्ष्यमं नक्षत्राणि यद् राजानमक्रवितः । भद्राहर्मस्मे प्रायंच्छन्निदं राष्ट्रमसादितिं ॥ १॥

शुक्र ऽधूमेम् । नक्षेत्राणि । यत् । राजानम् । अक्वेर्वत । मद्र ऽअहम् । अस्मै । प्र । अयुच्छन् । इदम् । राष्ट्रम् । असीत् । इति ॥ १ ॥

शकस्य शकृतः संबन्धी धूमो यिस्मन्नश्नी स शकधूमः अग्निः। तद्भेदाद् ब्राह्मणोऽत्र अभिधीयते। 'एष वा अग्निवैद्वानरो यद् ब्राह्मणः' (तै ५,२,८,२)
इति श्रुतिस्तयोस्तादात्म्यं दर्शयिति। तं शकधूमं ब्राह्मणं पुरा नक्षत्राणि तारकाः
राजानं चन्द्रमसम् अकुर्वत व्यद्धतेति यत् तस्य कारणम् उच्यते। अस्मै शकधूमाय भद्राहम् पुण्याहं कल्याणप्रदं कालं प्रायच्छन्। भद्रं च तद् अहरुचेति
भद्राहः। 'राजाहस्सिखिभ्यष्टच्' (पा ५,४,९१) इति टच् समासान्तः। किमर्थं
प्रायच्छन्। तत्राह — इदं राष्ट्रम् राज्यं नक्षत्रमण्डलाधिपत्यम् असात् भवेत्।
अस्य वशे सर्वं वर्तेत इति अनेनाभिप्रायेणेत्यर्थः।

भद्राहं नो मध्यंदिने भद्राहं सायमंस्तु नः । भद्राहं नो अह्नां प्राता रात्री भद्राहमंस्तु नः ॥ २॥

मृद्रऽअहम् । नः । मृध्यंदिने । मृद्रऽअहम् । सायम् । अस्तु । नः । मृद्रऽअहम् । नः । अह्याम् । प्रातः । रात्री । मृद्रऽअहम् । अस्तु । नः ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> कुण्यीः P. २. परंः P. ३. तत् P; ते पै १,९०,४. ४. वैतु. मंपा. इ. ५. अकृण्वत पै १९,२४,१६. ६. °च्छन् ततो पै. ७. °मजायत पै. ८. असात् P², J.

नः अस्माकं मध्यंदिने मध्याह्ने भद्राहम् शोभनदिनं पुण्यम् अहः। भवत्वि-त्यर्थः। तथा नः अस्माकं सायम् सूर्यास्तमयकालेऽपि भद्राहम् पुण्याहम् अस्तु। अहाम् दिवसानां प्रातः पूर्वाह्नकालेऽपि नः अस्माकं भद्राहम् पुण्याहं भवतु। तथा रात्री कृतस्नापि निशीथिनी नः भद्राहम् शुभकालो भवतु। 'रात्रेश्चाजसौ' (पा ४,१,३१) इति ङीप्।

अहोरात्राभ्यां नक्षेत्रेभ्यः सर्याचन्द्रमसम्याम्'। भद्राहम्समभ्यं 'राजुन्छकंधूम् त्वं क्रंधि' ॥ ३ ॥

अहोरात्राभ्याम् । नक्षत्रभ्यः । सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् । भद्रऽअहम् । अस्मभ्यम् । राजन् । शक्रऽधूम । त्वम् । कृधि ॥ ३ ॥

अहोरात्राम्याम् अहइच रात्रिइच अहोरात्रो । 'अहःसर्वेकदेश' (पा ५,४,८०) इत्यादिना अकारः समासान्तः । \*[ताभ्याम् ] अहोरात्राभ्यां सकाशात् नक्षत्रेभ्यः अदिवन्यादिभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् । सूर्यइच चन्द्रमाइच सूर्याचन्द्रमसौ अहोरात्रयो- विभेदको ताभ्यां च सकाशात् हे शकधूम ब्राह्मणात्मक हे राजन् नक्षत्राणाम् अधिप अस्मभ्यं भद्राहम् पुण्याहं त्वं कृषि कुरु । सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् इति । पूर्वपदस्य 'देवताद्वन्द्वे च' (पा ६,३,२६) इति आनङ् । छान्दसः अकारः समासान्तः ।

यो नी भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज शक्ष्यूम सदा नर्मः ॥ ४॥

यः । नः । भद्भऽअहम् । अकरः । सायम् । नक्तम् । अथो इति । दिवो । तस्मै । ते । नुक्षुत्रऽराज् । शक्तेऽधूम । सदो । नर्मः ॥ ४ ॥

हे शकध्म ब्राह्मणात्मक नक्षत्रराज नक्षत्राणामधिप हे सोम यस्तवं नः सायम् सायाह्नकाळे नक्तम् रात्रो अथो अपि च दिवा दिवसे भद्राहम् पुण्याहं सुदिनम् अकरः कृतवान् असि । करोतेर्छुङि 'कृमृद्द्रहिभ्यः" (पा ३,१,५९) इति च्ळेः अङ् आदेशः । तस्मै तथाविधाय ते तुभ्यं सदा सर्वदा नमः नमस्कारोऽस्तु ।

इति त्रयोदशेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'भगेन मा सम्" इति त्चेन शङ्खपुष्पिकामूलं खात्वा संपात्य अभिमन्त्र्य सौभाग्यकामस्य बभ्नीयात्।

<sup>9.</sup> वैतु. अ 19,४,३ ( शंपा. WM. सात. ) सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् २. राजुं Km,R. ३. कृणु पे 19,२४,१७. ४. तु.सात. RW.; वैतु. शंपा. भंकरः; भकरत् पे 19,२४,१८. ५. प्रातरथो पे. ६. तु. मंपा.; वैतु. शंपा. अक्रुरः. ७. वैतु. मंपा. द्र.

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन राङ्खपुष्पिकापुष्पमभिमन्त्र्य शिरसि वध्नीयात्।

तद् उक्तं संहिताविधो — '' 'भगेन मा', 'न्यस्तिका' ( अ ६,१३९ ), 'इदं खनामि' (अ ७,३९) इति सौवर्चलम् ओषधिवच्छुक्षप्रसूनं शिरस्युपचृत्य श्रामं प्रविशति'' .(कौस् ३६,१२) इति ।

'रथजिताम्' इत्यादिसूक्तत्रयेण दुष्टस्त्रीवशीकरणकर्मणि माषान् अभिमन्त्रय स्त्रियाः संचरणस्थलेषु प्रक्षिपेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन 'सूक्तत्रयेण शरभृष्टीः' संदीताः प्रतिदिशं प्रक्षिपेत्। तथा तत्रैव कर्मणि आवलेखनीं स्त्रीप्रतिकृतिं कृत्वा स्त्रोक्तप्रकारेण धनुरिषुं च कृत्वा अनेन 'सूक्तत्रयेण प्रतिकृतिं हृदये विध्येत्।

'''रथजिताम्' (अ ६,१३०-१३२ [तु. के. दा.]) इति माषान् निवयित । शरभृष्टीरादीसाः प्रांतिदिशम् अभ्यस्यत्यर्वाच्या आवलेखन्या'' (कौस् ३६,१३;१४) **इति ।** 

भगेन मा शांशपेन साकिमन्द्रेण मोदिना । कृणोिम भगिनं मार्प द्वान्त्वरातयः ॥ १ ॥

भगेन । मा । शांशपेन । साकम् । इन्द्रेण । मेदिना । कृणोिम । भगिनेम् । मा । अप । द्वान्तु । अर्रातयः ॥ १॥

संशक्ति । संगताः शका गोमहिषादीनां खुराः शकाकृतिरायुधिवशेषो वा यस्य स तथोक्तः । तादृशेन भगेन सौभाग्यकरेण देवेन साकं सह मा मां सौभाग्यवन्तं करोमि । मदिना स्निग्धेन अस्मत्सेवया परितृष्टेन इन्द्रेण मा मां भगिनम् भाग्यवन्तं कृणोमि करोमि । अरातयः अदानशीलाः शत्रवः अप द्रान्तु अस्मत्सकाशाद् अपेत्य कुत्सितां गातं गच्छन्तु । द्रा कुत्सितायां गतौ । अदादित्वात् शपो लुक् ।

येनं ' वृक्षाँ ' अभ्यर्भवो ' भंगेन वर्चसा सह' । तेनं ' मा भुगिनं कृष्वपं द्वान्त्वरातयः ॥ २॥

येन । वृक्षान् । अभिऽअभेवः । भरीन । वर्चसा । सुद्द । तेन । मा । भृगिनेम् । कृणु । अप । द्रान्तु । अर्रातयः ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> तु. B1. दा.; वैतु. S'. शंपा. शिरस्यपिहत्य; शंपा. कौस्. शिरस्युपवृत्य. २. वैतु. शंपा. तृचत्र°. ३. शिरस्रु° S'. ४. तु. टि ७; वैतु. शंपा. °लेखिनीं. ५. प्रकृतिं S'. ६. माषस्मरान् B1.; माषस्वारां दा. ७. तु. B1. दा.; वैतु. शंपा. °लेखिन्या. ८. शांशुफेने  $R,K^m$ ; शांस्येने, सांशुयेने WM.; सांशपेन पै १९,३२,१ [मूको.]. ९. वैतु. मंपा. द्र. १०. यथा पै १९,३२,३. ११. वृक्षां  $B^b,D,K^m,S^m,Cs$ . १२. साकमिन्द्रेण मेदिना पै. १३. एवा पै.

हे ओषघे येन भगेन सीभाग्यकरेण देवेन वर्चसा तत्कृतेन तेजसा सह वृक्षान् समीपस्थान् अभ्यभवः अभिभवसि तिरस्करोषि तेन भगेन मा मां भगिनम् सीभाग्यवन्तं कृणु कुरु । गतमन्यत् ।

'यो अन्धो' यः पुनःसरो' भगी वृक्षेष्वाहितः । 'तेन मा भगिनं कृष्वपं' द्वान्त्वरातयः ॥ ३ ॥ यः । अन्धः । यः । पुनःऽसरः । भर्गः । वृक्षेष्ठं । आऽहितः । तेनं । मा । भगिनंम् । कृणु । अपं । द्वान्तु । अर्रातयः ॥ ३ ॥

यो भगः अन्धः हिष्टिरहितः। तथा च यास्कः — "'अन्धो भग इत्याहुः ×××। प्राशित्रमस्याक्षिणी निर्जधान' (तु. कौबा ६,१३) इति च ब्राह्मणम्" (नि १२,१४) इति । यो भगः पुनःसरः । हिष्टिराहित्येन पुरतो गन्तुमशक्नुवन् गतप्रदेश एव पुनः सरित गच्छतीति पुनःसरः । अत एव बृक्षेषु स्थाणुषु मार्गस्थेषु आहतः तािंडितो भवित । यो भगः आन्ध्येन पुरतोऽन्यत्र गन्तुमशक्नुवन् गृहीतं न परित्यजतीत्यर्थः। तेन भगेन सौभाग्यकरेण देवेन । उक्तार्थमन्यत्।

'र्थिजितां "राथिजितेयीनां मप्सरसाम्यं स्मरः । देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामर्चु शोचतु ॥ १॥ रथऽजितांम् । राथऽजितेयीनांम् १०॥ अप्सरसाम् । अयम् । स्मरः ११॥ देयाः । प्र । हिनुत् । स्मरम् । असौ । माम् । अर्नु । शोचतु । १॥

हे रथजिते रथेन जेतव्ये माषाख्ये ओषिघ रथजिताम् रथेन आत्मीयेन वाहनेन विद्यं जयन्तीनां धीनाम् ध्यानजननीनां विरागिवदोषस्य उत्पाद्यित्री-णाम् अप्सरसाम् उर्वरीप्रभृतीनां संबन्धी अयं स्मरः कामः। तद्धीने वर्तत इत्यर्थः। अतः इयं दुष्टा स्त्री मां स्मरकृतपीडाभावाद् न कामयत इत्यर्थः। यद्वा रथजिताम् रथेन रथाकारेण विमानेन विद्यं जयतां देवानां संबन्धिन रथजिते रथेन जेतव्ये मेरुशिखरादौ भोगभूप्रदेशे धीनाम् ध्यातॄणां गन्धर्वाणाम् अप्सरसां च अयं स्वभूतः स्मरः। हे देवाः तं स्मरम् कामं प्र हिणुत एतस्याः समीपं प्रेषयत । हि गतौ वृद्धौ च । स्वादित्वात् इनुः। 'हिनुमीना' (पा ८,४,१५) इति णत्वम्। असौ पराङ्मुखी स्त्री तेन स्मरेण पीडिता सती माम् अनु शोचि अनुस्मृत्य शोकयुक्ता भवतु। शुच शोके।

१. योऽन्धो पै १९,३२,२. २. पुनस्सरो पै. ३. °ध्विपतः पै. ४. १भगेनीरा मेऽस्तु शांशपो? अप पै. ५. वैतु. मंपा. द. ६. रथिजताम् इत्यादिसूक्तत्रयं स्त्रीवशीकरण-कर्मणि विनियुक्तमिति सा. के. च, पुरुषवशीकरणे विनियुक्तमिति W प्रमृ. अर्वाञ्चः ७. रथिजिते-यीनां > राथिजित्यीनां A,Km. ८. शोचतौ B. ९. °जित्तम्  $C_p$ . १०. राथि-ऽित्ते । यीनांम् > राथिजित्यीनांम्  $C_p$ . ११. स्म्रः P.

'असौ में स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादितिं। देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामर्गु शोचतु'॥ २॥ असौ । मे । स्मरतात् । इति । प्रियः । मे । स्मरतात् । इति । देवाः । प्र । हिन्तु । स्मरम् । असौ । माम् । अर्गु । शोचतु ॥ २॥

'यथा मम् स्मरदिसौ नामुष्याहं कदा चन ।
देवाः प्र हिणुत स्मरम्सौ मामर्च शोचतु ॥ ३ ॥
यथा । ममे । स्मरात् । असौ । न । अमुष्ये । अहम् । कदा । चन ।
देवाः । प्र । हिनुत । स्मरम् । असौ । माम् । अर्च । शोचतु ॥ ३ ॥

असौ पुरुषः मे मां स्मरतात् स्मरतु इति । इतिशब्दो वाक्यसमातो । प्रियः मिय अनुरागिवशेषयुक्तः सन् मे मां स्मरतात् स्मरतु । स्मृ चिन्तायाम् । 'तुग्नोस्तातङ्'' (पा ७,१,३५) इति तातङ् आदेशः । अनेन प्रकारेण आशंसमाना कामार्ता यथा असौ दुष्टा स्त्री मम स्मरात् मां स्मरेत् । 'अधीगर्थ'' (पा २,३,५२) इति कर्मणि पष्टी । इति चिन्तयेत् । अमुब्य अमूं स्त्रियम् अहं कदा चन कदाचिदिप कामार्तो न स्मरामि तथा हे देवाः स्मरं प्र हिणुत ।

यद्वा असो मे स्मरताद् इति प्रियो मे स्मरताद् इति यथा माम् अनुस्मृत्य सा परितप्यते तथा स्मरं प्र हिणुतेति संबन्धः । यथा मम स्मरात् इति स्त्रीवाक्यम् । असो पुरुषो यथा मां स्मरेत् कदाचिदिष अहम् अमुष्य अमुं पुरुषं न स्मरामि । इत्थं पुरुष एव कामातुरो माम् अभिगच्छेद् इति वशीकृतायाः स्त्रिया वाक्यम् । गतमन्यत् ।

उन्मदियत मरुत उद्देन्तरिक्ष मादय । अग्र उन्मदिया त्वमुसौ मामर्च शोचतु ॥ ४ ॥

उत् । माद्यत् । मुरुतः । उत् । अन्तरिक्षः । माद्यः । असे । उत् । माद्यः । त्वम् । असो । माम् । अन् । शोचतुः ॥ ४ ॥

हे महतः महद्गणाः इमां स्त्रियम् उन्माद्यत उन्मत्तां परवशामस्मदायत्तां कुरुत । हे अन्ति त्वमिप एनाम् उन्माद्य अस्मद्धशे कुरु । हे अन्ने त्वम् एनाम् उन्माद्य स्वात्मानं विस्मृत्य यथा अस्माकं वशे भवति तथा कुरु । एवं युष्माभिरुन्मादं प्रापिता असौ माम् अनु अनुस्मृत्य शोचतु ।

#### इति तृतीयं सुक्तम्।

१. शंपा, द्वितीयां तृतीयां च ऋचमेकामेव मन्यते. २. शोचतौ B. ३. अमुःय् शंपा.

'नि शीर्षतो नि पत्ततः' इति स्कस्य पूर्वस्केन सह उक्तो विनियोगः।

नि शीर्षतो नि पंत्तत आध्यो है नि तिरामि ते। देवाः प्र हिंणत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १॥

नि । श्रीर्ष्ट्रतः । नि । प्रच्तः । आऽध्यः । नि । तिरामि । ते । देवाः । प्र । हिनुत् । स्मरम् । असौ । माम् । अनु । शोचतु ॥ १ ॥

हे जाये ते तब शीर्वतः शिरःप्रदेशाद् आरभ्य अध्यः आधींश्चिन्ताविशेषान् नि तिरामि शरीरे निक्षिपामि । तथा पत्ततः । एकस्तशब्दश्छान्दसः । पत्तः पादत आरभ्य तव शरीरे आधीन् निक्षिपामि । इत्थं सर्वस्मिन्नपि त्वदीये अङ्गे स्मरकृतां पीडां निक्षिपामीत्यर्थः । आध्यः । आङ्पूर्वाद् द्धातेः 'उपसर्गे घोः किः' (पा ३,३,९२) इति किप्रत्ययः । शसि व्यत्ययेन यणादेशः । यद्वा आङ्पूर्वाद् ध्ये चिन्तायाम् इत्यस्माद् 'ध्यायतेः संप्रसारणं च' (पावा ३,२,१७८) इति भावे किप् संप्रसारणं च । आध्यः आध्यानानीत्यर्थः । 'एरनेकाचः" (पा ६,४,८२) इति शसि यण् । व्याख्यातम् अन्यत् ।

अर्तुमृतेऽन्विदं मन्यस्वार्क्ते सिम्दं नर्मः । देवाः प्र हिंणुत स्मरमुसौ मामर्नु शोचतु ॥ २ ॥

अर्नु sमते । अर्नु । इदम् । मृन्युस्व । आऽर्कूते । सम् । इदम् । नर्मः । देवाः । प्र । हिनुत् । स्मरम् । असौ । माम् । अर्नु । शोचतु ॥ २ ॥

हे अनुमते सर्वकार्याणामनुमन्ति हे अनुमतकारिणि देवपित इदम् मदिभिल-षितम् अनु मन्यस्व अनुजानीहि । हे आकृते । आकृतिः संकल्पाभिमानिनी देवता । त्वमिप इदम् अस्माभिः क्रियमाणं नमः नमस्कारं हिवर्छक्षणम् अन्नं वा संप्राप्य । अनुमन्यस्वेत्यर्थः । शिष्टं व्याख्यातम् ।

यद् धार्वसि त्रियोजनं पंञ्चयोजनमार्श्विनम् । तत्रस्त्वं पुन्रायंसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

१. °र्वतृचेन शंपा. २. आध्यो १ A,R. ३. आध्याः  $P_{;}$  आध्यः  $P^{*},J_{\cdot}$  ४. °नित्यर्थः S'. ५. नैमः RW. ६. त्रयो  $K,V_{:}$  त्रियो > त्रयो  $^{\circ}$  > त्र त्रयो  $^{\circ}$  > त्रयो  $^{\circ}$ 

यत् । धार्वसि । त्रिऽयोजनम् । पुञ्चऽयोजनम् । आश्विनम् । तर्तः । त्वम् । पुनः । आऽअयसि । पुत्राणाम् । नः । असः । पिता ॥ ३ ॥

वशीकृता स्त्री प्रार्थयते — हे पुरुष त्वं त्रियोजनम् 'योजनत्रयपरिमितं दूरदेशं' यद् धाविस गच्छिस । यद्वा पश्चयोजनम् ततोऽपि दूरतरं पश्चसंख्याकयोजनपरिमितं देशं धाविस । अथवा आश्विनम् अश्वेनैव प्रापणीयं न पादचारेणेति अत्यन्तं दूरं यद् धाविस ततः तस्माद् दूरदेशात् त्वं पुनरायिस पुनरागच्छ । नः अस्माकं पुत्राणां गृहे वर्तमानानां पिता असः पालको भव । यद्वा तव देशान्तरगमनाद् एतावन्तं कालं पुत्राः पित्ररहिता आसन् इदानीं त्वदागमनात् पितृमन्तो भवन्तु इत्यर्थः ।

यं देवाः स्मरमिक्चन्नुप्स्त्रं १ न्तः शोश्चीचानं सहाध्या। तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ १॥

यम् । देवाः । स्मरम् । असिंञ्चन् । अप्ऽसु । अन्तः । शोश्चीचानम् । सह । आध्या । तम् । ते । तुपामि । वर्रणस्य । धर्मणा ॥ १॥

सर्वे देवाः यं स्मरं मनोभवम् आध्या । आधिस्तु मानसी पीडा । सा हि स्मरस्य भार्या । 'कामो गन्धवंस्तस्याऽऽधयोऽप्सरसः' (तै ३,४,७,३) इति श्रुतेः । तया सह शोश्चवानम् विरहाग्निना संतप्यमानगात्रम् अप्स उदकेषु अन्तः मध्ये असिश्चन् परितापशमनार्थम् आसिक्तवन्तः । यद्वा शोशुचानम् दीप्यमानं स्वशक्त्या सहितं स्मरम् अप्सु । अन्तरिक्षनामैतत् । अवकाशात्मके अन्तरिक्षे अन्तरवस्थितान् तत्र-त्यान् प्राणिनः पीडियितुम् असिश्चन् । कामिनां साम्राज्ये अभ्यषिश्चित्तत्यर्थः । हे योषित् ते तुभ्यं त्वदर्थं तं स्मरं वहणस्य जलाधिपतेर्देवस्य धर्मणा धारणशक्त्या तपामि संतापयामि । स्मरकृतं संतापमुत्पादयामीत्यर्थः ।

यं विक्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्नुप्स्वे १ न्तः शोश्चेचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ २ ॥

यम् । विश्वे । देवाः । स्मरम् । असिञ्चन् । अप्ऽसु । अन्तः । शोश्चीचानम् । सह । आध्या । तम् । ते । तुपामि । वर्रणस्य । धर्मणा ॥ २ ॥

विश्वे देवाः एतत्संज्ञा देवगणाः । अन्यत् पूर्ववद् योज्यम् ।

<sup>9.</sup> आऽअर्थसि P,J,WI.; आ । अयुत्ति Cp; आऽअयुत्ति P<sup>2</sup>. २. °मितदूर° S'. ३. तु. S'; वैतु. शंपा. अश्विनैव. ४. °प्स्<u>व</u> र्डुन्तः B. ५. °काशात्मिके S'.

# यमिन्द्राणी स्मरमिसञ्चद्रप्स्त्रं १ शोश्चेचानं सहाध्या । तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा।। ३ ।।

यम् । इन्द्राणी । स्मरम् । असिञ्चत् । अप्ऽसु । अन्तः । शोर्श्चचानम् । सह । आध्या । तम् । ते । तुपामि । वर्रणस्य । धर्मणा ॥ ३ ॥

इन्द्राणी **इन्द्रस्य पत्नी ।** 'इन्द्रवरुण' (पा ४,१,४९) **इत्यादिना ङीषानुको । अन्यत्** पूर्ववत् ।

यिनद्राग्नी स्मरमिश्चतामुप्स्वं १ न्तः शोर्श्यचानं सहाध्या। तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ४ ॥

यम् । इन्द्राग्नी इति । स्मरम् । असिञ्चताम् । अप्ऽसु । अन्तः । शोशीचानम् । सह । आध्या । तम् । ते । तपामि । वर्रणस्य । धर्मणा ॥ ४ ॥

इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नी । 'देवताद्वन्द्वे च' (पा ६,२,१४१) इति प्राप्तस्य उभयपदप्रकृतिस्वरत्वस्य 'नोत्तरपदेऽनुदात्तादौ°' (पा ६,२,१४२) इति प्रतिषेधः । तौ यं स्मरम् असिश्चताम् अभ्यषिश्चताम् । अन्यत् समानम् ।

यं मित्रावरुंणौ स्मरमिसंञ्चतामुप्स्वं १ नतः शोर्श्यचानं सहाध्या। तं ते तपामि वरुंणस्य धर्मणा ॥ ५ ॥

यम् । मित्रावर्रणौ । स्मरम् । असिञ्चताम् । अप्ऽसु । अन्तः । शोश्चीचानम् । सह । आध्या । तम् । ते । तुपामि । वर्रणस्य । धर्मणा ॥ ५ ॥

मित्रदच वरुणदच मित्रावरुणौ । 'देवताद्धन्द्वे च' (पा ६,३,२६) इति पूर्वपदस्य आनङ् । 'देवताद्धन्द्वे च' (पा ६,२,१४१) इति उभयपदप्रकृतिस्वरत्वम् । अन्यत् पूर्ववद् योज्यम् ।

#### इति त्रयोदशेऽनुवाके चतुर्थं सूक्तम्।

'य इमां देतो मेखलाम्' इति पञ्चर्चेन अभिचारकर्मणि दीक्षायां मेखलां संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्।

अत्र 'आहुतासि' (२) इत्यनया तत्रैव कर्मणि मेखलाया ग्रन्थिमालिम्पेत्।

<sup>9. °</sup>प्स्वईन्तः B. २. असिंचन् P.

'मृत्योरहम्' (३) इत्यनया बाधकीः सिमध आदध्यात् (तु. कीस् ४७,१३)। उपनयनकर्मणि 'श्रद्धाया दुहिता' इति द्वाभ्यां मेखलां वध्नीयात्। स्त्रितं हि— "'श्रद्धाया दुहिता' इति द्वाभ्यां (४,५) मौजीं अमेखलां वध्नाति अभे (कीस् ५७,१) इति ।

'अयं वज्रः' (अ ६,१६४) इति तृचेन अभिचारकर्मणि दीक्षायां दण्डं संपात्य अभिमन्त्र्य गृह्णीयात्।

तत्रैय कर्मणि अनेन त्येन अन्नमिमन्त्र्य कर्ता भुक्षीत।

य इमां देवो मेखंलामाब्बन्ध यः संनुनाह य उं नो' युयोर्ज । यस्यं देवस्यं प्रशिषा चरांमः' स पारमिंच्छात्' स उं नो' वि संश्रात् ॥१॥

यः । ड्रमाम् । देवः । मेर्खलाम् । आऽवृवन्धं । यः । सम्ऽनुनाहं । यः । ऊं इति । नृः । युयोजं । यस्यं । देवस्यं । युऽशिषां । चरामः । सः । पारम् । इच्छात् । सः । ऊं इति । नृः । वि । मुख्यात् ॥ १ ॥

यो देवः शत्रुहननकुशालः इमां मेखलां स्वशत्रुवधार्थम् आववन्थ पुरा आवद्ध-वान्। तथा यो देवः संननाह इदानीमपि अन्येषां मेखलां संनद्धाति । यश्च नः अ-स्मान् युयोज अभिचारकर्मणि मेखलया योजयति । तथा वयं यस्य देवस्य प्रशिषा प्रशासनेन चरामः वर्तामहे स सर्वान्तर्यामी देवः पारं प्रारिष्सितस्य कर्मणः समा-तिम् इच्छात् इच्छतु । इच्छतेलेंटि आडागमः । स उ स एव नः अस्मान् वि मुद्धात् शत्रुभ्यो विमुश्चतु । शत्रुं निहत्य अस्मान् कृतार्थान् करोत्वित्यर्थः ।

आहुंतास्याभिहुंत ऋषीणामस्यायुधम् । पूर्वी वृतस्यं प्राइन्ती वीर्ष्मी भव मेखले ॥ २ ॥

आऽह्रंता । असि । अभिऽह्रंता । ऋषीणाम् । असि । आर्युधम् । पूर्वी । ब्रुतस्यं । प्रुऽअश्वती । वीर्ऽध्नी । भुव । मेखुले ॥ २ ॥

हे मेखले त्वम् आहुता आहुतिभिः संस्कृता अस । अभिहुता' संपाताभिहुता च । सा ऋषीणाम् अतीन्द्रियार्थदर्शिनां विश्वामित्रादीनाम् आयुधम् रात्रुहननसाधनम् असि । व्रतस्य कर्मणः प्रारिष्सितस्य पूर्वा प्रथमभाविनी प्राश्रती प्राश्रुवाना प्राप्नुवती । यद्वा व्रतस्येति कर्मणि षष्टी । व्रतं श्रीरादिकं प्राश्रती प्रथमं पिवन्ती । वीरव्री वीराः रात्रवः तेषां हन्त्री भव ।

<sup>9.</sup> तु. B1; वैतु. शंपा. वाधकीः. २. भाद्रमीञ्जीं B1. ३. °लां ब्राह्मणाय व° B1. ४. मा पै ५,३४,१. ५. चरामि पै. ६. °मृच्छात् पै. ७. प्रारप्ति S′. ८. मुंचता S′.

# मृत्योर्हं ब्रेह्मचारी यदस्मि निर्याचन भूतात् पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपंसा श्रमेणानथैनं मेखंलया सिनामि ॥ ३ ॥

मृत्योः । अहम् । ब्रह्मऽचारी । यत् । अस्मि । निःऽयाचेन् । भूतात् । पुरुषम् । यमाये । तम् । अहम् । ब्रह्मणा । तपसा । श्रेभेण । अनयां । एनम् । मेखेलया । सिनामि ॥ ३ ॥

मृत्योः वैवस्वतस्य अहं कर्मकरो भवामि । यत् यस्माद् ब्रह्मचारी अस्म ब्रह्मचर्यधर्मेण दीक्षादिनियमेन तपोविशेषेण युक्तो भवामि । तस्मात् मत्कृतेन अभिचारकर्मणा नियमविशेषेण च शत्रुवधः अवश्यंभावीति सृत्योरेव अहं सहायभूतो भवामीत्यर्थः । अतो हेतोः भूतात् भूतग्रामात् पुरुषम् शत्रुं यमाय यमार्थं
निर्याचम् निःशेषेण याचे प्रार्थये । तं मारियतव्यम् एनं शत्रुं ब्रह्मणा मन्त्रेण तपसा
अनशनादिरूपेण मत्कृतेन अमेण शरीरदण्डेन च अनया आवध्यमानया मेखलया अहं
सिनामि वन्नामि । अनेन मेखलावन्धनेन शत्रुमेव निरुद्धगतिं वन्नामीत्यर्थः । पिञ्
वन्धने ।

श्रुद्धायां दुहिता तप्सोऽधिं जाता स्वसः ऋषीणाः भूतकृतां बुभूवं । सा नों मेखले मृतिमा धिंहि मेधामथों नो धिंहि तपं इन्द्रियं चे ॥ ४ ॥ श्रुद्धायाः । दुहिता । तपंसः । अधि । जाता । स्वसां । ऋषीणाम् । भूतऽकृताम् । बुभूवं । सा । नः । मेखले । मृतिम् । आ । धेहि । मेधाम् । अथो इति । नः । धेहि । तपः । इन्द्रियम् । च ॥

श्रद्धाया दुहिता। श्रुतिस्मृत्युदितकर्मसु आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा । तस्या दुहिता पुत्री तपसोऽधि जाता सृष्ट्यादौ ब्रह्मणस्तपस उत्पन्ना । अधिराब्दः पञ्चम्यर्थानुवादी । उपर्यर्थों वा । भूतकृताम् भूतग्रामस्य कर्तृणाम् ऋषीणाम् मरीच्यत्रिप्रभृतीनां स्वसा भिगिनी येयं मेखला इत्थं वभूव हे मेखले सा ताहशी त्वं नः मितम् आगामिगोचरां वुद्धिम् आ धेहि आभिमुख्येन कुरु । तथा मेधाम् श्रुतधारणसमर्थां वुद्धिम् आ धेहि । अथो अपि च तपः नियमविशेषम् इन्द्रियम् इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गं वीर्यं च तः अस्माकं धेहि विधेहि ।

यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे । सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वार्यं मेखले ॥ ५ ॥

याम् । त्वा । पूर्वे । भूतऽकृतः । ऋषयः । पृरिऽवेधिरे । सा । त्वम् । परि । स्वजस्व । माम् । दीर्घायुऽत्वार्य । मे<u>ख</u>ळे ॥ ५ ॥

<sup>9.</sup> भूतान्  $K,K^m,V$ . २. वैतु. मंपा. द्र. ३. स्वसर्षीणां पै ५,३३,१०. ४. अत्र स्वरयोगाद् यद्वृत्तयोगोऽनुमेयः. ५. तुपुसः P, ६. श्रुतधरस $^\circ$  S'.

हे मेखले यां त्वा त्वां भूतकृतः पृथिन्यादिभूतग्रामस्य कर्तारः पूर्वे पूर्वभाविन ऋषयः परिवेधिरे परिवद्धवन्तः सा तादृशी त्वं मां परि प्वजस्व आलिङ्गः । प्वञ्ज परिष्वङ्गे । कि-मर्थम् । दीर्घायुत्वाय आयुषो दैर्द्याय । अभिचारदोषपरिहारेण चिरकालजीवनायेत्यर्थः ।

अयं 'वर्ज्रस्तर्पयतामृतस्यावास्य' राष्ट्रमयं' हन्तु जीवितम्'। शृणातुं ग्रीवाः' प्र र्श्वणातृष्णिहां वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥ अयम् । वर्ज्ञः । तर्पयताम् । ऋतस्ये । अवे । अस्य । राष्ट्रम् । अपे । हृन्तु । जीवितम् । शृणातुं । ग्रीवाः । प्र । शृणातु । उष्णिहाः '। वृत्रस्येऽइव । शचीऽपतिः ॥

अयं धार्यमाणो दण्डः वजः रात्रूणां वर्जियता इन्द्रस्य वज्र इव सन् ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा सामर्थ्येन तर्पयताम् तृप्तो भवतु । अप्रतिहृत्राक्तिभवतु इत्यर्थः । स वज्रः अस्य द्वेष्यस्य राज्ञो राष्ट्रम् राज्यम् अप हन्तु । अन्ततो जीवतम् जीवनं प्राणमपि अप हन्तु । तथा प्रीवाः गलगतान्यस्थीनि शृणातु हिनस्तु द्विनत्तु । उष्णिहाः उत्सनाता-स्तत्रत्या धमनीः प्रशृणातु प्रचिछनत्तु । शृ हिंसायाम् । प्वादित्वाद् हृस्वः । वृत्रस्येव श्वीपतिः । यथा राचीपतिरिन्द्रः वृत्रस्य असुरस्य ग्रीवा उष्णिहारच अच्छेत्सीद् एवं छिनत्तु इत्यर्थः ।

"अर्धरोऽधर् उत्तरेभ्यो" गूढः पृथिव्या मोत्सृपत् । वज्रेणावहतः शयाम् ॥२॥ अर्धरःऽअधरः । उत्तरेभ्यः । गूढः । पृथिव्याः । मा । उत् । सृपत् । वज्रेण । अर्वऽहतः । श्याम् ॥ २ ॥

उत्तरेभ्यः उत्कृष्टतरेभ्यः अधरोऽधरः अतिशयेन अधरः अधोगतिर्निकृष्टतरः गृढः संज्ञृतः पृथिव्यामन्तर्निमग्नः तस्याः पृथिव्याः सकाशात् मा उत्सपत् मोत्सर्पतु उत्तिष्ठतु । अनेन वञ्जेण अवहतः चूर्णीकृतः शयाम् शेताम् । च्रियत्। मित्यर्थः । शीङ् स्वप्ने । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा ७,१,४१) इति तलोपः ।

यो जिनाति तमन्त्रिच्छ यो जिनाति तमिज्जीहि । जिनतो वेज्र त्वं सीमन्त्रमन्वञ्चमन्त्रं पातय ॥ ३ ॥

यः । जिनाति । तम् । अर्नु । इच्छु । यः । जिनाति । तम् । इत् । जिहु । जिनुतः । वृत्रु । त्वम् । सीमन्तम् । अन्वञ्चेम् । अर्नु । पातुयु ॥ ३ ॥

<sup>9. °</sup>यतां व्रतेनावास्य पै ५,३३,४. २. °मव पै. ३. जीवम् पै. ४. स्क-न्धान् पै. ५. तु. WI. सा. प्रमृ.; वैतु. शंपा. उ्जिल्हां. ६. वैतु. मंपा. द्र. ७. अ-धरोऽश्रमधरोऽश्रेण पै ५,३३,५. ८. सायक पै ५,३३,६.

यः शत्रुः जिनाति हानिं प्रापयति । ज्या वयोहानौ । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम् । हे वज्र तं शत्रुम् अन्विच्छ । तथा यो जिनाति तम् इत् तमेव जिह मारय । जिनतः हानिं प्रापयतः शत्रोः सीमन्तम् । सीम्नोरन्तः सीमन्तः तम्। 'सीमन्तः केशेषु' इति शक्तम्ध्वादिषु (पावा ६,१,९४) पाठात् परक्षपत्वम् । शिरसो मध्यदेशम् अन्वञ्चम् अनुलोमम् अनु पातय । अनुक्रमेण विदारयेत्यर्थः ।

### इति पश्चमं स्कम्।

'यद्श्नामि', 'यद् गिरामि' (३) इत्याभ्यामिभचारकर्मणि अन्नमिमन्त्र्य भुञ्जीत'।

'यत् पिवामि' (२) इत्यनया उदकमभिमन्डय पिवेत्<sup>१</sup>।

'देवी देव्याम्', 'यां जमदिग्नः' इति तृचाभ्यां केरावृद्धिकरणकामः काचमाचीफलं जीवन्तीफलं भृङ्गराजं वा संपात्य अभिमन्त्र्य वध्नीयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि काचमाचीभृङ्गराजसहितोदकमाभ्यां तृचाभ्यामभिमन्त्र्य उपःकाले अवसिञ्चेत्।

सूत्रितं हि—''देवी देव्याम्' (अ६,१३६), 'यां जमदग्निः' (अ६,१३७) इति मन्त्रोक्ताफलं जीव्यलाकाभ्याम् अमावास्यायां कृष्णवसनः कृष्णभक्षः पुरा काकसंपाताद् अवनक्षत्रेऽविसञ्चिति" (कौसू ३१,२८) इति ।

यद्दनामि बलं कुर्व इत्थं वज्जमा दंदे । स्कन्धानुमुष्यं शातयंन् वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥

यत् । अश्नामिं । बर्लम् । कुर्वे । इत्थम् । वर्ष्रम् । आ । दुदे । स्कन्धान् । अमुष्ये । शातयन् । वृत्रस्यऽइव । शर्चाऽपतिः ॥ १ ॥

अश्नामि भुञ्जे इति यत् तेन आत्मनो बलं कुर्वे करोमि । तेन च बलेन इत्थम् अनेन प्रकारेण बज्जम् वर्जकम् आयुधम् आ ददे गृह्णामि । इत्थम् इति इदमा आदान-प्रकारस्य अभिनयः । 'आङो दोऽनास्यिवहरणे' (पा १,३,२०) इति आत्मनेपदम् । शर्ची-पितः इन्द्रः वृत्रस्येव अमुन्य एतन्नाम्नः अस्मच्छत्रोः स्कन्धान् स्कन्धोपलक्षितान् शरीरा-वयवान् शातयन् हिन्दन् । 'लक्षणहेलोः कियायाः' (पा ३,२,१२६) इति हेतौ शतुप्रत्ययः । शद्दलः शातने इत्यस्मात् णिचि 'शदेरगतौ तः' (पा ७,३,४२) इति तकारादेशः ।

१. तु. कौस् ४७,२०. २. °मनु पै ५,३३,७. ३. पातयति? पै. ४. ना-स्ति S'.

# यत् पिबांमि सं पिंबामि समुद्र ईव संपिवः । प्राणानुमुष्यं 'संपाय सं पिबामो अम्रं वयम्' ॥ २ ॥

यत् । पिर्बामि । सम् । पिृबामि । समुद्रः ऽईव । सम्ऽपिवः रे । श्राणान् । अमुष्ये । सम्ऽपाये । सम् । पिृबामः । अमुम् । वृयम् ॥ २ ॥

अहम् उद्कं पिबामि इति यत् तेन सं पिवामि शत्रुमेव संगृह्य तदीयं रसं पिवामि । समुद्र इव यथा समुद्रः नदीमुखात् सर्वं जलम् आदाय संपिवः सम्यक् पाता भवति । स्वात्मसात् करोतीत्यर्थः । 'पाघाध्माधेट्दशः शः' (पा ३,१,१३७) इति पिबतेः कर्तरि शाप्रत्ययः । 'पाघा' (पा ७,३,७८) इत्यादिना पिवादेशः । सं पिवामीति उक्तमर्थं विवृणोति — अमुध्य शत्रोः प्राणान् प्राणापानव्यानादिकांश्च श्रुरादीन्द्रियाणि च प्रथमं संपाय रसीकृत्य सम्यक् पीत्वा अन्ततः अमुम् अवयविनं शत्रुमेव वयं सं पिवामः ।

यद् गिरोमि सं गिरामि समुद्र ईव संगिरः । प्राणानमुष्ये 'संगीर्थ सं गिरामो अमुं व्यम्' ॥ ३॥

यत् । गिरामि । सम् । गिरामि । समुद्रः ऽईव । सम् ऽगिरः । प्राणान् । अमुर्ष्यं । सम् ऽगीर्यं । सम् । गिरामः । अमुम् । वयम् ॥ ३ ॥

पिवतेः स्थाने गिरितरेव विशेषः। अन्यत् पूर्ववद् योज्यम्। यत् पलादिकं गिरामि निगरणव्यापारेण अन्तर्नयामि। गृ निगरणे। तुदादित्वात् शः। 'ऋत इद्धातोः' (पा ७,१,१००) इति इत्त्वम्। संगिर इति सम्यङ्निगरिता। 'इगुवध्ज्ञां' (पा ३,१,१३५) इति किरतेर्विधीयमानः कप्रत्ययः गिरतेरपि द्रष्टव्यः। संगीर्येति। ऋत इत्त्वे 'हिल च' (पा ८,२,७०) इति दीर्घः।

देवी 'देव्यामधि जाता' 'पृथिव्यामस्योषधे' । तां त्वां नितित्न केशे+यो दंहंणाय खनामसि ॥ १ ॥

देवी । देव्याम् । अधि । जाता । पृथिव्याम् । असि । ओष्घे । ताम् । त्वा । निऽतित्व । केरोभ्यः । दंहंणाय । खुनामसि ॥ १॥

हे ओषधे काचमाचीप्रभृतिके देवी द्योतमाना देव्याम् पृथिव्याम् अधि जाता उत्पन्ना असि भवसि । हे नितिल नितन्वाने न्यक्प्रसरणशीले ओषधे । 'आह-

१. संपिबन् सं पिबाम्यहं पिबम् पै ५,३३,८. २. °पिब् P; °पिब P². ३. सं-िगरन् सं गिराम्यहं गिरम् पै ५,३३,९. ४. देव्यां जातासि पै १,६७,१. ५. भाष्योष पै. ६. असि P,J.

गमहन<sup>°</sup> (पा ३,२,१७१) इति तनोतेश्छान्दसः किप्रत्ययः। छिड्बद्घावाद् द्विर्वचनम्। 'तिनि गत्योश्छन्दसि' (पा ६,४,९९) इति उपधाछोपः । तां पूर्वोक्तगुणविशिष्टां त्वा त्वां केशेभ्यः केशानामर्थे दृहणाय दृढीकरणाय खनामिस खनामः खननेन संगृह्णीमः।

दंहं प्रतान्' जनयाजातान्' जातानुं वर्षीयसस्क्राधि ॥ २ ॥ दंहं । प्रतान् । जनयं । अजातान् । जातान् । ऊं इति । वर्षीयसः । कृष्टि ॥ २ ॥

प्रतानान् केशान् हे ओषधे त्वं दंह दृढीकुरु । अजातान् अनु-त्पन्नान् केशान् जनय उत्पादय । जातान् उ उत्पन्नानिप केशान् वर्षीयसः प्रमुद्धतमान् आयततमान् कृषि कुरु ।

यस्ते केशोऽवपद्यते समूछो यश्चं वृश्चते । इदं तं विश्वभेषज्याऽभि षिञ्चामि वीरुधां ॥ ३ ॥

यः । ते । केरोः । अवऽपद्येते । सऽमूं लः । यः । च । वृश्चते । इदम् । तम् । विश्वऽभेषज्या । अभि । सिञ्चामि । वीरुधा ॥ ३ ॥

हे केरादंहणकाम<sup>६</sup> ते तब यः केशः अवपयते मध्ये भग्नो भूमो निपतित समूलः मूलसहितः सन् यश्च केशः युश्चते छिद्यते । इदम् <sup>१°</sup>अनेन प्रयोगेण<sup>१°</sup> तं सर्व केशं विश्वभेषण्या सर्वस्य केशाश्चितरोगजातस्य निवर्तयिज्या वीहधा ओषध्या अभि षिश्चामि अभितः सिश्चामि आर्द्गीकरोमि । अस्माद् औषधप्रयोगाद् मन्त्र-सामर्थ्याच्च<sup>१९</sup> सर्वं केशाश्चितरोगजातं निवर्तत इत्यर्थः ।

#### इति त्रयोदशेऽनुवाके षष्ठं सूक्तम्।

'यां जमदिग्नः' इति तृचस्य पूर्वतृचेन सह उक्तो विनियोगः । <sup>१२</sup>सूत्रमि तत्रैवोदाहृतम् <sup>१२</sup>।

'तं वीरुधाम्' (अ६,१३८) इति पञ्चर्चेन अभिचारकर्मणि सूत्रोक्तप्रकारेण मूत्रपुरीषस्थानं बाधकेन<sup>33</sup> काष्ठेन हन्यात् ( तु. के. कौस् ४८,३२ )।

१. प्रवां  $K^m$ ,R; जाताज् पै १,६७,२. २. °जातां  $K^m$ ,R. ३. ये जातास्ताज् पै. ४. केशो अवततस् पै १,६७,३. ५. दश्यते पै. ६. सर्वं पै. ७. तां A, $B^h$ ,K, $K^m$ ,V,Cs. ८. ताम् > तम्  $C_p$ . ९. °दृहणन $^\circ$  S'. १०. अने<sup>गेण</sup> S'. ११. ममर्थ्याच्च S'. १२. अपि तत्रैवो $^\circ$  नास्ति S'. १३. वेधकेन S'.

# यां जमदीन्तरखनद् दुहित्रे केश्ववर्धनीम् । तां वितह व्य आभेरदिसतस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥

याम् । जमत्ऽर्अग्निः । अर्खनत् । दुृहित्रे । केश्वऽवर्धनीम् । ताम् । वृीतऽहेन्यः । आ । अभुरत् । असितस्य । गृहेभ्यः ॥ १॥

'जमत्' इति ज्वलितिकर्मसु (निष १,१७) पाठात् जमच्छव्दो दीप्तिवचनः। जमन्तः ज्वलन्तः अग्नयो यस्य स जमदिष्तः महिष्ः दृहित्रे आत्मजाया अर्थे केश-वर्धनीम् केशाभिवृद्धिकरीं याम् ओषिधम् अखनत् खननेन उद्धृतवान् ताम् ओषिधं वीतहव्यो वीतहव्याख्यो महिषः केशवृद्धयर्थम् असितस्य कृष्णकेशस्य एतत्संज्ञस्य सुनेर्ग्रहेभ्यः गृहसकाशाद् आ अभरत् आहरत्। 'हम्रहोर्भः' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम्।

अभीर्श्वना मेर्या' आसन्' व्यामेनांनुमेर्याः' । केशां' नुडा ईव' वर्धन्तां' शुर्ष्णिस्ते असिताः" परि ॥ २ ॥

अभीश्चीना । मेर्याः । आसन् । विऽआमेर्न । अनुऽमेर्याः । केशाः । नुडाःऽईव । वुर्धन्ताम् । शीर्ष्णः । ते । असिताः । परि ॥ २ ॥

हे केशाभिवृद्धिकाम त्वदीयाः केशाः प्रथमम् अभीशुना । अङ्गुलिनामैतत् । जातावेकवचनम् । अङ्गुलिभिः मेयाः मातव्याश्चतुरङ्गुलाः षडङ्गुला इत्येवं परिच्छेद्या आसन् । ततो व्यामेन प्रसारितहस्तद्वयपरिमाणेन अनुमेयाः अनु पश्चात् मेयाः मातव्या आसन् । 'चतुररिलिर्व्याम' ( वौग्रु १:८ ) इति याज्ञिकाः । हे पुरुष ते तव शीर्ष्णः शिरसः परि परितः असिताः कृष्णवर्णाः केशाः नडा इव वर्धन्ताम् । नडास्तृण-विशेषाः । ते यथा तटाकोद्कप्रान्तेषु उत्पन्नाः संहताः सन्तः शीघ्रं वर्धमाना द्राघोयांसो भवन्ति तथा केशा अपि वर्धन्ताम् इत्यर्थः ।

हं ह मूल्रमाग्रं यच्छु वि मध्यं यामयौषधे। केशां नुडा ईव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परिं॥ ३॥

दंहै । मूलंम् । आ । अग्रंम् । युच्छ । वि । मध्यंम् । युम्य । ओष्छे । केशाः । नुडाःऽईव । वुर्धन्ताम् । शुर्णिः । ते । असिताः । परि ॥ ३ ॥

हे ओषधे केशानां मूलं इंह दढीकुरु। यथा नोत्खिद्यन्ते तथा कुर्वित्यर्थः।

<sup>9.</sup> मेयो पै १,६७,४. २. अस्तु पै. ३. °मेयः पै. ४. केशः पै. ५. न न त्वैर् $^{9}$  पै. ६. वर्धतां पै. ७. असितस् पै. ८. वर्तमाना S'. ९. यच्छा पै १,३८,४.

तथा केशानाम् अग्रम् आ यच्छ आयतम् आयामयुक्तं कुरु । एवं केशानां मध्यं वि यमय विविधं यमय नियमय स्थिरीकुरु । उत्तरोऽर्धर्चो व्याख्यातः ।

त्वं वीरुघां श्रेष्ठंतमाऽभिश्रुताऽस्याषधे। इमं मे अद्य पूर्रुषं 'क्लीबमीपुश्चिनं कृषि॥ १॥

त्वम् । वीरुधाम् । श्रेष्ठंऽतमा । अभिऽश्रुता । असि । ओष्धे । इमम् । मे । अद्य । पुरुषम् । क्लीवम् । ओप्शिनंम् । कृधि ॥ १॥

हे ओषधे निर्वीर्यकारिन् ओषधिविशेष वीरुधाम् अन्यासां छतानां त्वं अष्ठतमा अतिशयेन प्रशस्या । प्रशस्यशब्दाद् इष्टनि 'प्रशस्यस्य श्रः' (पा ५,३,६०) इति श्रादेशः । पुनः श्रेष्ठयप्रकर्षविवक्षायां तमप् । अत एव हे ओषधे त्वम् अभिश्रुता अभितः सर्वतः प्रख्याता अप्रतिहतवीर्यतया प्रसिद्धा असि भवसि। अय इदानीं मे मदीयम् इमं पुरुषम् द्वेष्यं पुरुषं क्षीवम् निर्वीर्यं सन्तम् ओपशिनम्। उपशेते अस्मिन् पुरुष इति ओपशः स्त्रीव्यञ्जनम्। तद्वन्तं कृषि कुरु। नपुंस-कत्वे हि पुंस्त्वशङ्कापि स्यात् सापि अस्य मा भूद् इत्यर्थः।

क्लीबं कंघ्योपशिनमथौ कुरीरिणं कृधि । ंअथास्येन्द्रो प्रावंभ्यामुभे भिनच्वाण्डचौ∫े॥ २ ॥

क्ट्रांबम् । कृष्टि । ओपारीनेम् । अथो इति । कुर्रारिणेम् । कृष्टि । अर्थ । अस्य । इन्द्रेः । ग्रावेऽभ्याम् । उभे इति । भिन्तु । आण्डगौ ।। २ ॥

उक्त एवार्थः अनूच विवियते — हे ओषधे मदीयं रात्रुं क्रीवम् नपुंसकम् ओपशिनम् स्त्रीत्वोपेतं कृषि कुरु । अथो अपि च कुरीरिणम् कुरीराः केशाः तद्वन्तं कृषि कुरु । पुंस्त्वापगमेन स्त्रीत्वापातात् तद्वत् प्रशस्तकेशयुक्तं कुर्वित्यर्थः ।

'स्तनकेशवती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्पृतः (पाम ४,१,३)'।
इति हि व्यक्तिविदः । अत एव सिनीवाल्याः प्रशंसार्थो मन्त्र इत्थमाम्नातः —
'सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा' (ते ४,१,५,३) इति । अथ अनन्तरम् अस्य द्वेष्यस्य
उमे आण्डयौ वीर्यस्य आश्रयभूतौ अण्डौ इन्द्रः प्रावभ्याम् पाषाणाभ्यां भिनतु मर्दयतु ।
यथासौ पुत्रोत्पादनक्षमो न भवेत् तथा करोत्वित्यर्थः।

<sup>9.</sup> क्लीव<sup>°</sup> पै 9,६८,२. २. क्लीवं पै. ३. उभाभ्यामस्य पै. ४. <sup>°</sup>भ्या<sup>-</sup> मिन्द्रो पै. ५. <sup>°</sup>स्वाण्डौ पै.

# 'क्लीवं क्लीवं' त्वांडकरं वधे वधि त्वाडकर्मरसार्सं त्वांडकरम् । कुरीरंमस्य शीर्षणि कुम्वं' चाधिनिदंध्मसि' ॥ ३ ॥

क्लीबै। क्लोबम्। त्वा। अकरम्। वधै। वधिम्। त्वा। अकरम्। अरंस। अरसम्। त्वा। अकरम्। कुरीरम्। अस्य । शोर्षणि । कुम्बम्। चु। अधिऽनिदेध्मसि ॥ ३॥

हे क्रीब द्वेष्य त्वा त्वाम् अनेन कर्मणा क्रीवम् अकरम् अकार्षम् । हे वधे। निसर्गपण्डको विधः। हे तथाविध रात्रो त्वा त्वां विधम् स्वभावतः षण्डम् अकरम् अकार्षम् । हे अरस । रसो रेतः । हे अरेतस्क रात्रो त्वा त्वाम् अरसम् अरेतस्कम् अकरम् अकार्षम् । यस्माद् एवं तस्माद् अस्य द्वेष्यस्य नपुंसकी-भूतस्य शीर्षणि शिरसि क्ररीरम् केशजालं कुम्बम् तदाभरणं च स्त्रीणाम् असाधारणम् अधिनिद्यमसि उपरि निक्षियामः । यद् आह् आपस्तम्वः — 'अत्र पत्नीशिरसि कुम्बकुरीरम् अध्यूहते' (आपश्रौ १०,९,५) इति ।

ये ते नाडचौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनाबि शम्ययाऽम्रष्या अधि मुष्कयोः ॥ ४ ॥

ये इति । ते । नाडयौ । देवकृते इति देवऽकृते । ययोः । तिष्ठति । वृष्ण्यम् । ते इति । ते । भिनुष्यि । शम्यया । अमुष्याः । अधि । मुष्कयोः ॥ ४ ॥

देवकृते देवेन विधात्रा निर्मिते ते त्वदीये ये नाड्यौ रेतोवहे । ययोनार्डयोः वृष्ण्यम् । वृषा सेचनसमर्थः पुरुषः । तत्संविन्ध वीर्यं वृष्ण्यम् तिष्ठति आश्चित्य वर्तते ते \*शुक्राधारभूते देविनिर्मिते नाड्यौ ते तव मुक्तयोः अण्डयोरुपरि स्थिते अमुख्याः प्रसिद्धायाः शिलाया अधि उपरि शम्यया लक्करेन भिनिश्च पेषयामि ।

यथां नुडं क्रिशिपुंने स्त्रियों भिन्दन्त्यक्रमेना।

एवा भिनाबि ते 'शेपोऽमुख्या अधि मुख्कयोः' ॥ ५ ॥

यथां । नुडम् । क्रिशिपुंने । स्त्रियः । भिन्दन्ति । अस्मेना।

एव । भिनाबि । ते । शेर्षः । अमुख्याः । अधि । मुख्कयोः ॥ ५ ॥

१. क्लीव क्लीवं पै १,६८,४.
 २. कुई A,B,D,K; कुम्मं P³, पै [मूको.].

 ३. चावनि° पै.
 ४. ग्रुक्ला S'.
 ५. मुष्की तस्मै त्वामवसे हुवे पै १,६८,१.

स्त्रियः कशिपुने कटाय कटं निर्मातुं यथा येन प्रकारेण नडम् कटोपादानं तृणविशेषम् अश्मना भिन्दन्ति आझन्ति एव एवम् हे शत्रो ते तव मुष्कयोः अण्डयोः वर्तमानं शेषः अमुख्याः शिलाया अधि उपरि अश्मना भिनि आहन्मि। अनेन कर्मणा त्वां निर्वीर्यं करोमीति तात्पर्यम् ।

### इति त्रयोदशेऽनुवाके सप्तमं स्कम्।

'न्यस्तिका' इति स्केन पञ्चर्चेन स्त्रीवशीकरणकर्मणि 'भगेन मा सम्'' (अ६,१२९) इत्यत्रोक्तानि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रं तु तत्रैव उदाहृतम्।

'यौ व्याघ्रौ' इति तृचेन कुमारस्य कुमार्या वा प्रथमम् उपरितनदन्त-जनननिमित्तदोषपरिहारार्थं वीहियवतिलानामन्यतमं जुहुयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि वीहियवमाषितलान् एकीकृत्य अनेनाभिमन्त्रय उप-जातदन्ताभ्यां दंशयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन स्थालीपाकं संपात्य अभिमन्त्रय उक्तं शिशुम् आशयेत्।

स्त्रितं हि — ''यस्योत्तमदन्तौ पूर्वौ जायेते 'यो व्याघ्रौ' (अ६,१४०) इत्यावपति । मन्त्रोक्तान् दंशयति । शान्त्युदकश्वतम् आदिष्टानाम् आशयति । पितरौ <sup>3</sup>च" (कौस् ४६, ४३-४६) इति ।

न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मर्म । श्रुतं तर्व प्रतानास्त्रयंस्त्रिशन्नितानाः । तयां सहस्रपण्यां हृद्यं शोषयामि ते ॥ १ ॥

निऽअस्तिका। रुरोहिश्व। सुभग्मऽकरणी। मर्म। शतम्। तर्व। प्रऽतानाः। त्रयेः ऽत्रिंशत्। निऽतानाः। तयो। सहस्रऽपुण्यो। हर्दयम्। शोष्यामि । ते ॥ १॥

हे राङ्क्षपुष्पिके न्यस्तिका दौर्भाग्यलक्षणं नितराम् अस्यन्ती त्वम् । असु क्षेपणे इत्यस्माद् औणादिकस्तिकन्प्रत्ययः । हरोहिथ प्रादुर्भूताऽसि उत्पन्ना भवसि । रुह वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च । क्षादिनियमाद् इट् । किं कुर्वती । मम सुभगंकरणी सौभाग्यं कुर्वती । 'आढ्यसुभग' (पा ३,२,५६) इत्यादिना करोतेः ख्युन्प्रत्ययः । 'खित्यनव्ययस्य' (पा ६,३,६६) इति पूर्वपदस्य मुम् । 'टिड्डाणक्" (पा ४,१,१५) इति ङीप् । हे ओषधे तव शतम् शतसंख्याकाः प्रतानाः प्रतायन्ते विस्तार्यन्ते इति प्रतानाः शाखाः । 'हल्स्व' (पा ३,३,१२१) इति तनोतेर्घक्

तात्पर्यात् S'.
 तेतु. मंता. द्र.
 वेति S'.
 धुभागं A,B'
 ৪ʰ,D,R,S™,P,Cs,WM.
 एवं स्वरो न सिध्यति.

प्रत्ययः । शतायुषः पुरुषस्य उपकाराय प्रताना अपि शतसंख्याका उत्पद्यन्त इत्यर्थः । नितानाः न्यग्विस्तार्यमाणाः प्ररोहाः त्रयास्त्रिशत् त्रयस्त्रिशत्संख्याकाः संभवन्ति । त्रयस्त्रिशत्संख्यानां देवानाम् उपकारकत्वात् तत्संख्यया नितानाः प्ररोहन्ती-त्यर्थः । त्रयश्च त्रिशच्च त्रयस्त्रिशत् । 'त्रेस्त्रयः' (पा ६,३,४८) इति पूर्वपदस्य त्रिशब्दस्य त्रयस् आदेशः स च आद्यदात्तः । 'संख्या' (पा ६,२,३५) इति पूर्वपदप्रकृतिस्व-रत्वम् । हे कामिनि तया तथाविधया प्रागुदीरितमाहात्म्योपेतया सहस्रपण्यां सहस्रसंख्या-कपत्रोपेतया ते त्वदीयं हृदयम् अहं शोषयामि कामाग्निना परितप्तं करोमि । शुष शोषणे ।

शुष्यंतु मियं ते हृदंयमथौ शुष्यत्वास्युम् । अथो नि शुष्यु मां कामेनाथो शुष्कांस्या चर ॥ २ ॥

शुष्येतु । मिये । ते । हृद्येयम् । अथो इति । शुष्युतु । आस्युन् । अथो इति । नि । शुष्य । माम् । कामेन । अथो इति । शुष्केऽआस्या । चर् ॥ २ ॥

हे कामिनि मिय मिद्रिषये ते तब इदयम् जीवायतनं हृदयस्थानं छुप्यतु शुष्कं परितप्तं भवतु । अथो अपि च आस्यम् त्वदीयं मुखमिप छुप्यतु शुष्कं द्रवरिहतं भवतु । अथो अपि च माम् उद्दिश्य कामेन अभिलाषेण नि शुष्य नितरां परितप्यस्व । अथो अपि च सा त्वं शुष्कास्या द्रवरिहतानना सती चर माम् अभिगच्छ ।

संवर्ननी सम्रुष्पुला' वभ्रु कल्याणि सं तुद । अमूं' च मां च सं तुद समानं हद्यं कृथि ॥ ३ ॥

सम्ऽवननी । सम्ऽउण्पला । बभ्रुं । कल्याणि । सम् । नुद् । अम्म् । च । माम् । च । सम् । नुद् । समानम् । हृदयम् । कृषि ॥ ३॥

हे बश्च वश्चवर्णे पीतवर्णे हे कल्याणि मङ्गलकारिणि ओषधे संवननी संवननं वशी-करणं तद्वती। संपूर्वाद् वनतेः करणे ल्युद्। टित्त्वान्ङीप्। समुष्पला सम्यक् उप्तफला सती सं नुद मत्समीपं तां स्त्रियं नुद प्रेरय। तदनन्तरम् अमं च कामिनीं मां कामुकं च सं नुद संयोजय सम्यग् मिथुनीभावय। आवयोः हृदयं समानम् एकं कृषि कुरु।

यथोद्वकमपंपुषोऽप्शुष्यंत्यास्य∫म्'। एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कांस्या चर ॥ ४ ॥

समुब्युला WM.,RW.
 अमं P³,M,I.
 उद्युला J,WM.,WI.
 उद्युला J,WM.,WI.

यथो । उद्कम् । अपेपुषः' । अप्ऽशुष्यंति । आस्युम् । एव । नि । शुष्यु । माम् । कामेन । अथो इति । शुष्केऽआस्या । चुरु ॥ ४ ॥

यथा येन प्रकारेण उदकम् अपपुषः जलम् अपीतवतस्तृषार्तस्य पुरुषस्य आस्यम् मुखम् अपशुष्यित एव एवम् हे कामिनि माम् उद्दिश्य कामेन नि शुष्य परितप्ता भव। अन्यत् पूर्ववत्। अपपुष इति । पा पाने इत्यस्मात् लिटः कसुः । ङिस 'वसोः सम्प्रसारणम्' (पा ६,४,१३१) इति संप्रसारणम् । 'आतो लोप इटि च' (पा ६,४,६४) इति आकारलोपः। न च तस्मिन् कर्तव्ये संप्रसारणस्य 'असिद्धवदत्राभात्' (पा ६,४,२२) इति असिद्धवद्धावः। अत्रग्रहणं समानाश्रयप्रतिपत्त्यर्थम् इत्युक्तत्वात्। ङिस संप्रसारणं कसौ आल्लोप इति अनयोर्व्याश्रयत्वात्। 'न लोकाव्ययः' (पा २,३,६९) इति कर्मणि षष्ठवाः प्रतिषेधः।

यथां नकुलो विच्छिद्यं सुंद्धात्यिहं पुनः । एवा कार्मस्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावित ॥ ५ ॥

यथा । नुकुलः । विऽछिद्यं । सम्ऽदधाति । अहिम् । पुनः । एव । कार्मस्य । विऽछिन्नम् । सम् । धृहि । वीर्युऽवृति ॥ ५ ॥

नास्य कुळम् अस्तीति नकुलः प्राणी । 'नभ्राण्नपात्' (पा ६,३,७५) इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः। स यथा अहिम् सर्पं विच्छिय खण्डियत्वा पुनः संद्धाति संयोजयित एव एवम् हे वीर्यावित अतिशयितवीर्ययुक्ते ओषधे कामस्य विच्छिन्नम् स्त्रियाः पराङ्मुखन्तेन कामकृतिवकारेण अवखण्डितं मां सं धेहि पुनः संयोजय।

यौ व्याघाववंरूढ़ौ' जिघंत्सतः पितरं मातरं च। तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते 'शिवौ कृण्ण जातवेदः'।। १।।

यौ । ब्याघ्रौ । अर्वऽरूढौ । जिघत्सतः । पितर्रम् । मातर्रम् । च । तौ । दन्तौ । ब्रह्मणः । पते । शिवौ । कृणु । जात्ऽवेदः ॥ १॥

व्याच्रौ व्याच्चवत् हिंसको यो दन्तो उपरितनपङ्क्तिस्थो अवह्ढौ अवाः ङ्मुखं प्ररुढो प्रथमत उत्पन्नो पितरं मातरं च जिघत्सतः अन्तुं भक्षयितुम् इच्छतः। अद भक्षणे। 'छङ्सनोर्घस्ल' (पा २,४,३७) इति घस्छादेशः। 'सः स्यार्ध-धातुके' (पा ७,४,४९) इति तत्वम्। हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्याधिपते हे जातवेदः

१. अपुपुषं: P<sup>2</sup>. २. °रूढाववाञ्चो पै १९,४९,९. ३. मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च पै. † कृणुहि P³,M,W.

जातानां वेदितरप्ते तौ तथाविधौ दन्तौ शिवौ सुखकरो मातापित्रोरिहंसकौ

ब्रीहिमंत्रं 'यर्यमत्तमथो माष्मथो' तिलंम् । एष' वां भागो निर्दितो रत्नधेयांय' दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥२॥ ब्रीहिम् । अत्तम् । यर्वम् । अत्तम् । अथो इति । मार्षम् । अथो इति । तिलंम् । एषः । वाम् । भागः । निऽहितः । रत्नुऽधेयांय । दन्तौ । मा । हिंसिष्टम् । पितरंम् । मातरंम् । च ॥ २ ॥

हे प्रथमोत्पन्नो उपरितनदन्तो बीहिम् अत्तम् भक्षयतं तथा यवम् अत्तम् भक्षयतम् । अथो अपि च माषम् अत्तम् । अथो अपि च तिलम् अत्तम् । हे दन्तौ रत्नधेयाय रमणीयफलाय वाम् युवयोः एषः वीहियवादिलक्षणो भागो निहितः निक्षिप्तः । तेन तृप्तौ युवाम् अस्य शिशोः पितरं मातरं च मा हिंसिष्टम् मा विधिष्टम् ।

'उपहूतौ स्युजौ' स्योनौ दन्तौ सुमुङ्गलौ । अन्यत्रं वां घोरं तुन्वं १: परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ३॥ उपं ऽहूतौ । सुऽयुजौ । स्योनौ । दन्तौ । सुऽमुङ्गलौ । अन्यत्रं । वाम् । घोरम् । तुन्व ि। पर्रा । पृतु । दुन्तौ । मा । हिंसिष्ट्रम् । पितर्रम् । मातर्रम् । चु ॥३॥

उपहूतौ समीपम् आहूतौ देवेन अनुज्ञातौ वा सयुजौ समानं युजानौ मित्रभूतौ स्योनौ सुखकरी समङ्गलौ सुशोभनौ एवंगुणविशिष्टो तो दन्तौ भवताम्। हे दन्तौ वाम् युवयोः घोरम् कूरं कर्म मातापितहननलक्षणम् अन्यत्र अन्यस्मिन् देशे तन्वाः शिशुशरीरात् परैतु परागच्छतु । गतमन्यत् ।

इति त्रयोदशेऽनुवाके अष्टमं स्कम्।

'वायुरेनाः' इति तृचेन पुष्ट्यर्थचित्राकर्मणि वृक्षशाखादिसंभारान् संपातयेत्। तत्रैव कर्मणि 'वायुरेनाः' इति ऋचा प्रभाते उदक्षधारोपेतया शाखया गां परिकामेत्।

तत्रैव कर्मणि 'होहितेन स्वधितिना' इति मन्त्रेण सूत्रोक्तरीत्या वत्सकर्णे छिन्द्यात्।

<sup>9. °</sup>तं माषमत्तमथो पै १९,४९,१०. २. स पै. ३. रत्नधेयं पै. ४. अ-घोरो सयुजा संविदानो पै १९,४९,११. ५. तुन्<u>वाः ३</u> A,V; तुन्वाः १ R; तुन्वः ३ Bh,Sm. ६. अस्मिन् S'. ७. वैतु. मंपा. द्र.

तत्रैव कर्मणि 'यथा चकुः' (३) इति ऋचा कर्णलोहितं द्धिमधुघृतोदकमिश्रितं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य वत्सं प्रारायेत्।

आह च कोशिकः — "'वायुरेनाः' इति युक्तयोः (अ ६,४,१;६,१४१ [तु. दा.]) चित्रा-कर्मनिशायां संभारान् संपातवतः करोति । अपरेयुः 'वायुरेनाः' (१) इति शाखयोदकधारया गाः परिकामति । प्रथमजस्य शकलम् अवधायौदुम्बरेणासिना 'लोहितेन' (२) इति मन्त्रोक्तम् । 'यथा चकुः' (३) इतीक्षुकाशकाण्डया लोहितं निर्मृज्य रसिमिश्रम् अश्नाति । सर्वम् औदुम्बरम्" (कौसू २३,१२-१६) इति ।

'उच्छ्यस्व' इति तचेन पुष्ट्यर्थवीजवापनकर्मणि वीह्यादिंबीजम् आज्यिमश्रं कृत्वा अभिमन्त्र्य प्रत्युचं तिस्रो सुष्टीर्छाङ्गलपद्धतो निधाय पांसुभिराच्छाद्येत्। तद् उक्तं कोशिकेन — '''उच्छ्यस्व' (अ ६,१४२) इति वीजोपहरणम् । आज्यिमश्रान् यवान् उर्वरायां कृष्टे भालेन उदुह्य अन्त्रचं काशीन् निनयति निवपति'' (कौसू २४,१;२) इति ।

वायुरेनाः समार्करत् त्वष्टा पोषाय धियतास् । इन्द्रं आभ्यो अधि ब्रवद् रुद्रो भूम्ने चिंकित्सतु ॥ १ ॥

वायुः । एनाः । सम्ऽआकेरत् । त्वष्टौ । पोषौय । ध्रियताम् । इन्द्रैः । आभ्यः । अधि । ब्रवत् । रुद्रः । भूम्ने । चिकित्सतु ॥ १ ॥

एनाः अस्मदीया गाः वायुर्देवः समाकरत् समाकरोत् संघरा आनयत्। वायुर्हि तेषां रिक्षता। तथा च तैत्तिरीयकम् — 'वायवः स्थत्याह। वायुर्वा अन्तिरिक्षस्याध्यक्षाः। अन्तिरिक्षदेवत्याः खल्ल वै पशवः। वायव एवैनान् परिददाति' (तैन्ना ३,२,१,३;४) इति । तथा त्वष्टा देवः पोषाय अभिवृद्धये इमा गाः ध्रियताम् धारयतु । स एव हि पश्तामभिवृद्धः कर्ता । 'त्वष्टा वै पश्नां मिथुनानां रूपकृत' (तै १,७,४,५) इति श्रुतेः। धृङ् अवस्थाने। तुदादित्वात् शः। 'रिङ् शयग्लिङ्ध' (पा ७,४,२८) इति रिङ् आदेशः। आभ्यो गोभ्यः इन्द्रो देवानामधिपितः अधि ववत् अधिव्रवीतु आधिक्यं वदतु। रुद्धः पश्नामभिमन्ता पीडाकरो देवः भून्ने बहुत्वाय चिकित्सतु। पादास्यादिरोगपरिहारेण बह्धाः करोतु इत्यर्थः। भूम्न इति । बहुशब्दाद् इमनिचि 'वहोलेंपो भू च वहोः' (पा ६,४,१५८) इति इमनिच आदिवर्णलोपो वहोर्भूभावश्च। चिकित्सतु। कित ज्ञाने। 'ग्रिंगिकिङ्खः सन्' (पा ३,१,५) इति व्याधिप्रतीकारलक्षणेऽर्थे कितेः सन्प्रत्ययः।

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । अर्कर्तामुक्तिना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥

<sup>1. °</sup>तीक्षकारा° S'. २. निमृज्य S'. ३. °रायाकृ° S'. ४. ब्रुवद् वै १९,२२,७. ५. कृतम् मंत्रा १,८,७.

लोहिंतेन । स्वऽिधितिना । मिथुनम् । कर्णयोः । कृषि । अर्वर्ताम् । अश्विनां । लक्ष्मे । तत् । अस्तु । प्रऽजयां । बहुरं ॥ २ ॥

हे गोपाल लोहितवर्णन ताम्रविकारेण स्वधितिना शस्त्रेण कर्णयोः वत्स-संविन्धनोः मिथुनम् स्त्रीपुंसात्मकम् चिह्नं कृधि कुरु । अदिवना अदिवनो देवो तादशं विह्नम् अकर्ताम् कुरुताम् । करोतेश्चान्दसो लुङ् । 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७३) इति विकरणस्य लुक् । तत् तथाविधं लक्ष्म प्रजया पुत्रपौत्रादिरूपया बहु बहुलं समृद्धम् अस्तु ।

यथां <u>चक्रुदे</u>वासुरा यथां मनुष्या<u>जि</u>त । एवा सहस्र<u>पो</u>षायं कृणुतं लक्ष्मांक्विना ॥ ३ ॥

यथो । चकुः । देवऽअसुराः । यथो । मनुष्या∫ः । उत । एव । सहस्रऽपोषाये । कृणुतम् । लक्ष्मे । अस्त्रिना ॥ ३ ॥

देवाश्च असुराश्च देवासुराः। ते यथा पशूनां लक्ष्म लक्षणं कर्णयोः स्वधितिना चक्रुः कृतवन्तः। मनुष्या उत मानवा अपि यथा चक्रुः कृतवन्तः। हे अखिना अदिवनौ एव एवं सहस्रपोषाय गवामपरिमिताभिवृद्धये लक्ष्म चिह्नं कृणुतम् कुरुतम्।

उच्छ्रंयस्व बृहुर्भेव स्वेन महंसा यव । मृणीहि विक्वा पात्रांणि मा त्वां दिव्याक्षिनिवधीत्।। १ ।।

उत् । श्र<u>यस्व । बहुः । भव । स्वेन</u> । महस्ता । युव । मृणीहि । विश्वा । पात्राणि । मा । त्वा । दिव्या । अशनिः । वृधीत् ॥ १ ॥

हे यव धान्य त्वम् उच्छ्रयस्व उत्तिष्ठ प्ररुढः सन् उन्नतो भव। तथा बहुः अनेक-विधो भव। स्वेन आत्मीयेन महसा तेजसा रसवीर्येण सह विश्वा विश्वानि सर्वाणि पात्राणि <sup>४</sup>कुस्ळकोष्ठागारादीनि वृणीहि<sup>६</sup>। वर्णव्यत्ययः। पृणीहि पूरय। दिव्या दिवि भवा अशनिः त्वा त्वां मा वधीत् मा हिंसीत्।

आशृष्वन्तं यवं देवं यत्रं त्वाऽच्छावदामास । तदुच्छ्रंयस्व द्यौरिव समुद्र ईवैध्यक्षितः ॥ २ ॥

<sup>9. &</sup>lt;u>बहु</u> P<sup>2</sup>, २. ताहशो S'. ३. बाहुलकादको छागित्यर्थः. ४. देवसुरा B; देवांसुरा S<sup>m</sup>. ५. गुस्ल° S'. ६. बेतु. मंपा. द्र.

आऽशृष्वन्तेम् । यर्वम् । देवम् । यत्रे । त्वा । अच्छुऽआवदीमसि । तत् । उत् । श्रयस्व । द्योःऽईव । सुमुद्रःईव । एधि । अक्षितः ॥ २ ॥

अशृज्वन्तम् आभिमुख्येन अस्मदुक्तमाकर्णयन्तं यवम् यवधान्यरूपेण अवस्थितं देवं तत्र तस्यां भूमो त्वा त्वाम् अच्छवदामित आभिमुख्येन वदामः प्रार्थयामहे । तत् तत्र भूम्यां गौरिव आकाश इव उच्छ्यस्व उन्नतो भव । सस्यावस्थायाम् उक्तम् । फलावस्थायामिप आह — समुद्र इव अक्षितः अक्षीणः क्षयरिहतः एधि भव । अस्तेलांटि सिपो हिरादेशः। श्रसोरल्लोपे 'घसोरेढ्रों (पा ६,४,१९९) इति एत्त्वम् । तस्य 'असिद्धवदत्राभात' (पा ६,४,२२) इति असिद्धत्वात् झलन्तलक्षणं हेर्घित्वम् । अक्षित इति । क्षि क्षये । 'निष्ठायामण्यदर्थे' (पा ६,४,६०) इति पर्युद्स्तत्वाद् दीर्घाभावात् 'क्षियो दीर्घात्' (पा ८,२,४६) इति नत्वस्यापि अभावः ।

अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राश्चर्यः। पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारैः सन्त्विक्षिताः॥ ३॥

अक्षिताः । ते । उप् ऽसर्दः । अक्षिताः । सन्तु । राशयः । पृणन्तः । अक्षिताः । सन्तु । अत्तार्रः । सन्तु । अक्षिताः ॥ ३ ॥

हे यव ते तव उपसदः उपसत्तारः उपगन्तारः कर्मकरा अक्षिताः क्षयरिहताः सन्तु भवन्तु । राशयः धान्यसमूहा अक्षिताः क्षयरिहताः सन्तु भवन्तु । पृणन्तः गृहादिकं पूरयन्तः समाहर्तारो जना अक्षिताः क्षयरिहताः सन्तु भवन्तु । अत्तारः भोक्तारो जना अक्षिताः क्षयरिहताः सन्तु भवन्तु । अत्तारः भोकारो जना अक्षिताः क्षयरिहताः सन्तु भवन्तु ।

इति षष्ठकाण्डे त्रयोदशेऽनुवाके नवमं सूक्तम्।

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेदवरः॥

श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरप्रतापहरिहरमहाराजकारिते अथर्वसंहिताभाष्ये षष्ठकाण्डं संपूर्णम् ॥



१. वेतु. मंपा. द्र.

#### अथ

## सप्तमं काण्डम्

#### श्रीगणाधिपतये नमः।

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥

सप्तमे काण्डे दशानुवाकाः। तत्र प्रथमेऽनुवाके त्रीणि स्कानि। तत्र 'धीती वा थे' इति प्रथमे स्के आद्याभ्यां द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् अर्थोत्थापनिवन्नशमन-कर्मणि आज्यसमित्पुरोडाशादिशष्कुल्यन्तानां त्रयोदशानां द्रव्याणाम् अन्यतमं जुहुयात् जपेद् वा। तद् उक्तं संहिताविधौ — "'धीती वा' इत्यर्थम् उत्थास्यन्तुपदधीत। जपित" (कौस् ४१,८;९) इति।

तथा सर्वफलकामः आभ्याम् ऋग्भ्याम् इन्द्रान्नी यजते उपतिष्ठते वा। "'तिददास' (अ५,२), 'धीती वा' इतीन्द्रान्नी" (कौसू ५९,१७) इति कौशिकसूत्रात्।

अत्र 'अथर्वाणं पितरम्' इत्यष्टर्चेन (अ७,२-५) सर्वफलकामः अथर्वाणं यजत उपितष्ठते वा । 'यस्येदमा रजः' (अ६,३३), 'अथर्वाणम्', 'अदितिशैंः' (अ७,६) (कौस् ५९,१८) इति सूत्रात्।

'अया विका' इति द्रगृचेन नवं रथम् अभिमन्त्र्य जयकामं राजानम् आरोहयेत् । सूत्रितं हि — '''अया विका' (अ७,३), 'अप्त इन्द्रः' (अ७,११५), 'दिशश्चतस्रः' (अ८,८,२२) इति नवं रथं राजानं ससारिथम् आस्थापयिति" (कौस् १५,११) इति ।

'एकया च' (अ ७,४) इत्यनया अश्वशान्तो सर्वेषिधचूर्णम् अश्वस्य मूर्भि प्रकिरेत् । "'वातरंहाः' (अ ६,९२) इति स्नातेऽस्वे" इति प्रक्रम्य कौशिकेन सूत्रितम् — "चूर्णेरविकरित । त्रिः 'एकया च'" (कौस् ४१,२१;२५;२६) इति ।

तथा चातुर्मास्ये शुनासीरीयपर्वणि वायव्ययागानुमन्त्रणम् अनया कुर्यात् । उक्तं वैताने — "वायव्यं शुनासीरीयं सौर्यम् 'एकया च'" (वैताश्रौ ९,२७) इति ।

'यज्ञेन' (अ ७,५) इत्यनया सोमयागे आतिथ्येष्टी हविर्वसामिमृरोत् । ''आतिथ्यायां हविरभिमृराति 'यज्ञेन यज्ञम्' इति'' ( वैताश्री १३,१३ ) इति हि वैतानं सूत्रम् । धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येऽवंदन्नृतानि । तृतीयेन ब्रह्मणा 'वाद्यधानास्तुरीयेणामन्वत्' नाम धेनोः ॥ १ ॥

धीती । वा । ये । अनेयन् । वाचः । अग्नेम् । मनेसा । वा । ये । अवदन् । ऋतानि । तृतीयेन । ब्रह्मणा । वृवृधानाः । तुरीयेण । अमन्वत् । नामे । धेनोः ॥ १॥

यद्यपि अस्मिन् द्वयृचे देवताविशेषो न प्रतीयते तथापि 'अनिहक्तो वे प्रजापतिः' (एवा ६,२०) इति श्रुतेर्देवता अत्र प्रजापितः। 'अथर्वाणं पितरम्' इत्य- एचेंऽपि प्रजापितर्देवता। अथर्वशन्दः प्रजापितवाचक इति वक्ष्यते। अतः कृत्स्मम् इदं सूक्तं प्राजापत्यम्। अत एव अर्थोत्थापनकर्मणि समिदाज्यादिहोमे देवताविशेषा- दर्शनात् प्रजापितर्देवतेति निश्चीयते। अथवा 'धीती वा' इति द्वयृचेन इन्द्राग्नी यजेत सर्वकामः (तु. की ५५९,१०) इति विनियोगिवधानात् तयोश्च 'उभा दाताराविषां रयीणाम्' (ऋ ६,६०,१३) इत्यादिषु फलदातृत्वप्रसिद्धेः देवताविशेषानादेशस्थलेषु च प्रजापितवद्, इन्द्रस्यापि देवतात्वेन स्मरणात् ऐन्द्रेषु च मन्त्रेषु 'मुञ्चामि त्वा हिवग' (ऋ १०,१६१,१) इत्यादिषु अग्नेर्निपातभाक्त्वाद् इन्द्राग्नी देवतेति अध्यवसीयते। अपि च 'यत सर्वेषाम् अर्थम् इन्द्रः प्रति' (तै ५,४,८,३) इति 'अग्निः सर्वा देवताः' (तै २,२,९,१) इति इन्द्रस्याग्नेश्च सर्वदेवतात्मकत्वाभिधानात् तयोर्यागेन सर्वकामप्राप्तिर्युक्ता। अतस्तस्य तयोर्वा इतरदेवतावन्न स्तुतिहविः प्रदानमात्रेण अर्थसिद्धिः, किं तु तन्माहात्म्यक्तानेनैव इत्यभिप्रेत्य आद्यर्चा तज्ज्ञानप्रकारः उत्तरया तत्सार्वात्म्यम् अभिधीयते।

ईहर्शी खलु विवक्ष्णां राब्दाभिन्यक्तिः । प्रथमम् अभिलिषतम् अर्थे विवक्षोः पुरुषस्य तद्वाचकराब्दप्रयोगार्थे तिद्वन्छावरोन जातात् प्रयत्नात् मूलाधारे प्राणवायोः परिस्पन्दो जायते । तेन परिस्पन्देन मूलाधारे सकलराब्द मूलकारणभूता निष्पन्दा सूक्ष्मा परा वाक् आविभवति । सैव मूलाधाराद् ऊर्ध्वं नाभिदेशं प्राप्ता सामान्यज्ञानरूपा विवक्षितपदार्थदर्शनात् पश्यन्तीति उच्यते । सैव हृदयदेशं प्राप्ता अर्थविशेषिनश्चयवुद्धियुक्ता मध्यदेशावस्थानाद् मध्यमेति गीयते । सैव कण्ठताख्वादिस्थानेषु वर्णरूपेण व्यज्यमाना विशेषेण परावबोधप्रचण्डा वैखरीति भण्यते । अत्र पराद्यवस्थात्मकास्त्रयः शब्दा देहान्तर्भातत्वाद् अस्फुटत्वेन विवक्षितम् अर्थं परेभ्यो न प्रतिपादयन्ति । वैखर्यात्मकः शब्द एव अर्थप्रत्यायनक्षमः । 'गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या

१. °स्तुर्येणाम° पै २०,१,१; संविदानास्तुरीयेण मन्वत शांश्री १५,३,७.

वदन्ति' (ऋ १,१६४,४५) इति हि निगमः । 'गुहायां त्रीणि' निहितानि नार्थं वेदयन्ते' (नि १३,९) इति हि यास्केन व्याख्यातम् । आगमोऽपि —

'रेस्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वाग् अनपायिनी । यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते ॥ अविभागेन वर्णानां सर्वतः संवृतक्रमा । प्राणाश्रयात् तु पश्यन्ती मयूराण्डरसोपमा ॥ मध्यमा बुद्ध्यपादाना कृतवर्णपरिप्रहा । अन्तःसंजल्परूपा तु न श्रोत्रमुपसपीति ॥ तात्वोष्ठव्यापृतिव्यङ्गया³ परवोधप्रकाशिनी । मनुष्यमात्रसुलभा वाह्या वाग् वैखरी मता ॥' इति ।

तथा च अस्या ऋचः अयम् अर्थः - य प्रजापतेः इन्द्राग्न्योर्वा वाचकराब्दं विवक्षवः स्तोतारः धीती। ध्यायतेः क्तिनि छान्दसं संप्रसारणम्। 'हलः' (पा ६,४,२) इति दीर्घः । 'सुपां सुलुक्°' (पा ७,१,३९) इति तृतीयायाः पूर्व-सवर्णदीर्घः । घीत्या ध्यानात्मकेन विवक्षाजन्यप्रयत्नजातप्राणवायुपरिस्पन्दाविर्मृ-तेन परावस्थापन्नेन प्रथमेन राब्दब्रह्मणा इति यावत् । 'तृतीयेन ब्रह्मणा' इति वक्ष्यमाणत्वाद् अत्रापि संख्याविशिष्टब्रह्मपदं संबध्यते । वाशब्दः चार्थे । वाचो अग्रम् । 'सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति' (कड १,२,१५) इति श्रुतेः सकलवाक्यप्रति-पाद्यत्वेन मुख्यं निखिलवाग्व्यवहारस्य वा आदिभूतं प्रजापतिरूपम् अर्थम् इन्द्राञ्चिरूपं वा अनयन् ध्यानविषयत्वं प्रापितवन्तः। 'यद्वृत्ताचित्यम्' (पा ८,१,६६) इति निघातनिषेधः । अडागमस्य उदात्तत्वेन आद्युदात्तं पदं भवति । य च विवक्षवः मनसा सामान्यधर्मप्राहकेण पद्यन्त्यात्मकेन द्वितीयेन राब्दब्रह्मणेत्यर्थः। ऋतानि सत्यभूतानि अखण्डपरावस्थापेक्षया ईषद् उद्गतानि वा वाक्यानि देवता-वाचकराब्द्विचारविषयाणि अवदन् । वदनम् अत्र सामान्यज्ञानं विवक्षितम्। पूर्ववाक्ये यच्छब्दश्रुतेस्तच्छब्दः अध्याहार्यः। ते विवक्षवः तृतीयेन । ध्यानमनोऽ-विच्छन्नपरापद्यन्त्यपेक्षया तृतीयत्वम् । त्रित्वसंख्यापूरकेण ब्रह्मणा । अन्तर्विभक्त-वर्णीत्मकेन अर्थविशेषाध्यवसायबुद्धियुक्तेन मध्यमाख्येनेत्यर्थः । वाद्यानाः । अन्त-भीवितण्यर्थः । वृधेर्छिटः कानच् । तुजादित्वाद् दीर्घः । 'चितः' (पा ६,१,१६३) इति अन्तोदात्तत्वम् । वर्धयन्तः अशब्दविषयम् अर्थे शब्दवाच्यत्वेन पोषयन्तः तुरीयेण चतुर्थेन । 'चतुरद्छयतावाद्यक्षरलोपश्च' (पावा ५,२,५१) इति छप्रत्ययः । चतुः-संख्यापूरकेण वैखर्यात्मकेन वर्णपद्वाक्यरूपेण ब्रह्मणा धेनोः । वाङ्नामैतत् । वाच्यवाचकयोरभेदाद् वाच्ये वाचकराव्दः। मन्त्रप्रतिपाद्यस्य । यद्वाधेनुवद् धेनुः । अभिमतफलप्रदानेन प्रीणनकारिणः प्रजापतेः नाम नामधेयम् प्रजासर्जनपालनादि-

त्रीणि पदानि शंपा.
 २. स्वरूपं ज्यो° शंपा.
 ३. °पृथिन्य ° S'.
 ४. °पाद्यस्व नू S'.
 ५. धेनुब्बिः S'.

धर्मकं प्रजापितरिति, इन्द्राग्निदेवतापक्षे इदंदर्शनभूतेन्धनादिगुणविशिष्टम् (तु. नि १०,८) इन्द्र इति, अश्रणीत्वाङ्गनादिगुणकम् (तु. नि ७,१४) अग्निरिति च नामधेयम् अमन्वत । उच्चारितवन्त इत्यर्थः । धात्नाम् अनेकार्थत्वात् । मनु अवबोधने । ताना-दिकः । एवं परादिवाचा प्रतिपादितस्वरूपः प्रजापितः अस्माकम् अभीष्टं साधयिति इन्द्राग्नी वा साधयताम् इति प्रार्थना ।

अथवा वाचो अग्रम् इति पदेन वेदात्मिकाया वाचो निदानं पर्यवसानभूमिर्वा परमातमतत्त्वं विवक्ष्यते । तथा च ऐतरेयारण्यके 'तदिद् आस भुवनेषु ज्येष्टम्' (ऋ १०, १२०) इत्यस्य सूक्तस्य तच्छव्दप्रशंसावसरे समाम्नायते — "'वृहस्पते प्रथमं वाचो अप्रम्' ( ऋ १०,७१,१ ) इत्येतद्वचेव प्रथमं वाचो अप्रम्'' ( ऐआ १,३,३ ) इति । 'तदिद् आस' इत्यत्र तच्छव्देन सर्वश्रुतिप्रसिद्धं सर्वजगत्कारणं ब्रह्म अभिहितं तद् अत्र एतच्छव्देन विवक्ष्यत इति तत्रार्थः । तादृशं सकलवाङ्निदानभूतं तत्त्वं ये जिज्ञासवो महर्षयो देवा वा धीती । कर्मनामैतत् । धीत्या । वादाब्दो विकल्पवाची । वाह्यविषयव्यापृतया अक्ष-वुत्त्या अनयन्। ज्ञातुं प्रयत्नं कृतवन्त इत्यर्थः । अनेन जात्रदवस्थाभिमानिविश्व-संज्ञात्मना तत्त्वं ग्रहीतुम् उद्युञ्जत इत्युक्तं भवति । ये वा ततोऽपि सूक्ष्मदर्शिनो मनसा केवलेन अन्तः करणेन अक्तानि सत्यब्रह्मविषयाणि वाक्यानि अवदन् । अनेन स्वप्ना-वस्थायां केवलमनोव्यापारात् तद्भिमानितैजसात्मकब्रह्मणा तत्त्वज्ञानाय प्रयतन्त इत्युक्तं भवति । ये वा ततोऽप्यान्तरं वस्तु जिज्ञासमाना वावृधानाः । वर्धतेः 'लक्षणहेत्वोः" (पा ३,२,१२६) इति हेतौ शानचि व्यत्ययेन शपः इलुः। परिच्छेदापनयनरूपवर्धना-द्वेतोः तृतीयेन त्रित्वसंख्यापूरकेण ब्रह्मणा चैतन्यात्मना । अत्र सुपुष्तौ कारणशरीरा-भिमानी प्रज्ञानघनः प्राज्ञो विवक्षितः । तेन जागरस्वप्नावस्थावत् सुपुप्तौ वाह्यान्तरे-न्द्रियजनितविक्षेपाभावात् अपरिच्छिन्नब्रह्मभावेन वर्तन्त इति रोषः। एवम् अवस्था-त्रयाभिमानिविश्वादितादात्म्येन तत्त्वं वुभुत्सवः सर्वेऽपि तत्रतत्र निरस्तसमस्तभेदं तत्त्वम् अलभमानाः सन्तः धेनोः वाचो अग्रम् इति निर्दिष्टस्य फलप्रदस्य वा परमात्मनः नाम नामकं यत्स्वरूपं प्रति सर्वे प्रणताः तत् निरस्तसमस्तोपाधिकं सत्यज्ञानादिल-क्षणं तत्त्वं तुरीयेण तुर्यावस्थापन्नेन कारणशरीराभिमानरहितेन सर्वसाक्षिणा चैत-न्येनात्मना अमन्वत जानन्ति स्म । 'गूळहं सूर्यं तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्दद् अत्रिः' (ऋ ५,४०,६) इति हि निगमः। 'स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्' (तआ १०,११,२) इति श्रुतौ परमात्मनो नानादेवतानामव्यवहार्यत्वदर्शनाद् अत्र प्रजापतिशब्दव्यपदेश्यम् इन्द्राग्निशब्दव्यपदेश्यं वा तदेव तत्त्वं सम्यग् अधिगतं सत् अस्माकम् अभिमतं साधयत्विति प्रार्थ्यते ।

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्श्वेवत् स श्रुंवत् प्रनर्भघः । स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वं १: रस इदं विश्वंमभवत् स आभवत् ॥ २ ॥

१. 'पादितनुस्व' S'. २. 'णेन कता S'. ३. स्व३: B,Bh; स सुवः तै २,२, १२,१ तेत्रा ३,५,७,२; स स्वर् पै २०,१,२. ४. विश्वा सुवी अ ('बोड पै.) भ' तै. पै. तैत्राः

सः । <u>वेद</u> । पुत्रः । पितर्रम् । सः । मातर्रम् । सः । सूनुः । भुवत् । सः । भृवत् । पुनेः ऽमघः । सः । द्यम् । औग्रोत् । अन्तरिक्षम् । स्वृः । सः । इदम् । विद्वर्यम् । अभवत् । सः । आ । अभवत् ॥ २ ॥

अनया उक्तविधस्य देवस्य ब्रह्माभेदेन सार्वातम्यम् अभिधीयते । स विश्वा-त्मकः प्रजापितः पुत्रः स्वीयं रूपम् सम्यक् जानतः पुरुषान् अनर्थहेतोः संसारात् त्रायत इति पुत्र इति व्यपदिश्यते । 'पुत्रः पुरु त्रायते' (नि २,११) इत्यादि निरु-क्तम् । पितरम् द्युलोकं वेद वेत्ति । स एव मातरम् पृथिवीं वेत्ति । प्रजापतिः द्यावाभृमी स्वधार्यत्वेन जानातीत्यर्थः। 'ग्रौः पिता। पृथिवी माता' (तैत्रा ३,७,५,५) इति हि मन्त्रवर्णः। 'ताभ्याम् इदं विश्वम् एजत् सम् एति यद् अन्तरा पितरं मातरं च' (ऋ १०,८८,१५) इति श्रुतेः द्यावापृथिव्योर्मध्ये विश्वस्यावस्थानात् तयोः प्राधान्येनाभिधानम् । अथवा 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे' (ऋ १०,१२१,१) इति म त्रवर्णात् प्रजापितः परमात्मना प्रथमं सृष्टः। तस्य पिता सकलजगद्धिष्ठानं परं ब्रह्म। माता चित्प्रतिविम्बिता मूलप्रकृतिः। तौ प्रजापितः स्वाभेदेन जानाित । पुत्रशब्दः अत्र मुख्यार्थवाची । कारणपरिज्ञानेन कार्यमपि तद्भेदात् परिज्ञातं भवतीति कारणभूतमातापितृपरिज्ञान-मात्रम् अत्रोक्तम् । न केवलं परिज्ञाता अपितु स प्रजापितः सूनुः सर्वस्य जगतः स्वस्वकर्मसु प्रेरियता भुवत् भवति । 'एष उ एव साधु कर्म कारयति तम्' (तु. कौउ ३,९) इत्यादिश्रुतेः । षू प्रेरणे इत्यस्माद् औणादिको नुप्रत्ययः । भुवत् इति । भवतेर्छङि व्यत्ययेन शः। °'सार्वधातुकमित्' (पा १,२,४) इति शस्य ङित्त्वाद् गुणप्रतिषेधः। स एव मधः । लिङ्गव्यत्ययः। धनवाचिना मघशब्देन कर्मफलं विवक्ष्यते। कर्मफलमपि भुवत् भवति । 'पुनःशब्दः चार्थे । स च अनुक्तसमुचयार्थः । भोक्तापि स एवेत्यर्थः। 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मम् एतत्' (श्वेड १,१२) इति हि श्रुतिः । यद्वा पुनर्मघ इति समस्तं पदम्। स्तो-त्रभ्यो बहुधनप्रदानेऽपि पुनःपुनः अभिवृद्धधन इत्यर्थः । किं च स प्रजापितः वाम् । द्यु अभिगमने इत्यस्माद् उत्पन्नो द्योशब्दः । सुकृतिभिरिभगन्तव्यां दिवम् और्णोत् स्वात्मना व्याप्नोति । ऊर्णुञ् आच्छादने । लिङ शब्लुकि वृद्धयपवादे गुणे रूपम् । अन्तिरिक्षम् । 'अन्तरा क्षान्तम्' (नि २,१०) इत्यन्तिरिक्षम् आकाशं तदिप व्याप्नोति । स च स्वः स्वर्गं पुण्यभोगस्थानं च व्याप्नोति । इदं पृथिव्यादेरुपलक्षणम् । व्याप्यापेक्षया व्यापकस्य अधिकवृत्तिप्रदर्शनात् सर्वेभ्योऽपि लोकेभ्यः प्रजापितः अधिकृतिरित्यर्थः । 'ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान् अन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवः' ( छाउ ३, १४,३) इत्यादिश्चतेः । किं बहुना । स प्रजापितः इदं परिदृश्यमानं नामरूपात्मकं विश्वं जगद् अभवत् । विश्वात्मना स प्वाविष्ठते । स आभवत् आ सर्वतो व्याप्य वर्तते । आवृत्यावृत्य ताद्र्ष्येण कारणात्मना वा वर्तते । सोऽस्माकम् अभिमतसर्वफलानि साधयत्विति प्रार्थ्यते ।

१. 'भू सुवोस्तिङि' इति शंपा. २. वैतु. मंपा. इ.

अर्थर्वाणं ' पितरं देवर्यन्धुं ' मातुर्गभी पितुरसुं युवानस् । 'य इमं युज्ञं मनसा चिकेत् प्रणी वोच्स्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥

अर्थर्वाणम् । पितरंम् । देवऽर्वन्धुम् । मातुः । गर्भम् । पितुः । अर्धुम् । युर्वानम् । यः । इमम् । युज्ञम् । मर्नसा । चिकेतं । प्र । नुः । वोचुः । तम् । इह । इह । ब्रवुः ॥ १॥

अथर्वशब्दः प्रजापतिवाची । तथा च गोपथब्राह्मणे - 'ब्रह्म ह वा इदम् अव्र आसीत् । <sup>४</sup>स्वयंभ्वेकमेव तद्<sup>४</sup> ऐक्षत । ××× मन्मात्रं द्वितीय देवं निर्मिमै (गोवा १,१,१) इति प्रक्रम्य 'तद् अथर्वाभवत्' (गोत्रा १,१,४) इत्यथर्वसृष्टिम् अभिधाय तस्याथर्वणः परब्रह्मणश्च अभेदं प्रतिपाद्य समास्नायते — 'तम् अथर्वाणं ब्रह्माऽब्रवीत् प्रजापतेः प्रजाः सृब्द्वा पालयस्वेति । तद् यद् अत्रवीत् प्रजापतेः प्रजाः सृद्या पालयस्येति तस्मात् प्रजापतिरभवत् । तत् प्रजापतेः प्रजापतित्वम् । अथर्वा वै प्रजापतिः' ( गोव्रा १,१,४ ) इति । तथा 'प्रजापतिरथर्वा देवः स तपस्त-प्त्वैतं चातुष्त्राश्यं ब्रह्मौ इनं निरमिमीत' (गोब्रा १,२,१६) इति । अतः अथर्वशब्देन प्रजा-पतिरुक्तः । तस्य प्रजानां स्रष्टृत्वं पालकत्वं च अनेन प्रदर्श्यते । पितरम् पालकं प्रजानाम्। न केवलं पालकम् अपि तु देववन्धुम् देवानां वन्धुं कारणं स्त्रष्टारम्। 'समुद्रो बन्धुः' (तु. बृड १,१,२) इत्यत्र 'बन्धुशब्दः कारणम् आह' इति व्याख्यातम्। मनुष्यादिखष्टेर्देवसृष्टिः पूर्वभाविनीति सा प्रथमम् उक्ता। स्त्रीपुंसखष्टिरपि तस्मा-देव भवतीत्याह — मातुर्गर्भम् यस्य गर्भस्य या माता तस्यास्तं गर्भ युवानम् मिश्रयन्तं कुर्वन्तम् । विदुर्गर्भजनकस्य असम् प्राणं प्राणसहितम् । रेत इत्यर्थः। तच युवानम् सिञ्चन्तम् । 'न हवा ऋते प्राणाद् रेतः सिच्यते' (ऐआ ३,२,२), 'आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते' (ऋ १०,१८४,१) इत्यादिश्चतिभ्यः। युवा-नम् इति । यौतेरादादिकात् लटः शानचि उवङादेशे रूपम् । स्त्रीपुंसखृष्टिः इतरसृष्टेरुपलक्षणम् । यद्वा 'स इदं सर्वम् अभवत्' इति स्वस्यैव जगदात्मना भवनाद् गर्भरूपत्वम् असुरूपत्वं च संपद्यते । 'यचासुः पुरुषो जायते यच पुत्रः' इति हि श्रुतिः । तथापि युवानम् नित्यतरुणम् । न कदाचिदपि जननादि-भावविकारवन्तम् इत्यर्थः । एतादृशम् अथर्वाणम् । 'थर्वतिश्वरतिकर्मा तत्प्रतिषधः' (ति ११,१८) इति हि यास्कः । अत्र चरितना च्युतिर्विवक्ष्यते । च्युतिरहितं प्रजापतिं स्वमनीषितसिद्धये प्रार्थय इति शेषः । एवं सम्यग्विदिताथर्वस्वरूपो मन्त्रद्रष्टा महर्षिः स्वेन ज्ञातं तत्स्वरूपं परेषां प्रत्यायियतुं स्वयम् अजानन्निव तटस्थम् अभिज्ञं पृच्छति उत्तरार्धेन — य इति । यः अथर्वा । 'एतद् वा अथर्वणो ह्पं यद् उष्णीवी ब्रह्मा' (गोत्रा १,२,१९) इत्याम्नानाद् अथर्वात्मक ऋत्विग्भूतो ब्रह्मा

१. अथर्वणि पै २०,१,३. २. विश्वदेवं पै. ३. अयं चिकेतामृतस्य धाम पै.  $\dagger$  चिकेतः  $D,S^m,C_s$ . ४. स्वयंभुवैकमेतद् S'. ५. चतु $^\circ$  S'. ६. प्रदृश्यते S'. ७. प्राणरिहतम् S'. ८. स्वयमजातानन्व S'.

इमम् अनुष्ठीयमानं सर्वफलसाधनं यज्ञं स्वर्गादिसाधनं प्रसिद्धम् अग्निष्टोमादियज्ञं वा मनसा विकेत। किती संज्ञाने । जानाति अनुसंधत्ते। एतद् उक्तं भवति — यज्ञस्य हि द्वौ पक्षौ। तत्रैकः पक्षः त्रिभिर्होत्रादिभिर्वाचा संस्क्रियते। अपरस्तु ब्रह्मणा मनसेति । अत्र 'तस्य वाक् च मनश्च वर्तनी' इति प्रक्रम्य ब्राह्मणे समा-स्नायते — 'स वा एव त्रिभिर्वेदैर्यज्ञस्यान्यतरः पक्षः संस्क्रियते । मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति' (गोब्रा १,३,२) इति । तं मनसा यज्ञान् अनुसंद्धानम् अथर्वाणं नः अस्माकं प्र वोचः प्रकर्षेण ब्रुहि। हे विद्वन्निति शेषः । किं यदाकदाचित्। नेत्याह । इहेह अस्मिन्नस्मिन् अभिलिषतसाधने कर्मणि व्रवः ब्रूहि । जानासि चेद् ब्रूहि। मद्यतिरिक्तो न कोपि जानातीत्यर्थः। वोच इति । ब्रवीतेदछान्दसे लुङि च्लेरङि अडभावे रूपम् । इहेहेति । वीप्सायां द्विर्वचनम् । 'अनुदात्तं च' (पा ८,१,३) इति आम्नेडितस्य अनुदात्तत्वम् । व्रव इति । पञ्चमलकारे 'हेटोऽ-डाटौ' (पा ३,४,९४) इति अडागमः । यद्वा प्रजापतिस्वरूपं सामान्यतो ज्ञात्वा तद्विशेषजिज्ञासायै पार्श्वस्थं पृच्छित — यो विद्वान् इमम् अथर्वाणं पितरं देव-वन्धुमित्याद्युक्तलक्षणं सर्वैः स्वात्मत्वेन अनुभूयमानं वा यज्ञम् यष्टव्यं यज्ञात्मकं वा प्रजापति मनसा मनसैव चिकेत जानाति । न केवलं श्रुतिवाक्यश्रवणेन किं तु मनननिदिध्यासनाभ्यां यस्तत्त्वं साक्षात्करोति तम् अभिन्नं नः अस्माकं प्रवृहि । 'आचार्यवान् पुरुषो वद' ( छांउ ६,१४,२ ) इति श्रुतेः आचार्योपदेशेनैव अधिगतं देवतास्वरूपं पुरुषार्थार्थ भवतीति विवक्षया अभिज्ञप्रश्नः । अथ तेना-भिज्ञेन प्रदर्शितं तत्त्वोपदेष्टारं गुरुं पृच्छित तम् इहेह ब्रव इति। यष्टव्यदेवता-स्वरूपपरिज्ञाने क्रियमाणं कर्म सगुणं भवेद् इति मनीषया प्रश्नः । अथवा मन्त्रद्रष्टा महर्षिः स्वात्मानमेव संवोध्य ब्रूते —य उक्तविधः प्रजापतिः तं नः अस्मद्र्थं प्र वोचः प्रकर्षेण ब्रुहि यपृब्यदेवतास्वरूपं सम्यग् ज्ञात्वा ब्रुहि। इहेह वृहीति पुनर्वचनम् आदरार्थम्। तथाहि देवतास्तुतिकरणविषये मन्त्रद्रेष्टुः स्वात्मानम् अभिमुखीकृत्य वचनं शाखान्तरे समाम्नायते — 'अप्नि स्तुहि दैववातं देवश्रवः' (ऋ ३,२३,३) इति।

अया विष्ठा जनयन कर्वराणि स हि घृणिहरुर्वराय गातः । स प्रत्युदैद् धरुणं मध्यो अग्रं स्वया तन्वा तन्व मैरयत ॥ १॥

१. चिती इति पाधा. उपलभ्यते. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. इहेंब S'. ४. तथापि S'. ५. विद्या B. ६. प्रत्युदैंद् ते १,७,१२,२; प्रत्यंङेद् मे १,१०,३० ७. ध्रुरुणो तै. मे. काश्रो २५,६,१०; धरुणे पै २०,२,१. ८. स्वायां यत्तनुवां (°न्वां काश्रो.) ते. काश्रो.; स्वां यत्तन्तुं मे. आश्रो २,१९,३२ शांश्रो ३,१७,१; स्वां यत्तन्तुं काठ ९,६ पै. ९. भैरयत्  $K,K^m$ ,  $W,T,R^2$ . भैरयन्त  $R,K^2$ ; भैरयत् > भैरयत्  $A,S^m$ ; तन्तुमैं ते. काश्रो.; तन्तु।मैं मे. आश्रो. शांश्रो.; तन्वामैरयन्त पै.

अया । विऽस्था । जनर्यन् । कर्वरााणि । सः । हि । घृणिः । ङ्रुः । वर्राय । गातुः । सः । प्रतिऽउदैत् । धुरुणम् । मध्वः । अग्रम् । स्वर्या । तुन्वा । तुन्व म् । ऐर्युत् । । १ ॥

अया अनया । तृतीयाया याजादेशः । 'हिल लोपः' (पा ७,२,१९३ ) इति लोपः । उक्तरीत्या विष्ठाः । विविधं तिष्ठतीति । 'किप् च' (पा ३,२,०६ ) इति किप् । सर्वात्मभावेन स्थित इत्यर्थः । अथवा अया अयम् । प्रथमाया आकारः । अयं प्रजापितः विष्ठा विश्वात्मना स्थितः कर्वराणि । कर्मनामैतत् । यज्ञादिकर्माणि कार्यजातानि वा जन्यन् उत्पादयन् वर्तते । स प्रजापितः वृणः दीप्यमानः । घृणु दीप्तो । औणादिक इन्प्रत्ययः । वराय वरणीयाय कर्मफलाय । तादथ्यं चतुर्थी । उक्तः महान् गाद्यः मार्गः । फलप्रातेः अयमेव साधनान्तरिनरपेक्षो महान् उपाय इत्यर्थः । हिशब्दो हेतो । यस्मात् फलप्राप्तिमार्गः तस्मात् स तादशो धरूणम् धारकं चिरकालभावित्वेनावस्थायि मध्यः मधुनः । नुमभाव-श्वान्तसः । मधुवद् आस्वाद्यस्य फलस्य अयं सारं प्रत्युद्वते । अन्तर्भावितण्यर्थः । प्रत्युद्वमयित स्तोत्वभ्यः । पतेश्वान्तस्यो लुङ् । गादेशाभावे सिचि वृद्धिः । सर्वेषां फलप्रदत्वं स्वस्य सर्वनियन्तृत्वम् अन्तरेण न संभवतीति तद् उपपादयित — स्वयेति । स्वया स्वीयया तन्वा विराडात्मिकया तन्वम् । जात्येकवचनम् । सर्व-प्राणिशरीराणि ऐरयत प्रेरयित तत्तत्कर्मस्विति । ईर गतौ कम्पने च । छान्दसो लङ् ।

अस्य मन्त्रस्य अभिनवे रथे जयकामस्य नृपतेरास्थापने विनियोगात् तत्परतया व्याख्यायते — अया अयं जयकामो राजा कर्वराणि रात्रुत्रासनादीनि कर्माणि जनयन् । 'लक्षणहेत्वोः कियायाः' (पा ३,२,९२६) इति हेतौ रातृप्रत्ययः। त्रासनादिजननाद्धेतोः विष्ठाः विरोषेण विशिष्टे वा रथे स्थितः । मन्त्रायुधा-दिसंस्काराद् रथस्य वैशिष्ट्यम्। स तादृशः खलु राजा दीप्यमानः । स्वसेन-येति रोषः । तेजस्वी वा वराय वरिष्ठाय जयलक्षणाय फलाय महान् मार्गः। स राजा धरुणम् भ्रियमाणं परैः अनभिभाव्यं मधुनः जयलक्षणस्य सारं प्रत्युदैत् प्रत्युद्गच्छतु प्राप्नोतु। स च पराभिभवनम् अन्तरेण न घटत इति तद् उपपादयित — स्वया स्वीयेन तन्वा शरीरेण स्वगतबलेन सेनालक्षणवलेन वा तन्वम् रात्रुशरीराणि ऐरयत कम्पयित उच्चादयित।

एकंया च द्रशभिश्वा' सुहुते द्राभ्यांमिष्टये विंश्वत्या च । तिसुभिश्च वहंसे त्रिंशतां च 'वियुग्भिर्वाय इह' ता वि स्रेश्च ॥ १॥

१. \*स्थाः तेपपा.
 २. \*युत् P,P²,Bp².
 ३. वैतु. पपा. द्र.
 ४. \*काळं भगात्वेन \* S';

 \*काळं भगत्वे \* शंपा.
 ५. ठङ् इति न्यायम्.
 ६. \*भिश्र मा २७,३३ म ४,६,२ माश

 ४,४,१,१५ तेआ १,११,७ आश्रौ ५,१८,५ शांश्रौ ८,३,१०.
 ७. स्वभूते मा. मै. माश. तैआ.

 आश्रौ. शांश्रौ ; सुहूते A.D, Km, P², R, Sm, V, Cs, BVC.
 ८. विश्वती मा. माश. शांश्रौ .

 ९. नियुद्धिर्वायवि (°य इ मै.) ह मा. मै. माश. तैआ. आश्रौ शांश्रौ .; \*यविह पै २०,१,१०.

एक्सया । च । दुश्डिभीः । च । सुडहुते । द्वाभ्याम् । इष्ट्ये । विंश्तया । च । तिस्टिंडिभीः । च । वहसे । त्रिंशता । च । वियुक्डिभीः । वायो इति । इह । ताः । वि । मुञ्च ॥ १ ॥

हे सुहुते शोभनाह्वान सुष्ठु ह्वातव्य वा हे वायो । सर्वप्रेरकः प्रजापतिः प्रसिद्धो वा वायुः। एक्या च दशभिश्व। परस्परसमुच्चयार्थी चशब्दौ । एकादशिमः वियुग्मिः विशेषेण युज्यन्ते रथे इति वियुजो वडवाः । युजेः कर्मणि किप्। ताभिः वहसे । वहतिरत्र गतिमात्रवाची । आगच्छ । किमर्थम् । इष्टये यागाय । 'कियाप्रहणं कर्तव्यम्' (पावा १,४,३२) इति कर्मणः संप्रदानत्वात् चतुर्थी। अस्मा-भिरनुष्ठीयमानं कर्म आयाहि। यद्वा इष्ट्ये इच्छायै। 'मन्त्रे वृषेषपच°' (पा ३,३,९६) इति क्तिन्तुदात्तः। 'क्रियार्थोपपदस्य"' (पा २,३,१४) इति चतुर्थी । अस्मदीयफल-कामनां पूरियतुम् एकाद्शिभरश्वाभिः वहसे । व्यत्ययेन कर्मार्थे कर्तृप्रत्ययः। उह्यसे । दशभिरिति 'झल्युगोत्तमम्' (पा ६,१,१८०) इति स्वरेण मध्योदात्तं पद्म् । तथा द्वाभ्यां च विंशत्या च द्वाविंशत्या वडवाभिर्वहसे । विंशत्येति । 'उदात्तयणो हल्पूर्वात्' (पा ६,१,१७४) इति विभक्तिरुदात्ता । तथा तिस्रिभिश्र त्रिंशता च त्रयस्त्रिशता अश्वाभिर्वहसे । अयम् अर्थः — सुहुत इति विधेयविशेषणम् । यतस्त्वं सुदुतिः अतः अस्मदाह्वानानुसारेण अस्माकं फलप्रदानादरानुसारेण वा शीघ्रम् आगन्तुं कदाचिद् एकादशिभः कदाचिद् द्वाविंशत्या कदाचित् त्रयस्त्रिशता वडवाभिः अस्मदीयं यागं प्राप्नुहीति । अतित्वरागमनविवक्षायां वायोः अपरिमिता अश्वाः शाखान्तरे समाम्नायन्ते — 'आ वायो भूष शुचिपा उप नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार' (ऋ ७,९२,१) इति । वायोरश्वा नियुत इत्युच्यन्ते । आगत्य च हे वायो इह अस्मिन् अस्मदीये कर्मणि अश्वशान्तिलक्षणे वा ता वडवा वि मुञ्ज इहैव स्थापय । इतः प्रदेशात् प्रदेशान्तरम् आभिर्वडवाभिर्मा प्राप इत्यर्थः ।

युज्ञेन युज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यांसन् । ते ह नार्कं महिमानेः सचन्त् युत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥ युज्ञेने । युज्ञम् । अयुज्जन्त । देवाः । तानि । धर्मीणि । प्रथमानि । आसन् । ते । हु । नार्कम् । महिमानेः । सचन्तु । यत्रे । पूर्वे । साध्याः । सन्ति । देवाः ॥ १ ॥

देवाः कर्मणा देवत्वं प्राप्ता यजमानाः पूर्व यज्ञेन अग्निना निर्मन्थ्येन यज्ञं होमाधारम् आहवनीयम् अग्निम् अयजन्त । यजिरत्र संगतिकरणवाची । अनुष्ठानाय संयोजितवन्त इत्यर्थः । 'यद् अग्नाविष्ठं मिथित्वा प्रहरित तेनैवाप्तय आतिथ्यं कियते'

१. सचन्ते ते ३,५,११,५ तैआ ३,१२,७.

(ते ६,२,१,७) इति हि तेत्तिरीयकम् । तानि धर्माणि अग्निसाधनानि कर्माणि प्रथमानि । प्रथम इति मुख्यनाम । प्रतमानि प्रकृष्टतमानि आसन् । फलप्रसव-समर्थानि अभवन्तित्यर्थः । धर्माणीति । धर्मशब्दः अपूर्वे पुंलिङ्गः तत्साधने नपुंसक इति 'अर्धर्चाः पुंसि च' (पा २,४,३१) इति सूत्रे वृत्तिकारेण लिङ्गा- नुशासनं कृतम् । ते ह ते खलु देवा महिमानः महत्त्वयुक्ता नाकम् कं सुखम् अकं दुःखं तद् अत्र नास्तीति नाकः स्वर्गः तं सचन्त संगताः । षच समवाये । रुष्डि "अमाङ्योगेऽपि" (पा ६,४,७५) इति अङ्भावः । यत्र यस्मिन् नाके पूर्वे पुरातनाः साध्याः । प्राणाभिमानिनो देवाः साध्या इत्युच्यन्ते । तथा च वाज-सन्यकम् — 'प्राणा व साध्या देवास्त एतम् अत्र एवम् असाधयन्' (माश १०,२,२,३) इति । यद्वा छन्दोऽभिमानिनो देवा आदित्या अङ्गिरस्थ साध्या देवा इत्युच्यन्ते । ते देवाः सन्ति निवसन्ति । तस्माद् इदानीमिप यञ्चाधिकारिभिः एवं कर्तव्यम् इत्यर्थः । अत्र ऐतरेयकब्राह्मणम् — 'यज्ञेन व तद् देवा यज्ञम् अयजन्त । यद् अप्ति नाऽप्रिम् अयजन्त ते स्वर्गं लोकम् आयन्' (ऐव्रा १,१६) इति । "'यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः' इति । छन्दांसि व साध्या देवाः । तेऽप्रेऽप्रिनाऽप्तिम् अयजन्त । ते स्वर्गं लोकम् आयना-दित्याध्रवेहाऽसन्निज्ञरस्थ । तेऽप्रेऽप्रिनाप्तिम् अयजन्त । ते स्वर्गं लोकम् आयन् (ऐव्रा १,१६) इति ।

यद्वा देवा इदानीं देवभावम् आपन्नाः पूर्वं यन्नेनाग्निना पशुभूतेन यन्नं यग्न्वन्यम् अग्निम् अयजन्त पूजितवन्तः । अग्नेरेव मूर्तिभेदेन देवत्वं पशुत्वं च द्रष्टव्यम् । " 'अग्निः पशुरासीत् । तम् आलभन्त । तेनायजन्त' (तु. तै ५,७,२६,१) इति च ब्राह्मणम्" ( नि १२,४१) इति हि यास्कः । साध्याः यज्ञादिसाधनवन्तः । 'साधनाः । शुस्थानो देवगण इति नैहक्ताः' (नि १२,४१) इति हि यास्कः । शिष्टं पूर्ववद् व्याख्येयम् ।

अथ वा यज्ञेन ज्ञानयज्ञरूपेण यज्ञम्। 'यज्ञो वै विल्णुः' (तैवा १,३,८,५) इति श्रुतेः यज्ञो विल्णुः। तम् अयजन्त आत्मत्वेन ध्यातवन्तः। ते नाकम् स्वर्गम्।

'दुःखेन यन्न संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम् । अभिठाषोपनीतं यत् सुखं स्वर्गपदास्तदम्॥'

<sup>°</sup>इत्युक्तनित्यसुखरूपम् 'यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं म्म' (भगी १५,६) इति भगवतोक्तं स्थानं सचन्त सेवन्त प्राप्नुवन्ति । साध्याः । व्यत्ययेन कर्तरि कृत्यप्रत्ययः । साधकाः । अहंगृहोपासका इत्यर्थः । यद्वा साध्यं ज्ञानेन प्राप्यं वस्तु येषाम् आत्मत्वेन अस्तीति । अर्राआदित्वाद् अच्प्रत्ययः । शिष्टं समानम् ।

युज्ञो बंभूव स आ बंभूव स प्र जीज्ञे 'स उं<sup>†</sup> वाष्ट्रधे पुनः'। स बेटेवानामधिपतिर्वभूव 'सो अस्मासु' दिविणमा दंघातु'।। २।।

१. इति इत्युक्त° S'. २. स वायुधि तै १,६,६,४. † ह पै २०,२,३. ३. पृथिच्या अधि पै. ४. सो अस्माँ तै.; सोऽस्मासु पै.; सोऽस्मान् शांश्रौ ४,१२,१५. ५. अधिपतीन् करोतु (कृणोतु शांश्रौ.) तै. शांश्रौ.

युज्ञः । बुभूव । सः । आ । बुभूव । सः । प्र । जुज्ञे । सः । ऊँ इति । बुवृधे । पुनैः । सः । देवानाम् । अधिपतिः । बुभूव । सः । अस्मास्त्रे । द्रविणम् । आ । दुधातु ॥ २ ॥

यहः यहारूपः प्रजापितः प्रसिद्धो वा यहः स वभ्व विश्वात्मना व्यातः निर्वृत्तो वा अभूत् । स आ वभृव सर्वतः कारणात्मना अभवत् । यद्वा स निर्वृत्तो यहः आवृत्य भवतु पुनःपुनर्भवतु । छान्दसो छिट् । स प्र जहे । जानातेर्जायतेर्वा रूपम् । प्रज्ञातः प्रसिद्धो यहः प्रकर्षण जातः । फलोन्मुखो जात इत्यर्थः । उराव्दः अवधारणे । स एव पुनर्वाष्ट्रे अद्यापि जगदात्मना पुनः-पुनर्वर्धते वर्धतां वा यहः । तुजादित्वाद् अभ्यासस्य दीर्घः । स देवानाम् इन्द्रा-दीनाम् अधिपतिः अधिको मुख्यः स्वामी वभ्व । यहो वा हेतुत्वाद् देवानाम् अधिकं पालियताऽभूत् । स यहः अस्मासु हिवषा परिचरत्सु द्रविणम् धनम् अभिम् मतं फलम् आ द्यातु स्थापयतु ।

यद् देवा देवान् ह्विषाऽयेजुन्तामेत्यान् मनुसाऽमेत्येन । मदेम् तत्रं पर्मे व्योमिन् पर्येम् तदुदितौ स्थेस्य ॥ ३ ॥ यत् । देवाः । देवान् । ह्विषां । अयंजन्त । अमर्त्यान् । मनेसा । अमर्त्येन । मदेम । तत्रं । पर्मे । विऽओमन् । पर्येम । तत् । उत्ऽईतौ । सूर्यस्य ॥ ३ ॥

देवाः कर्मणा देवत्वं प्राप्ताः यत् फलम् । उद्दिश्येति क्रियाध्याहारः । अमर्त्यान् अमरणधर्मणो देवान् इन्द्रादीन् अमर्त्येन अमर्त्यसंविन्धना । देविविषयेणेत्यर्थः । अविनादिना वा । भोगायतनेष्वागमापायिष्विष मनसोऽवस्थानाद् नित्यत्वम् । तादशेन चिरकालावस्थायिना मनसा हविषा चरुपुरोहाशादिना अयजन्त इष्टवन्तः इति स्वेषामेव परोक्षणभिधानम् । 'विद्वान् \*यजेत' इति 'विद्वान् याजयेत' इति वचनाद् अनुष्टेयार्थ-प्रकाशकमन्त्रार्थयष्टव्यदेवताकर्तृज्ञानरूपं वेदुष्यं कर्मसु अपेक्षितम् । तच्च पूर्वापरानु-संधानसाधनभूतेन मनसा विना न संभवतीति मनसेत्युक्तम् । 'शस्य देवताय हिन्धितं स्थात् तां ध्यायेद् वष्ट्करिष्यन्' (ऐब्रा ३,४) इति हि श्रुतिः । वपद्कारवचनम् उपलक्षणम् । तत्र तिस्मन् परमे उत्कृष्टे केवलपुण्यफलभोगस्थाने व्योमन् व्योमनि चुलोके मदेम वयं यजमाना हृष्यासम । माद्यतेः 'लिङ्गाशिष्यङ्' (पा ३,९,८६) इत्यङ्प्रत्ययः । अपि च सूर्यस्योदितौ । द्युलोके हि नित्योदितः सूर्यः । सूर्यप्रकाशे यावत्सूर्यप्रकाशं तत् फलं पर्यम । पश्यतिरत्र आलोचनवाची । भोग्यत्वेन जानीमः । चिरकाल-पुण्यफलमनुभवेमेत्यर्थः । एवं द्रव्ययज्ञस्वरूपतत्फलतङ्गोगस्थानपरतया व्याख्यातः ।

ज्ञानयज्ञपरत्वेनापि अयं मन्त्रो व्याख्यायते - आत्मविषयविद्यया दीव्यन्ति

<sup>9.</sup> निवृत्तो S'. २. °मत्यैन Bh. ३. देवाः P. ४. यजे S',

क्रीडन्तीति देवाः विविदिषवः । यत् । सप्तम्या लुक् । यस्मिन् ब्रह्माग्नी देवान् । देवशाञ्चेन देवनसाधनभूता इन्द्रियवृत्तयो विवक्ष्यन्ते । तासां मनसङ्च विषयेषु सांतत्येन प्रवर्तनाद् अमर्त्यत्वाभिधानम् । अथवा तत्त्वविद्योदयपर्यन्तम् इन्द्रियवासनानां मनसङ्चावस्थानाद् अविनङ्घरत्वम् । मनसेति सहार्थे तृतीया । अक्षवृत्तिः स्वप्यमेऽपि मनसो व्यापारसङ्गावात् पृथगुपादानम् । मनःसहिता अक्षवृत्तीः हिवषा । भावपरोऽयं निर्देशः । हिवष्ट्वेन । संकल्प्येति शेषः । यद्वा हिवष्ट्वसंकल्पे मनसः करणत्वात् तृतीया । अमर्त्येन । मर्त्यशब्देन क्षयिष्णवो बाह्यविषया उच्यन्ते । विनाशिविषयानासक्तेनेत्यर्थः ।

'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । वन्धाय विषयासक्तं भुक्तेनिर्विषयं स्मृतम् ॥' (मैड ४,४,११)

इति श्रुतेः । तादृशेन विषयानासङ्गिना मनसा इन्द्रियवृत्तीर्हविष्ट्वेन संकल्प्य अयजन्त । तथाविधा वयं तत्र तिस्मन् परमे । तस्य सर्वजगद्धिष्ठानत्वात् तस्य वा अधिष्ठानान्तराभावात् परमत्वम् । 'स भगवः किस्मन् प्रतिष्ठित इति स्वे मिहिन्नि' ( छांड ७,२४,१) इति श्रुतेः स्वमिहमप्रतिष्ठे व्योमिन व्योमवद् असङ्गे सर्वगते चिदानन्दलक्षणे ब्रह्मणि विषये मद्म तुष्यास्म । न केवलं संतोषः, अपि तु सूर्यस्य सुष्ठु प्रेरकस्य परमात्मनः उदितौ परिपूर्णप्रकाशसाक्षात्कारेण अविद्यास्तमये सति तत् प्रकाशात्मकं तत्त्वं पश्येम स्वात्मतया अनुभवेम । संप्रक्ने लिङ् ।

यत् पुरुषेण हिवषां युज्ञं देवा अर्तन्वत'। अस्ति नु तस्मादोजीयो यद् विहव्येनेजिरे ॥ ४॥

यत् । पुरुषेण । हृविषां । युज्ञम् । देवाः । अतेन्वतः । अस्तिः । नु । तस्मात् । ओजीयः । यत् । विऽहन्येन । ईजिरे ॥४ ॥

सर्वातिशायिसर्वातमकहिरण्यगर्भरूपफलप्रापकात् पुरुषमेधाख्यमहाक्रतोरिप सर्वात्मकब्रह्मस्वरूपावाप्तिफलप्रापको ज्ञानयज्ञः श्रेयान् इत्यनया अभिधीयते । पुरुषमेधविधायकं वाक्यम् एवं वाजसनयब्राह्मणे समाम्नायते— 'पुरुषो ह<sup>६</sup> नारायणोऽकामयत । अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यहमेवेदं सर्वं स्याम् इति । स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञकतुम् अपस्यत् । तम् आहरत् । तेनायजत । तेनेष्ट्वाऽत्यतिष्ठत् सर्वाणि भूतानीदं सर्वम्

१. मुक्तयै निसा.; मोक्षे सात.
 २. अतन्वत B,Bb,D,R,S,Cs,WM.; अतन्व°>अतन्व° A.

 ३. असि<u>थ</u> B,Bb,D,K,Km,R,Sm,V,WM.; अस्ति>अस्<u>य</u> A.
 ४. अतुन्<u>वत</u> P,J,Cp.

 ५. अस्थि P,P²,J,Cp,WM.
 ६. ह वै शंपा.
 ७. एवं S',

अभवत्' ( माश १३,६,९,१) इति । देवाः दीव्यन्तीति देवा यजमानाः पुरुषेण अश्वरूपेण हिवण । 'अथ स पुरुषोऽत्व आसीत्' इति वाजसनेयश्रुतेः । अत्र साक्षात् पुरुषस्य अना-लम्भनात् पर्यग्निकरणानन्तरम् उत्सर्गविधानाद् 'अश्वमधातिदिष्टोऽश्वः पश्यः' पुरुष-शब्देन विवक्ष्यते । तेन हिवणा यश्चं पुरुषमधाख्यं अतन्वत विस्तारितवन्तः । यद्वृत्त-योगाद् अनिधातः । 'ब्रह्मणे ब्रह्मणे ब्रह्मणे अल्मते' ( तेत्रा ३,४,१,१) इत्यादिना समाम्नाता ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिरूपा वहवः पुरुषपश्चो विद्यन्ते इति यश्चविस्तारोक्तिः । एवं पुरुषहिवष्कयञ्च इति यत् अस्ति तस्मात् ओजीयः अतिशयेन ओजस्वि सारवत् अस्ति च विद्यते खलु । सामान्यनिर्देशेन यञ्चस्वरूपापेक्षया वा नपुंसकत्वम् । ओजीय इति ओजस्विश्वराब्दाद् ईयसुनि विनो लुकि रूपम् । ओजीयोऽस्तीति प्रतिज्ञातं तद् दर्शयति — विह्वयेन । ह्व्यं होतव्यहविः । विगतहविष्केण ज्ञानयज्ञेन ईजिरे इष्टवन्तः स्वात्मानं परमात्माभेदेन साक्षात्कतवन्त इति यत् तद् ओजीय इति । द्वय्यश्चानयञ्चन्योरुभयोः सार्वात्म्यलक्षणफलसाम्येऽपि पुरुषमेधफलस्य कर्मजन्यत्वेन विनाशित्वं ज्ञानयञ्चफलं तु न तथेति तस्माद् ओजीय इत्युक्तम् । भगवतापि उक्तम् —

'श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप' ( भगी ४,३३ ) इति ।

मुग्धा देवा उत शुनाऽयंजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधाऽयंजन्त । य इमं युज्ञं मनसा चिकेत प्र णी वोचस्तमिहेह त्रवः ॥ ५ ॥

मुग्धाः । देवाः । उत । शुना । अयेजन्त । उत । गोः । अङ्गैः । पुरुऽधा । अयुजन्त । यः । इमम् । युज्ञम् । मर्नसा । चिकेते । प्र । नुः । वोचः । तम् । इह । इह । ब्रवः ॥ ५ ॥

एवं कर्मयज्ञात् ज्ञानयज्ञस्य उत्कर्ष श्रुत्वा कर्मयज्ञं निन्दन् अविनाशिफलकामस्तरस्थो ब्रूते — मुग्धाः कार्याकार्यविवेकरहिता देवा यजमानाः। उतशब्दः अप्यर्थे । ग्रुनाऽपि अयजन्त । यज्ञो हि पशुसाधनकः । तत्र अत्यन्तगर्हितस्यापि श्रुनः पशुत्वेन निर्देशात् कर्मयज्ञस्य निन्दा दर्शिता । अखाद्यानां परमाविधः श्वा । तथा । उतशब्दः अप्यर्थे । गोः गोरूपपशोः अङ्गैः अवयवैरपि । 'हृदयस्याप्रेऽवयित' (तै ६,३,१०,४) इति अङ्गावदानश्रवणाद् अङ्गिरित्युक्तम् । अवध्यानां परमाविधर्गोः' । प्रधा बहुधा अयजन्त । एकदा करणे प्रमादाज्ञानादिरुतम् इति संभावना भवति । अतस्तिनिरासाय पुरुधेत्युक्तम् । सर्वदा शुनकगवादिरूतम् पशुभिर्यञ्चं कुर्वन्तीत्यर्थः । एवं पूर्वार्धेन कर्मयञ्चं निन्दित्वा उत्तरार्धेन ज्ञानयञ्जप्राप्तये तद्भिञ्चं प्रार्थयते — यो विद्वान् इमं यज्ञम् यष्टव्यं परमात्मानं मनसा चिकेत जानाति स्म तं तथाविधं गुरुं नः अस्माकं प्र वोचः प्रकर्षण ब्रूहि ।

१. °धादतिदिष्टोश्वपशुः S'. २. पुरुषार्यं $^\circ$  K; पुरुषार्यं $^\circ$  > पुरुधार्यं $^\circ$   $B^h$ . ३. मुग्धा  $P_*P^*$   $J_*C_{P}$ ,WM. ४. °वधिश्वातथार्गोः S'.

## तेन प्रदर्शितं गुरुं ब्रूते — इहेह इहैच इदानीमेच ब्रवः परमात्मस्वरूपं ब्रूहि। इति सप्तमे काण्डे प्रथमेऽनुवाके प्रथमं सुक्तम्।

'अदितिशौंरदितिः' इति द्वितीयं सूक्तम्। तत्र आद्याभिश्चतस्रिः सर्वफलकामः अदितिं यजते उपतिष्ठते वा। 'अथर्वाणम्' (अ ७,२), 'अदितिशौंः' (अ ७,६), 'दितेः पुत्राणाम्' (अ ७,८) इति सूत्रात् (कौसू ५९,१८)।

तथा आधाने पवमानेष्टी आदित्यहविरनुमन्त्रणे 'अदितियौं:' इति विनि-युक्ता । आधानं प्रक्रम्य वैताने सूत्रितम् — " 'पवमानः पुनातु' ( अ ६,१९,२ ), 'त्वेषस्ते' ( अ १८,४,५९), 'अम्री रक्षांसि' ( अ ८,३,२६ ), 'अदितियौं:' ( अ ७,६,१ ) इति'' ( वैताश्री ६,११ ) इति ।

'महीमू षु' (अ ७,६,२;७,७) इति तृचेन नौघटादिभिरुद्कतरणे स्वस्त्ययनकामो नावादिकम् अभिमन्त्र्य तेन तरेत्।

तथा नावादिभिर्दूरदेशगमने स्वस्त्ययनकामः अनेन तचेन नावं संपात्य तरेत्। तथा तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन नौमणिं संपात्य अभिमन्त्र्य नावि-केभ्यो बभ्नीयात्।

सूत्रितं हि — "'महीमू षु' इति तरणान्यारोहयति । दूरान्नावं संपातवतीं नौमाणं वध्नाति" (कौसू ५२,१०,११) इति ।

'महीमू षु' इति ऋचा विवाहे चतुार्थिकाकर्मणि खट्वां स्पर्शयेत्। "'महीमू षु' इति तल्पम् आलम्भयति" (कौस् ७९,३) इति सूत्रात्।

तथा आवसथ्याधाने कव्याद्विसर्जनानन्तरं गृहसमीपे नदीरूपाणि कृत्वा उदकेन आपूर्य 'महीमू षु', 'सुत्रामाणम्' इत्याभ्यां नावम् आरोहयेत् । सूत्रितं हि— ''प्राग्दक्षिणं सप्त नदीरूपाणि कारियत्वा उदकेन पूरियत्वा 'आ रोहत सिवतुर्नावमेताम्' (अ१२,२,४८), 'सुत्रामाणम्' (अ७,७,१), 'महीमू षु' (अ७,६,२) इति सिहरण्यां सथवां नावम् आरोहयित" (कौसू ७१,२३) इति ।

सोमयागे दीक्षायां 'सुत्रामाणम्' इत्येनां कृष्णाजिनस्थो यजमानो जपेत्। "'पुनन्तु मा' (अ ६,१९,१) इति पाव्यमानः। 'सुत्रामाणम्' (अ ७,७,१) इति कृष्णाजिनम् उपवेशितः" (वैताश्रौ ११,१०;११) इति हि वैतानं सूत्रम्।

अग्निचयने 'वाजस्य नु प्रसवे' इति वाजप्रसवीयहोमान् ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । " 'वाजस्य नु प्रसवे' (अ ७,०,२) इति वाजप्रसवीयहोमान्" (वैताश्रौ २९,२०) इति वैतानसूत्रात् ।

१. °न्यालम्भयति B1. २. संपातवती S'. ३. नदीं रू° S'.

सर्वफलकामो 'दितेः पुत्राणाम्' इति देवान् यजते उपतिष्ठते वा। 'अथर्वाणम्', 'अदितिश्रौः', 'दितेः पुत्राणाम्' (कौस् ५९,१८) इति हि कोशिकं सूत्रम्।

प्रवासे द्रव्यलाभार्थं 'भद्रादिष' (अ ७,९) इति ऋचा आज्यसमित्पुरोडाशादीनाम्

अन्यतमं जुहुयाद् ऋचं जपेद् वा।

तथा अश्वादियानेन गच्छन् अनया अश्वादिकं संपात्य अभिमन्त्र्य उद-केन संप्रोक्षयेद् मोचयेच ।

तथा विक्रेयं वस्त्रादिकम् अनया संपात्य अभिमन्त्र्य लाभकामः अभिमतं देशं नयेत्।

तथा लाभकामः अनया वस्त्रादिकम् अभिमन्त्र्य स्वीकुर्यात्।

सूत्रितं हि — "'भद्राद्धि' इति प्रवत्स्यन्नुपद्धीत । जपति । यानं संप्रोक्ष्य विमोचयित । दृव्यं संपातवद् उत्थापयित । निर्मृज्योपयच्छति" (कौस् ४२,१-५ ) इति ।

तथा ग्रहयज्ञे 'भद्रादिध' इत्यनया हिवराज्यसिमदाधानोपस्थानानि वृहस्पतये कुर्यात्। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — "'स व्बध्न्यात्' (अ ४,१,५), 'भद्रादिध श्रेयः प्रेहि', 'बृहस्पितिर्नः' (अ ७,५३) इति बृहस्पतये" (शांक १५?) इति।

'प्रपथे पथाम्' इति चतुर्ऋचेन नष्टद्रव्यलाभार्थं नष्टद्रव्याकाङ्क्षिणां दक्षिणं पाणिम् उन्मृज्य संपात्य विमृज्य वा उत्थापयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन चतुर्क्रचेन एकविंशतिशर्करा अभिमन्त्र्य चतुष्पथे निधाय विकिरेत ।

सूत्रितं हि—'''प्रपथे' (अ ७,१०) इति नष्टेषिणां प्रक्षालिताभ्यक्तपाणि गदानां <sup>3</sup>दक्षिणं पाणिं विमृज्योत्थापयति । एवं संपातवतः । निमृज्यैकविंशतिं शकराश्रतुष्पथे निक्षिप्याऽविकरिते'' (कौसू ५२,१२-१४) इति ।

तथा चातुर्मास्ये वैद्दवदेवपर्वणि 'प्रवथे पथाम्' इत्यनया पौष्णं हविरतु-मन्त्रयेत । 'चातुर्मास्यानि प्रयुज्ञीत' इति प्रक्रम्य 'प्रवथे पथाम्', 'महतः पर्वतानाम्' (अ ५,२४,६) इति वैताने सूत्रितम् (वैताश्रौ ८,८;१३)।

आदितिद्यौरिदितिरुन्तिरिक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विक्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

अदितिः । द्योः । अदितिः । अन्तारिक्षम् । अदितिः । माता । सः । पिता । सः । पुत्रः । विश्वे । देवाः । अदितिः । पञ्चे । जनाः । अदितिः । जातम् । अदितिः । जनित्वम् ॥ १ ॥

१. उत्तिष्ठते S'. २. बुध्नात् S'. ३. दक्षिणान् पाणीन् B1. ४. निर्मृ-ज्योत्थापयेत् शंपा. ५. विमृज्यैकविंशतिश<sup>°</sup> शंपा.

अदितिः अदीना अखण्डनीया वा पृथिवी देवमाता वा । सैव बौः द्योत-नशीलो नाकः । सैव अन्तरिक्षम् अन्तरा द्यावापृथिज्योर्मध्ये ईक्ष्यमाणं ज्योम। सैव माता निर्मात्री जगतो जननी। स एव पिता उत्पादकस्तातश्च । स पुत्रः माता-पित्रोर्जातः पुत्रोऽपि । विश्वे देवाः सर्वेऽपि देवा अदितिः एव । पञ्च जनाः निषादपञ्चमा-श्चत्वारो वर्णाः । यद्वा गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसि । तद् उक्तं यास्केन — 'गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निपादः पश्चम इत्यौ-पमन्यवः' (नि ३,८) इति । ऐतरेयब्राह्मणे तु एवम् आस्नातम् — 'सर्वेशां एतत् पञ्चजनानाम् उक्थं देवमनुष्याणां गन्धर्वाष्सरसां सर्पाणां च पितृणां च' (ऐत्रा ३,३१) इति । तत्र गन्धर्वाप्सरसाम् ऐक्यात् पञ्चजनत्वम् । एवंविधाः पञ्च जना अपि अदितिः एव । जातम् जननं प्रजानाम् उत्पत्तिः सापि अदितिः एव । जनित्वम् जन्माधि-करणम्। यद्वा जातम् उत्पन्नं जनित्वम् उत्पत्स्यमानं च यद् अस्ति तदपि अदितिः एव। एवं सकलजगदातमना अदितिः स्तूयते । उक्तं च यास्केन — 'इत्यदितेर्विभूतिम् आचष्टे' (नि ४,२३) इति । अदितिः । दो अवखण्डने । अस्मात् कर्मणि क्तिनि 'विति-स्यतिमास्थाम् " ( पा ७,४,४० ) इति इत्त्वम् । यास्कपक्षे तु दीङ् क्षये इत्यस्मात् क्तिनि व्यत्ययेन हस्वत्वम्। नञ्समासे अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्। स पितेति स पुत्र इति 'उद्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तत्तिह्न मु-पाददते' (पाकै पस्पशाहिके) इत्युद्देश्यिङ्कतया पुंछिङ्गत्वम् । जनित्वम् । जनेरीणादिक इत्वन्प्रत्ययः।

महीमृषु मातरं सुत्रतानां मृतस्य पत्नीमवंसे हवामहे । तुविक्षत्रामजरं न्तीं सुरूचीं सुश्रमीं णुमदितिं सुप्रणींतिम् ॥ २ ॥ महीम् । ऊं इति । सु । मातरेम् । सुऽव्रतानांम् । ऋतस्य । पत्नीम् । अवसे । हवामहे । तुविऽक्षत्राम् । अजरंन्तीम् । उद्घचीम् । सुऽशमीणम् । अदितिम् । सुऽप्रनीतिम् ॥ २ ॥

महीम् महतीं मंहनीयां वा सुत्रतानाम् । वतम् इति कर्मनाम (तु. निघ २,१) । शोभनकर्मणां पुरुषाणां मातरम् मात्रस्थानीयाम् ऋतस्य सत्यस्य यञ्चस्य वा पत्नीम् पाळियित्रीं
तुविक्षत्राम् बहुवळां बहुधनां वा । त्रिचकादित्वाद् (पावा ६,२,१९९) उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् ।
अजरन्तीम् अविनश्वरीम् उरूचीम् उरून् महतः अञ्चन्तीम् उरु महद् अतिदूरं वा
गच्छन्तीं बहुप्रकारगतिं वा । 'चौ' (पा ६,३,१३८) इति पूर्वपदस्य दीर्घत्वम् ।
सुश्मीणम् सुसुखाम् । 'सोर्मनसी अलोमोषसी' (पा ६,२,११७) इति उत्तरपदाद्यदात्तत्वम् । सुप्रणीतिम् सुखेन कर्मणां प्रणेत्रीं सुष्ठु प्रणीयमानां वा अदितिम् अखण्डनीयां देवमातरं नावं वा अवसे रक्षणाय सु सुष्ठु हवामहे आह्वयामः । व्यत्ययेन
शः । उ इति पद्पूरणे ।

सैव शंपा.
 कस्तावतश्च S'.
 ३०,४ पै २०,१,८ शांश्रो २,२,१४.
 संप्रसारण पूर्वरूपत्वे शिप गुण इति न्याय्यम्.

हुवेम मा २१,५, तै १,५,११,५ मै ४,१०,१ काठ
 चिन्त्यमिदम् । 'बहुलं छन्दिस' (पा ६,१,३४) इति

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामंनेहसं सुश्रमीणमदितिं सुप्रणीतिम् । देवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १॥

सुऽत्रामाणम् । पृथिवीम् । द्याम् । अने्द्रसम् । सुऽश्रमीणम् । अदितिम् । सुऽप्रनीतिम् । देवीम् । नार्वम् । सुऽअरि्त्राम् । अनीगसः । अस्रवन्तीम् । आ । रुहेुम् । स्वस्तेये ॥ १ ॥

सुत्रामाणम् सुष्ठु त्रायमाणां पृथिवीम् विस्तीर्णाम् । प्रथेः 'प्रथेः विवन् संप्रसारणं च' (पाउद ८,१२४) इति प्रत्ययसंप्रसारणे । वित्त्वात् ङीप् । वाम् द्योतमानाम् अभिगन्तव्यां वा अनेहसम् अपापाम् । सुर्शाणम् इति पादः पूर्वस्याम् ऋचि व्याख्यातः । स्वरित्राम् शोभनारित्राम् । अरित्रम् उद्कक्षेपणसाधनभूतो दण्डः । अस्रवन्तीम् अच्छिद्धां दैवीम् । देवानाम् इयम् । 'देवाद् यत्रजौ' (पावा ४,१,८५) इति अञ्प्रत्ययः । देवमातरं देवसंविध्यनीं वा नावम् नौसद्दशीं प्रसिद्धां वा नावम् अनागसः अनपराधा वयं स्वस्तये क्षेमाय आ रुहेम आरूढा भूयासम । 'लिङ्याशिष्यङ् (पा ३,१,८६)। 'अन्येषामिष द्ययते' (पा ६,३,१३०) इति सांहितिको दिशिः । अस्य मन्त्रस्य दीक्षायां कृष्णाजिनादिरूढेन यजमानेन जप्यत्वाद् नौ-राव्देन कृष्णाजिनं विवक्ष्यते । तथा च पेतरेयब्राह्मणे — 'कृष्णाजिनं वै सुतर्मा नौः' (एब्रा १,१३)) इत्याम्नातम् । सर्वाणि विशेषणानि पूर्ववद् योज्यानि ।

वार्जस्य नु प्रंसवे मातरं महीमदितिं नाम वर्चसा करामहे । यस्यां उपस्थं उर्वेशन्तिरिक्षं सा नुः 'श्रमें त्रिवरूथं नि यंच्छात्' ॥ २ ॥

वार्जस्य । नु । ष्रुऽसुवे । मातर्रम् । मुर्होम् । अदितिम् । नार्म । वर्चसा । कुरामुहे । यस्याः । उपऽस्थः । उरु । अन्तारक्षम् । सा । नुः । हार्म । त्रिऽवर्द्धथम् । नि । युच्छात् ॥२॥

वाजस्य अन्नस्य प्रसवे उत्पत्तौ उत्पत्त्यर्थम् । 'थाथ' (पा ६,२,१४४) इत्यादिस्वरेण अन्तोदात्तः । मातरम् अन्नस्य निर्मात्रीं महीम् महतीम् अदितिं नाम ।
अदितिः अदीना अखण्डनीया वा। एवंनामधेयाम् एवंस्वभावां नावं वा नु क्षिप्रं
वचसा स्तुत्या करामहे कुर्महे । अदितिं नावं वा अन्नप्रसवार्थं स्तुम इत्यर्थः ।
करोतेव्यत्ययेन राप् । यस्या अदित्या उपस्थे उत्सङ्गे समीपे उह विस्तीणम्
अन्तिरक्षम् आकारां वर्तते सा अदितिः नः अस्माकं त्रिवह्थम् त्रिभूमिकं त्रिकक्ष्यं
रार्म गृहं नि यच्छात् नियच्छतु प्रयच्छतु । यमेर्छेटि आडागमः । 'इपुगमियमां छः'
(पा ७,३,७७) इति छादेशः ।

१० भनांगसम् ऋ १०,६३,१० मा २१,६ तै १,५,११,५ मै ४,१२,१ काठ २,३; सुवि-दत्रामनागसम् पै २०,१,९.
 २. देवी सुहवा शर्म यच्छत तै ३,३,११,४०
 ३. तु. K.P, P³, J,Cp,WM.W.W.I. तैपपा.; वैतु. शंपा. सा. उपऽस्थें.

दितैः पुत्राणामादितरेकारिष्म् ' अर्व देवानां ' बृहतामन् मणाम् । तेषां हि धाम गिभिषक् संमुद्रियं 'नैनान् नमंसा परो अस्ति' कश्चन ॥१॥

दितेः । पुत्राणाम् । अदितेः । अकारिषम् । अर्व । देवानाम् । बृह्ताम् । अनुर्मणाम् । तेषाम् । हि । धार्म । गुभिऽसक् । सुमुद्रियम् । न । एनान् । नर्मसा । पुरः । अस्ति । कः । चन ॥१॥

कइयपस्य द्वे भार्ये अदितिर्दितिश्च । तत्र अदितेरुत्पन्ना देवाः । दितेस्त दैत्या दानवाः । तथा सति देवयागे अस्या ऋचो विनियोगाद् देवप्रशंसा-परत्वेन व्याख्यायते — दितेः पुत्राणाम् दैत्यानां संवन्धि । तेषां हि धामेति तृतीयपादे दैत्यस्थानस्य उक्तत्वाद् अत्र षष्ट्या तत्संवन्धि स्थानं विवक्ष्यते। दैत्यानां स्थानम् अव। उपसर्गश्रुतेयोग्यिकयाध्याहारः । अवश्रुप्य दैत्येभ्यः अपहृत्य अदितेः। जन्ये जनकशब्दः। पुत्राणाम् इति वा अनुषङ्गः। अदितेः पुत्राणां देवानाम् । अर्थायेति रोषः । दितेः पुत्राणां स्थानम् अव अकारिषम् अविकरामि । अव-क्षिपामि । यथा तद् धाम दैत्यानां निवासाय न भवेत् तथा विप्रकीर्णं करोमीत्यर्थः । क विक्षेपे । लुङि 'आर्घधातुकस्येड्वलोदः' (पा ७,२,३५) इति इडागमे वृद्धौ क्रपम् । देवा विशेष्यन्ते — बृहताम् गुणैर्महताम् अनर्मणाम् अर्म हतस्थानम् तद्र-हितानां शत्रुभिरनभिभाव्यानाम् । हिहैतौ । हि यस्मात् समुद्रियं समुद्रे भवम्। 'समुद्राभ्राद्धः' (पा ४,४,११८) इति घः । समुद्रम् अन्तरिक्षं प्रसिद्धो वा समुद्रः। तत्र दैत्या निवसन्तीति हि प्रसिद्धिः । तादृशं समुद्रभवं तेषां दैत्यानां धाम स्थानं गिभवक्। गम्भीरम् इत्यर्थः। परैर्दुष्प्रवेशम् । दुर्जयम् इति यावत्। अतः अवकृष्य किरामि अवक्षिपामि तेषामिति संवन्धः । किमिति दैत्यतिर-स्कारः तद् आह — एनान् । देवानां वृहताम् अनर्मणाम् इति गुणाधिकयस्य उक्तत्वात् ते देवा अत्र अन्वादिश्यन्ते । एनान् देवान् परः । परशब्दयोगे पञ्चम्या भवितव्यम् । अत्र छान्दसो विभक्तिव्यत्ययः । एतेभ्यो देवेभ्यः परः अन्यः कश्चन । चनेति निपातसमुदायः अप्यर्थे । कश्चिद्पि नमसा नमस्कारेण हिवर्रुक्षणेन अन्नेन वा न संभाव्योऽस्ति । अतो देवानामेव यष्ट्रव्यत्वेन प्रशस्तत्वात् तदर्थेनानेन यागेन अस्माभिरभिलिषतिसिद्धिराशास्यते।

भद्राद्धि श्रेयः प्रेहि बृहस्पति पर्एता ते अस्तु । अथेममस्या वा आ पृथिव्या आरेशं ग्रं कुणुहि सर्ववीरम् ।। १ ॥

<sup>9. °</sup>कार्पम् A R.WM. पै २०,१,६. २. अवी दे ॰ ऋ १०,३६,११; महाशर्मणां पै. ३. महताम ॰ पै.; ॰मनुर्वणाम् ऋ. ४. नेषां ये अपसः परोऽस्ति पै. ५. एनाम् Bp ॰ ६. करोमि S'. ७. तेति S'. ८. वस्तुतः प्रस् इति शब्दः. ९. °द्भि तै १, २,३,३ कोब्रा ७,१० आश्रौ ४,४,२ आपश्रौ १०,१९,८ शांश्रौ ५,६,२. १०. अश्रेमर्व स्य तै. आश्रौ. शांश्रौ. ११. अग्रो शर्रुन् ते. आश्रौ. शांश्रौ. १२. °वीरः ते. आश्रौ. शांश्रौ.

भुद्रात् । अधि । श्रेर्यः । प्र । इहि । बृहुस्पितः । पुरःऽष्ट्रता । ते । अस्तु । अर्थ । इमम् । अस्याः । वरे । आ । पृथिव्याः । आरेऽश्वेत्रम् । कृणुहि । सर्वेऽवीरम् ॥१॥

हे वस्त्रधनादिलाभकाम पुरुष भद्रात् मङ्गलात् संपदः। अधिः पञ्चम्यर्थानुवादी। अधः संपदं प्रिह प्रगच्छ प्रकर्षण गच्छ। उत्तरोत्तरं संपदं प्राप्नुहीत्यर्थः। यद्रा भद्रात् भन्दनीयाद् अस्मात् स्थानात् श्रेयः अतिशयितलाभहेतुं स्थानं प्रेहि । देशान्तरं गच्छतः पुरुषस्य गृहस्पतिसाहायकं दर्शयित — ते लाभार्थं गच्छतस्तव गृहस्पतिः वृहतां देवानां पितः हिताचरणेन पालियता एतन्नामा देवः पुरएता अस्तु पुरतो गन्ता अग्रगमी भवतु। प्राप्तकाले लोट् । 'पुरोऽव्ययम्' (पा १,४,६०) इति गितित्वाद् 'गितिकारकोप्पदात् कृत्' (पा ६,२,१३९) इति उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम् । उत्तरार्धे वृहस्पतिः संवोध्यते — हे गृहस्पते त्वम् अथ पुरतो गमनानन्तरम् इमं लाभकामं पुरुषम् अस्याः पृथिव्या वरे उत्कृष्टे लाभस्थाने आ। उपसर्गश्चतेयांग्यिकयाध्याहारः । आस्थापय । यस्मिन् प्रदेशे धनादिलाभविशेषो भवति तत्र इमं पुरुषं संयोजयेत्यर्थः। अपि च सर्ववीरम् सर्वे वीराः पुत्रभृत्यादयः यस्य तादृशं शत्रुम् अरो दूरे कृण्हि कुरु। लाभस्थाने लाभकामस्य पुरुषस्य ये परिपन्थिनो जनाः तान् दूरम् अपसारयेत्यर्थः। कृवि हिंसाकर्णयोद्य । 'धिन्वकृण्य्योर च' (पा ३,१,८०) इति उप्रत्ययः । 'उत्तर्व प्रत्ययाच्छन्दि व वचनम्' (पाव ६,४,९०६) इति हेर्लुगभावः!

प्रपंथे प्थामंजनिष्टं पूषा प्रपंथे दिवः प्रपंथे पृथिव्याः । उमे अभि प्रियतमे स्थस्थे आ च पर्रा च चरति प्रजानन् ॥ १ ॥

प्रडपेथे । पृथाम् । अजिनिष्टु । पूषा । प्रडपेथे । दिवः । प्रडपेथे । पृथिव्याः । डुमे इति । अभि । प्रियडतेमे इति प्रियडतेमे । सुधडस्थे इति सुधडस्थे । आ । च । पर्रा । च । चर्ते । प्रडजानन् ॥ १ ॥

पूषा पोषको मार्गरक्षको देवः पथाम् मार्गाणां प्रवथे। प्रक्रान्तः पन्थाः प्रपथः। मार्गमुखे अजिन् प्रादुर्भवित रक्षणार्थम्। तथा पूषेव दिवः द्युलोकस्य प्रवथे प्रवेशान्तारे पृथिव्याः प्रवथे प्रवेशान्तारे। अजिन् इति संवन्धः। सोऽयं पूषा प्रियतमे अति- हारे प्रियत्यो सथस्थे परस्परं सहैव अवस्थिते। 'सध मादस्थयोख्टन्दिस' (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः। तादृश्यो उभे द्यावापृथिव्यो अभि अभिलक्ष्य प्रजानन् यजमानैः हतं कर्म तत्फलं च प्रकर्षेण विद्वान् आ चरित च परा चरित च दिवः पृथिवीम् आगच्छिति पृथिव्या दिवं परागच्छिति। सर्वप्राणिकृतस्य कर्मणः साक्षी भूत्वा उभयोरिप लोक-योर्गमनागमने करोतीत्यर्थः।

१. साहाय्यकं S'. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. अंजनिष्ट मै ४,१४,१६.

# पूषेमा आशा अर्चु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्'। स्विभ्तिदा आर्घुणिः' सर्वेवीरोऽप्रंयुच्छन् पुर एत प्रजानन्'॥ २॥

पूषा । इमाः । आशाः । अनुं । वेद् । सर्वाः । सः । अस्मान् । अभयऽतमेन । नेष्त् । स्वस्तिऽदाः । आर्थृणिः । सर्वेऽवीरः । अप्रेऽयुच्छन् । पुरः । एतु । प्रऽजानन् ॥ २ ॥

पूषा पोषको देवः इमाः सर्वा आशाः दिशः अनु वेद अनुक्रमेण जानाति। स पूषा देवः अस्मान् अभयतमेन अत्यन्तभयरहितेन मार्गेण नेषत् नयतु । नयतेर्छेटि 'सिब्बहुलं लेटि' (षा ३,१,३४) इति सिप् । अडागमः । सोऽयं पूषा स्वस्तिदाः क्षेमस्य कल्याणस्य वा दाता आष्टणिः आगतदीतिर्व्यातदीतिर्वा सर्ववीरः सर्वेवीरैः पुत्रादिभिर्युक्तः अप्रयुच्छन् । युच्छ प्रमादे । प्रमादम् अकुर्वन् प्रजानन् अस्मद-भिप्रायं मार्गे वा प्रकर्षण जानन् पुर एतु पुरतो गच्छतु । अस्मद्भिलिषतसा-धनायेति शेषः।

'पूष्न् तर्व' <u>ब्रुते वृयं न' रिष्येम कृदा' चन । स्ोतारंस्त इह स्मीसि ॥३॥</u> पूर्षन् । तर्व । ब्रुते । वृयम् । न । रिष्येम् । कृदा । चन । स्तोतारंः । ते । इह । स्मुसि ॥

हे पूषन पोषक देव तब बते कर्मणि यागरूपे वर्तमाना वयं कदा चन कदा-चिद्रिप न रिच्येम न विनश्येम । पुत्रमित्रादिभिर्धनेन च वियुक्ता मा भूमेत्यर्थः। रुष रिष हिंसायाम् । दैवादिकः । किं च इह अस्मिन् कर्मणि इदानीं वा ते तव स्तोतारः स्तुतिं कुर्वाणाः स्मिस भवामः।

परि पूषा 'पुरस्ताद्धस्तै दधातु दक्षिणम् । पुननो नृष्टमाजेतु सं नृष्टेने गमेमहि ॥ ४ ॥

परिं । पूषा । प्रस्तांत् । हस्तम् । द्धातु । दक्षिणम् । पुनं: । नुः । नृष्टम् । आ । अज़तु । सम् । नृष्टेनं । गुमेमहि ॥ ४ ॥

पूषा पोषको देवः परस्तात् परतः अतिदूराद् देशादिष । धनम् आदातुम् इति शेषः । दक्षिणं हस्तं परि दधातु प्रसारयतु । यत्रयत्र अस्माकं दित्सितं धनम् अस्ति तद् धनम् अस्माकं दातुं तत्रतत्र देशे हस्तं प्रसारयतु इत्यर्थः।

१. १मेषत् मै ४,१४,१६. २. अर्घृणः तैत्रा २,४,१,६ तैआ ६,१,१. ३. प्रिक् द्वान् तैआ. ४. पूपॅस्तर्व तैत्रा २,५,५,५. ५. ना K,Km,V. ६. कदां ऋ ६,५४,९ मा ३४,४१. ७. तु. A,R,J, सा. ऋ ६,५४,१०; वैतु. Bh,D,K,Km,Sm,P,P², V,Cs,Cp,RW. पै २०,४३,३ पुर°.

नः अस्मान् नष्टं धनं पुनः आजतु पुनरागच्छतु । अज गतिक्षेपणयोः । न केवलम् आगमनं किं तु नष्टेन पुनरागतेन धनेन सं गमेमिह संगच्छेमिह । धनेन संगता भवेमेत्यर्थः । संपूर्वाद् गमेरात्मनेपिदनो 'लिङ्याशिष्यङ्' (पा ३,१,८६) इति अङ् प्रत्ययः।

इति सप्तमे काण्डे प्रथमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'यस्ते स्तनः' इति तृतीयं सूक्तम् । तत्र जम्भगृहीतवालकभैषज्यार्थं 'यस्ते स्तनः' इत्यनया स्तनम् अभिमन्त्रय वालं पाययेत् ।

तथा तत्रैव कर्मणि प्रियङ्गुतण्डुलानाम् उपरि श्लीरं दुग्ध्वा अनया ऋचा अभिमन्त्रय व्याधितं पाययेत्।

सूत्रितं हि — "'यस्ते स्तनः' इति जम्भगृहीताय स्तनं प्रयच्छित । प्रियङ्गुतण्डुलान् अम्य-बहुग्धान् पाययति" ( कौस् ३२,१;२) इति ।

अशानिनिवारणकर्मणि 'यस्ते पृथु स्तनियित्तुः' इति ऋचा अशानिम् उपितष्ठेत । 
"'यस्ते पृथु स्तनियित्तुः' (अ ७,१२) इत्यशनिम् "' (कौस् ३८,८) इति सूत्रात् ।

तथा ग्रहयन्ने अनया हिचराज्यहोमसिमदाधानोपस्थानानि केतवे कुर्यात्। तद् उक्तं शान्तिकरुपे — 'यहने पृथु स्तनिय नुः' (अ ७,१२), 'देवो देवान्' (अ १८,१,३०) इत्यादि "'केतुं कृण्वन्नकेतवे' (ऋ १,६,३) इति केतवे" (शाक १५१) इत्यन्तम्।

तथा उपाकर्मणि अनया आज्यं जुहुयात्।

"'सभा च मा' (अ ७,१३;१४) इति पश्चर्चेन सभाजयकर्मणि श्वीरोदनं पुरोडाशं रसान् वा संपात्य अभिमन्त्रय अश्वीयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि पश्चर्चं जपन् सभास्तम्भं गृह्णीयात्। तथा तत्रैव कर्मणि अनेन पश्चर्चेन सभाम् उपतिष्ठते।

''सभा च मा' इति भक्षयति । स्थूणे गृह्णाति उपतिष्ठते" (कौस् ३८,२७;२८) इति कौशिकसूत्रात् ।

कृत्याप्रतिहरणकर्मणि कृत्यानिःसारणानन्तरं स्वगृहम् आगत्य 'यथा स्र्यः' इत्युचं जपन् प्रदक्षिणं गच्छेत् । "'यथा स्र्यः' (अ ७,१४,१) इत्यावृत्यात्रजिति" (कौस् ३९,२६) इति स्त्रात् ।

अभिचारकर्मणि 'यथा स्यों नक्षत्राणाम्' इति द्वयृचं रात्रुं दृष्ट्वा जपेत्। तत्रैव कर्मणि 'यावन्तो मा सपत्नानाम्' (७,१४,२) इति जपित्वा रात्रृन् निरीक्षते।

श्वानियुक्तमपादाय B1., पृ ९१ टि ३-५ द्र.

तथा नैर्ऋतकर्मणि निर्ऋतिप्रतिकृतिविसर्जनानन्तरं 'यथा सूर्यः' इति जपन् पुनः स्वगृहम् आगच्छेत्। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — "उपानहावुपमुच्य" 'यथा सूर्यः' इत्यावृत्यावजित' ( शांक १५,६ ) इति ।

यस्ते स्तनं शश्युर्यो मंयोभूर्यः सुम्नुयुः सुहवो यः सुदत्रः। यन विश्वा पुष्पंसि वार्याणि सरस्वित तिमह धार्तवे कः।। १॥

यः । ते । स्तर्नः । शुशुः । यः । मृयःऽभूः । यः । सुम्नुऽयुः । सुऽहर्वः । यः । सुऽद्रत्रेः । यने । विश्वो । पुष्यसि । वार्याणि । सरस्वति । तम् । इह । धार्तवे । कुः । १ ॥

हे सरस्वित वर्णपद्वाक्यादिना सरणवित वाग्देवते ते तव यः स्तनः शिशयुः शिशोः पोषं कुर्वन् भवित । 'प्रातिपदिकादात्वर्थे बहुलम् इप्रवच्च' इति शिशुशब्दात् पुष्णातिधात्वर्थे णिच्प्रत्ययः । इप्रवद्धावात् शिशोष्टिलोषः । ण्यन्ताद् औणादिक उप्रत्ययः । णिलोपाभावरुद्धान्दसः । ण्यन्तत्वादेव अनवप्रहः । शोर्त्वा । शिशायुः निगृदः । अनुपासकानाम् अप्रकाश इत्यर्थः । 'यस्ते स्तनो गुहायां निहितः' (माश १४,२,१,५५) इति वाजसनेयश्चतेः । यः च स्तनो मयोभः । मय इति सुखनाम । सुखस्य भावियता । यः च सुत्रयुः सुद्धं सुद्धं परेषां इच्छतीति सुम्नयुः । 'छन्दिस परेच्छायाम्' (पावा ३,१,८) इति क्यच् । सामान्यविशेषविवश्चया मयोभ्रः सुम्नयुरिति विशेषणद्वयम् । सुहवः शोभनाह्वानः सर्वेराप्यायनार्थे सम्यग् आहूयमानः । काम्यमान इत्यर्थः । यः च सुदतः कल्याणदानः सुधनो वा । येन च स्तनेन विश्वा विश्वानि वार्याणे वरणीयानि धनानि प्रथिस पोषयसि । स्तोत्तभ्य इति शोषः । तं तादशगुणोपतं स्तनम् इह अस्मिन् जम्भगृहीते वालके धातवे धातुं पातुं योग्यं कः कुरु । धेट् पाने । तुमर्थे तवेन्प्रत्ययः । करिति । करोते-श्छान्दसे लुङ् 'मन्त्रे घस्व' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुकि गुणे 'हल्ड्या' (पा ६,९,६८) इत्यादिना सिपो लोपे 'अमाङ्योगेऽपि' (पा ६,४,७५) इति अडभावे रूपम् ।

यस्ते पृथु 'स्तनिायत्नुर्य ऋष्वो दैवः केतुर्विद्यमाभूषतिदम्। मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रुद्यिमाभुः सूर्यस्य ॥ १॥

यः । ते । पृथुः । स्तुन्यित्तुः । यः । ऋष्ः । दैर्वः । केतुः । विश्वंम् । आऽभूषिति । इदम् । मा । नः । वृधीः । विऽद्युतां । देव । सुस्यम् । मा । उत । वृधीः । रुक्षिमऽभिः । सूर्यंस्य ॥१॥

<sup>9. °</sup>ववमुच्य (नक. ?) शंपा. २. शशुयो यो ऋ १,१६४,४९ मा ३८,५ में ४,१४, ३ माश १४,९,४,२८ तेआ ४,८,२. ३. रत्नुधा ऋ. मा. मे. माश. तेआ. ४. वेसुविद् ऋ. मा. मे. माश. तेआ. ५. उकः मा. (पपा. अकः) माश. तेआ. ६. वेतु. मंपा. द्र. ७. सवराप्या ° S'. ८. पृथुः WM. ९. °यों ऋष्वो A,Сs; °यों रिष्वो К,Кт,V,Вр²,Е²,О; र्या रिष्वो Р³,М.

हे देव द्योतनशील पर्जन्य ते तब स्वभूतः पृथुः विस्तीणीं महान् यः स्तनियितः गर्जनरूपशब्दं कुर्वन् अशिनः यः च रुवः वाधकः। रुप हिंसायाम्। औणादिकः कन्प्रत्ययः। देवः देवस्य पर्जन्यस्य संवन्धी देवैर्निर्मितो वा। 'देवाधवनो' (पावा ४,१,८५) इति अञ्प्रत्ययः। केतुः अनर्थज्ञापकोऽशिनः केतु-रूपो वा ग्रहः इदं परिदृश्यमानं विश्वम् आभूषित व्याप्नोति। वाधितुम् इति शेषः। हे देव पर्जन्य विश्वा तादृश्या अशन्या नः अस्माकं सस्यम् शाल्यादिकं मा वधीः मा वाधिष्ठाः। हन्तेर्कुङि वधादेशः। उत अपि च सूर्यस्य सवितः रिसिनः संतापकरैः किरणेः अस्मदीयं सस्यं मा वधीः मा शोषय । अयम् अर्थः—क्षेत्रेषु उप्ताः शाल्याद्यः अतिवृष्ट्यनावृष्टिभ्यां वाध्यन्ते। सस्यविनाशेन तदुपजीविन्यः प्रजा विनश्यन्ति। अतोऽत्र तत्परिहारः प्रार्थित इति।

सभा चं मा समितिश्वावतां 'प्रजापतिर्दुहितरौ संविदाने'।

'येनां संगच्छा' उर्प मा स शिक्षाचारुं 'वदानि पितरः संगतेषु ।। १ ।।

सुभा। चु। मा। सम्ऽईतिः। चु। अवताम्। प्रजाऽपतेः। दुहितरौ। संविदाने इति सम्ऽविदाने। यन । सम्ऽगच्छै। उप। मा। सः। शिक्षात्। चार्रः। वदानि । पितरः। सम्ऽगतिषु ॥ १॥

समा विदुषां समाजः। सिमितिः संयन्ति संगच्छन्ते युद्धाय अत्रेति सिमितिः संग्रामः। सांग्रामीणजनसभेत्यर्थः। यद्वा संग्रामनामानि यज्ञनामानि भवन्तीति यास्केनोक्तत्वात् सिमितिशब्देन यज्ञ उच्यते। परस्परसमुचयार्थौ चकारौ। ते उभे अपि मा मां वादिनम् अवताम् रक्षताम्। कीदृश्यौ। प्रजापतेः सर्वजगन्तस्मण्डुर्वृहितरौ पुत्रयौ।

'चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत् त्रैवियमेव वा। सा ब्रूते यं स धर्मः स्यात् ×××॥' (यास्मः १,९) इति।

'यद् आर्याः प्रशंसन्ति स धर्मः' (आपध १,२०,७) इति च स्मृतेर्विद्वत्संघस्य सभात्वात् तदुक्तेश्च सर्वशास्त्रनिणीतधर्मरूपत्वात् प्रजापितपुत्रीत्वव्यपदेशः। ते च सभे संविदाने अस्मद्रक्षणिवषयम् ऐकमत्यं प्राप्ते। विदेः संपूर्वात् 'समो गमादिषु विदिप्रिच्छि"' (पावा १, ३,२९) इति आत्मनेपदम् । किं च येन वादिना संगच्छै वक्तुं संगतो भवानि। पूर्ववद् आत्मनेपदिनो गमेर्छोटि रूपम् । स विद्वान् मा मां संगतम् उप शिक्षात् उपेत्य शिक्षयतु । समीचीनं वाद्यत्वित्यर्थः । शिक्ष विद्योपादाने । ण्यन्तात् स्रोट आडागमः। यद्वा शिक्षात् मां वक्तुं शक्तं समर्थम् इच्छतु । शकेः सन्नन्तात् पश्चमलकारे रूपम् । अयम् अर्थः —येन सह अहं विवदे स स्वयं मदुक्तवचन-

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. °तिश्चोभे पाय ३,१३,३. ३. °तरः प्रचेतसा पै २०,२०,९; °तरौ सचेतसौ पाय. ४. थेन वदामि पै.; यो मा न विद्यात् पाय. ५. °चारू В , K ; °शादन्तर् पै., तिष्ठेत्सचेतनो पाय. ६. वदामि हृदये जनानाम् पै.; भवतु शंसथे जनः पाय.

विघटनपट्ट्रनि वाक्यानि अभाषमाणः प्रत्युत मामव स्ववचनतिरस्कारकवाक्य-वादिनं करोत्विति । अपि च हे पितरः पालकाः मदुक्तं वाक्यं साधु साध्विति अनुमोदमानाः पितृभूता वा हे सभासदो जनाः संगतेषु मया सह वक्तुं मिलि-तेषु वादिषु चाह न्यायोपेतं सदुत्तरं वदामि । यथा सम्यग् वदामि तथा अनु-गृह्णीतेत्यर्थः ।

विद्य' ते सभे नामं 'निरिष्टा नाम वा असि'।
'ये ते के चं' सभासद्दस्ते में सन्तु सर्वाचसः'।। २।।

विद्या । ते । समे । नार्म । निरिष्टां । नार्म । वै । असि । ये । ते । के । च । समाऽसर्दः । ते । मे । सन्तु । सऽर्याचसः ।। २ ॥

हे समे ते तब नाम नामधेयं विश्व जानीमः। 'विशे लटो वा' (पा ३,४,८३) इति मसो मादेशः। तन्नाम दर्शयति — हे समे नाम। नाम्नेति यावत्। निर्णा। रिषिणा क्तान्तेन नञ्समासः। आहिंसिता परेरनिभभाव्या। एतन्नामिका असि वै भवसि खलु। एकस्य वचनम् अन्यैराद्रियते तिरिष्क्रियतेऽपि। बहवः संभूय यद्येकं वाक्यं वदेयुस्तिद्ध न परेरितलङ्घ्यम्। अतः अनितलङ्घ्यवाक्यत्वाद् निर्णेति नाम सभाया युज्यते। अतस्ते तव संबन्धिनः ये के च सभासदः सभायां सीदन्तो विद्वांसस्ते सर्वे मे मम सवाचसः समानवाक्याः सन्तु भवन्तु। निर्णेत सभा सर्वा संभूय एकं प्रति ब्रूते अपि तु तत्रत्याः कितपये। तेऽपि मद्विषये अनुकूलवाक्या भवन्तु इति प्रार्थ्यते।

एषामृहं समासीनानां वची विज्ञानमा देदे । अस्याः सर्वेस्याः संसदो "मामिन्द्र भगिनै कृण्" ॥ ३ ॥

ण्षाम् । अहम् । सम्ऽआसीनानाम् । वर्चः । विऽज्ञानम् । आ । द्दे । अस्याः । सर्वस्याः । सम्ऽसदेः । माम् । इन्द्र । मगिनंम् । कृणु ॥ ३ ॥

समासीनानाम् सभायाम् अवितष्टमानानाम् एषाम् पुरोवर्तिनां वादिनां वर्वः तेजो वेदुष्यजिनतप्रभावविशेषम् विज्ञानम् वेदशास्त्रार्थविषयं ज्ञानं च। विज्ञानं शिल्पशास्त्र-योः' (अको १,५,६) इति तद्विदः। तद् अहम् आ ददे स्वीकरोमि । अपहरामीत्यर्थः। ददातेः 'आङो दोऽनास्यविहरणे' (पा १.३,२०) इति आत्मनेपदम्। किं बहुना। हे इन्द्र । इन्द्रस्यैव वागनुशासनकर्तृत्वात् सभाजयकर्मणि तस्यैव प्रार्थनम्। तथा च तैत्तिरीयकेन

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. वेद वे पै २०,२१,३. ३. सुभद्राऽसि सरस्वित पै. ४. अथो ये ते पै. ५. सुवाचसः पै. ६. सुवाचसः  $Bp^2$ . ७. मामंग्ने भागिनं कुरू आपमं २,६,१२.

अ-११२

'ते देवा इन्द्रम् अब्रुविन्तमां नो वाचं व्याक्रिः' इति प्रक्रम्य आम्नातम्—'ताम् इन्द्रो मन्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत् तस्माद् इयं व्याकृता वाग् उद्यंत' (ते ६,४,७,३) इति । तादशेन्द्र अस्याः पुरः स्थितायाः सर्वस्याः संसदः सभाया भिन्नम् । भगो भाग्यं वैदुष्यलक्षणं जयलक्षणं वा । तद्वन्तं मां कृण कुरु । सर्वामिष सभां मदेकवाक्यश्रवणपरां कुर्वित्यर्थः । अथवा भगो भागः । तद्वन्तं कुरु । सर्वस्याः सभाया यावती वेदुष्यकृता संभावना तावद्भागभाजं कुर्विति इन्द्रः प्रार्थ्यते ।

यद् वो मनः परागतं यद् बुद्धमिह वेह वा । तद् व आ वर्तयामासि मिथं वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

यत् । वः । मनः । पराऽगतम् । यत् । बुद्धम् । इह । वा । इह । वा । तत् । वः । आ । वर्त्यामसि । मर्यि । वः । रमताम् । मनेः ॥ ४ ॥

हे सभासदः वः युष्माकं यन्मनः मानसं परागतम् अस्मत्तः परागत्य अन्यत्र गतम्। अस्मदनभिमुखम् इत्यर्थः। यत् च मनः इह वा अस्मिन् वा विषये वद्धं संसक्तम्। मनसो विषयानासङ्गेन अनवस्थानात् तत्संवन्धार्हान् सर्वान् पदार्थान् अभिनयेन दर्शयति — इह वा इह वेति अस्मद्व्यतिरिक्तसर्वविषयेषु संसक्तं वर्तते। तत् ताद्दशं वः युष्माकं मनः आ वर्तयामसि अस्मद्भिमुखं कुर्मः। आवर्तितं च वो मनः मिष्य रमताम् मद्वनुकुळार्थचिन्तापरं भवत्वित्यर्थः।

यथा सर्यो 'नक्षत्राणामुद्यस्तेजांस्याद्दे' । एवा 'स्त्रीणां चं पुंसां चं द्विषतां वर्चे' आ दंदे ॥ १ ॥

यथो । सूर्यैः । नक्षेत्राणाम् । उत्ऽयन् । तेजीसि । आऽदुदे । एव । स्त्रीणाम् । च । पुंसाम् । च । द्विष्ताम् । वर्चैः । आ । दुदे ॥ १ ॥

उग्रन् उद्यं प्राप्तुवन् सूर्यः नक्षत्राणाम् तारकाणां तेजांसि दीर्षित यथा आददे आद्त्ते। निस्तेजस्कानि करोति। छान्दसो छिट्। एव एवम्। अन्त्यछोपदछान्दसः। स्त्रीणां पुंसां च द्विषताम् स्त्रीणां द्विपतीनां पुरुषाणां द्विषतां च। 'पुमान् स्त्रिया' (पा १,२,६७) इति पुंसो द्विषत एकशेषः। वर्षः तेजः पराभिभवनसामर्थ्यम्। आ ददे स्वीकरोमि अपहरामि। ददातेर्वर्तमाने छटि उत्तमैकवचने रूपम्।

यार्वन्तो मा सृपत्नीनामायन्तं प्रतिपश्येथ । उद्यन्तसूर्य इव सुप्तानां द्विष्तां वर्चे आ देदे ॥ २ ॥

१. °णां वर्जांसि युवतेरिव पै १९,२१,१. २. सपत्नानामहं वर्च इन्द्रियम् पै.

यार्वन्तः । मा । सुऽपत्नांनाम् । आऽयन्तेम् । प्रतिऽपद्येथ । उत्ऽयन् । सृथैःऽइव । सुप्तानांम् । द्विष्ताम् । वर्चैः । आ । दुदे ॥ २ ॥

सपत्नानाम् शत्रूणां मध्ये यावन्तः यत्परिमाणाः शत्रवो यूयम् आयन्तम् युद्धाय युप्मान् अभिगच्छन्तं मा मां प्रतिपद्यत प्रतिकूलं निरीक्षध्वम् । अतिसर्गे लोट् । द्विषताम् तेषां प्रतिकूलं पश्यतां शत्रूणां युप्माकं वर्चः पराक्रमरूपं तेजः आ ददे अपहरामि । तत्र द्दण्डान्तः — उद्यन् उद्यं गच्छन् सूर्य इव सूर्यो यथा सुप्तानाम् उद्यकाले स्वपतां जनानां वर्चः अपहरति तद्वत् । सूर्यस्योदये अस्तमये वा स्वपतां पुरुषाणां वर्चसः सूर्येण अपहतत्वात् तत्समाधानाय आपस्तम्वेन प्रायदिचत्तरूपाणि कर्माणि विहितानि — 'स्वपन्नभिनिम्नुक्तोऽनाश्वान् वाग्यतो रात्रिम् आसीत श्वोभ्त उदकम् उपस्पृश्य वाचं विस्रजेत् । स्वपन्नभ्युदितोऽनाश्वान् वाग्यतोऽहिस्तिष्ठेत् । आ तिमतोः प्राणम् आयच्छेदित्येके अ (आपध २,५,१२, १३-६५) इति ।

#### इति सप्तमकाण्डे प्रथमेऽनुवाके तृतीयं स्कम्। इति अथर्ववेदार्थप्रकाशे सप्तमकाण्डे प्रथमोऽनुवाकः।

द्वितीयेऽनुवाके द्वे स्के । तत्र 'अभि त्यम्' इत्याद्ये स्के आदितश्चतुर्ऋचेन स्त्रोक्तं स्थानं गत्वा तत्र उद्पात्रं संपात्य सोमिमश्रं कृत्वा सारूपवत्सम् ओदनं संपात्य अभिमन्त्र्य पुष्टिकामः अश्लीयात् ।

'तां सवितः' इति ऋचा एकवारप्रस्ताया गोर्वन्धनरज्जुमणि कृत्वा संपात्य अभिमन्त्रय पुष्टिकामो बध्नीयात्।

स्त्रितं हि — '' 'अभि त्यम्' ( अ ७,१५ ) इति महावकाशेऽरण्य उन्नते विमिते <sup>४</sup>प्राग्द्वारे प्रत्याद्वारे वाऽन्सु संपातान् आनयति । कृष्णाजिने सोमांग्र्न् विचिनोति । सोमभिश्रेण संपातवन्तम् अश्राति । आदोते संपन्नम् । 'तां सवितः' ( अ ७,१६ ) इति गृष्टिदाम वध्राति" ( कौस् २४,३-७ ) इति ।

तथा सोमक्रयणानन्तरम् 'अभि त्यम्' इत्यनेन ब्रह्मा हिरण्यपाणिः सोमं विचिनुयात् । "चर्माण सोमम् 'अभि त्यम्' इति हिरण्यपाणिविचिनोति" (वैताश्रौ १३,७) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

'बृहस्पते सिवतः' (अ ७,१७,१) इत्यनया सूर्योदयपर्यन्तं सुप्तं ब्रह्मचारिणम् उत्थापयेत्। तथा आधाने संभारस्पर्शनदिवसे सुप्तान् यजमानादीन् अनया उत्थापयेत्। 'अथारन्याधेयम्' इति प्रक्रम्य वैताने सूत्रितम् — "वाग्यता जाप्रतो रात्रिम् आसते। असरसत्रं वा 'बृहस्मते सिवतः' इति सुमान्<sup>४</sup> बोधयेन्'' (वैताश्रौ ५,१;८;९) इति।

१. वेतु. मंपा. द्र. २. °निमुक्तो° S'; °भिम्नुक्तो° इति पाठ उपलभ्यते. ३. °त्यके S'. १. °रव्रत्यग्द्वारेष्वप्सु Bl. ५. स्वपतो RG.

'धाता दधातु' (अ७,१८) इति चतुर्ऋचेन सर्वफलकामो धातारं यजेत उपतिष्ठेत'। वा। सूत्रितं हि — 'अदितिशोंः' (अ७,६), 'दितेः पुत्राणाम्' (अ७,८), 'बृहस्पते सवितः' ××× 'धाता दधातु' (कौसू ५९,१८;१९) इति।

तथा वीरपुत्रप्रजननार्थम् अनेन चतुर्ऋचेन गर्भिण्या उदरम् अभिमन्त्रयेत । 'याम् इच्छेद् वीरं जनयेद् इति वधातव्याभि(?°तिभिभ, °तादिभि)हदरम् अभिमन्त्रयते' (कौस् ३५,१६) इति ।

अभि त्यं देवं संवितारंमोण्योिः कविक्रतम् । अचीमि सृत्यसंवं रत्नुधामाभि प्रियं मृतिम् ॥ १ ॥

अनि । त्यम् । देवम् । सुवितारम् । ओण्यो । कविऽक्रेतुम् । अन्वीमि । सुत्यऽसेवम् । रुत्नुऽधाम् । अभि । प्रियम् । मृतिम् ॥१॥

त्यं तं प्रसिद्धं देवम् द्योतनात्मकम् ओण्योः सर्वस्य अविज्योद्यावापृथिव्योः सिवतारम् प्रसिवतारम् एतन्नामध्येयं देवम् अभ्यन्तिम् अभिष्टौमि । ओण्योरिति । अवतः औणादिको "निप्रत्ययः । 'ज्वरत्वर' (पा ६,४,२) इत्यादिना ऊठ्। गुणः । छान्दसं णत्वम् । 'उदात्तस्वरितयोः" (पा ८,२,४) इति ओकारः स्वर्यते । 'उदात्तयणो हत्पूर्वात्' (पा ६,१,१७४) इत्येष स्वरो व्यत्ययेन न प्रवर्तते । सिवतारं विशिनष्टि— किवकतुम् कवीनां मेधाविनामिव कतुः कर्म यस्य तादृशं कमनीयकर्माणं वा सन्त्यसवम् सत्यानुशं यथार्थप्रेरणम् रत्नधाम् रमणीयधनानां धारियतारं दातारं वा प्रियमि प्रियं प्रेम प्रीणियतारं स्तोतारं वा अभिलक्ष्य । रत्नधाम् इति संवन्धः । यद्वा अभि आभिमुख्येन प्रियं सर्वस्य प्रीतिकरम् अत एव मितम् सर्वेर्मन्तव्यम् । 'मन्ते वृषेष" (पा ३,३,९६) इति क्तिन्नुदात्तः । ईदृशं देवम् अभ्यर्चामि । अर्चितः स्तुतिकर्मा । पादादित्वात् न निघातः ।

ऊर्ध्वा यस्यामितभा अदिखुत्त् सवीमिन । हिर्रण्यपाणिरमिमीत सुऋतुः कृपात् स्वृः ॥ २ ॥

ज्रध्वां १९ । यस्य । अमिनीतः । भाः १९ । अदिं बुतत् । सत्रीमिनि । हिर्राण्यऽपाणिः । अमिनीत् । सुऋतुः । कृपात् । स्व िः ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> उपितष्ठते S'.

२. धातच्याभि S'.

३. त्वा पै २०,४,८.

४. "मोण्योः K, "मूण्योः तै १,२,६,१.

५. "संवां A,O; "संवं> "संवां B, $S^m$ ; "संवां> "संवां  $S^m$ ; "संवां  $S^m$ , "संवा

यस्य सिवतुर्देवस्य अमितः अमनशीला व्यापनशीला। अमतेर्गतिकर्मण औणादिकः अतिप्रत्ययः। अत एव मध्योदात्तः। एतादृशी भाः दीप्तिः अर्धा उत्कृष्टा अदिगुतत् योतयित। विश्वम् इति शेषः। योततेण्येन्तात् चिक्त उपधाहस्वत्वम् । यस्य च देवस्य सवीमित सवे अनुशायां सत्याम्। षू प्रेरणे। 'अन्यम्योऽपि द्रयन्ते' (पा ३,२,७५) इति मिनन्। छान्दसम् इटो दीर्घत्वम्। येन सिवताऽनुशातः सकतुः शोभनकर्मा पृष्टिकामो ब्रह्मा वा हिरण्यपाणः हिरण्यहस्तः सन् कृषा कल्पनया अङ्गुल्यादिविषयया स्वः स्वर्गप्रदं सुखप्रदम्। सोमम् इत्यर्थः। अभिमीत मिमीते। छान्दसो लङ् । त्यं प्रसिद्धम् इति पूर्वमन्त्रेण संवन्धः। यद्वा सवीमनीति निमित्तसप्तमी। सुनोतेरीणादिक ईमिनन्त्रत्ययः। अभिषवार्थं हिरण्यपाणिः हितरमणीयरिश्मः हिरण्यहस्तो वा। 'हिरण्यपाणिमृतये सिवतारम् हये' (ऋ १,२२,५) इति हि निगमः। स्वः आदित्यः सविता कृपा कृपया पुष्टिकामं ब्रह्माणं वा आविश्य स्वयमेव मिमीते। सोमम् इति शेषः। कृपा। कृप् सामर्थ्ये। किप्। 'सावकाचः' (पा ६,१,१६८) इति विभक्ते-रुदात्त्वम्।

सार्विहिं देव प्रथमाये पित्रे वृष्मीणमस्मै विश्वमाणमस्मै । अथास्मभ्यं सवित्वीयीणि दिवोदिव आ सुवा भूरि प्रवः ॥ ३ ॥ सावीः । हि । देव । प्रथमाये । पित्रे । वृष्मीणम् । अस्मै । विश्वमाणम् । अस्मै । अर्थ । अस्मभ्यम् । सवितः । वायीणि । दिवःऽदिवः । आ । सुव । भूरि । प्रवः ॥ ३ ॥

हे देव द्योतनात्मक सवितः प्रथमाय। प्रथम इति मुख्यनाम। प्रतमाय प्रकृष्टतमाय पित्रे पालकाय यजमानाय सावीहिं प्रेरयेव। फलम् इति शेषः। सामान्येनोक्तं विशिनष्टि—अस्म पुष्टिकामाय वर्माणम् देहम्। पुत्रपौत्रादिलक्षणां संतितम् इत्यर्थः। तां प्रयच्छेति सम्बन्धः। अस्म पुष्टिकामाय यजमानाय विश्वाणम् उरुत्वं च प्रयच्छ । यद्वा वर्ष्माणम् देहं यथा यजमानस्य देहः पुत्रपौत्रादिजननक्षमो भवति तथा कुरु । विशाणम् पुत्रपौत्रादिलक्षणम् उरुत्वं प्रयच्छेति। अथ अनन्तरं हे सवितः अस्मम्यं वार्याणि वरणीयानि फलानि। आ सुवेति क्रियया संवन्धः। अपि च दिवोदिवः दिवसान्दिवसान् प्रतिदिवसम्। 'दिवेदिव आ सुव' (ऋ ३,५६,६) इति शाखान्तरे पठ्यते। भूरि भूरीन्। सुपौ लुक्। पश्वः पश्न्न। छान्दसो यणादेशः। आ सुव अस्मदिममुखं प्रेरय।

दम्ना देवः संविता वरेण्यो दध्द् रत्नं 'दक्षं पित्रभ्य' आयूषि'। पिबात् 'सोमं मुमददेनिम्षेटे' परिज्मा चित् क्रमते' अस्य धर्मणि॥॥॥

<sup>1.</sup> वैतु. मंपा. द्र. २. स्तुहि S'. ३. प्रस्वायं तैत्रा २,७,१५,१. ४. °तर्वायीं Bh; °तः सर्वतांता तैत्रा. आश्री ४,१०,१ शांश्री ५,१४,८. ५. दिवेदिंव ऋ ३,५६,६ वे २०,३,१ तैत्रा. आश्री. शांश्री. ६. सुंव ऋ. ७. रत्ना आश्री ५,१८,२. ८. दक्षपि आश्री. शांश्री ८,३,४. ९. आयुनि आश्री. शांश्री. १०. सोमममदन्नेनिष्टयः आश्री. शांश्री.; °मिष्टये प २०,३,३. ११. रमते पै. आश्री. शांश्री.

दर्म्नाः । देवः । सुविता । वरेण्यः । दर्धत् । रत्नेम् । दक्षेम् । पितृऽभ्यः । आर्यृपि । पित्रात् । सोर्मम् । मुमर्दत् । एनुम् । इष्टे । परिंऽज्मा । चित् । ऋमृते । अस्य ।धर्मणि॥

दम्नाः दान्तमना दानमना वा वरेण्यः वरणीयः सिवता सर्वप्रेरको देवः रत्नम् रमणीयं धनं दक्षम् । वलनामैतत् (तु. निघ २,९)। बलं च दधत् प्रयच्छन् तथा पितृन्यः पूर्वेभ्यः सकाशात् आयूषि शतसंवत्सरपि मितम् आयुः । तपनपिरस्पन्दवाहुल्यात् तत्कालावन् चिछन्नस्यापि आयुषो वहुत्वम् पुत्रपोत्राद्यपेक्षया वा बहुवचनम् । ताहशम् आयुश्च दधत् विदधत् प्रयच्छन् सोमम् अभिषुतं पिवात् पिवतु । पातेलेंटि आडागमः । पीतः स सोमः इष्ट यागे सिवत्देवत्ये एनं सिवतारं ममदत् मदयतु । माद्यतेण्यंन्तात् लुङ्किचिङ क्रपम् । वाक्यादित्वात् न निघातः । 'चङ्यन्यतरस्याम्' (पा ६,१,२१८) इति उपोत्तनस्य उदात्तत्वम् । ततः परिज्मा चित् परितो व्यापनशीलोऽपि स सोमः अस्य सिवतुः धर्मणि धारके स्थाने जठरक्षपे कमते अप्रतिबद्धो वर्तताम् । 'वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः' (पा १,३,३८) इति आत्मनेपदम् ।

तां 'संवितः सत्यसंवां' सुचित्रामाहं' 'वृंणे सुमृतिं विश्ववाराम्'। यामस्य कण्वो अदुंहत् प्रपीनां' सहस्रंधारां 'महिषो भगांय'॥१॥

ताम्। सुवितः। सुत्यऽसेवाम् । सुऽचित्राम् । आ । अहम् । वृणे । सुऽमृतिम् । विश्वऽवाराम् । याम् । अस्य । कर्ण्वः । अदुहत् । प्रऽपीनाम् । सहस्रं ऽधाराम् । मृहिषः । भगीय ॥ १ ॥

हे सवितः प्रसवितः सर्वस्य प्रेरियतः तां ताहशीम् उत्तराधें वक्ष्यमाणगुणां त्वदीयां सत्यसवाम् सत्यानुश्नां सिवन्नाम् सुष्ठु चायनीयां विश्ववाराम् सर्वेर्वरणीयां सुमितम् शोभनाम् अनुप्रहवुद्धिम् । 'मिन्तिन्व्याख्यान'' (पा ६,२,१५१) इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । ताम् अहम् आ वृणे आभिमुख्येन याचे । याम् अस्य सिवतुः संविन्धनीं सुमितं मिहिषः। महन्नामैतत् (तु. निघ ३,३)। महान् कण्यः एतन्नामा ऋषिः अहुहत् दुग्धवान् । स्वाधीनां कृतवान् इत्यर्थः। कीहशीम् । प्रश्नीनाम् प्रवृद्धाम् । प्यायतेः पीभावः । सहस्रधाराम् वहुधाराम् । सुमतेगींसाहश्यविवक्षया पीनत्वादिविशेषणयोगाद् दृहिधातुप्रयोगः। किमर्थं दुग्धवान् । भगाय भाग्याय । यां कण्वो दुग्धवान् तां सवितृसंबिधनीं सुमितम् आ वृणे इति संवन्धः।

१. कियापदं यु तम्, तु. इतरत् कियाद्वयम् . २. संश्वितुर्वरेण्यस्य मा १७,७४ ते ४,६,५,४ मै रू, १०,६ माश ९,२,३,३८; सवितुस्सत्यसवस्य पै २०,३,४. ३. ॰त्रामहं B; चित्रा॰ मा. तै. मै. माशः; चित्रां वयं पै. ४. देवस्य प्रसवे मनामहे पै. † बिश्वजन्याम् मा. तै. मै. माशः ५. प्रपीणां पै. ६. पर्यसा मुहीं गाम् मा. तै ४,६,५,५ मै. माशः ७. सभजयाचे S'.

'बहैस्पते सर्वितर्वधियैनं' ज्योतयैनं' 'महते सौर्भगाय'। संशितं चित् संत्रं' सं शिशाधि विश्वं' एनुमनुं मदन्तु' देवाः॥ १॥

बृहंरपते । सर्वितः । वर्धये । एनम् । ज्योतयं । एनम् । महते । सौभंगाय । सम्ऽिरीतम् । चित् । सम्ऽत्रम् । सम् । शिशाधि । विश्वे । एनम् । अन् । मदन्तु । देवाः ॥

हे बृहस्पते बृहतां महतामिष देवानां पते हे सिवतः प्रसिवतः एतन्नामक देव। 'नामिन्त्रिते समानाधिकरणे' (पा ८,१,७३) इति पूर्वस्यामिन्त्रितस्य अविद्यमानत्वप्रतिषेधाद् द्वितीयम् इदं सिवित्पदं निहन्यते"। एनं सूर्योद्यपर्यन्तं सुप्तं ब्रह्मचारिणं यजमानादिकं वा वर्धय। उद्यक्ताले स्वपतः पुरुषस्य दोषश्रवणात् तह्रोषपरिहारेण एनं यजमानं समर्धयेत्यर्थः। द्वितीयस्य आमिन्त्रितस्य अविद्यमानत्वाद् वर्धयेति पदं न निहन्यते। किं च एनं यजमानादिकं महते प्रभूताय सौभगाय सौभाग्याय द्योतया । यथा महत् सौभाग्यं भवति तथा दीप्तं कुर्वित्यर्थः। अपि च संवितम् संवित्रव्यतं चित् अपि वतवन्तमिष सन्तरम् सम्यगतिवायेन । समस्तरिष प्रत्यये 'अमु च च्छन्दित्तं' (पा ५,४,९२) इति अम् । सं विवाधि सम्यक् तीक्ष्णीकुरु । संतरं सं विवाधि इत्युपसर्गद्वयश्चतेत्रतलोपपरिहारेण यजमानादेः कर्मसाफल्यम् आद्यास्यते । शो तन्त्रकरणे । लोटि 'बहुलं छन्दित्त' (पा २,४,७६) इति वापः इलुः। इत्तं च अभ्यासस्य छान्दसम् (पा ७,४,७८)। 'वा छन्दित्त' (पा २,४,८८) इति अपित्त्वे प्रतिषिद्धे पित्त्वेन कित्त्वश्च' (पा ६,४,९०३) इति हेर्धिभावः । किं च विश्वे सर्वे देवा एनं यजमानादिकम् अनु मदन्तु अनुमोदन्ताम् । साधीयान् असाविति सर्वेऽनुमन्यन्ताम् इत्यर्थः।

धाता देधातु नो रियमिशानो जर्गतस्पतिः । स नः पूर्णेनं यच्छतु ॥ १॥ धाता । दधातु । नः । रियम् । ईशानः । जर्गतः । पतिः । सः । नः । पूर्णेनं । युच्छतु ॥

धाता विश्वस्य धारियता एतन्नामको देवः नः अस्मभ्यं रियम् धनं दधातु विदधातु प्रयच्छतु । कीद्दशः । ईशानः सर्वार्थसाधनशक्तः । अनुदात्तेत्वात् लसार्वधातुकानुदात्तत्वम् । जगतस्मितः पालियता । 'षष्टयाः पितपुत्र" (पा ८,३,५३) इति सत्वम् । किं च स धाता देवः नः अस्मान् पूर्णेन आप्यायितेन समृद्धेन धनेन यच्छतु नियच्छतु योजयित्वत्यर्थः ।

<sup>9.</sup> बृहंस्पते सिवतिबोधियैनं मा २७,८ ते ४,१,७,३ मे २,१२,५ पे २०,६,३. २. वर्धयैनं मा. तै. मै. पै. ३. बृहते रणाय पे. ४. सन्तरां मा. ते. ५. विश्वे च मै. ६. मदन्ति पै. ७. वैतु. मंपा. द्र. ८. दंदातु ते ३,३,११,२. ९. वावनत् ते.

धाता दंघातु' टाशुषे' प्राचीं जीवातुमर्क्षिताम् । वयं देवस्यं धीमहि सुमृतिं विश्वराधसः ॥ २ ॥

धाता । दुधातु । दुाशुषे । प्राचीम् । जीवातुम् । अक्षिताम् । वयम् । देवस्य । धीमुहि । सुऽमृतिम् । वि्शवऽराधिसः ॥ २ ॥

धाता सर्वस्य विधारको देवः दाशुषे हिवर्दत्तवते महां यजमानाय प्राचीम् प्रकृष्टग-मनाम् अस्मद्भिमुखगमनां जीवातुम् जीवनकारिणीम्। जीवेः आतुप्रत्ययः (पाउ १,७८)। अक्षिताम् अनुपक्षीणाम्। सुमितम् इति अनुषज्यते। तां दधातु धारयतु। वयम् अपि विश्वराधसः सर्वधनस्य अतिप्रभूतधनस्य देवस्य धातुः सुमितम् कल्याणीं मितम् अनुग्रहात्मिकां धीमहि धारयेम । धीङ् आधारे। इयनो छुक्। यद्वा दाशुषे यजमानाय प्राचीम् प्राञ्चनाम् अनुगुणां जीवातुम् जीवनाय पर्याताम् अक्षितां रियं दधातु। वयमिष धनप्रदानार्थं धातुः सुमितं धीमिह ध्यायेम। याचेमेत्यर्थः।

धाता "विक्वा वार्यी दधातु" प्रजाकामाय दाक्षेष" दुरोणे । 'तस्मै देवा' अमृतं' सं व्ययन्तु' विक्वे देवा' अदितिः स्रजोषाः ॥३॥

धाता । विश्वां । वार्यां । दुधातु । प्रजाऽक्तांमाय । दुाशुषे । दुरोणे । तस्मै । देवाः । अमृतम् । सम् । व्ययन्तु । विश्वे । देवाः । अदितिः । सुऽजोषाः ॥ ३ ॥

धाता देवः विश्वा विश्वानि वार्या वार्याणि वरणीयानि फलानि दधातु विद्धातु । कस्मै किस्मिन्निति तद् आह — प्रजाकामाय पुत्रादिकम् इच्छते दाशुषे हिविर्दत्तवते यजमानाय दुरोणे । 'दुरोण इति गृहनाम दुरवा भवन्ति' (नि ४,५) इति यास्कः । दुरवने गृहे । अपि च तस्मै यजमानाय देवा इन्द्राद्याः अमृतम् अमरणसाधनम् अविनाशं वा सं व्ययन्तु संवृण्वन्तु । प्रयच्छन्तु इत्यर्थः । व्येञ् संवरणे । के ते देवाः । विश्व सर्वे देवाः । अदितिः अदीना अखण्डनीया वा देवमाता । सजोषाः सहप्रीयमाणा व परस्परं स्निम्धा । जुषी प्रीतिसेवनयोः । असुनि रूपम् । अदितेविशेषणम् । देवविशेषणपक्षे जसो छुक् ।

<sup>9.</sup> दंदातु तै ३,३,११,३ आश्री ६,१४,१६ शांश्री ९,२८,३ शांग्र १,२२,७. २. नो प्रिंग ते. मे ३,१२,६ पै २०,२,४. ३. क्षितिम् शांश्री. शांग्र. ४. स्त्यरांधसः त.; सत्यंधर्मणः मे. पै. शांश्री. शांग्र.; वाजिनीवतः आश्री. ५. सत्त्वधनस्य ८. ६. शपो ८. ७. दंदातु दाशुके वस्त्रीन ते. मे.; विश्वानि दाशुषे दशतु पै २०,२,५. ८. मीढुषे ते. मे. २. तस्य प्रजाम् पै. १० अमृताः ते. मे. पै. ११. व्ययन्तां ते. मे. १२. देवासो ते. मे. १३. भाणाः ८. १४. स्निग्धाः ८.

# धाता रातिः संवितेदं जीपन्तां 'प्रजापितिर्निधिपितिर्नी' अग्निः । त्वष्टा विष्णीः प्रजयी संरराणो यजीमानाय द्रविणं दधातुः ॥ ४ ॥

धाता । रातिः । सृविता । इदम् । जुषुन्ताम् । प्रजाऽपंतिः । निधिऽपंतिः । नः । अग्निः । त्वर्षः । विष्णुः । प्रऽजयो । सुम्ऽर्राणः । यजमानाय । द्रविणम् । दुधातु ॥ ४ ॥

धाता सर्वस्य स्रष्टा रातिः दाता सर्वश्रेयसाम् । कर्तरि किच् । यद्वा 'मन्त्रे वृषेष'' (पा ३,३,९६) इति किन्नुदात्तः व्यत्ययेन कर्न्नथें भवति । सिवता सर्वस्य प्रेरकः अभ्यनुज्ञाता वा । प्रजापिः प्रजानां स्रष्टा पालयिता च परमेष्ठी । स पव विशेष्यते । निधिपितः निधीयन्ते पुरुषार्था येष्विति निधयो वेदाः तेषां पाता रिक्षता । अग्नः अङ्गनादिगुणयुक्तो विह्नः । त्वष्टा रूपाणां कर्ता । विण्यः व्यापको देवश्च । एते धात्राद्यः सर्वे नः अस्मदीयम् इदं हविः जुपन्ताम् सेवन्ताम् । इदानीम् एत एव एकैकश उच्यन्ते । एष धात्रादिर्देवः प्रजया पुत्रपौत्रादिकया संरराणः सम्यग् रममाणः प्रजोत्पत्त्यादिहेतुः । यद्वा प्रजया सह संरराणः संप्रयच्छन् । अभिमतं फलम् इति शेषः । रमतेः अन्त्यलोपः इछान्दसः । रातेर्वा शपः इलुः । यज्ञमानाय यागं कुर्वते दिवणम् धनं दधातु प्रयच्छतु ।

### इति सप्तमे काण्डे द्वितीयेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'प्र नभरव' इति द्वगृचेन वृष्टिकामो मरुद्भयो मान्त्रवर्णिकीभ्यो वा देवताभ्यः क्षीरोदनहोमः आज्यहोमः काशदिविध्वकवेतसाख्या ओषधीरेकस्मिन् पात्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य जलमध्ये अधोमुखं निनयनम् तासामेव काशादीनां संपातिताभिमन्त्रितानाम् अप्सु प्लावनम् स्वशिरसो मेषशिरसञ्च अभिमन्त्रितस्य अप्सु प्रक्षेपणम् मानुषकेशजरदुपानहां वंशाग्रे वन्धनम् तुषसहितम् आमपात्रम् अभिमन्त्रितोदकेन संप्रोक्ष्य त्रिपदे शिक्ये निधाय अप्सु प्रक्षेपणं च इत्येतानि अभिवर्षणकर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि —" 'समुत्रतन्तु' (अ४,१५), 'प्र नभस्व' इति वर्षकामो द्वादशरात्रम्' इत्यादि 'त्रिपादेऽस्मानम् अवधायाप्सु निद्धाति' (कौसू ४१,१-७) इत्यन्तम्।

तथा उपतारकाद्भुतशान्ती अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि—'' 'अथ यत्रैतदुपतारकाः है' इति प्रक्रम्य '' 'समुत्पतन्तु', 'प्र नभस्व' इति ' वार्षार्जुहुयात् । सा तत्र प्रायिक्तिः'' (कौस् १०३,१;३;४ ) इत्यन्तम् ।

<sup>9.</sup> जीषतां ते १,४,४४,१. २. ° बिपा देवो मा ८,१७; ° बिपति ° तै.; प्रजापतिर्वरुणो मित्रों मे १,३,३८. ३. पूर्वा पै २०,२,६. ४. संरग्राणा मा. पै. ५. दधात स्वाही मा. ६. रूपाण्याव S'. ७. व्याप्तो S'. ८. °पानही S'. ९. °तारकम् S'. १०. वर्षी ° Bl.

द्र्शपूर्णमासयोः पत्नीसंयाजेषु सौम्ययागं 'न प्रंस्तताप' इत्यनया अनुमन्त्रयेत । " 'न प्रंस्तताप' (अ ७,१९,२), 'सं वर्चसा' (अ ६,५३,३), 'देवानां पत्नीः' (अ ७,५१), 'सुगाईपत्यः' (अ १२,२,४५) इति पत्नीसंयाजान्" ( वैताश्रौ ४,८ ) इति वैतानात् ।

'प्रजापतिर्जनयतु" इति ऋचा वन्ध्यायाः पुत्रलाभकर्मणि तस्या उत्सङ्गे आज्यं

जुहुयात्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनया लोहिताजमांसं संपात्य अभिमन्त्र्य भक्षयेत्। तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनया ऋचा उद्कुम्भं सुराकुम्भं वा संपात्य अभि-मन्त्र्य प्रजाकामां स्त्रियं परिश्वाम्य अग्रे निनयेत्।

तथा अनया ओदनं सुरां प्रपां वा संपात्य अभिमन्त्र्य प्रजाकामायै दद्यात्।

सूत्रितं हि — "'प्रजापितः' (अ ७,२०) इति प्रजाकामाया उपस्थे जुहोति । वेलोहिताजायाः विशितान्याशयिते प्रपानतानि" (कौस् ३५,१७-१९) इति ।

तथा अभिलिषतफलकामः अनया प्रजापतिं यजेत उपतिष्ठेत वा।

'अन्वय नोऽनुमितः' (अ ७,२१) इति षड्टचेन अभिलिषितफलकामः अनुमितं यजेत उपितष्ठेत वा । सूत्रितं हि — 'घाता दधातु" ( अ ७,१८), 'प्रजापितर्जनयतु" (अ ७,२०), 'अन्वय नोऽनुमितः' ( कौसू ५९,१९ ) इति ।

पूर्णमासयागे अनुमतिदेवताम् 'अन्वय नः' इति षड्टचेन परिगृह्णीयात्। उक्तं वैताने- 'देवताः परिगृह्णाति' इति प्रक्रम्य '' 'अन्वय नः' इति पौर्णमास्याम्'' (नैताश्रौ १,१५) इति ।

पित्रमेधकर्मणि इष्टकाभिश्चितं इमशानं 'समेत विश्वे' (अ ७,२२) इत्यनया सर्वे वान्धवाः परिषिञ्चेयुः।

'अयं सहस्रम्' इति द्वाभ्यां पृद्धिनसवे हिवर्मर्शनसंपातप्रदानादीनि कर्माणि कुर्यात्। सूत्रितं हि —'''आयं गौः पृक्षिनः' (अ६,३१), 'अयं सहस्रम्' (अ७,२३) इति पृक्षिन गाम्'' (कौ ६६, १४) इति।

'प्र नंभस्व पृथिवि' भिन्द्<u>धीर्</u>डं दिव्यं नर्भः । <u>उद्गों दिव्यस्यं नो धातुरीञ्चांनों वि ष्यां दित्यम् । १ ॥</u> प्र । नुभुस्व । पृथिवि । भिन्द्धिः । इदम् । दिव्यम् । नर्भः । उद्गः । दिव्यस्यं । नुः । धातुः । ईशानः । वि । स्य । दृतिम् ॥ १ ॥

<sup>9.</sup> वेतु. मंगा. द्र. २. °ताजापिशि °Bl. ३. ददातु S', ४. °नयित Bl.; वेतु. मंपा. द्र. ५. अनुमितः नास्ति Bl. ६. उन्नम्भय पृथिवीं तै २,४,८,२, मै १,३, २६ पै २०,७,३. ७. भिंधोदं Km; भिंधीदं D,R,P³,E²,M; भिन्दीर्धं K,V; भि३न्द्रयदों मै. ८. तु. सा. तै. पै.; वेतु. BVC कुथ्नो; A,D,K,Km,R,Sm,V,Cs,P,P²,J,Cp,WM. उत्नो; B,WM. जुन्नो; Bh,WM. जुन्नो; Bh,WM. जुन्नो; भे. पै. [मूको.] उभो. ९. देहीशानो तै. १०. संजा तै. ११. विलम् पै. १२. भिन्दि Bp. अ-११३.

अत्र द्वितीयादिपाद्त्रये वृष्ट्यर्थं पर्जन्यः प्रार्थ्यते । तदर्थम् आदौ अतिवृष्ट्या भूमेर्बाधा मा भूद इति तस्याः स्थैर्यं प्रथमपादे आशास्यते — हे पृथिवि विस्तीर्णे भूमे त्वं प्र नभस्व । नभतिर्गतिकर्मा । प्रकर्षण संगता उच्छ्वसिता भव । अयम् अर्थः — सस्यादिवृद्धयर्थं पर्जन्यस्तवोपरि महतीं वृष्टिं करिष्यति तयाऽतिवृष्ट्या त्वं शिथिला-वयवा मा भव किं तु दढा भवेति । यहा नभ तुभ हिंसायाम् । क्रैयादिकः । व्यत्ययेन राप् । कृष्ट्या<sup>3</sup> प्रकर्षेण वाधिता सृदिता भव । शाल्यादिबीजवापनार्थं क्षेत्रादिकर्षणक्केशवती भवेत्यर्थः । नहातेर्वा विकरणव्यत्ययः हकारस्य भकारः । प्र नहास्व संनद्धा भवेति। एवं पृथिवीं संस्तुभ्य वृष्टवर्थे देवः प्रार्थ्यते — इदं पुरोवर्ति दिव्यम् दिवि भवं नमः मेघं मिनिध विदारय इति सामर्थ्यात् पर्जन्यः संवोध्यते । तथा कृत्वा दिव्यस्य दिवि भवस्य उद्गः उदकस्य । 'पद्दन्' (पा६, १,६३) इत्यादिना उदकस्य उदन् आदेशः । कर्मार्थे षष्ठी । उदकस्य भागम् इति वा नः अस्मभ्यं धात<sup>र</sup> धेहि प्रयच्छ । द्धातेलींटि शपो लुकि 'तिङा तिङो भवन्ति' (पावा ७,१,३९) इति हेस्तादेशः । एतदेव प्रकारान्तरेणाह — ईशानः वृष्टिप्रदान-शक्तस्त्वं इति प्रजलपूर्णां भस्त्रां मेघरूपां वि व्य विसुश्च । स्यतिः उपसृष्टो वि-मोचने । षो अन्तकर्मणि । 'ओतः स्यनि' (पा ७,३,०१) इति ओकारलोपः । यथा जलपूर्णदितिमुखात् महज्जलं स्रवति एवं मेघेःयो महतीं वृष्टिं कुर्वित्यर्थः।

न घंस्तंताप न हिमो जघान प्र नंभतां पृथिवी जीरदांतुः। आपश्चिदस्मै घृतमित् क्षंरन्ति यत्र सोमः सटमित् तत्रं भद्रम्॥ २॥

न । व्रन् । तृतापु । न । हिमः । ज्घानु । प्र । नुभताम् । पृथिवी । जीरऽदौनुः । आपः । चित् । अस्मै । घृतम् । इत् । क्षरन्ति । यत्रं । सोमः । सर्दम् । इत् । तत्रं । भद्रम् ॥

प्रम् । अनुकरणशब्दोऽयम् । घर्म इत्यर्थः । 'यद् ध्वां इत्यपतत् तद् धर्मस्य धर्मत्वम्' (तेआ ५,१,५) इति तेत्तिरीयश्चतेः । अनेन धर्मशब्द्वाच्यः कालो लक्ष्यते । स धर्मः प्रीष्मो न तताप । अन्तर्भावितण्यर्थः । न तापयित संतापेन न बाधते । हिमः हेमन्तर्तुः न जधान । अतिशैत्येन गात्रसंकोचनरूपबाधां न करोतीत्यर्थः । पृथिवी च जीरदानुः जीवनप्रदा । जीवे रदानुप्रत्ययः (तु. पाउद १,१६३) । यद्वा रिक ज्यः प्रसारणे (तु. पाम १,१,४) जीर इति भवति । 'दाभाभ्यां नुः' (पाउ ३,३२) इति नुप्रत्यये दानुरिति । अस्यां व्युत्पत्तो अवग्रहो युज्यते । जीरदानुः प्रवृद्धदाना सती प्र नभताम् । उक्तो नभितिशब्दार्थः । वर्षेण आप्यायिता भवत्वित्यर्थः । किं च अस्मै यजमानाय आपिश्चत् आपोऽपि धृतम् इत् घृतमेव सत्यः क्षरित घृतवत् प्रीतिकारिण्यो भवन्ति । 'आपो भद्रा

९. °पादेथ S'.
 २. वृष्टयर्थ S'.
 ३. पृष्ट्या S'.
 ४. संस्तोभ्य S'.
 ५. धाता S'; वैतु. मंपा. द्र.
 ६. सदस्यते? पै २०,३,७.
 ७. मदमित् पै.
 ८. तद्
 ८. तद्

वृतमिद् आप आसुः' (तै ५,६,१,३) इति श्रुत्यन्तरात् । यद्वा आपः घृतमेव क्षरन्ति कुर्वन्ति । वृष्ट्या गोसमृद्धो घृतवृद्धिर्भवतीति यावत् । घर्महेमन्तजनितसंताप- शैत्यवाधाभावः पृथिव्याप्यायनं घृतक्षरणं च केन हेतुना भवतीति तद् आह — यत्र यस्मिन् देशे सोमः एतन्नामा देवः । इज्यत इति शेषः । तत्र तस्मिन् देशे सदम् इत् स- वंदेव भद्रम् कल्याणं भवति । सौम्ययागेन अनिष्टनिवृत्तिः इष्टप्राप्तिश्च भवतीत्यर्थः ।

'य्रुजापितिर्जनयति प्रजा इमा' धाता देधातु समन्स्यमानः । 'संजानानाः संमनसः सयीनयो मिथे पुष्टं 'पुष्ट्यितिर्दधातु ॥ १॥

प्रजाडपेतिः । जनयति । प्रडजाः । हमाः । धाता । द्धातु । सुडम्नस्यमीनः । सम्डजानानाः । सम्डमेनसः । सडयोनयः । मिर्ये । पुष्ट् पतिः । द्धातु ॥ १ ॥

प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा पालियता स देवः इमाः प्रजाः पुत्रादिका जनयतु उत्पादयतु । धाता पोषको देवः सुमनस्यमानः सुमना इवाचरन् । 'कर्तुः क्यक् सलोपश्च' (पा ३,१,११) इति क्यक् । सलोपो व्यत्ययेन न प्रवर्तते । सोमनस्यं प्राप्तो दधातु पोषयतु । प्रजा इत्यनुषङ्गः । किं च ताः प्रजाः संजानानाः समान-ज्ञानाः । कार्यविषये परस्परम् ऐकमत्यं प्राप्ता इत्यर्थः । 'संप्रतिभ्यामनाध्याने' (पा १,३,४६) इति जानातेरकर्त्रभिप्रायेऽपि आत्मनेपदम् । संमनसः संगतमनस्काः। अन्योऽन्याविसंवादिकार्यचिन्तापरा इत्यर्थः । सयोनयः समानकारणाः। यथा प्रजा उक्तविशेषणविशिष्टा भवन्ति तथा पृष्टपतिः पोषस्य पतिः एतन्नामा देवो मिष्र पृष्टम् पोषं प्रजाविषयं दथातु विद्धातु ।

अन्वद्य नोऽनुंमितर्युः देवेषु मन्यताम् । श्राग्निश्चं हव्यवाहेनो भवतां १० दाशुषे मर्म ११ ॥ १॥ अनुं। अद्य। नः। अनुंऽमितः। युज्ञम्। देवेषुं। मृन्यताम्। अग्निः। चु। हृव्युऽवाहेनः। भवताम्। दाशुषे। मर्म ॥ १॥

अनुमितः अनुमन्त्री सर्वकर्मसु अनुज्ञात्री पौर्णमासाभिमानिनी देवता । 'कलाहीने साऽनुमितः पूर्णे राका निशाकरे' (अको १,४,८) इति हि तद्विदः । अद्य इदानीं नः अस्माकं यज्ञं देवेषु यष्टव्येषु अनु मन्यताम् अनुजानातु । ज्ञापयत्वित्यर्थः । अग्निश्च अग्निरिप

१. च नास्ति S'. २. प्रजापती रमयतु प्रजा इहं काठ १३,१६; आं नः प्रजां जनयतु प्रजापतिर् मै २,१३,२३ आपश्रो १४,२८,४ काठ १३,१५. † जनयतु सा. पै. १९,२२,१५. ३. त्वष्टा पै. ४. ददातु आपश्रो. ५. संवत्सरं ऋतुंभिः संविदानों (°भिश्चाकुपानो आपश्रो., °भिश्चाक्रुपानों काठ.) मे. काठ. पै. आपश्रो. ६. पुष्टिं मे. काठ. पै. मंत्रा. २,४,७ आपश्रो. ७. पुष्टिपंति° मे. काठ. पै. मंत्रा. आपश्रो. ८. वेतु. मंपा. द्र. ९. यच्छताम् पै २०,३,९. १०. भवंतं ऋ १,९३,१ मा ३४,९ मे ३,१६,४ आश्रो ४,१२,२ शांश्रो ९,२८,२. ११. मर्यः ऋ. मा. ते ३,३,११,३ मे. पै. आश्रो, शांश्रो,

दाशुषे । विभक्तिव्यत्ययः । हविर्दत्तवतो मम हव्यवाहनः हव्यं प्रापिता यष्टव्यान् देवान् भवताम् भवतात् । व्यत्ययेनात्मनेपदम् । हव्यवाहन इति । 'हव्येऽनन्तःपादम्' (पा ३,२,६६) इति ब्युट् ।

अन्विदंनुमते त्वं मंसंसे श्वां चं नस्क्राधि । जुषस्य हृव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २॥

अर्नु । इत् । अनुऽम्ते । त्वम् । मंसेसे । शम् । च । नः । कृधि । जुषस्व । हुन्यम् । आऽर्ह्वतम् । प्रऽजाम् । देवि । रुरास्व । नः ॥ २ ॥

हे अनुमते एतन्नामिके देवते त्वम् अनु मंसिषे अनुमन्येथाः । इत् अव-धारणे । मन्यतेः पञ्चमलकारे रूपम् । किं च नः अस्माकं शम् सुखं कृषि कुरु । आहुतम् आभिमुख्येन अग्नी प्रक्षिप्तं ह्व्यम् ह्विः जुषस्व सेवस्व । हे देवि द्योतमाने अनुमते नः अस्मभ्यं प्रजाम् पुत्रादिलक्षणां ररास्व प्रयच्छ । रातेः 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७६) इति शपः इलुः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम् ।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रायमक्षीयमाणम् ।

तस्यं वयं हेर्डास् मार्डापं भूम सुमृड्विके ' अस्य सुमृतौ स्याम।। ३।।

अनुं । मुन्युताम् । अनुऽमन्यमानः । प्रजाऽवन्तम् । र्यिम् । अक्षीयमाणम् ।

तस्य । वयम् । हेर्डसि । मा । अपि । भूमा। सुऽमृडीके । अस्य । सुऽमृतौ । स्यामा। ३॥

अनुमन्यमानः अनुमन्ता पुंदेवः। यद्वा लिङ्गव्यत्ययः। अत एव शाखान्तरे स्त्रीलिङ्गत्वेन पठ्यते — 'अनु मन्यताम् अनुमन्यमाना' इति, 'तस्यै वयं हेडसि' (तै ३,३,११,४) इति च। अनुमन्त्री अनुमतिर्देवता रियम् अनु मन्यताम् अनु-जानातु। कीदृशम्। प्रजावन्तम् पुत्रादियुक्तम् अक्षीयमाणं च। किं च तस्य अनुमन्तुः पुदेवस्य तस्या अनुमतेर्वा हेडसि। कोधनामतत् (तु. निष ३,१३)। कोधेऽपि वयं मा भूमः कोधविषया मा भूमेत्यर्थः। किं तु अस्य अनुमन्तुः अस्या अनुमतेर्वा सुमूळीके । मृळीकम् इति सुखनाम (तु. निष ३,९)। शोभनसुखकारिण्यां वा समतौ अनुग्रहात्मिकायां शोभनायां वुद्धौ स्थाम भवेम।

२. मंसिषे (वस्तुतः मंसिसं) S'; मन्यांसै मा ३४,८ तै ३,३,११,४, काठ १३,१६, आश्री ४,१२,३ शांश्री ९,२८,२. २. नः कृषि तै. इ. (दिदिड्ढ ऋ २,३२,६ मा ३४,१० मै ४,१२,६ काठ. ४. मंशिषे S'.; वैतु. मंपा. द्र. ५. भन्यमाना तै. पै २०,४,१. ६. प्रजावती पै. ७. १९मतदक्षी पै. .८. तस्यै तै.; तस्या पै. ९. हेळसि पै. १०. मृळीके ऋ ८,४८,१२. ११. वैतु. मंपा. द्र. १२. सुद्दाव पै २०,४,५. १३. तेन त्वं सुमितं देव्यस्में हंषं पिन्व काठ १३,१६ पै. १४. विश्ववाराँ (०रं पै.) काठ. पै. १५. सुवीराम् काठ.

यत् । ते । नाम । सुऽहर्वम् । सुऽष्ट्रन्ति । अर्नुऽमते । अर्नुऽमतम् । सुऽदार्नु । तेन । नुः । युज्ञम् । पिपृहि । विश्वऽवारे । रियम् । नुः । धेहि । सुऽभुगे । सुऽवीरम् ॥ ४ ॥

हे सुप्रणीते सुप्रणयने यजमानानां धनादेः सुष्ठु प्रणेत्रि वा हे अनुमते त तव सहवम् सुष्ठु ह्वातव्यम् अनुमतम् सर्वेषाम् अभिमतं सुदानु शोभन-दानम् अभिमतफलप्रदायकं यन्नाम नामधेयम् अनुमतिरूपम् अस्ति तेन नाम्ना नः अस्मदीयं यन्न पिष्टिह पूर्य । 'अर्तिषिपत्योधि' (पा ७,४,०७) इति अभ्यासस्य इत्त्वम् । हे विश्ववारे विश्वैः सर्वेर्वरणीये किं च हे सुभगे शोभनभाग्ययुक्ते अनुमते नः अस्माकं सुवीरम् शोभनापत्यं रियम् धनं धेहि ।

'एमं युज्ञमनुंमितिर्जगाम' 'सुश्चेत्रताये सुविरताये' सुजातम् । भुद्रा ह्यस्याः प्रमितिर्वभूव सेमं युज्ञमेवतु देवगोपा ॥ ५॥

आ । इमम् । युज्ञम् । अनुंऽमितः । जुगाम् । सुऽक्षेत्रतियै । सुऽवीरतियै । सुऽजीतम् । भद्रा । हि । अस्याः । प्रऽमितिः । बुभूवं । सा । इमम् । युज्ञम् । अवतु । देवऽगोपा ॥ ५॥

अनुमितदेंची इमम् अनुष्ठीयमानम् अस्मदीयं यज्ञम् आ जगाम आगच्छतु । छान्दसो लिट्। किमर्थम् । सुक्षेत्रतायै सुभूमित्वाय फलाय । सुवीरतायै शोभन-पुत्रत्वरूपफलाय सुक्षेत्रपुत्रादिरूपं फलं दातुम् । कीदृशं यज्ञम् । सुजातम् मन्त्रः द्रव्यादिना सुष्ठु निष्पन्नम् । किं च हि यस्माद् अस्या अनुमतेः भद्रा भन्दनीया कल्याणी प्रमितः प्रकृष्टानुप्रह्वुद्धिः वभ्व अतः देवगोपा देवानाम् अग्न्यादीनां गोप्त्री सा अनुमितः इमं यज्ञम् अवतु रक्षतु ।

अर्जुमितः "सर्विमिदं बंभूव" यत् तिष्ठिति चरति यदुं च विश्वमेजीति । तस्यास्ते देवि सुमृतौ स्यामार्जुमते अनु हि मंसीसे नः ॥ ६ ॥

अनुं डमतिः। सर्वम्। इदम्। बृभूव्। यत्। तिष्ठति। चरति। यत्। ऊं इति । च्। विश्वम्। एजति। तस्याः। ते। देवि। सुडम्तौ। स्याम्। अनुं डमते। अनुं। हि। मंससे। नः॥ ६॥

अनुमितर्देवी इदं परिदृश्यमानं सर्वं जगद् बभूव। सर्वशब्दार्थं विशिनष्टि — यत् जगत् तिष्ठति स्थावरवृक्षगुल्मादिरूपेण वर्तते । चरित यत् जगत् अबुद्धिपूर्वं चेष्टते । यदु च यद्पि च विश्वम् सर्वं जगद् एजित बुद्धिपूर्वकं चेष्टते । एजृ कम्पने । स्थावरजङ्गमात्मकं सर्वं जगद् अनुमितर्वभूव। हे देवि अनुमते तस्या-

१. आ नो देव्यनुमितर्जगम्यात् पै २०,४,३. २. सुक्षत्रता वीरतार्था पै [मूको.]. ३. सुजाता पै. ४. ह्यस्याः A,R.. ५. देवजुष्टा पै. ६. एवं स्वरो न सिध्यति. ७. विश्वमिदं जजान पै.

स्तादृश्यास्ते तव सुमतौ शोभनायाम् अनुग्रहृबुद्धौ स्याम भवेम । हे अनुमते हि यस्मात् नः अस्मान् अनु मंसिषे अनुमन्यसे । मन्यतेः पञ्चमलकारे 'सिब्बहुलं लेटि' (पा ३,१,३४) इति सिप्।

समेत्' विश्वे' वर्चसा' पति द्विव एको' 'विभूरित थिर्जनानास् । स पूर्वो नूतनमाविवासत्' तं वर्तिनिरर्जु वाद्यत एकामित्' पुरु' ।। १ ॥

सम्ऽएतं । विश्वे । वर्चसा । पतिम् । दिवः । एकः । विऽभूः । अतिथिः । जनानाम् । सः। पूर्व्यः । नूर्तनम् । आऽविवासत् । तम् । वर्तिनः । अन्ते । वृवृते । एकम् । इत् । पुरु ॥१॥

पैत्मेधिककर्मणा संस्कृतस्य पुरुषस्य सूर्यप्रशंसापूर्वकं तद्नुग्रहं प्रार्थयते — हे विश्वे " सर्वे बान्धवाः दिवः द्युलोकस्य पितम् स्वामिनं सूर्यं वचसा मन्त्ररूपेण स्तोत्रेण समेत संप्रामृत । संस्तुतेत्यर्थः । इण् गतो । लोटि तस्य तवादेशः । सूर्यो विशेष्यते जनानाम् जन्मवतां प्राणिनाम् एकः मुख्यो विभः " स्वामी अतिथिः संततम् अतन्शिलः । अत सातत्यगमने । 'ऋतन्यित्र' (पाउ ४,२) इत्यादिना इथिन्प्रत्ययः । अतिथिवद् अर्घ्यादिना पूज्यो वा । पूर्वः पुरातनः । स्वार्थिको यत् । स सूर्यः नूतनम् पितृभूतम् इमं पुरुषम् आविवासत् व । विवासितः परिचरणकर्मा । परिचरतु । स्वीयोऽयम् इति अनुगृह्यादिवत्यर्थः । यद्वा पूर्वः । 'पूर्वेः कृतिमनयौ च' (पा ४,४,१३३) इति यप्रत्ययः । पूर्वेः पितृभिः अस्मदीयोऽयम् इति स्वीकृतः स पुरुषो नूतनम् पुनःपुनरुदयेन अभिनवं सूर्यं परिचरतु । अथ वा पूर्वः स पितृभूतः नूतनम् इष्टकचितम् अभिनवं प्रदेशम् अभिगच्छित्विति । तम् एकमेव सूर्यं पुरु बहुधा वर्तनिः सत्कर्ममार्गः अनु वृत्वते अनुवर्तते ।

अयं ''सहस्रमा नौ दृशे' केवीनां मृतिज्योतिविधर्मणि' ॥ १॥ अयम् । सहस्रम् । आ । नः । दृशे । क्वीनाम् । मृतिः । ज्योतिः । विऽधर्मणि ॥ १॥

ब्रधः समीचीरुषसः समैरयन् ।

अरेपसः सर्चेतसः स्वसंरे " मन्युमत्तमाहि चते " गोः ॥ २ ॥

ब्रध्नः । सुमीचीः । उषसंः । सम् । ऐर्युन् ।

अरेपर्सः । सऽचैतसः । स्वसरे । मृन्युमत्ऽतमाः । चिते । गोः ॥ २ ॥

भुयं परिदृश्यमानः सर्वैः स्वात्मत्वेन अनुभूयमानो वा सूर्यः नः अस्माकं सहसम् । 'कालाब्वनोः'' (पा २,३,५) इति द्वितीया । सहस्रसंवत्सरकालपर्यन्तं दशे दर्शनाय । 'दशे विख्ये च' (पा ३,४,१९) इति केप्रत्ययान्तत्वेन निपात्तितः । आ इति उपसर्गश्चतेयोग्यिक्तयाध्याहारः । आ भवतु । अनेककालपर्यन्तं सूर्यः अस्म अक्षुगोंचरो भवत्वित्यर्थः । तं विशिनष्टि — कवीनाम् क्रान्तदार्शनां पुंसां मितः मननीयः । कर्मणि क्तिन् । ज्योतिः प्रकाशरूपः । किं च विधर्मणि विविधे धर्मसाधने कर्मणि । निमित्तसप्तमी । ब्रधः सर्वेषां स्वस्वकर्मसु तत्फलेषु च वन्धकः संयोजकः सूर्यः । 'वन्धेव्रिधवुधी च' (पाउ ३,५) इति नक्प्रत्ययः । उपसः उपःकालोपलिस्तानि अहानि समीचीः संगतानि अनुक्रमेण प्राप्तानि समैरयन् । वचनव्यत्ययः । सम्यक् प्रेरयतु । सत्कर्मकरणाय पुनःपुनरहानि प्रेरयत्वित्यर्थः ।

उषसो विशेष्यन्ते — अरेपसः अपापाः पापहारिण्यः सचेतसः समानज्ञानाः स्वसरे । अहर्नामैतद् । अहि विषये मन्युमत्तमाः । मन्यतिर्दीष्तिकर्मा । अतिश्येम दीष्तिमत्यः प्रकाशयुक्ताः गोः पृश्लिरूपायाः चिते । चायतेश्चितशब्दो निपानितः । पूजादानादिकर्मणि निमित्ते ब्रधः प्रेरयित्विति पूर्वेण संवन्धः । यहा । चिन्नोतेः संपदादिलक्षणो भावे किप् । गोशब्देन आदित्य उच्यते । गौः विष्टप् नभ इति षट् (निष १,४) पदानि दिवश्चादित्यस्य च साधारणानि इति हि यास्कः(२,१३) । तस्य आदित्यस्य चिते चयनाय ज्ञापनाय । भवन्तु इति शेषः । अथ वा स्वसरे गोश्चित इति सामानाधिकरण्येन संवन्धः । चायतेर्निशामनार्थादेव चितशब्दः । गोः आदित्यस्य चिते दर्शनयोग्ये स्वसरे अहि विषये उषसो भवन्तु इति ।

दौष्त्रंप्ट्यं दौर्जीवित्यं रक्षी अभ्वमिराय्याः । 'दुर्णाम्नाः सर्वी दुर्वाचुस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

दौःऽस्त्रेप्न्यम् । दौःऽजीवित्यम् । रक्षः । अभ्विम् । अराय्यिः । दुःऽनाम्नीः । सर्वीः । दुःऽवार्चः । ताः । अस्मत् । नाश्यामसि ॥ १ ॥

व्याख्याता (अ ४,१७,५)।

इति द्वितीयं सूक्तम् । इति सप्तमे काण्डे द्वितीयोऽनुवाकः ।

१. सा. 'अयं सहस्रम्' इत्यारभ्य 'समेरयन्' इत्यन्तं प्रथमर्चं मत्वा व्याख्याति (तु. कौ १, ४५८ द्वयोरेकैव ऋक्).
 २. दुष्वयन्त्यं पै ५,२३,७.
 ३. दीर्जीवत्यं K,V, सा.; दुर्जीवतं पै.
 ४. दुर्वाचस्सर्वं दुर्भूतं तिमतो ना° पै.
 ५. °जीवत्यम् K.

तृतीयेऽनुवाके त्रीणि सूक्तानि। तत्र 'यन्न इन्द्रः' इति प्रथमं सूक्तम्। तत्र आद्ययर्चा मन्त्रोक्ता इन्द्राद्या नव देवताः सर्वफलकामो यजेत उपतिष्ठेत वा।

तत्रैव कर्मणि 'ययोरोजसा' (अ७,२६) इति द्वाभ्यां विष्णुवरुणो यजेत उपतिष्ठेत वा। सर्वसंपत्कामो 'विष्णोर्नु कम्' (अ७,२७), इत्यष्टर्चेन विष्णुं यजेत उपतिष्ठेत वा। तद् उक्तं कौशिकेन — 'यन्न इन्द्रः' (अ७,२५), 'ययोरोजसा', 'विष्णोर्नु कम्' (कौसू ५९,१९) इति।

तथा 'वैष्णवीम् अन्नकामस्यान्नक्षये च' (शांक १७,३) इति विहितायां वैष्ण-व्याख्यायां महाशान्तो 'विष्णोर्नु कम्' इति आवपेत्। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — "'विष्णोर्नु कम्' इति वैष्णव्याम्" (शांक १८,५) इति ।

आतिथ्येष्टो 'विष्णोर्नु कम्' इति वैष्णवं हविरिभमृशेत् । तद् उक्तं वैताने — ''आतिथ्यायां हविरिभमृशित 'यज्ञेन यज्ञम्' (अ ७,५) इति । वैष्णवं 'विष्णोर्नु कम्' इति" (वैताश्रौ ३,१३;१४) इति ।

तथा सोमयागे औपवसथ्याहिन हिवधानयोः उपस्तभ्यमानम् उपस्तम्भन-काष्ठम् अनया अनुमन्त्रयेत । "'विष्णोर्नु कम्' इत्युपस्तम्भनम् उपस्तम्यमानम्" (वैताश्री ५,१२) इति वैतानसूत्रात् ।

सोमयागे 'यस्योहषु' (अ ७,२७,३) इति सोमऋयणार्थं निष्कामेत्। "' 'यस्योहषु' इति निष्कम्य'' ( वैताश्रौ १३,५ ) इति वैतानसूत्रात्।

पशुयागात् प्राक् क्रियमाणायाम् इष्टो 'उह विष्णो' (अ ७,२७,३) इत्यनया वैष्णवं पूर्णहोमं ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । ''अथ पशुः । वैष्णवं पूर्णहोमम् 'उह विष्णो' इति" ( वैताश्री १०,१) इति हि वैतानम् ।

तथा अद्भुतशान्ती 'उह विष्णी' इत्यनया विष्णुं यजेत । उक्तं शान्तिकल्पे — "' 'उह विष्णो विक्रमस्व' इति विष्णोः" ( शांक १४,२ ) इति ।

दर्शपूर्णमासयोः प्रणीताप्रणयनप्रभृति हविष्कृदुद्वादनाद् अर्वाक् अभिवदनप्राय-दिचत्तार्थम् 'इदं विष्णुः' इति जपेत् । 'प्रणीतासु प्रणीयमानासु वाचं यच्छत्या हविष्कृत उद्वादनात् । यदि वदेद् वैष्णवीं जपेत्' ( वैताश्रौ २,२;३ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

सोमयागे उत्तरवेद्यग्निप्रणयनानन्तरं दक्षिणहविर्घानस्य वर्त्महोमम् 'इदं विष्णुः' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत ।

तस्मिन्नेव कर्मणि उत्तरहिवधीनस्य वर्त्महोमं 'त्रीणि पदा' इति अनुमन्त्रयेत । तद् उक्तं वैताने — ''दक्षिणहिवधीनस्य वर्त्माभिहोमम् 'इदं विष्णुः' (अ ७,२७,४) इति । उत्तरस्य 'त्रीणि पदा' (अ ७,२०,५) इति" (वैताश्रौ १५,१०) इति ।

१. पशौ RG.

तृतीयसवने सोमयागानन्तरम् 'इदं विष्णुः' (अ ७,२७,४) इति चमसान् अप्सु प्रक्षिपेत्। 'अप्तु सोमचमसान् वैःणव्यर्चा निनयति" ( वताश्रौ २३,१४ ) इति वैताने सूत्रितम्।

तथा 'वार्ध्यां वस्त्रक्षये' (शांक १७,५) इति विहितायां त्वार्ध्यायां महाशान्ती 'इदं विष्णुः' इत्यनया त्रिवृन्मणिवन्धनं कुर्यात् । तद् उक्तं शान्तिकल्पे — '' 'अग्निः सूर्यः' ( अ ५,२८,२ ), 'इदं विष्णुः' इति त्रिवृतं त्वाष्ट्र्याम्'' (शांक १९,७) ।

पशुतन्त्रे अवटे स्थापितं यूपं 'विष्णोः कर्माणि' इति द्वाभ्याम् (अ७,२७,६;७) ऋगभ्यां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'धर्ता ध्रियस्व" (अ १२,३,३५) इति पादेनावटे निधीयमानम् । 'वि णोः कर्माणि' इति द्वाभ्याम् उच्छितम्'' (वताश्रौ १०,९;१०) इति वैतानं सूत्रम्।

तथा अग्निचयने कूर्माभ्यञ्जनानन्तरम् उलूखलमुसलं च 'विण्णोः कर्माण' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । " विष्णोः कर्माणि इत्युल्खलमुसलं निधीयमानम् " ( वैताश्रौ २९,२ ) इति वेताने सूत्रितत्वात्।

यन्न इन्द्रो अर्खनुद् यद्गिनिर्विश्वे देवा मुरुतो यत् स्वुकीः । तद्रसमभ्यं सिवता सत्यर्धमा अप्रजापतिर संमितिन येच्छात् ॥ १ ॥

यत् । नुः । इन्द्रैः । अर्खनत् । यत् । अग्निः । विश्वे । देवाः । मुरुतः । यत् । सुऽअर्काः । तत् । अस्मम्यम् । सुविता । सुत्यऽर्धर्मा । प्रजाऽपितिः । अर्नुऽमितिः । नि । युच्छात् ॥ १ ॥

इन्द्रः । इदि परमैश्वर्ये । 'ऋभ्रेन्द्राप्र' (पाउ २,२८) इत्यादिना रन्प्र-त्ययान्तो निपातितः । यास्कस्तु 'इन्द्र इरां दणाति' (नि १०,८) इत्यादिना इन्द्र-शब्दं बहुधा निरुवाच । परमैश्वर्यादिगुणविशिष्टो देवः नः अस्मभ्यं यत् फलम् असनत्<sup>प</sup> अददात् । षणु दाने । व्यत्ययेन दाप् । संभजनार्थस्य भौवादिकस्य वा रूपम् । यत् फलं समभजत् । अग्नः अङ्गनादिगुणविशिष्टो देवो यत्। असनद इति सर्वत्र क्रियानुषङ्गः । विश्वे देवाः एतन्नामका गणदेवाः । महतः एकोनपञ्चा-**रात्संख्याका मरुद्गणाः।** स्वर्काः। 'अर्को देवो भवति यद् एनम् अर्चन्ति अर्को मन्त्रो भवति यद् अनेनार्चन्ति' (नि ५,४) इति यास्कः । सुमन्ताः सुदेवा वा एतन्नामानो देवाश्च । यद् असनन् इति क्रियापदस्य बहुवचनान्तत्वेन विपरिणामः । तत् फलम् अस्मभ्यं सविता सर्वस्य प्रेरकः सत्यधर्मा यथार्थकर्मा एतन्नामा देवः प्रजापितः अनुमितः च नि यच्छात् नियच्छतु स्थापयतु । प्रत्येकविवक्षया एक-वचनम् । यम उपरमे । अस्मात् पञ्चमलकारे 'इषुगमियमां छः' ( पा ७,३,०० )। आडागमः।

१. निनयन्ति RG. २. ध्यक्वेति पदे S'.

३. कर्माभ्यांजना° S'.

४. निधनम् S'. ५. अर्थनत् E2; असंनत् I,Bp2, सा. ६. सर्युजा पै २०,६,१.

७. संरस्वत्यंतु° पै. ८. वैतु. मंपा. द्र.

ययोरोजंसा स्कभिता' रजांसि 'यो वीर्ये वीर्ये वीर्रतमा' श्रिविष्ठा'। यो' पत्येते अप्रतितो' सहे।भिविष्णं मगुन् वर्रणं पूर्वहृतिः ।। १।। ययोः । ओजंसा । स्कभिता । रजांसि । यो । वीर्ये । वीरऽतंमा । शिविष्ठा । यो । पत्येते इति । अप्रतिऽइतो । सहंःऽभिः । विष्णं म् । अगुन् । वर्रणम् । पूर्वऽह्रीतिः ।

ययोः विष्णुवरुणयोः ओजसा बलेन रजांसि । 'लोका रजांस्युन्यन्ते' इति हि निरुक्तम् (नि ४,१९)। रञ्जनात्मकानि पृथिव्यादीनि स्थानानि स्कमिता स्कम्भितानि हृद्धोकृतानीत्यर्थः । रोलोंपः । यो विष्णुवरुणो वीयैः वीरकर्मभिः राष्टुजयादिरूपेः पराक्रमेः वीरतमा अत्यन्तरारो शविष्ठा । राव इति वलनाम (निष २,९)। अतिरायेन वलवन्तो । रावस्विराव्दाद् इष्टनि विनो लुक् । उभयत्र सुप आकारः । किं च यो विष्णुवरुणो सहोभिः वलैः अप्रतीतो अप्रतिगतो अतिरस्कृतो सन्तौ पत्येते । पत्य-तिरेश्वर्यकर्मा (निष २,२१)। पेश्वर्यं सामर्थ्यं प्राप्नुतः । ताहरां विष्णुम् व्यापनशीलं देवं वरुणम् अनर्थनिवारकं देवं च पूर्वहृतिः पूर्वाह्वानः इतरेभ्यः फलार्थिभ्यः प्रथमाह्वानोऽयं यष्टा अगन् गच्छतु । हविषा संयोजयतु इत्यर्थः । गमेश्चन्दसे लुङि भन्ते घसि (पा २,४८०) इति चलेर्लुकि भो नो धातोः' (पा ८,२,६४) इति मकारस्य नत्वे रूपम् ।

यस्येदं प्रादिशि यद् विरोचेते प्र चानिति वि च् च च च श्वे श्वीपिः ।
पुरा ' देवस्य ' धर्मणा ' सही भिर्विष्णु मगुन् ' वर्रणं पूर्व हूं तिः ॥ २ ॥
यस्य । इदम् । प्राऽदिश्चि । यत् । विऽरोचेते । प्र । च । अनिति । वि । च । च छे । शर्ची भिः ।
पुरा । देवस्य । धर्मणा । सहं ऽभिः । विष्णु म् । अगुन् । वर्रणम् । पूर्व ऽहू तिः ॥ २॥

यस्य विष्णोः वरुणस्य च । प्रत्येकविवक्षया एकवचनम् । प्रदिशि प्रदे-राने आज्ञायां यद् इदं विश्वं विरोचते विशेषेण दीप्यते । प्राणिति व प्रकर्षेण चेष्टते च। श्वस प्राणने । अन च इति धातुः । शचीमिः कर्मभिः वि चष्टे च। पश्यतिकर्मेतत् (निष ३,१)। स्वस्वकर्तव्यं फलं वा विशेषेण पश्यति च। किं च देवस्य द्योतमानस्य विष्णोर्वरुणस्य च धर्मणा धारकेण कर्मणा सहोभिः वलैश्च पुरा पूर्वं

१. स्तिभिता पै २०,१४,१००
 २. व्रीयेंभिर्वी° मा ८,५९ माद्य ४,५,७,७ तेब्रा २,८,४,५ आश्री ५,२०,६ शांश्री ३,२०,४; वीरेंभिर्वी° मै ४,१४,६.
 ३. शांचीभिः पै.

 ३. या मा. मे. माद्या. तेब्रा. आश्री. शांश्री.
 ५. अप्रंतीता मा. मे. माद्या. तेब्रा. आश्री. शांश्री.
 ७. वर्तणा मा. मे. माद्या. तेब्रा. आश्री. शांश्री.

 भ. माद्या. तेब्रा. आश्री. शांश्री.
 ८. पूर्वहूंती मा. तेब्रा. माद्या. आश्री. शांश्री.;
 ५१. ययोरिदं पै २०, १५,२.
 १०. चं ८०.
 ११. सह पै.; महा

 पै [मूक्तो.].
 १२. ऋतस्य पै.
 १३. युवाना वि° पै.
 १४. वेतु.मंपा. द्र.

जगद् व्यरोचिष्ट प्राणी व्यचष्टेति कालविपरिणामेन योज्यम्। पुराशब्दस्य निपातस्य रोचते इत्यादिधातुयोगे 'यावत्पुरानिपातयोर्लट्' (पा ३,३,४) इति भविष्यदर्थे लट्। देवस्य धारकेण कर्मणा वलेश्च यद् इदं विश्वं विरोचिष्यते प्राणिष्यति
विष्यास्यति विशेषेण द्रक्ष्यति। एवं विष्णुवरुणयोराज्ञायां विश्वं जगद् भूतभविष्यदर्तमानकालेषु रोचनादिव्यापारास्पदं भवति। तादशं विश्वं वरुणं च पूर्वहृतिः
इतरेभ्यः प्रथमाह्नानोऽयं फलार्थी जनः अगन् गच्छतु। हविषा संयोजयतु इत्यर्थः।

विष्णोर्नु कं प्रा' वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि । यो अस्क्रीमायुदुत्तरं सुधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुंगायः ॥ १ ॥

विष्णोः । 'नु । कुम्' । प्र । योच्म् । वीर्याणि । यः । पार्थिवानि । विडमुमे । रजांसि । यः। अस्केभायत् । उत्ऽतरम् । सुधऽस्थम् । विऽचकुमाणः । त्रेघा । दुरुऽगायः ॥ १ ॥

प्रकर्षण व्रवीमि। छान्द्सो छुड़ । कम् इति पूरणः । विष्णुर्विशेष्यते — यो देवः पार्थिवानि पृथिवीमयानि रजांसि छोकान् विममे निर्ममे । 'तिह्रो भूमीर्धारयन् त्रींहत यून्' (ऋ २,२०,८) इति मन्त्रवर्णे एकेकस्य छोकस्य त्रित्वसंख्या श्रूयते । यद्वा 'त्रयो वा इमे त्रिवृतो छोकाः' (ऐब्रा २,१०) इति एकेकस्य त्रिवृत्करणश्रवणात् पार्थिवानीत्यत्र पृथिवीशच्देन पृथिव्यन्तिरिक्षयुछोका उच्यन्ते । 'द्वितीयस्यां पृथिव्या तृतीयस्यां पृथिव्याम्' (तु. तै १,२,१२,१) इति हि तैत्तिरीयश्रुतिः । पृथिवीषु भवानि । पृथिवीशच्दाद् भवार्थे अञ्जत्ययः । रजांसि ज्योतीषि अग्निविद्यत्सूर्यात्मकानि विममे निर्मितवान् । किं च यो विष्णुः उत्तरम् उद्गततरं सधस्थं स्थानम् । सह तिष्ठन्त्यस्मिन् देवा इति सधस्थम् स्वर्गम् । 'सध मादस्थयोख्छन्दिस' (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः । अस्कभायत् अस्तन्नात् अधारयत् । 'स्तन्भुस्तुन्सु' (पा ३,१,८२) इत्यादिना स्कभेः श्लाप्रत्यये 'शायच् छन्दिस सर्वत्र' (पावा ३,१,८४) इति शायजादेशः । किं कुर्वन् । त्रेधा त्रिधा पृथिव्याम् अन्तिरिक्षे दिवि च विचकमाणः पादप्रक्षेपं कुर्वन् उक्गायः उक्तिर्महात्मिर्मार्गियमानः स्त्यमानः उक्तमनो वा । तस्य विष्णो-वीर्याणि प्रव्रवीमीति संवन्धः ।

प्रतद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । पुरावत् आ जगम्यात् पर्रस्याः ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> प्र K,K<sup>m</sup>,V,WM. ऋ १,१५४,१ मा ५,१८ ते १,२,१३,३ मे १,२,९ पे २०,६,९. २. नुकंम् तैपपा. ३. विष्णुंः R, ऋ १,१५४,२ मे. तैब्रा २,४,३,४ पे २०,६,१०. ४. वी-चेण ऋ. मा ५,२० काठ २,१० मे.; वीयीय तैब्रा आपश्रो ११,९,१. ५. जंगन्या ऋ १०,१८०,२ मा १८,७१ को २,१२२३ मे ४,१२,३; जंगामा ते १,६,१२,५.

प्र । तत् । विष्णुः ! स्तुवते । वीर्याणि । मृगः । न । भीमः । कुच्रः । गिरिऽस्थाः । प्राऽवर्तः । आ । जगुम्यात् । परस्याः ॥ २ ॥

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणिष्वधिक्षियन्ति अर्वनानि विश्वां। उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कुधिः। यृतं र्यतयोनेः पिब प्रप्रं यज्ञपतिं तिर ॥ ३॥

यस्य । उरुषु । त्रिषु । वि्रक्रमणिषु । अधिऽक्षियन्ति । सुर्वनानि । विश्वां । उरु । वि्ष्णो इति । वि । कुमस्य । उरु । क्षयीय । नः । कृथि । घृतम् । घृतुऽयोने । पित्र । प्रऽप्रं । यज्ञऽपंतिम् । तिर् ॥ ३ ॥

<sup>४</sup>तत्। लिङ्गव्यत्ययः। स महानुभावो विष्णुः वीर्याणि वीरकर्माणि। उद्दिश्येति क्रियाध्याहारः। प्र स्तवते प्रकर्षण स्तूयते। स्तौतेः कर्मणि व्यत्ययेन शप्। मृगो न मृग इव सिंह इव भीमः भयानकः कुचरः कुत्सितं चरन् की भूम्यां वा चरन् गिरिष्ठाः पर्वते तिष्ठन् भूमो संचरन्नपि सिंहः उत्प्रवनेन पर्वतस्थितो भवति। एवं स विष्णुः परस्याः परावतः अतिदूराद् देशाद्पि आ जगम्यात् स्तुतिकर्मत्वेनं आगच्छतु। गमेदछान्दसः शपः इलुः। यस्य विष्णोः उद्देषु विस्ती-णेषु त्रिषु विक्रमणेषु पादनिधानस्थानेषु विक्वा विश्वानि भुवनानि भूतानि अधिक्षयन्ति अधिवसन्ति। क्षि निवासगत्योः। प्रथमे विक्रमे भौमानि द्वितीये अन्तरिक्ष्याणि तृतीये दिव्यानि भूतानि वसन्तीत्यर्थः ।

हे विष्णो व्यापक उठ प्रभूतं वि कमस्व लोकत्रये पादत्रयं कुरु। किं च नः अस्माकं क्षयाय निवासाय। षष्ठयर्थे चतुर्थी। निवासस्य उठ प्रभूतं धनादिकं कृषि कुरु। अस्माकं निवासं बहुधनादियुक्तं कुर्वित्यर्थः। हे वृतयोने घृतस्य योने कारणभूत। घृतं योनिर्यस्येति वा घृतयोनिः। अत्र अग्न्यात्मना विष्णुः स्तूयते — हे विष्णो इदं हृयमानं वृतम् आज्यं पिव। अपि च यज्ञपितम् यजमानं प्रप्र तिर प्रवर्धय। प्रपूर्वस्तिरतिर्वर्धनार्थः। 'प्रसमुपोदः पादपूरणे' (पा ८,१,६) इति प्रशब्दस्य द्विर्वचनम्।

ड्दं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि दंधे पदा' । समूढमस्य पांसुरे" ॥ ४ ॥ इदम् । विष्णुः । वि । चक्रमे । त्रेधा । नि । द्धे । पदा । सम्ऽर्जंढम् । अस्य । पांसुरे ॥

<sup>.</sup> १. °स्था P. २. नः कृषि ते १,३,४,१० प्र तद् इत्यारभ्य विश्वा इत्यन्तमेकामृचं मत्वा व्याख्याति. ऋ १,२२,१७ मा ५,१५ ते १,२,१३,१ को २,१०१९.

धतवने मै १,२,९३.
 पादनिदान° S'.
 पांसुँछे<sup>२</sup> कौ.

विष्णुः व्यापी भगवान् इदं विश्वं वि चक्रमे विक्रान्तवान् । कितथा विचक्रमे इति तद् आह — त्रेधा त्रिधा पदा पदानि नि दधे स्थापयामास । 'पृथिव्याम् अन्तिरक्षे दिवि च विष्णुर्वामनो भूत्वेमाँ लोकां रित्रमिः कमैरभ्यजयत्' (तु. ते २,१,३,१) इति श्रुतेः । अस्य विक्रममाणस्य विष्णोः पांसुरे पांसुमित । रो मत्वर्थीयः । पादे लोकत्रयं समूडम् सम्यग् ऊढं समवस्थापितं समारुष्टं वा अभवत् । अत्र 'विष्णुर्विशतेर्वा व्यक्षोतेर्वा । ××× यद् इदं किं च तद् विक्रमते विष्णुः । त्रिधा निधते पदम् । पृथिव्याम् अन्तिरक्षे दिवीति शाकपृणिः' (नि १२, १९) इत्यादि निरुक्तम् अनुसंधेयम्।

त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोंपा अदांभ्यः । इतो धर्माणि धारयंन् । प्राचीणी । पदा । वि । चुक्रमे । विष्णुः । गोपाः । अदांभ्यः । इतः । धर्माणि । धारयंन् ॥

त्रीणि पदा पदानि वि चक्रमे विकान्तवान् । गोपाः गोपायिता अदाम्यः अहिस्यः परेरनिभभाव्यो विष्णुः । अतः अस्मात् लोकात् । पृथिव्या आरभ्य धर्माणि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि धारयन् । अपि वा अतः एभ्यस्त्रिभ्यः पदेभ्यो धर्माणि भूतधारकाणि रजांसि पृथिव्यन्तरिश्च गुलोक रूपाणि धारयन् । विचक्रमे इति संवन्धः ।

विष्णोः कमीणि पश्यत् यती <u>व्रतानि पस्पशे । इन्द्रेस्य युज्यः सर्खा ॥६॥</u> विष्णोः । कमीणि । पुश्यत् । यतः । व्रतानि । पुरपुशे । इन्द्रेस्य । युज्येः । सर्खा ॥६॥

विष्णोः व्यापकस्य देवस्य कर्माणि पश्यत । हे स्तोतार इति शेषः । यतः । 'इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते' (पा ५,३,१४) इति तृतीयार्थे तसिल्प्रत्ययः । यैः कर्मभिः व्रतानि नानाविधानि युष्मदीयानि कर्माणि । पस्पशे स्पृशाति वधाति वा । स्पशं वन्धनस्पर्शनयोः । स्वरितेत् । छान्दसो लिद् । शपूर्वस्य खयः शेषः । पुनः कीदृशो विष्णुः । इन्द्रस्य देवस्य युज्यः योग्यः अनुगुणः सखा समानख्यानो मित्रभूतः । युज्य इति । युजेः संपदादिलक्षणे किपि युग् इति पदं भवति। युजि योगे साधुः। 'तत्र साधुः' (पा ४,४,९८) इति यत्।

इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'तद् विष्णोः' इति द्वितीयं सूक्तम् । तत्र आद्ययोर्क्रचोः ( अ ७,२७,७;८ ) सर्व-संपत्कर्मणि 'विष्णोर्नु कम्' इत्यत्र विनियोगोऽभिहितः ।

दर्शपूर्णमासयोः 'वेदः स्विस्तः' (अ ७,२९) इति वेदं विमुश्चेत् । " 'वेदः स्विस्तः' इति वेदं विचृतित" (वैताश्रौ ४,१२) इति वैतानसूत्रात् ।

१. वि चक्रमे त्रेधा निद्धे शंपा. २. अतो सा. ऋ १,२२,१८ मा ३४,४३ कौ २,१०२०; ततो तैब्रा २,४,६,१. ३. वैतु. मंपा. द्र. ४. बाधन° पाधा.

प्रायणीयेष्टो अनया स्वस्तियागम् अनुमन्त्रयेत । 'प्रायणीयायां पथ्यायाः स्वस्तेः' इति प्रक्रस्य 'पथ्या रेवतीः' (अ ३,४,७), 'वेदः स्वस्तिः' (वैताश्रौ १३,२) इति सूत्रितम्।

सर्वव्याधिभैषज्यार्थं व्याधितशरीरं मोञ्जैः पाशैः पर्वसु वद्ध्वा 'अमाविष्' इति द्वाभ्यां शरपिञ्जूलीभिः सह उदक्षधः संपात्य अभिमन्त्र्य व्याधितम् आ प्रावयेद् अवसिश्चेद् वा। तद् उक्तं संहिताविधी — 'अमाविष्ण्' (अ ७,३०), 'सोमाह्मा' (अ ७,४३) इति प्रक्रम्य 'मौजैः पर्वसु वद्ध्वा पिञ्जूलीभिराष्ट्रावयित । अवसिश्चिति' (कौस् ३२, ३:४) इति।

तथा सर्वसंपत्कामः अनेन द्रयृचेन अग्नाविष्ण् यजेत उपतिष्ठेत वा (तु.कौस् ५९,१९)।

गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि 'स्वाक्तम्' इत्यनया अञ्जनम् अभिमन्त्र्य व्रह्मचारिणोऽक्षिणी अभ्यञ्जयात् । "'आयुर्दाः' (अ२,१३) इति गोदानं कारियध्यन्" (कौसू ५३,१) इति प्रक्रम्य "'स्वाक्तं मे' (अ७,३१) इत्यनिक्ति"' (कौसू ५४,६) इति हि सूत्रितम् ।

पशावज्यमानं यूपम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । ''स्वाक्तं मे' इत्यज्यमानम्'' ( वैताश्रौ १०,५ ) इति वैतानसूत्रात् ।

अभिचारकर्मणि 'इन्द्रोतिभिः' (अ ७,३२) इत्यनया अश्चानिहतवृक्षसिधम् आद्ध्यात् (तु. कौस् ४८,३७)।

उपनयने आयुष्कामस्य माणवकस्य मूर्धानम् 'उप प्रियम्' इत्यनुमन्त्रयेत। 'आवतस्ते' (अ ५,३०,१), 'उप प्रियम्' (अ ७,३३), 'अन्तकाय मृत्यवे' (अ ८,१,१) (कौस् ५८,११) इति स्त्रितम्।

पुष्टिकर्मणि तटाकादिसर्वजनसाधारणोदके मिश्रधान्यं प्रक्षिप्य 'सं मा सिश्चन्तु' इत्यनया संपात्य अभिमन्त्र्य पुष्टिकामोऽश्लीयात्। " 'सं मा सिश्चन्तु' (अ ७,३४) इति सर्वोदके मैश्रधान्यम्" (कौस २४,८) इति कौशिकसूत्रात्।

तथा अग्निकार्ये अनया माणवकोऽग्निं पर्युक्षेत्। "'सं मा सिम्चन्तु' इति त्रिः पर्युक्षिति" (कौसू ५७,२२) इति कौशिकसूत्रात्।

तथा अग्निचयंने अभिषिच्यमानं यजमानं ब्रह्मा एनाम् ऋचं वाचयेत्। "'सं मा सिञ्चन्तु' इत्यभिषिच्यमानं वाचयिति" (वैताश्रौ २९,२१) इति वैतानसूत्रात्।

तद् विष्णोः पर्मं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । दिवी वि चक्षुरातंतम् ॥७॥

१. इत्यान° B1. २. इत्याज्य° RG. ३. शंच्या मे १,२,१४. ४. दिवीवृ ते १,३,६,२.

तत् । विष्णोः । पुरमम् । पुदम् । सदो । पुश्यन्ति । सूरयः । दिविऽईव । चक्षुः । आऽतितम् ॥

तत् प्रसिद्धं पूर्वत्रोक्तं वा विष्णोः व्यापकस्य देवस्य परमम् उत्कृष्टं पूर्णं वा पदम् स्थानम्, पद्यते गम्यत इति पदं ज्ञातव्यं तत्त्वं वा सदा सर्वदा सूरयः मेधाविनः पदयन्ति साक्षात्कुर्वन्ति । कीदृशम् । दिवि द्युलोके चक्षुरिव आततम् । सर्वेषां चक्षुःस्थानीयं सूर्यमण्डलम् इह चक्षुःशब्देनोच्यते । 'चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः' (ऋ १,११५,१) इति हि निगमः । आततम् समन्ताद् विस्तारितम् । 'गतिरनन्तरः' (पा ६,२,४९) इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । सूर्यमण्डलमिव सर्वत्र प्रकाशस्वरूपं तत्त्वं पदयन्तीत्यन्वयः ।

द्वियो 'विष्ण उत' वां पृथिव्या मुहो' विष्ण 'उरोर्न्तरिक्षात्' । 'हस्तौ पृणस्य बुहुभिर्वसव्यै∫राप्रयंच्छ' दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

दिवः । विष्णो इति । उत । वा । पृथिव्याः । महः । विष्णो इति । उरोः । अन्तरिक्षात् । हस्तौ । पृण्स्व । बहुऽभिः । बस्व्यै । आऽप्रयंच्छ । दक्षिणात् । आ । उत । स्व्यात् ।

हे विष्णो देव दिवः द्युलोकात् उत वा अपि वा पृथिव्याः महः महतः दिवः पृथिव्याश्च महतोऽन्यस्मात् महलींकादेः । महच्छव्दात् पञ्चम्येकवचने टिलोपरछान्दसः । महतेर्वा पूजार्थात् किवन्तात् पञ्चम्येकवचनम् । यद्वा मह इति पदम् अन्तिरक्षस्य विशेषणम् । हे विष्णो । पुनरामन्त्रणम् आदरार्थम् । उरोः विस्तीर्णात् । भाषितपुंस्कत्वेन नुमभावः । अन्तिरक्षात् लोकात् । आनीतैरिति शेषः । वहिमः अधिकः वसव्यैः वसूनां समूहैः । वसोः समूहे च' (पा ४,४,१४०) इति यत्प्रत्ययः । हस्तौ त्वदीयौ पृणस्य पूर्य । द्युलोकादिभ्यः आनीतैर्वहुभिर्धनैस्त्वदीयौ हस्तौ पूर्य । प्रभूतं धनराशिं हस्ताभ्यां गृहाणेत्यर्थः । ततस्तं प्रभूतं धनराशिं दिक्षणात् हस्ताद् आप्रयच्छ आभिमुख्येन अस्मभ्यं देहि । उत अपि च सव्यात् वामहस्ताच्च आ । प्रयच्छेत्यनुषद्भः । दाण् दाने । 'पान्ना' (पा ७,३,७४) इत्यादिना यच्छादेशः ।

इंडेवास्माँ अर्चु वस्तां व्रतेन् यस्याः पदे पुनते देवयन्तः। घृतपदीः शक्यंरी सोर्मपृष्ठोपं यज्ञमंस्थितः वैश्वदेवी ॥ १ ॥

इडो । एव । अस्मान् । अर्नु । वृस्ताम् । वृतेने । यस्योः । पुदे । पुनते । देवऽयन्तेः । घृतऽपदी । शक्तरी । सोमेऽपृष्ठा । उपं । युज्ञम् । अस्थित् । वैश्वऽदेवी ॥ १ ॥

१. विष्णवृत ते १,२,१३,२. २. बृहतों मै १,२,९. ३. °वृत वाऽन्त' ते. ४. उमा हि हस्ता वसुना (मधुना पै.) पृणस्वा प्रयंच्छ मा ५,१९ पै २०,६,८; °र्वस्व्येरा प्रयंच्छ ते. मै. काठ २,१०; °र्वसव्येरा शंपा. RW. ५. इळैवास्मिन् पै २०,१२,६; इडेंव वाम् खि ३,११,१. ६. घृतेन आपश्रो ४,१३,४ खि. ७. घृतवती पै.; वैश्वानरी आपश्रो खि. ८. वावृधानोप आपश्रो. ९. °मस्तु नो माश्रो १,४,३,२. १०. अस्मात् P²,

इडा घेनुरूपा। एवराव्दः अवधारणे। अस्मान् सत्कर्मकारिणः वर्तन कर्मणा अनु वस्ताम् अनुक्रमेणाच्छादयतु। अस्माभिरनुष्ठीयमानं कर्म यथा फलप्रदं भवति तथा करोत्वित्यर्थः। वस आच्छादने। आदादिकः अनुदात्तेत्। यस्या इडायाः पदे पादे देवयन्तः देवकामा यजमानाः पुनते स्वात्मानं पुनन्ति। देवराव्दात् 'सुप आत्मनः क्यच्' (पा ३,१,८)। वृतपदी घृतं पदे यस्याः सा। 'यत्रयत्र न्यकामत् ततो वृतमपीड्यत तस्माद् वृतपयुच्यते' (तै २,६,७,१) इति तत्तिरीयश्चुतेः। शकरी राक्ता फलदाने समर्था। शकेः कनिपि 'वनो र च' (पा ४,१,७) ङीवेफी। सोमप्रष्टा सोमः पृष्टे यस्यास्तादशी वश्वदेवी विश्वेषां देवानाम् इयं विश्वदेवात्मिका इडा नाम घेनुः यज्ञम् अस्मदीयम् उपास्तृत' सर्वत्र विस्तृतं करोतु। स्तृञ् आच्छादने। छान्दसे लुङि सिचो लुकि रूपम्।

वेदः स्वस्तिद्वेघणः स्वस्तः पर्श्वेदिः पर्श्वः स्वस्ति । हविष्कृतौ यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासौ "यज्ञमिमं जीपन्तास्" ॥१॥ वेदः । स्वस्तिः । दुऽघनः । स्वस्तिः । प्रशुः । वेदिः । प्रशुः । नः । स्वस्ति ।

ह्विःऽकृतः । युज्ञियाः । युज्ञऽकामाः । ते । देवासः । युज्ञम् । डुमम् । जुषुन्ताम् ॥ १ ॥

वेदो नाम दर्भमुष्टिः स्विस्तः अविनाशहेतुः अस्माकं भवतु । अयं स्विस्तिशब्दो निपातो गुणमात्रे अविनाशं वर्तते । अत्र मतुब्लोपाद् गुणिनि अविनाशं हेतो वर्तते । अत एव सुवृत्पत्तिः । यद्वा सुपूर्वात् अस्तेः क्तिनि भूभावाभाव-श्चान्दसः । द्वषणः द्वुः द्वुमो हन्यते अनेनेति द्वुष्ठणः लवित्रादिः । 'करणेऽयोविद्वृष्ठ' (पा ३,३,८२ ) इति अप् घत्वं च । स च स्विस्तः अविनाशहेतुर्भवतु । पर्छः पर्शुः पार्श्ववङ्किः तृणादिच्छेदनी विदः हविरासादनाधारभूता पर्छः वृक्षच्छेदनसाधनभूतश्च नः अस्माकं स्विस्तः "अविनाशहेतुर्भवतु । किं च हविक्ततः हविःसंपादका यश्चिया यश्चार्ही यश्चमाः यश्चं कामयमानाः । अथ वा हविष्कृतः षष्ठ्यन्तं पदम् । हविःसंपादकस्य मम यश्चकामास्ते प्रकृताः वेदद्वुष्ठणादयो देवासः देवात्मका इमम् अस्मदीयं यशं ज्ञषनताम् सेवन्ताम् ।

अग्नविष्णू मिंह तद् वां मिंहत्वं पाथों ' घृतस्य गुह्यस्य ' नामं । दमेंदमे ' सुप्त रत्ना दधांनों ' प्रति वां ' जिह्वा घृतमा चेरण्यात्' ॥१॥ अग्नविष्णू इति । मिंह । तत् । वाम् । मिह्डिऽत्वम् । पाथः । घृतस्य । गुर्ह्यस्य । नामं । दमेंऽदमे । सुप्त । रत्ना । दधांनो । प्रति । वाम् । जिह्वा । घृतम् । आ । चुरण्यात् ॥

<sup>1.</sup> वेतु. मंपा. इ. २. विस्तृतां S'. ३. रम्यः तै ३,२,४,१. ४. °विंघुनः ते.; °ईविणस् पै २०,३०,४. ५. परंशु A,Bh,D,R,Sm,Cs,WM,RW,; पर्शु ते. ६. स्वस्तिः सा. तै. ७. हिविरिदं जुषध्वम् पै. ८. परंशुः J,Cp. ९. °रासदना S'. १०. स्वस्ति S'; वेतु. मंपा. इ. ११ वीतं ते १,८,२२,१; पातं पै २०,७,१ [मूको.] शांश्रो २,४,३० १२. गुद्धांनि ते. मै ४,१०,१ काठ ३,१६ पै. शांश्रो. १३. दथांनो ऋ. ५,१,५; दथांना तै. मै काठ शांश्रो. १४० ते मा ८,२४० १५० भा चरण्येत् ते.; °मुंचरण्यत् मा. म ४,१०,१ काठ शांश्रो. १३ राांश्रो.; °मुंचरण्यत् पै २०,७,२.

हे अग्नाविष्ण् । 'देवताद्ध-द्धे च' (पा ६,३,२६) इति पूर्वपदस्य आनङ् । वाम् युवयोः तत् वक्ष्यमाणं प्रसिद्धं वा महित्वम् माहात्म्यं मिह महत् महनीयं पू-जनीयम् । 'सर्वधातुम्य इन' (पाउ ४,१९८) इति महेरिन्प्रत्ययः। यतः ' गुझस्य गोपनीयस्य गुहारूपजुहूगतस्य वा नाम आज्यसांनाय्यादिनामवतो ' घृतस्य क्षरण-शिलस्य वस्तुनः पाथः पिवथः। पा पाने। शपो छुक् छान्दसः। कीहशो। दमेदमे गृहेगृहे सर्वेषु यज्वगृहेषु सप्त सप्तसंख्याकानि रत्ना रत्नानि रमणीयानि गवाश्वादिसप्तपशुरूपाणि वधानौ धारयन्तो। किं च वाम् युवयोः प्रति प्रत्येकं जिह्ना रसना घृतम् हूयमानम् आज्यम् आ चरण्यात् आभिमुख्येन प्राप्नोतु। भक्षयित्वत्यर्थः। एतत् महित्वम् इति पूर्वेण संवन्धः। चरण गतो इति कण्ड्वादो पठवते। तस्माल्छेटि आडागमः।

अग्नांविष्णू मिह धार्म प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणों । दमेदमे 'सुष्टुत्या वांवधानों प्रति' वां जिह्वा 'घृतस्चरण्यात् ॥ २ ॥

अग्नविष्णू इति । महि । धार्म । प्रियम् । वाम् । वीथः । घृतस्य । गुह्या । जुपाणौ । दभेऽदमे । सुऽस्तुत्या । ववृधानौ । प्रति । वाम् । जिह्वा । घृतम् । उत् । चरण्यात् ॥ २ ॥

हे अमाविष्ण् वाम् युवयोः धाम स्थानं तेजो वा महि महत् महनीयं वा प्रियम् इष्टं सर्वेषां प्रीतिकारि वा भवति । किं च वृतस्य गुग्धा गुह्यानि सांनाय्यचरु-पुरोडाशादीनि स्वरूपाणि वीधः भक्षयथः । वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । जुषाणी परस्परं प्रीयमाणी दमेदमे गृहेगृहे सर्वेषु यजमानगृहेषु सुद्धत्या शोभनया गुणिनिष्ठगुणाभिधानरूपया स्तुत्या वावधानी अत्यर्थं वर्धमानी । यस्माद् एवं तस्माद् वाम् युवयोः जिह्वा प्रति प्रत्येकं वृतम् उच्चरण्यात् प्रामोतु भक्षयतु । चरण्यते रूपसिद्धिरुक्ता ।

स्वाक्तं मे द्यार्वापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकर्यम् । स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सिवता करत् ॥ १ ॥

सुऽआक्तम् । मे । द्यार्वापृथिवी इति । सुऽआक्तम् । मित्रः । अकः । अयम् । सुऽआक्तम् । मे । त्रह्मणः । पतिः । सुऽआक्तम् । सविता । करत् ॥ १ ॥

हावापृथिवी ह्यावापृथिवयों में मदीयम् अक्षियुगं यूपं वा स्वाक्तम् अञ्जनेन सुष्ठु आ सर्वतः अक्तम् रञ्जितं कुरुताम् । अयं परिदृश्यमानो मित्रः सूर्यः स्वाक्तम्

१. ततः S'. २. °सांनायादिनामव S'. ३. °श्वादिरूपाणिसप्त° S'. ४. जुपाणा तै १,८,२२,१ मे ४,११,२ काठ ४,१६ पै २०,७,२ शांश्रौ २,४,३. ५. सुट्युतीर् (°ती मै., °तिर् शांश्रौ.) ते. मे. शांश्रौ. ६. वांवृधाना तै. मे. काठ.; वामियाना शांश्रौ. ७. अनु मै. काठ., उप शांब्रा ७,२ शांश्रौ. ८. °मुचरण्येत् तै.; °मांचरण्यत् मै. काठ. शांब्रा. शांश्रौ.; °तमांचर° पै २०,७,१.

4 . 4

अकः करोतु । सर्वत्र अक्षियुगं यूपो वा कर्म । अकः इति करोतेश्छान्दसे लुङि 'मन्त्रे घसं' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुकि गुणे 'हल्ड्या' (पा ६,१,६८) इत्यादिना तिपो लोपे रूपम् । तथा ब्रह्मणः मन्त्रस्य पतिः पालियता देवः मे मदीयम् अक्षि यूपं वा स्वाक्तं करोतु । सविता सर्वस्य प्रेरियता देवोऽपि स्वाक्तं करत् करोतु । करोतेर्लुङि 'कृमृद्द्रहिम्यस्छन्दसि' (पा ३,१,५९) इति चलेः अङ् । "अमाङ्योगेऽपि' (पा ६,४,७५) इति अङ्भावः। पश्चमलकारे वा अडागमे रूपम्।

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनीं अद्य 'यांवच्छ्रेष्ठाभिर्मघवन्छ्र' जिन्व । यो नो देष्टचर्धरः सम्पदीष्ट यम्रं द्विष्मस्तम्रं प्राणो जहातु ॥ १ ॥

इन्द्रं । ऊतिऽभिः । बहुलाभिः । नः । अद्य । यावत् ऽश्वेष्ठाभिः । मघुऽवन् । शूर् । जिन्व । यः । नः । द्वेष्टिं । अर्धरः । सः । पुद्वीष्ट । यम् । ऊँ इतिं । द्विष्मः । तम् । ऊँ इति । प्राणः । जहातु ॥

हे इन्द्र बहुलाभिः बह्वीभिः ऊतिभिः रक्षाभिः अय इदानीं नः अस्मान्। पालयेति रोषः । हे मधवन् धनवन् हे ग्रूर शौर्यवन् इन्द्र श्रेष्ठाभिः प्रशस्यत-माभिस्ताभिरूतिभिः यावत् साकल्येन अस्मान् जिन्व प्रीणय । जिवि प्रीणने । इदित्त्वात् नुम् । यः शत्रुः नः अस्मान् द्वेष्टि हिनस्ति सः अधरः अधोमुखः सन् पदीष्ट पततु । साहितिकः सकारइछान्द्सः । यं च शत्रुं वयं द्विष्मस्तं तदीयः प्राणो जहातु परित्यजतु । ओहाक् त्यागे । जुहोत्यादित्वात् शपः श्लुः । 'श्लौ' (पा ६,१,१०) इति द्विचनम् । 'तिङ्ङतिङः' (पा ८,१,२८) इति निघातः।

उप िश्यं पनिमतं युवानमाहुती दृधम् । अर्गनम् विश्रेतो नमौ दीर्घमार्यः कृणोतु मे ॥ १ ॥

उप । प्रियम् । पर्निप्ततम् । युर्वानम् । आहुतिऽवृर्धम् । अर्गन्म । बिभ्रेतः । नर्मः । दीर्घम् । आर्युः । कृणोतु । मे ॥ १ ॥

प्रियम् सर्वेषाम् इष्टं प्रीणनकारिणं वा पनिप्रतम् राब्दायमानं स्तूयमानं वा। पण व्यवहारे स्तुतौ च। पन च इत्यस्माद् यङ्कुगन्ताच्छतरि छान्दसी रूपसिद्धिः । युवानम् फलस्य मिश्रयितारं नित्यतरुणं वा आहुतिवृधम् आज्या-द्याहुतिभिर्वर्धमानम् अग्निं नमः नमस्कारम् हविर्लक्षणम् अन्नं वा विश्रतः धारयन्तो वयम् उपाग्न उपगच्छेम परिचरम । गमेश्छान्दसे लुङि 'मन्त्रे धसः' (पा २,४,८०) इति च्लेर्जुिक 'मो नो धातोः', 'म्बोश्व' (पा ८,२,६४;६५)

१, योच्छ्रेष्टाभिर्मघवञ्छूर ऋ ३,५३,२१; °वञ्छूर A; °वँछूर R. २. वैतु. मंपा. इ. ५. परिप्छुतं पै २०,३०,५ [मूको.].

इति नकारे रूपम्। अतः मे मम मदीयस्य वा माणवकस्य दीर्व शतसंवत्सर-परिमितम् आयुः कृणोतु करोतु।

सं मां ' सिश्चन्तु मुरुतुः 'सं पूषा' 'सं बृह्स्पतिः'।

सं 'मायम्प्रि: सिश्चतु प्रजयां च धनेन' च 'दीर्घमायुं: कृणोतु मे '।।१।। सम् । मा । सिञ्चन्तु । मुरुतः । सम् । पूषा । सम् । बृह्दपतिः । सम्।मा। अयम्। अग्निः। सिञ्चतु। ष्रऽजयां। च। धनेन । च। दीर्घम्। आयुः। कृणोतु। मे ॥

महदादयो देवताः मा मां फलार्थिनं यष्टारं प्रजया च पुत्रादिरूपया धनेन च सं सिञ्चन्तु संयोजयन्तु अभिषिञ्चन्तु वा । परस्परसमुच्चयार्थी चशब्दौ । प्रति-देवतं कियानुषङ्गद्योतनार्थं सम् इति उपसर्गः । किं च मे मम मदीयस्य माणवकस्य वा दीर्घम् आयुः कृणोतु । अग्निः संनिहितत्वाद् आयुष्करणे संवध्यते । अपि वा महदादयः । तदा कृणोत्विति प्रत्येकविवक्षया एकवचनम् ।

#### इति तृतीयेऽ नुवाके द्वितीयं स्कम्।

विद्वेषिणः पुमपत्यराहित्याय 'अप्ते जातान्' इत्यनया अश्वतरीमूत्रं पाषा-णेन संघृष्य अभिमन्त्र्य ओदनेन सह विद्वेषिण्यै प्रयच्छेत्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनया अश्वतरीमूत्रं पाषाणाभ्यां संघृष्य अभि-मन्त्र्य तस्या अलंकारान् आलिम्पेत् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनया विद्वेषिण्याः सीमन्तम् ईक्षेत ।

विद्वेषिण्या वन्ध्याकरणकर्मणि 'प्रान्यान्' इति तृचेन पूर्वमन्त्रोक्तानि कर्माणि कुर्यात्।

स्त्रितं हि — '' 'अग्ने जातान्' इति न वीरं जनयेत् 'प्रान्यान्' (अ ७,३६) इति न विजायेतेत्यश्वतरीम् त्रम् अस्ममण्डलाभ्यां संघृष्य भक्तेऽलंकारे । सीमन्तम् अन्वीक्षते'' (कौस् ३६,३३;३४) इति ।

अभिचारकर्मणि 'अप्ने जातान्' इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् अशिनहतवृक्ष-

समिध आद्ध्यात् । अग्निचयने पञ्चम्यां चितौ असपलेष्टकाम् उपधीयमानाम् 'अग्ने जातान्' इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'अग्ने जातान्' इति द्वाभ्यां पश्चम्यां चितावसपलेष्टका निधीयमानाः" (वैताश्रौ २९,६) इति हि चैतानं सूत्रम् ।

१. वः काठ ३५,३ आपश्रौ १४,१८,१. २. सं पूषा सं धाता सिमन्द्रः काठ.; सं वातो पै २०,५६,४; सिमन्द्रः तैआ २,१८,१ जैद्रा १,३६२ आपश्रौ. पाग्र ३,१२,१०. ३. रोहि-णीरुत पै. ४. वोऽय° काठ. आपश्रौ. ५. आयुषा तैआ. जैद्रा. आपश्रौ, ६. बलेन तैआ. जैद्रा. ७. आयुं भन्तं कृणोत (करोत तैआ.) मा काठ. तैआ.; कृणोमि ते पै.; सर्वमा युर्दधातु मे आपश्रौ. ८. विजायेत अञ्चतरी ८. ९. भक्तालङ्कारे ८.

विवाहे चतुर्थदिवसे 'अक्षौ नौ' इत्यनया वरवध्वौ अन्योन्यम् अक्षिणी अञ्जाताम्। '' 'अक्ष्यौ नौ' (अ ७,३७) इति समज्ञाते अर्थ (कौस् ७९,२) इति सूत्रम्।

सौभाग्यसंवननकर्मणि 'इदं खनामि' इति पश्चर्चेन सौवर्चलमूलं संपात्य अभिमन्त्र्य वधीयात्।

तथा तत्रेव कर्मणि अनेन पश्चर्चेन राङ्क्षपुष्पीपुष्पम् अभिमन्त्र्य स्त्रियाः शिरसि वधीयात्।

"'इदं खनामि' ( अ ७,३९ ) इति सौवर्चलम् ओषधिवत् शुक्कप्रसूनं शिरस्युपचृत्य श्रामं प्रविशति" (कौस् ३६,१२ ) इति स्त्रम्।

अग्ने जातान् प्र णुंदा में सपत्नान् "प्रत्यजातान् जातवेदो " नुदस्व । अध्सप्दं कृणुष्व ये पृतन्यवो इनांगस्त स्ते " व्यमदितये स्याम ॥ १ ॥ अग्ने । जातान् । प्र । नुद् । मे । सुऽपत्नान् । प्रति । अजातान् । जातु ऽवेदः । नुदस्व । अधः ऽपदम् । कृणुष्व । ये । पृतन्यवः । अनांगसः । ते १ । व्यम् । अदितये । स्याम् ॥ १ ॥

हे अग्ने मे मदीयान् जातान् निष्पन्नान् सपलान् रात्रून् प्र णुद प्रकर्षेण प्रेरय अतिदूरम् अपसारय । तथा हे जातवेदः जातानां वेदितः जातप्रज्ञ वा अजातान् अनुत्पन्नान् उत्पत्स्यमानान् रात्रुपुत्रान् प्रति नुदस्व विनाशय । किं च ये रात्रवः प्रतन्यवः संग्रामेच्छवः । पृतनाशब्दाद् इच्छायां क्यचि 'कव्यध्यरप्रतन्यविं लोपः' (पा ७,४,३९) इति अन्त्यलोपः । तान् अस्माभिः सह योद्धुम् इच्छुन् सपत्नान् अधस्पदम् पादस्याधस्ताद् देशे कृणुष्व कुरु । मदीयपादाधःप्रदेशवर्तिः कुरु । एवं रात्रुवाधा प्रार्थिता । अथ तद्दोषपरिहारश्चतुर्थपादेन प्रार्थते — ते तादृशाः रात्रुपीडाकाङ्क्षिणो वयम् । पुत्रादिसाहित्यं वक्तुं बहुवचनम् । अदितये अदितिः अखण्डनीया पृथिवी अदीना वा देवमाता तस्यै । षष्ट्यर्थे चतुर्थी । अदित्यः प्रसादाद् अनागसः स्याम पापरिहता भवेम । अयम् अर्थः — भूमिर्हि पुण्यकृतः स्वस्योपरि चिरकालम् अवस्थापयिति पापकृतस्तिरस्करोति । अतः अत्र रात्रुपीडाकाङ्क्षिणोऽपि अस्मान् तत्पापपरिहारेण स्मृमिर्हिच्रकालम् अवस्थापयिति पापरिति । यद्वा अदितये अखिण्डतत्वाय अदीनत्वाय अनभिरास्तये वा अनगगसः स्यामेति । यद्वा अदितये अखिण्डतत्वाय अदीनत्वाय अनभिरास्तये वा अनगगसः स्यामेति ।

<sup>1.</sup> वेतु. मंपा. द्र. २. अक्षी शंपा. ३. समाञ्चाते Bl. ४. तु. Bl.; वेतु. शंपा. शिरस्युपवृत्य, S' शिरस्यपिहत्य. ५. णुद पै २०,८,८.ं ६. नः मा १५,१ का १६,१,१ तै ४,३,१२,१ मै २,८,० काठ १७,६ तेआ २,५,२. ७. °जातां जात° D,RW.; °जाताञ्चात° का. तै. काठ. तेआ. ८. नुद मा.; श्र्यणीहि पै. ९. कृंणुतां मा १५,५१; कृंणुते तै ४,७,१३,३. १०. तु. J, सा.; वेतु. A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,P,P², Cp,RW. °नांगसस्ते; Cs नांगस्रते >नांगसस्ते. ११. ते P,P². १२. तमोपपिर S'.

'प्रान्यान्त्सृपत्नान्त्सहंसा 'सहंस्व' 'प्रत्यजातान् जातवेदो' तुदस्व' । इदं राष्ट्रं पिपृहि' सौभंगाय 'विश्व' एनुमर्नु मदन्तु देवाः' ॥ १ ॥ प्र । अन्यान् । सुऽपत्नीन् । सहंसा । सहंस्व' । प्रति । अजातान् । जातुऽवेदः । नुदस्व । इदम् । राष्ट्रम् । पिपृहि' । सौभंगाय । विश्वे । एनुम् । अर्नु । मुदन्तु । देवाः ॥१॥

हे जातवेदः अन्यान् अस्मत्प्रातिकृल्यकारित्वेन विभिन्नान् सप्लान् सहसा वलेन शीघ्रं वा प्र सहस्व प्रकर्षेण अभिभव। प्रत्यजातान् इति पादो व्याख्यातः। किं च इदम् अनुभूयमानं स्विनवासाश्रयं राष्ट्रम् अस्मदीयं जनपदं सौभगाय सौभाग्याय पिष्टिह पूर्य। यस्मिन् देशे परोपद्रवकारी वर्तते स देशः सस्यादिना अभिवृद्धो न भवतीति प्रसिद्धिः। अतः अत्र राज्यस्य सौभाग्यपूर्तिः प्रार्थ्यते। किं च विद्ये सर्वे देवाः एनं शत्रुहननकर्मणः प्रयोक्तारम् अनु मदन्तु अनुमोदन्ताम्।

ड्रमा यास्ते श्वतं हिराः सहस्रं धुमनीकृत । तासां ते 'सर्वासामहमक्मना बिल्रमप्यधाम् ॥ २ ॥

हुमाः । याः । ते । शृतम् । हिराः । सहस्रम् । धृमनीः । उत । तासाम् । ते । सर्वीसाम् । अहम् । अञ्चना । बिलेम् । अपि । अधाम् ॥ २ ॥

हे विद्रेषिणि स्त्रि ते त्वदीया या इमाः शतम् शतसंख्याका हिराः नाडयः गर्भधार-णार्थम् अन्तरवस्थिताः सूक्ष्मा या नाड्यः सन्ति उत अपि च सहस्रम् सहस्रसंख्याका धमनीः धमन्यः गर्भाशयस्य अवष्टम्भिका वाद्याः स्थूला या नाडयः सन्ति ते त्वदीयानां तासां सर्वासां नाडीनां विलम् मुखम् अस्मना पाषाणेन अहम् वन्ध्याकरणकर्मप्रयोक्ता अप्यधाम् अपिहितवान् आच्छादितवान् अस्मि । यथा गर्भधारणक्षमा न भवन्ति तथा अकार्षम् । छान्दसो वा लुङ् । अपिद्धामि ।

परं योनेरर्वरं ते कृणोिम मा त्वां प्रजािम भून्मोत स्रतुं: १ । १ । १ अस्वं १ त्वाप्रजसं कृणोम्यक्मानं ते अपिधानं कृणोिम ॥ ३ ॥

१. सहसा जातान्त्रणुंदा नः स्परतान् मा १५,२ का १६,१,२ तै ४,३,१२,१ मे २,८,७ काठ १७,६ तैआ २,५,२. † स्वरः?. २. °जातां जात  $K^m$ , RW; °जाताञ्चात मा. ते काठ. तैआ. ३. नुद का. ४. स्वरः?; पिपृहि > पिपृहि Cs. ५. अनु त्वा देवा वसवो जुषन्ताम् पै २०,८,९. ६. सहस्त्र P,Cp. ७. पिपृहि Cp. ८. मदन्ति P. ९. सर्वासां साकमश्मना पै २०,३०,६. १०. तु. A, $B^h$ ,D,J,Cs,WM,RW• प्रमृ., स्वरस्त्वः वेतु. K, $K^m$ ,R, $S^m$ ,V, $Bp^2$ , $D^2$ , शंवा. सा. स्तुः. ११. अस्त्रं > अप्त्वः >

परम् । योनेः । अर्वरम् । ते । कृणोमि । मा । त्वा । प्रऽजा । श्रामे । भूत् । मा । उत । सृतुः । अस्व मि । त्वा । अप्रजसम् । कृणोमि । अस्मीनम् । ते । श्रापिऽधानम् । कृणोमि ॥ ३ ॥

हे प्रतिकूले नारि ते त्वदीयं योनेः परं पुत्रजननक्षमत्वेन उत्कृष्टं स्थानं गर्भाशयं योनेः परस्तात् प्रदेशे वर्तमानं वा स्थानम् अवरं कृणोमि निकृष्टं गर्भ धारियतुम् अक्षमं करोमि । योनिप्रदेशात् नीचीनं वहिर्भूतं वा करोमि । यत एवम् अतः प्रजा स्व्यपत्यरूपा त्वा त्वां मा अभि भूत् सर्वतो मा प्राप्तोतु । भवतेः प्राप्त्यर्थात् लुङ्कि रूपम् । उत अपि च 'स्तुः पुत्रो मा । अभि भूद् इत्यनुषङ्गः । एतदेवाह — त्वा त्वाम् अप्रजसम् न विद्यते प्रजा स्त्रीपुंसापत्य-रूपा यस्यास्ताम् । नञ्पूर्वात् प्रजाशब्दात् 'नित्यमसिच्प्रजामधयोः' (पा ५,४,१२२) इति असिच्यत्ययः समासान्तः । प्रजारिहताम् 'अश्वाम् अद्यतरीमेव कृणोमि करोमि । यथा अद्यतरी स्त्रीव्यञ्जनयुक्तापि प्रजारिहता तथा त्वां करोमीत्यर्थः । कि च ते तव संवन्धिनः । गर्भधारणस्थानस्येति शेषः । अस्मानम् पापाणम् अपिधानम् संवरणम् आच्छादनं कृणोमि करोमि ।

अक्ष्यो नौ मधुंसंकाशे अनीकं नौ समझनम् । अन्तः क्रुणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासंति ॥ १ ॥

अक्यौ । नौ । मधुसंकाशे इति मधुंऽसंकाशे । अनीकम् । नौ । सुम्ऽअञ्जनम् । अन्तः । कृणुष्य । माम् । हृदि । मनेः । इत् । नौ । सह । असीति ॥ १ ॥

³नौ तव³ च मम च । 'त्यदादीनां मिथो ययत्यरं तत्तिच्छिष्यते" ( पाका १,२,७२ ) इति अस्मद एकशेषे षष्टीद्विचनस्य नौ इत्यादेशः । आवयोर्दम्पत्योः अक्षौ अक्षिणी मधुसंकाशे मधुसदशे । भवेताम् इति शेषः । यथा मधु मधुरं स्निग्धं च एवम् आवयोः अक्षिणी परस्परम् अनुरक्ते मधुरप्रेक्षणे अत्यन्तिस्नग्धे च भवेताम् इत्यर्थः । तथा नौ आवयोः अनीकम् । अनीकशब्दः अग्रवाची । लोचनाग्रं समजनम् समेता- अनं भवतु । किं च माम् । जाया पतिं प्रति पतिर्जायां प्रति स्वात्मानं माम् इति निर्दिशति । हदि हदये अन्तः कृणुष्व । यथा तव अहं हदयंगमा प्रिया भवामि तथा कुर्वित्यर्थः । नौ आवयोः मन इत् । इच्छ्व्दः अप्यर्थे । भनोऽपि सह असित समानम् एककार्यकारि भवतु । अस्तेर्लेटि अडागमः ।

अभि त्वा मर्नुजातेन दर्धामि मम् वासंसा । यथाऽसो मम् केर्वेछो नान्यासां कीर्तयाञ्चन ॥ १॥

१. तु. मंपा.; वैतु. शंपा. सूर्नुः २. वैतु. मंपा. द्र. ३. नौ त्वं तव S'. ४. 'त्यदादीनि स्वैनित्यम्' शंपा. ५. समता S'. ६. मनोह S'

अभि । त्वा । मर्नुऽजातेन । दर्धामि । मर्म । वासंसा । यथो । असंः । मर्म । केवेलः । न । अन्यासोम् । कीर्तियोः । चुन ॥ १ ॥

स्वपितं प्रति स्त्रिया वाक्यम् एतत् । हे पते त्वा त्वां मनुजातेन मनुना मन्त्रेण जातेन मन्त्रपूर्वकं परिहितेन मनोर्वा जातेन निष्पन्नेन मम वाससा वस्त्रेण अभि द्धामि । अभिपूर्वो द्धातिर्वन्धने वर्तते । ब्रधामि । किमर्थं वन्धनम् तद् आह — यथा येन प्रकारेण मम केवलः असाधारणः असः भवेः । चनेति निपात-समुदायः चार्थे । यथा च अन्यासां नारीणाम् । नामधेयम् इति दोषः । न कीर्तयाः न कीर्तयेः नोचरेः । तथा ब्रधामीति दोषः । असः इति । अस्तेर्छेटि 'इत्तर्च लोपः परस्मैपदेषु' (पा ३,४,९७) इति इकारलोपः । अडागमः । कीर्तया इति । कृत संदाब्दने । णिचि 'उपधायाश्व' (पा ७,१,१०१) इति इत्त्वम् । तद-न्तात् लेटि आडागमः ।

इदं खंनामि भेषुजं मांपुरुयमाभिरोक्ट्रम्'। पुरायतो निवरीनमायुतः प्रतिनन्दंनम्।। १।।

इदम् । खुनामि । भेषजम् । माम्ऽपुश्यम् । अभिऽरोहृदम् । पुराऽयतः । निऽवर्तनम् । आऽयतः । प्रतिऽनन्दनम् ॥ १ ॥

इदं वशीकरणकारि भेषजम् सौवर्चलाख्यं खनामि उद्धरामि। अषेषधं विशिनष्टि—
मांपश्यम्। पश्यातीति पश्यः। 'पाघ्राध्माधेट्दशः शः' (पा ३,१,१३०) इति शः। शिल्वात्
'पाघ्रा' (पा ७,३,०८) इत्यादिना पश्यादेशः। 'तत्पुरुषे कृति वहुलम्' (पा ६,३,१४) इत्यत्र
चहुलग्रहणात् मांपश्यम् इत्यत्र द्वितीयाया अलुक् । मामेव नारीं पश्यत् ममेवाजुक्लम्। यद्वा पश्यितरन्तर्णातण्यर्थः। मामेव असाधारण्येन पत्ये प्रदर्शयत्
पतिवशीकारकम् अभिरोध्दम् पत्युः अन्यनारीसंसर्गम् अभितो निरुन्धत्। रुधिर्
आवरणे। यङन्तात् पचाद्यच्। 'यङोऽचि च' (पा २,४,७४) इति यङो लुक्। 'न धादुलोप आर्धधाउके' (पा १,१,४) इति लघूपधगुणनिषेधः। धकारस्य दकारश्चान्दसः।
परायतः स्वस्मात् पराङ्मुखं गच्छतः पत्युः निवर्तनम् निषेधकं पुनरावर्तनकारणम्
आयतः मां प्रति आगच्छतः पत्युः प्रतिनन्दनम् आनन्दकारि। एवंगुणविशिष्टं भेषजं
खनामीति संवन्धः। परायत '[आयतः] इति। परापूर्वाद् आङ्पूर्वाच्च इण् गतौ इत्यस्मात् शतरि 'इणो यण्' (पा ६,४,८१) इति यणादेशः। निवर्तनं प्रतिनन्दनम्
इत्यत्र करणे ल्युद्।

१. °मिनाक्तजम् पै २०,३०,७. २. ओष S'. ३. शप्रत्यये द्वितीया न प्राप्नोति इति चिन्त्यमिदम्, शिष्टं वैफ १,५७३ a,b द्र.

## येनां निचक आंसुरीन्द्रं 'देवेभ्यस्परि'। तेना नि कुर्वे त्वामुहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

येन । निऽचके । आसुरी । इन्द्रम् । देवेभ्यः । परि । तेन । नि । कुर्वे । त्वाम् । अहम् । यथां । ते । असानि । सुऽप्रिया ॥ २ ॥

आसरी असुरस्य माया । 'असरस्य स्वम्', 'मायायामण्' (पा ४,४,१२३;१२४) इति अण्प्रत्ययः। देवेम्यः परि। 'अपपरी वर्जने' (पा १,४,८८) इति परिः कर्मप्रवचनीयः। 'पञ्चम्यपाङ्परिभः' (पा २,३,१०) इति पञ्चमी। देवान् वर्जियत्वा इन्द्रं येन भेषजेन निचके युद्धे स्वाधीनं कृतवती। यद्वा असुरः असुमान्। रो मत्वर्थीयः। बलवान् पुलोमाख्यः। तस्येयम् आसुरी राची। रोषं पूर्ववत् । तेन भेषजेन अहम् हे पते त्वां नि कुर्वे स्वाधीनं कुर्वे। यथा येन प्रकारेण ते तव सुप्रिया अत्यन्तं प्रिया असाधारण्येन प्रीतिजननी असानि भवानि। तथा नि कुर्वे इति संबन्धः। अस्तेलीटि 'आड्रतमस्य पिच' (पा ३,४,९२) इति आडागमः।

प्रतीची सोमंमसि प्रतीच्युत स्थिम् । प्रतीची विश्वान्द्वेवान् तां त्वाऽच्छार्वदामसि ॥ ३ ॥

प्रतीची । सोर्मम् । असि । प्रतीची । उत । स्यीम् । प्रतीची । विश्वीन् । देवान् । ताम् । त्वा । अच्छुऽआविदामसि ॥ ३ ॥

अनया प्रकृता शङ्खपुष्ट्याख्या ओषधिः स्तूयते। हे ओषधे सोमम् प्रतीची वशीकरणार्थं प्रत्यगञ्चना असि भवसि। उत अपि च सूर्यम् सुष्ठु प्रेरकम् आदित्यं
प्रतीची भवसि। अहोरात्राभिमानिनोः सूर्याचन्द्रमसोः अभिमुखा भवसीत्यर्थः। किं
बहुना विश्वान् देवान् प्रतीची असि। प्रतिपूर्वात् अञ्चतेः किन्। 'अञ्चतेश्वोपसंख्यानम्'
(पावा ४,१,६) इति ङीप्। 'अचः' (पा ६,४,१३८) इति अकारलोपः। 'चौ' (पा
६,३,१३८) इति पूर्वपदस्य दीर्घः। यत एवम् अतः तां सर्वदेववशीकरणसमर्थां त्वा त्वाम् अच्छावदामसि पतिरुचिकरणाय अभिमुखं स्तुमः। 'अच्छ गत्यर्थवदेषु' (पा १,४,६९) इति अच्छशब्दो गतिसंज्ञकः।

अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वर्ष । ममेदस्र स्त्वं केवेलो नान्यासौ कीर्तयोक्चन ॥४॥

<sup>9.</sup> रजी? केवलं पतिम् पै २०,३०,७. २. प्रतीच्यनु पै ३,२९,१० ३. तथा पै. ४. वदानि D², पै ३,२९,५. ५. माह पै. ६. वद I,RW.

अहम् । वृदामि । न । इत् । त्वम् । सुभायोम् । अहं । त्वम् । वर्द । मर्म । इत् । असः । त्वम् । केर्वलः । न । अन्यासीम् । कीर्तयाः । चन ॥ ४ ॥

पितवशीकरणाय ओषधि संप्रार्थ्य नारी पुनः स्वपितं वृते — हे पते अहं वदामि त्वं नेत् नैव वदेः । एवं पत्युः सर्वत्र वदननिषेधे प्राप्ते स्थानान्तरे तस्य वाग्व्यापारं दर्शयित । अहशब्दो विनिन्नहार्थीयः । त्वं तु सभायां विद्वत्समाजे वद । अयम् अर्थः — हे पते यदा मत्समीपम् आगच्छिस तदा अहमेव वदामि त्वं तु मदुक्तमेव अनुवद् कदापि प्रतिकूलं मा वादीः । मद्यतिरिक्तस्थानेऽपि सभायामेव यथेच्छं वद मान्यत्रेति । एतद् एव प्रकारान्तरेणाह — यथा हे पते त्वम् । इत् अवधारणे । मम एव केवलः असाधारणः असः भवेः । अन्यासां नारीणां नामधेयमपि न कीर्तयाः न कीर्तयेः।

यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यिस्तिरः । इयं ह मह्यं 'त्वामोषंधिर्बद्ध्वेव न्यानंयत् ॥ ५ ॥

यदि । वा । असि । तिरःऽजनम् । यदि । वा । नुद्युः । तिरः । इयम् । हु । मह्यम् । त्वाम् । ओषिधः । बृद्ध्वाऽईव । निऽआनैयत् ॥ ५ ॥

हे पते यदि तिरोचनम् । क्रियाविशेषणम् एतत् । तिरः तिरोभृतम् अचनं गमनं यस्मिन् कर्मणि तत् तिरोचनम् । असि । तिरोभृतगितः मच्चश्चित्रिययो न भवेः इत्यर्थः । वाश्चव्दो विकल्पे । यदि वा नवः निम्नगाः तिरः आवयोर्व्यवधायिका भवेयुः । ह । तथापीत्यर्थः । इयं प्रस्तुता ओषधिः शङ्खपुष्प्याख्या मग्नं पतिप्रीतिकामिन्ये त्वां पतिं वद्वेव निगृह्येव न्यानयत् नितराम् अभिमुखं नयतु । नयतेर्छेटि अडागमः ।

#### इति तृतीयं स्कम्। इति सप्तमे काण्डे तृतीयोऽनुवाकः।

चतुर्थेऽनुवाके त्रीणि सूक्तानि । तत्र 'दिव्यं सुपर्णम्' इति आद्यस्के आद्ययर्चा पुष्टिकर्मणि वृषभवपया इन्द्रं यजेत । "'दिव्यं सुपर्णम्' (अ ७,४०) इत्यृषभदण्डिनो वपयेन्द्रं यजेतं" (कौस् २४,९) इत्यादि सूत्रम्।

अन्वारम्भणीयेष्टौ सारस्वतं पुरोडाशं 'यस्य व्रतम्' इति अनुमन्त्रयेत । "सरस्वत्यै च चहं सरस्वते द्वादशकपालं 'सरस्वित व्रतेषु' (अ७,००), 'यस्य व्रतम्' (अ७,४१) इति" (वैताश्रौ ८,२) इति वैतानं स्त्रम् ।

वदानि P,P²,J.
 तिरोचनम् सा. पै ३,२९,६.
 त्वा पै.
 नदाः
 वेतु. मंपा. द्र.
 एवं स्वरो न सिध्यति.

नवगृहकरणार्थं भूशुद्धये 'अति धन्वानि' इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्यां गृहनिर्माण-स्थाने इयेनदेवताकं चरुं जुहुयात् । सूत्रितं हि—''अति धन्वानि' (अ ७,४२) ध्रत्यवसारः निवेशनानुचरणानि निनयनेज्या''' (कौस् ४३,३) इति ।

अग्निष्टोमे हिवधांने पुरोडाशिपण्डावापानन्तरम् उप्तान् पिण्डान् 'श्येनो नृचक्षाः' इति अनुमन्त्रयेत । सूत्रितं वैताने — 'हिवधीनं यथाचमसं दक्षिणतः' इति प्रक्रम्य "'एतं सधस्थाः' (अ६,१२३), 'श्येनो नृचक्षाः' (अ७,४२,२) इत्यनुमन्त्रयते" (वैताश्रौ २२,२२;२३) इति ।

सर्वव्याधिभैषज्यार्थं व्याधितरारीरं मौक्षः पाद्यः पर्वसु बद्ध्वा 'सोमारहा' इति द्वाभ्यां रारिपञ्जूलीभिः सह उदकघटं संपात्य अभिमन्त्र्य व्याधितम् आष्ठावयेत् अवसिश्चेद् वा। तद् उक्तं संहिताविधी — 'अप्नाविण्,' (अ७,३०), 'सोमारहा' (अ७,४३) इति प्रक्रम्य 'मौक्जैः पर्वसु बद्ध्वा पिञ्जूलीभिराष्ठावयित । अवसिञ्चित' (कौसू ३२,३;४) इति ।

तथा सर्वसंपत्कामः अनेन द्रयृचेन सोमारुद्रौ यजेत उपतिष्ठेत वा।

मिथ्याभिशस्तस्य लोकनिन्दानिवृत्त्यर्थं 'शिवास्ते' (अ ७,४४), इत्यनया ओदनं मन्थं वा अभिमन्त्र्य दद्यात्।

तथा अनयैव द्रुघणमणिं तदाकृतिं पलाशायोलोहहिरण्यानाम् अन्यतमस्य मणिं वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात् ।

सूत्रितं हि — '' 'उतामृतासुः' ( अ ५,१,७ ) 'शिवास्ते' इत्यभ्याख्याताय प्रयच्छिति । द्रुघणशिरो रज्ज्वा वध्नाति । प्रतिरूपं पलाशायोलोहिहरण्यानाम्'' (कौस् ४६,१-३ ) इति ।

सांमनस्यकर्मणि 'उभा जिग्यथुः' इत्यनया हस्त्यादियानं संपात्य अभि-मन्त्र्य सांमनस्यकामान् आरोप्य सूत्रोक्तप्रकारेण स्वगृहम् आगत्य ओदनं मन्थं वा 'संपात्य अभिमन्त्र्य सह भोजयेत्। स्त्रितं हि —"'उभा जिग्यथुः'(अ७,४५) इत्यार्द्रपादा-भ्यां सांमनस्यम् । यानेन "प्रत्यन्नो प्रामान्" प्रतिपाद्य प्रयच्छति" (कौस् ४२,६;७) इति ।

तथा उक्थ्ये अच्छावाकयाज्याहोमानुमन्त्रणम् अनया ब्रह्मा कुर्यात् । '' एतेषां याज्याहोमान् 'इन्द्रावरुणा सुतगै' (अ ७,६०), 'बृहस्पतिर्नः' (अ ७,५३), 'उभा जिग्यथुः' (अ ७,४५) इति'' (वैताश्रौ २५,२) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

ईर्ष्याविनाशार्थं 'जनाद् विक्वजनीनात्' इत्येनाम् ईर्ष्यालुं पश्यन् जपेत्। तथा तत्रैव कर्मणि अनया सक्तुमन्थम् अभिमन्त्र्य ईर्ष्यावते द्यात्।

१. इत्यावसनानिवेशानुचरणानिः इयेने ज्येति S'; °वशानिवेशनानुचरणानिनय° शंपा. २. °धीने RG· ३. द्वाण° S', ४. इत्याभ्या° S'. ५. नास्ति शंपा.

सप्तमं काण्डम

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि ईर्ष्यावन्तं स्पृशन् एनाम् ऋचं जपेत्।

स्त्रितं हि — " 'ईर्ष्याया भ्राजिम्' ( अ ६,१८ ), 'जनाद् विश्वजनीनात्' ( अ ७,४६ ), 'त्वाष्ट्रेणाहम्' ( अ ७,७८,३ ) इति <sup>१</sup>प्रतिजापप्रदानाभिमर्शनानि'' (कौसू ३६,२५) इति ।

द्विच्यं स्रुपूर्णं प्यसं वृहन्त्रम्पां गभी वृष्यमगोषंघीनाम् । अभीपतो वृष्टचा 'तुर्पयन्तुमा नी गोष्ठे रिविष्ठां स्थापयाति '।। १।।

दिव्यम् । सुऽपूर्णम् । पुयसम् । बृहन्तम् । अपाम । गर्भम् । बृष्टमम् । ओर्षधीनाम् । अर्भापतः । वृष्ट्या । तुर्पर्यन्तम् । आ । नुः । गोऽस्ये । रुयिऽस्थाम् । स्थापयाति ॥ १॥

दिव्यम् दिवम् अईतीति दिव्यः । 'छन्दसि च' (पा ५,१,६७) इति यः। तं सुपर्णम् शोभनपतनं पयसम् पयस्वन्तम्। पयःशब्दात् मतुपो छुक् 1 उदक-वन्तं बृहन्तम् महान्तम् अपां गर्भम् मध्यभूतम् ओषधीनां वृषभम् वर्षितारं वृद्धिकरम्। उपलक्षणम् एतत्। सर्वेषामपि वृषभम् । यद्वा अपां वृषभम् ओषधीनां गर्भम्। अभीपतः । अभिगताः सर्वतः संगता आपोऽस्मिन्निति । 'ऋक्पूरब्ध्ः" (पा ५,४,७४) इति अः १२ समासान्तः । 'द्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्' (पा ६,३,९७)। आद्यादित्वात् तिसः । सर्वतो वृष्ट्या तर्वयन्तम् । विश्वम् इति शेषः । यद्वा । पत्लः गतौ । किप् । छान्दसम् उपसर्गस्य दीर्घत्वम् । अभिपतनशीलान् वृष्टिकामान् सर्व-प्राणिनो वृष्ट्या तर्पयन्तं रियण्याम् धनवति प्रदेशे तिष्ठन्तम् एवंगुणकं सरस्वन्तं देवं नः अस्मदीये गोछे गोनिवासस्थाने आ स्थापयाति आस्थापयतु । इन्द्र इति विनियोगाद् अवगम्यते । सरस्वांस्तु मन्त्रान्तरप्रसिद्ध्या । आस्थापनकर्तृत्वेन इन्द्रस्यैव प्राधान्यात् तस्यैव यष्टव्यत्वम् ।

यस्यं वृतं ११ पुश्चो यन्ति १ सर्वे यस्यं वृत १५ उपातिष्ठंन्त आपंः । यस्यं वृते ''पुष्टपतिनिविष्टुस्तं सर्रस्वन्तमर्वसे हवामहे'' ॥ १ ॥

यस्य । बृतम् । पुरार्यः । यन्ति । सेवै । यस्य । बृते । खुपुऽतिष्ठेन्ते । आर्पः । यस्य । बृते । पुष्टुऽपितः । निऽविष्टः । तम् । सर्रस्वन्तम् । अवसे । हुवाम्हे ॥ १॥

३. वायुसं ऋ १,१६४,५२ काठ १. प्रतिजापः° Bl. २. समुद्रं पे २०,९,८. १९,१४; वर्यसा मा १८,५१; वयसं तै ३,१,११,३. ४. रुहन्तम्? अपां पै. ५. पतिं काठ. ६. दर्शतमो° ऋ.; ऋषभमो° पै. ७. वृष्टिभिः ऋ,; वृष्ण्या काठ.; रय्या पै. ८. °यन्तुं सरंस्वन्तुम् ऋ. काठ, पै.; °र्यन्तुं तं सरंस्वन्तुम् तै. ९. अर्वसे ऋ. तै. काठ. १०. जोहवीमि ऋ. काठ; हुवेम तै.; सादयेह पै. ११. एवं स्वरो न सिध्यति. १२. अप शंपा. १३. बते काठ. पै २०,९,६ खि २,१५,१. १४. यन्तु पै. १५. बृतम् ते. मै ४,१०,१ काठ. १६. पुष्टिपति तै. मै. पै. खि. पै. खि. खिसा १६,१ आश्रौ ३,८,१ शांश्रौ ६,११,८. खिसा, आश्री, शांश्री, १७. हुवेम तै. मै. पै. खिसा, आश्री, शांश्री, जोहवीमि काठ, खि.

यस्य सरस्वतो व्रतम् कर्म सर्वेऽपि पश्चो यन्ति अनुगच्छन्ति । तन्निमित्त-त्वात् पुष्टेः। यस्य च व्रते कर्मणि आपः उपतिष्ठन्ते परस्परं संगच्छन्ते । तन्निमित्तत्वाद् वृष्टेः । 'अकर्मकाच' (पा १,३,२६) इति आत्मनेपदम् । यस्य च व्रते कर्मणि पृष्टिगितः' तत्तत्पोषणपितिर्निविष्टः । तद्धीनत्वाद् वृष्टेः पुष्टेश्च । तं तादशं सरस्वन्तम् एतन्नामानं देवम् अवसे रक्षणाय तुष्त्यर्थं वा ह्वामहे आह्वयामः।

आ प्रत्यश्चे दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्ट्पितं रिक्ष्टास् । रायस्पोपं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सर्दनं रिक्षणास् ॥ २ ॥ ॥

आ । प्रत्यन्नेम् । दाशुषे । दाश्वंसंम् । सरस्वन्तम् । पुष्टऽपतिम् । रियेऽस्थाम् । रायः । पोषेम् । श्रवस्युम् । वसानाः । इह । हुवेम् । सर्दनम् । र्योणाम् ॥ २ ॥

प्रत्यञ्चम् प्रत्यगञ्चनं हविर्दत्तवतः प्रीणियतुम् अभिमुखं गच्छन्तं दाश्ये हिवर्दत्तवते यजमानाय दाखांसम् इष्टफलं प्रयच्छन्तम् । 'दाखान्साह्वान्'' (पा ६,१,१२) इति कस्तो निपातितः । पुष्टपतिम् पोषणपति रियछाम् धनस्थाने तिष्ठन्तं रायस्पोषम् रायो धनस्य पोषं पोषकम् । पुष पुष्टो । पचाद्यच् । श्रवस्थम् । 'श्रव इत्यन्ननाम । श्र्यते इति' (नि १०,३) इति यास्कः । तद् यजमानानां दातुम् इच्छन्तं रयीणाम् धनानां सदनम् नित्यनिवासस्थानम् । एवंविधं सरस्वन्तं देवं वसानाः । विवासतेः परिचरणकर्मत्वाद् अत्र केवलोऽपि वस्ततिः परिचरणार्थः । हविरादिना परिचरन्तः । वस्तेरादादिकात् हेत्वर्थे शानच् । परिचरणाद्येतोः । इह अस्मिन् कर्मणि आ हवेम आह्रयेम । ह्रयतेः 'लिङ्याशिष्यङ्' (पा ३,१,८६)। 'बहुलं छन्दिस' (पा ६,१,३४) इति संप्रसारणम् ।

अति धन्वान्यत्यपस्तंतर्द इयेनो नृचक्षां अवसानद्र्यः । तर्न विक्वान्यवर्गः रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ जंगम्यात् ॥१॥

अति । धन्वानि । अति । अपः । ततर्द । स्येनः । नृऽचक्षाः । अत्रसान्ऽद्रशः । तरन् । विस्वानि । अवरा । रजांसि । इन्द्रीण । सख्यां । श्विवः । आ । जुगुम्यात् ॥ १ ॥

नृचक्षाः नॄणां द्रष्टा सर्वकर्मसाक्षी सचैः प्राणिभिर्द्रष्टव्यो वा। तदेवाह अवसानदर्शः अवसाने अन्तभूते चुलोके द्रष्टव्यः । अथ वा अवसीयते निश्चीयत इति अवसानं कर्मफलं तद् दर्शयतीति अवसानदर्शः । ताद्दशः स्थेनः शंसनीयगितः सूर्यः धन्वानि मरुदेशान् अति अतिक्रस्य अभः उद्कानि अति तर्तर्द । अतिशयेन करोत्वित्यर्थः । उत्तिद् हिंसानाद्रयोः । निरुद्कप्रदेशेपि यथा वृष्टि-

१. वेतु. मंपा. द्र. २. द्राश्चांसं R,RW. सा. ३. पुष्टिपतिं पै २०,९,५. a. १४. रयीणाम् पै. ५. वसानं पै. ६. द्राश्चं सिम्  $Bp^2$ ; द्राश्चं स्सम्  $Bp^3$ . ७. विश्वा अवरा पै २०,१०,१० ८. जगाम पै.

र्भवित तथा प्रभूतं वर्षित्विति यावत् । किं च अवरा अवराणि द्युलोकाद् अध-स्तनानि विश्वानि रजांसि लोकान् तरन् अवतरन् अतिकामन् इयेनः सख्या समान-ख्यानेन मित्रभूतेन इन्द्रेण । सहयोगाभावेऽपि तृतीया । तेन सह शिवः कल्याण-कारी सन् आ जगम्यात् नवगृहनिर्माणस्थानम् आगच्छतु ।

रुयेनो नृचक्षां दिव्यः सुंपूर्णः सहस्रंपाच्छतयोनिर्वयोधाः । स नो नि येच्छाद् वसु यत् परांभृतम्समाकंमस्तु पिृत्रपु स्वधार्वत् ॥ २ ॥

र्थेनः । नृऽचक्षाः । दिन्यः । सुऽपूर्णः । सहस्रंऽपात् । श्वतऽयोनिः । वृयःऽधाः। स । नः । नि । युच्छात् । वस्तं । यत् । परोऽभृतम् । अस्मार्कम् । अस्तु । पिृतृषु । स्वधाऽर्वत् ॥

नृचक्षाः नॄणां द्रष्टा दिव्यः दिवि भवः सुप्रणः सुप्रतनः सहस्रपत् सहस्रिकरणः । पादस्य छोपः समासान्तः (पा ५,४,१४०) । शतयोनिः शतस्य अपरिमितस्य कार्यस्य कारणभूतः अपरिमितफळस्य मिश्रयिता वा । अथ वा शतसंख्याकानि योनयः कारणानि प्रतिपदार्थं भिन्नानि असाधारणानि यस्येति । वयोधाः अन्नस्य धार्यता दाता स तादृशः श्येनः सूर्यः नः अस्मान् नि यच्छात् नियच्छतु । चिर्वातं स्थापयित्वत्यर्थः । अपि च यद् वसु धनं परामृतम् अन्येश्चोरादिभिः पराहृतम् अपहृतम् अस्ति, अथ वा यद् वसु पुरोडाशशकळक्षं पराभृतम् पराचीन्तने पाणिना आहृतं प्रक्षितं तद् वसु अस्माकं पितृषु स्वधावत् स्वधाकारेण हृतम् अस्तु ।

सोमारुद्रा वि वृहतं विष्नं चीममीवा या नो गर्यमाविवेशे । वाधेथां दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र म्रुमकम्मन् ॥ १॥

सोमारुद्रा । वि । वृहतम् । विषूचीम् । अमीवा । या । नः । गर्यम् । आऽविवेशे । वाधेथाम् । दूरम् । निःऋतिम् । प्राचैः । कृतम् । चित् । एनेः । प्र । मुमुक्तम् । अस्मत् । ॥१॥

हे सोमारुद्रा । सुप आकारः । हे सोमारुद्रो विषूचीम् विष्वग्गमनां वक्ष्य-माणम् अमीवाराष्ट्वाच्यं रोगं वि वृहतम् विनारायतम् । वृहू उद्यमने । तौदादिकः । या अमीवा रोगः नः अस्माकं गयम् गृहं रारीरं वा आविवेश सर्वतो व्याप्ता । तां वि वृहतम् इति संबन्धः । किं च निर्ऋतिम् निरुष्टगमनहेतुं रोगनिदानभूतां

<sup>9.</sup> वस्तु S'. २. पराचीने S'. ३. आरे बांधेथां ऋ ६,०४,२ ते १,८,२२,५ मै ४,११,२; बांधंस्व दूरे ( द्वेषो ते ) ऋ १,२४,९ ते १,४,४५,१; बांधंथां द्वेषो पे १,१०९,१; आरे बांधंस्व मे १,३,३९; आरे बांधंथां काठ ११,१२. ४. मुंमुग्ध्यस्मत् ऋ. ते. मे. ५. अस्मात् P. ६. वृहु S'.

पिशाचीं पराचैः पराङ्मुखं दूरं वाधेथाम् । यथा पुनरस्मान् नागच्छिति तथा पराङ्मुखं दूरं गमयित्वा नाशयतम् । पराचैरिति । निपातोऽयम् उच्चैनींचैरि-तिवत् । किं च चिच्छव्दः चेदर्थे । एनः अस्माभिः कृतं चेत् । अप्यर्थे वा चिच्छव्दः । कृतमपि एनः पापम् अस्मत् अस्मतः । पञ्चमीवहुवचने 'पञ्चम्या अत्' (पा ७,१,३१)। प्र मुमुक्तम् प्रकर्षण मोचयतम् । मुञ्जतेः शपः श्रुः ।

सोमांरुद्रा 'युवमेतान्यस्मद्' विश्वां तुन् र्षु भेषुजानि धत्तम् । अवं स्यतं मुश्चतं 'यन्नो असंत्† तुन् र्षु वृद्धं कृतमेनी अस्मत्' ॥ २ ॥

सोमारुद्रा । युवम् । एतानि । अस्मत् । विश्वां । तुन्रुषु । भेषुजानि । धृत्तम् । अवं । स्यतुम् । मुञ्जतेम् । यत् । नुः । असेत् । तुन्रुषु । बुद्धम् । कृतम् । एनेः । अस्मत् ॥ २ ॥

हे सोमाहद्रा हे सोमाहद्री युवम् युवाम् अस्मत् । षष्ट्याः 'सुपां सुछक्'' (पा ७,१,३९ ) इति छुक् । व्यत्ययो वा विभक्तेः । अस्माकं तन् प्र शारिषु विश्वा सर्वाणि एतानि रोगनिर्हरणक्षमत्वेन प्रसिद्धानि भेषजानि धत्तम् स्थापयतम् । किं च नः अस्माकं तन् प्र बद्धम् संबद्धं यत् अस्माभिः कृतम् एनः पापम् असत् स्यात् अस्ति वा तद् अस्मत् अस्मत्सकाशात् मुच्चतम् मोचयतं विश्लेषयतम् । स्थात् अवस्तवा तद् अव स्यतम् अवसाययतं विनाशयतम् । यो अन्तकर्मणि । लोटि रूपम् ।

श्विवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वी विभिष् सुमन्स्यमानः । तिस्रो वाचो निहिता अन्तर्स्मिन् तासामेका वि पंपातानु घोषंम् ॥१॥

शिवाः। ते। एकोः। अशिवाः। ते। एकोः। सर्वोः। बिमर्षि। सुऽमन्स्यमोनः। तिस्रः। वार्चः। निऽहिताः। अन्तः। अस्मिन्। तासोम्। एको। वि। पुपात्। अनुं। घोषेम् ॥१॥

सर्वा हि वाक् परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपचतुरवस्थापना । तत्र परा-द्यास्तिस्रोऽवस्था देहान्तरवस्थानाद् न परेभ्योऽर्थं प्रतिपाद्यितुं क्षमाः । वैखरी तु ताल्वोष्ठादिस्थानेषु वर्णपदवाक्यरूपेण अभिव्यज्यमाना परश्रोत्रग्रहणयोग्या भवति । एवं पराद्यवस्थापन्ना वाक् स्तुतिरूपा निन्दारूपा चेति द्विविधा भवति । तथा च अस्या ऋचः अयम् अर्थः — ते इति युष्मच्छ्व्देन विभर्षीति मध्यमपुरुषेण च मिथ्याभिशस्तः पुरुषोऽभिधीयते । हे अकारणं निन्दित पुरुष ते तव विषये शिवाः स्तुतिरूपाः कल्याण्यः एकाः अन्या वाचः सन्ति । तथा

१. °न्यस्मे ऋ ६,७४,३ तै १,८,२२,५ मै ४,११,२ काठ ११,१२: °वंमस्मास्वन्तंस् पै १, १०९,४. २. किं चिदेनो अङ्गेषु बद्धंमुतं येन्मृश्तेते पै. † अस्ति ऋ, तै. मै. काठ. ३. अन् हृणीयमानः पै २०,१,४. ४, गुहा पै. ५. तिस्र एता एकेदिदं वि बभूवानु सर्वम् पै.

ते तव विषये अशिवाः अस्तुतिरूपा निन्दार्था एकाः अन्या वाचः सन्ति। सर्वास्ता उभयीर्वाचः त्वं सुमनस्यमानः। सुमना इवाचरन्। आचारार्थे 'कर्तुः क्यङ्°' (पा ३,१,११) । स्तुतिवाक्यथ्रवणे यथा सुमनस्कत्वं प्राप्नोषि एवं निन्दावाक्य-श्रवणेऽपि सीमनस्यं प्राप्नवन् विभिष् विश्वहि । लोडर्थं लद् । स्तुतिनिन्दाजात-हर्षविषादयोरिप समानं सोमनस्यं प्राप्नुहीत्यर्थः । अथ वाचः पराद्यवस्थाचतु-ष्ट्यात्मकत्वेऽपि प्रथमावस्थात्रयरूपाया वाचो नार्थप्रत्यायकत्वं तुरीयावस्थापन्नायास्तु अर्थवोधकत्वम् इति उत्तरार्धेनाह — तासां पूर्वोक्तानां द्वितयीनां वाचां मध्ये तिस्रो वाचः पराद्याः अस्मिन् शब्दप्रयोक्तरि पुरुषे अन्तः देहमध्ये निहिताः अवस्थिता भवन्ति । एका वैखरीरूपा घोषम् अनु ताल्वोष्टव्यापारजन्यं ध्वनिम् अनुलक्ष्य वि पपात विशेषेणं वर्णपदादिरूपेण वर्तते । यद्वा पूर्वार्धेन निन्दावाक्यस्य स्तुति-वाक्यसमानताप्रतिपत्तिम् आपाद्य निन्दावाक्यप्रयोगेऽपि प्रयोक्तुरेव महती वाधा नाभियुज्यमानस्य वाधेत्याह – तासाम् अशिवानाम् निन्दारूपाणां वाचां मध्ये तिस्रो वाचः पराद्याः अस्मिन् मिथ्यापवदितरि जने अन्तर्निहिताः । एका वाक् वैखरी घोषम् जनसंघध्वनिम् अनुरुक्ष्य वि पपात निन्दात्वेन विरुद्धा पतिता । अयम् अर्थः - निन्दावाक्यस्यापि परादिचतुष्ट्यात्मकत्वात् तादृशवाक्य-प्रयोक्तृशरीरमध्ये त्रयाणां भागानां अवस्थानात् तस्मिन्नेव निन्दा महती। मिथ्याभियुज्यमाने तु एक एव भागः पतित इति नास्ति निन्देति।

उभा जिंग्यथुर्न पर्रा जयेथे न पर्रा जिग्ये कतुरक्चनैनेयोः । इन्द्रंक्च विष्णो यदर्पस्पृधेथां ब्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥ १॥

डुमा। जिग्युषुः । न । पर्रा। जुयेथे इति । न । पर्रा। जिग्ये । कृत्रः । चन । एन्योः । इन्द्रेः । च । विष्णो इति । यत् । अपस्पृधेयाम् । त्रेधा । सहस्रम् । वि । तत् । ऐर्येथाम् ॥१॥

हे इन्द्राविष्णू उभा उभी युवां जिग्यथुः सर्वदा जयथ एव । छान्दसो लिट् । 'सिन्छिटोर्जैः' (पा ७,३,५७) इति कुत्वम् । न कदाचिद्पि परा जयेथे। अन्यैर्न जीयेथे इत्यर्थः । 'विपराभ्यां जेः' (पा १,३,९९) इति आत्मनेपदम् । किम् एती परस्परसाहाय्याज्जेतारी अपराजिती च । नेत्याह — एनयोः इन्द्रा-विष्णवोर्युवयोर्मध्ये कतरश्चन एकोऽपि । 'कियत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य उतरच्' (पा ५,३,९२)। न परा जिग्ये नान्यैः पराजितो भवति । हे विष्णो इन्द्रश्च त्वं च

<sup>9.</sup> द्वितीयानां S'. २. उभौ तांबा २०,१५,७. ३. चुनैनों: ऋ ६,६९,८ ते ३,२,११,२ मै २,४,४ काठ १२,१४ तांबा.; चनैव वाम् पै २०,१५,३. ४. इन्द्रंश्च B,D,K,  $K^m,S^m,V,C_s,I$ . ५. तदीरयेथाम् पै.; यदधीर एषाम् पै [मूको.]. ६. अपंऽस्पृधेथाम्  $P^3,J,D^3$ .

युवां यद् वस्तु प्रति अपस्पृधंथाम् अस्पर्धंथाम् असुरैः सह । 'अपस्पृधंथामानृनुः" (पा ६,१,३६) इति स्पर्धतेर्लं हिर्वचनम् संप्रसारणं च निपात्यते। तद् वस्तु त्रेधा त्रिधा लोकवेदवागात्मना स्थितं सहस्रम् अपरिमितं व्यैरयेथाम्। व्यक्तमेथाम् इत्यर्थः। विक्रमणं च वेष्णवमिष ऐकात्स्याद् उभयोरित्युच्यते। अत्र ऐतरेयब्राह्मणम् — "'उमा जिष्यथुः' इति उभौ हि तौ जिष्यतुः" इत्यादि 'इन्द्रश्च ह वे विष्णुश्चासुर्रयुयुधाते। तान् ह स्म जित्वोचतुः — कल्पामहा इति । ते ह तथेत्यसुरा ऊचुः। सोऽत्रवीद् इन्द्रो यावद् एवायं विष्णुस्त्रविक्रमते तावद् अस्माकम्। अथ युष्माकम् इतरद् इति। स इमाँल्लोकान् विचक्रमेऽथो वेदान् अथो वाचम्। तदाहुः — किं तत् सहस्रम् इतीमे लोका इमे वेदा अथो वाग् इति ब्रूयात्' ( ऐब्रा ६,१५ ) इत्यन्तम् अनुसंधेयम्।

# जनांद् विश्वजनीनांत् सिन्धुतस्पर्यामृतम् । दूरात् त्वां मन्य उद्भृतमीष्पीया नामं भेषजम् ॥ १ ॥

जनात् । विश्वऽजनीनात् । सिन्धुतः । परि । आऽर्भतम् । दूरात् । त्वा । मन्ये । उत्ऽर्भतम् । ईर्ष्यायाः । नामं । भेषजम् ॥ १ ॥

अत्र ईर्ष्यानिवर्तनक्षमम् औषधं संबोध्यते । विश्वजनीतात् विश्वजनहितात् । 'आत्मिन्वश्वजनभोगोत्तरपदात्खः' (पा ५,१,९) इति खः । तादृशात् जनात् । जन-पदात् इत्यर्थः । एकदेशेन व्यपदेशो भीमसेनो भीम इतिवत् । तथा सिन्धुतः समुद्रात् । परिः पश्चम्यर्थानुवादी । आमृतम् आहृतम् । 'ह्यहोर्भः" (पावा ८,२,३२)। तथा दूरात् दूरदेशाद् उद्भृतम् उद्धृतं त्वा त्वां सक्तुमन्थलक्षणम् औषधम् ईर्ष्यायाः कोधस्य नाम खलु भेषजम् निवर्तनक्षमम् औषधं मन्ये जानामि । मन ज्ञाने । दिवादित्वात् इयन् । लटि उत्तमैकवचने रूपम् ।

### इति चतुर्थेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

ईंश्याविनाशकर्मणि तप्तपरशुना काथितम् उदकम् 'अग्नेरिवास्य दहतः' इत्यनया अभिमन्त्र्य ईर्ष्यालुं पाययेत्। "'अग्नेरिव' इति परशुफाण्टम्" (कौसू ३६,२७) इति सूत्रात्।

सर्वव्याधिमेषज्यार्थं व्याधितशरीरं मोक्षेः पाशेः पर्वसु वद्ध्वा 'सिनीवालि' इति नवर्चेन शरिपञ्जूलीभिः सह उदकघटं संपात्य अभिमन्त्र्य व्याधितम् आप्लावयेत् अवसिश्चेद् वा । तद् उक्तं संहिताविधी—"'सोमारुद्रा' (अ ७,४३), 'सिनीवालि' अवसिश्चेद् वा । तद् उक्तं संहिताविधी—"'सोमारुद्रा' (अ ७,४३), 'सिनीवालि' (अ ७,४८), 'वि ते मुञ्चामि' (अ ७,८३), 'शुम्भनी' (अ ७,१९०) इति मौज्ञेः पर्वसु वद्ध्वा (अ ७,४८), 'वि ते मुञ्चामि' ( कौस् ३२,३;४) इति ।

a. °जनीनां पै २०,१३,३. २. त्वा Bh.

तथा सर्वसंपत्कामः अनेन नवर्चेन यथालिङ्गं सिनीवाली कुहू राक्ता देवपत्न्य इति चतस्रो देवता यजेत उपितष्टित वा । 'अग्नाविष्णू' (अ ७,३०), 'सोमास्द्रा' (अ ७,४३), 'सिनीवालि पृथुष्टुके'' (अ ७,४८), 'बृहस्पितर्नः' (अ ७,५३) इति कौशिकं सूत्रम् (कौसू ५९,१९)।

तथा दर्शयागे 'सिनीवालि' इति तृचेन सिनीवालीदेवतां परिगृह्णीयात् । तद् उक्तं वैताने —''देवताः परिगृह्णाति । 'सिनीवालि पृथुष्टुके' इति मन्त्रोक्ताम् ×× अमावाग्यायाम्'' (वैताश्री १,१४;१६) इति ।

दर्शयाग एव 'क हूं देवीम्' इति द्यृचेन कुहूं देवीं परिगृक्षीयात्। पूर्णमासयागे 'राकाम् अहम्' इति द्यृचेन राकां देवीं परिगृक्षीयात्। " 'कुहूं देवीम् ( अ ७,४९ ), 'यत् ते देवा अकृष्वन् भागधेयम्' ( अ ७,८४ ) इत्यमावास्यायाम् 'राकाम् अहम्' (अ ७,५० ), 'पूर्ण पर्चात्' ( अ ७,५ ) इति पौर्णमास्याम्' ( वैताश्रौ १,१६ ) इति वैतानस्त्रात्।

द्शिपूर्णमासयोः पत्नीसंयाजेषु 'देवानां पत्नीः' इति द्वयृचेन देवपत्नीयागम् अतु-मन्त्रयेत । " 'सं वर्चसा' (अ ६,५३,३), 'देवानां पत्नीः' (अ ७,५१), 'सुगाईपत्यः' (अ १२,२,४५) इति पत्नीसंयाजान्" ( वैताश्रौ ४,८ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथेक्ै। एतामेतस्येष्यामुद्राग्निमिव शमय ॥ १ ॥

अग्नेः ऽईव । अस्य । दर्हतः । दावस्य । दर्हतः । पृथेक् । एताम् । एतस्य । ईर्ष्याम् । उद्गा । अग्निम् ऽईव । शुम्य ॥ १ ॥

अग्नेरिव दहतः क्रोधेन मदीयकार्याणि विनाशयतः अस्य पुरःपरिदृश्यमानस्य ईर्ष्यालोः तथा पृथक् प्रत्येकं प्रतिपदार्थं दहतः भस्मीकुर्वतो दावस्य । अत्र उपमावाचक इवशब्दोऽध्याहार्यः । दावस्य अग्नेरिव पृथक् दहतः एतस्य पुरोवर्तिनः कृष्यतः पुरुपस्य । पुरोवर्तिनम् ईर्ष्यालुम् इदमेतच्छब्दाभ्याम् अङ्गुल्या निर्दिशति । तादृशस्य पुरुषस्य एतां मद्विषये प्रयुज्यमानाम् ईर्ष्याम् उद्ग उदकेन । 'प्रहन्नोमास्' (पा ६,१,६३) इत्यादिना उदकस्य उदन्भावः । तप्तपरशुक्रथितेनोदकेन शमय शान्तां कुर्विति ईर्ष्यानिवारको देवः संबोध्यते । तत्र दृष्टान्तः — अग्निमिव इति । यथा अग्नि ज्वलन्तम् उद्गा उदकेन शमयन्ति तद्वत् ।

१. नास्ति B1. २. क्षवस्य पै २०,१३,४. ३. यथा पै. ४. तु. सा.; वैतु.  $K^m,R,WM$ .°मुत्ता°;  $B^h,WM$ .°मुत्ता°;  $A,D,K,S^m,V,WM$ .°मुता°;  $C_s$ °मुता°> भुता°; WM. °मुन्ता°; WM. WM

सिनीवालि पृथुंष्टुके या देवानामसि' स्वसा । जुपस्व हव्यमाहुंतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥ १ ॥ सिनीवालि । पृथुं प्रस्तुके । या । देवानाम् । असि । स्वसा । जुपस्व । हव्यम् । आप्रहुंतम् । प्रुप्जाम् । देवि । दिदिडि्ड । नः ॥ १ ॥

दण्चन्द्रा अमावास्या सिनीवाली स्त्रीत्वेन रूप्यते। हे सिनीवालि। अत्र यास्कः'सिनम् अन्नं भवति सिनाति भूतानि वालं पर्व वृणोतेस्तिसमञ्ज्ञवती वालिनी वा श्वालेनेवास्याम् अणु
खाचन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति वा'(नि ११,३१) इति। पर्वण्यन्नवतीति अल्पकलचन्द्रोपेतेति
वेति तस्यार्थः। तादृशि हे सिनीवालि पृथुन्दुके पृथुज्ञघने पृथुकेशस्तुके वा। स्त्यायतेः
स्तुकशब्दः। बहुभिः संस्तुते वा। स्तौतेर्निष्ठातकारस्य वर्णोपजनश्चान्दसः। या त्वं
देवानां स्वसा स्वयं सारिणी वृष्ट्यादिना असि भवसि भगिनी वा समानकार्यत्वात्। सा
त्वम् आहुतम् अभिमुखं प्रक्षिप्तं हृत्यम् हृचिः जुषस्य सेवस्व। किं च हे देवि सिनीवालि
नः अस्माकं प्रजाम् पुत्रादिकां दिदिङ्ढ उपचिनु। देहीत्यर्थः। दिहेर्दिशतेर्वा लोटि
शपः इलुः।

या सुबाहुः स्वंङ्गुरिः सुषूमां बहुस्रवंरी । तस्यै विदयत्न्यै । हिवः सिनीं वाल्ये जीहोतन ॥ २ ॥

या । सुऽबाहुः । सुऽअङ्गुरिः । सुऽस्मा । बृहुऽस्वरी<sup>११</sup> । तस्यै । विश्पत्न्यै । हृविः । सिनीवाल्ये । जुहोतन् ॥ २ ॥

या सिनीवाली सुवाहुः सुपाणिः स्वङ्गुरिः शोभनाङ्गुलिः सुष्मा सुयोनिः । सूतेः सूमशब्दः । सुष्ठु प्रसवित्री वा । बहुस्वरी बह्वीनां प्रजानां सिवत्री । सूतेः क्विप् । 'वनो र च' (पा ४,५,०) इति ङीव्रेफी । तस्यै सिनीवात्यै विद्यत्न्यै विशां प्रजानां पालियात्ये । 'विभाषा सपूर्वस्य' (पा ४,९,३४) इति पत्युर्नकारः । अयस्मयादित्वन भत्वाद् विशो जद्दवाभावः । हिवः जुहोतन जुहुत हे ऋत्विग्यजमानाः । 'तप्तनप्तनधनाद्व' (पा ७,९,४५) इति तस्य तनवादेशः । पित्त्वेन ङित्त्वाभावाद् गुणः।

या विक्रपत्नीन्द्रमिं प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी । विष्णी: पत्नि तुभ्यं राता ह्वींषि पतिं देवि रार्धसे वोदयस्य ॥ ३॥

<sup>9.</sup> देवानां  $B^h,D,P^3,R,S$ . २. दिदिहि WM. ३. असि  $P,Bp^3$ ; असि > Mसि > Mसि Cp. ४. दिदिहिङ्हनः  $P,P^3$ . ५. वालेनैवा शंपा. ६. सुपाणिः ते ३,१,११,४ मै ४,१२,६. ७. स्वङ्गुलिः पै २०,१०,११. ८. सुपाणिः पै [मूको.]. ९. बाहुस्विरी पै [मूको.]. १०. बिश्पिलियै ते. ११. बाहु P. १२. विश्वत इन्द्र पै २०,१०,१३. १३. राधसा पै.

या । विश्वाती । इन्ह्रंम् । अप्ति । प्रतिची । सहस्रं ऽस्तुका । अभिऽयन्ती । देवी । विष्णीः । पृत्ति । तुभ्यम् । राता । हुवींषि । पतिम् । देवि । रार्थसे । चोद्यस्य ॥ ३॥

या सिनीवाली विश्पत्नी विशां पालियत्री इन्द्रम् परमैश्वर्यसंपन्नं देवं प्रतीची प्रत्यगञ्चना असि भवसि । अमावास्यायाम् इन्द्रस्य इज्यमानत्वाद् इन्द्रं प्रतीची-त्युक्तम् । कीदशी । सहस्रस्तुका । सहस्रशब्दो वहुवाची । बहुकेशस्तुका पृथुजघना वा सहस्रसंख्याकैः स्तोतृिभः संस्तुता वा । अभियन्ती अभिमुखं गच्छन्ती यष्ट्व्यान् देवान् । यहा फलप्रदानाय अस्मान् अभिगच्छन्ती देवी द्योतनशीला । किं च हे विणोः पित विष्णोर्व्यापनशीलस्य देवस्य इन्द्रस्य वा पित तुम्यं हवींपि राता रातानि दत्तानि । अतः हे देवि सिनीवालि तुष्टा त्वं पितम् त्वदीयम् इन्द्रं राधसे । राध इति धननाम (तृ. निघ २,१०) । 'कियार्थोपपदस्य' (पा २,३,१४) इति चतुर्थी । अस्मभ्यं धनं दातुं चोदयस्व प्रेरयस्व ।

कुहूं देवीं 'सुक्रतं' विद्यनापंसमुस्मिन् युज्ञे सुहर्वा' जोहवीमि । सा नो रुपिं विश्ववारं नि यंच्छाद् दर्दातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥

कुहूम् । देवीम् । सुऽकृतम् । विद्युनाऽअपसम् । अस्मिन् । युक्ते । सुऽहवां । जेाह्वीमि । सा । नुः । र्यिम् । विक्वऽवारम् । नि । युच्छात् । ददातु । वीरम् । शुतऽदायम् । युक्थ्युम् ॥

कुरूम् । नष्टचन्द्रा अमावास्या कुरूः । तां देवीम् । कुरूशब्दं वहुधा यास्को निरुवाच — 'कुरूर्गूहतेः क्षाभूद् इति वा क्ष सती हूयत इति वा क्षाहुतं हविर्जुहोतीति वा' (नि ११,३२) इति । ताद्दशीं कुरूम् अस्मिन् यहे दर्शयागे सर्वाभिलिषतसाधने कर्मणि च जोहवीमि भृशम् आह्वयामि । ह्यतेरिदं रूपं जुहोतेर्वा । हविषा यजामि । तां विशिनष्टि—सकतम् सुक-र्माणं विद्यनापसम् । अप इति कर्मनाम (तु. निघ २,१) विदितकर्माणम् । विदेः औणादिको मक्प्रत्ययः । विद्यो वेदनम् । तद्वत् विद्यनम् । पामादिलक्षणो नप्रत्ययः । ताद्दशम् अपः कर्म यस्या इति विग्रहः । सहवाम् शोभनाह्वानाम् । सा कुरूः विश्ववारम् सर्वेर्वरणीयं रियम् धनं नः अस्मभ्यं नि यच्छात् नियमयतु स्थापयतु । प्रयच्छत्वित्यर्थः । तथा शतदायम् बहुधनं बहुपदं वा उक्थ्यम् प्रशस्यं स्तोत्रार्हं वा वीरम् विकान्तं पुत्रं ददातु प्रयच्छत् ।

<sup>9.</sup> असि P. २. अहम् तै ३,३,११,५ मै ४,१२,६ काठ १३,१६ आश्रौ १,१०,८ शांश्रौ ९,२८,३. ३. सुभगां तै.; अमृतां पै २०,५,३; सुतृतं आश्रौ शांश्रौ. ४. सुहवां सा. तै. मै. काठ. आश्रौ. शांश्रौ. ५. विद्मुनाऽअपंसम् P,Cp.; विद्मुनाऽअपंसम् Bp; वैप १,२८५६ q द्र. ६. विक्ववारम् P. ७. वैतु. पपा द्र. ८. वेतु. मंपा द्र.

कुहूर्देवानां मुमृतंस्य पत्नी 'हव्यां नो अस्य 'हविषो जुषेत । शृणोर्तु युज्ञम्रेशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी 'दघातु ।। २ ॥

कुटूः । देवानाम् । अमृतंस्य । पत्नीं । हव्यां । नः । अस्य । हविषेः । जुषेत् । शृणोतुं । युज्ञम् । उुशती । नः । अद्य । रायः । पोषंम् । चिकितुषीं । दधातु ॥ २ ॥

देवानाम्। निर्धारणे षष्ठी। देवानां मध्ये कुहूर्देवी अमृतस्य असृतत्वस्य अविनाश्चास्य उदकस्य वा पत्नी पालियत्री। यद्वा देवानां मध्ये यः असृतः अविनश्चरो देवस्तस्य पत्नी नारी। अथवा देवानाम् इति सर्वविकारोपलक्षणम्। सर्वेषां भूतानाम् अमृतस्य च पत्नी पालियत्री हव्या आह्वानार्हा नः अस्मदीयस्य अस्य दीयमानस्य हिवयः। कर्मणः संप्रदानत्वात् चतुर्थ्यथे षष्ठी। अस्मदीयम् इदं हिवः ज्येत सेवेत। किं च नः अस्मदीयं यज्ञम् उशती कामयमाना। वश कान्तो। शतिर 'प्रहिज्या' (पा ६, १,१६) इत्यादिना संप्रसारणम्। अध इदानीं शृणोतु। अस्मदीयम् आह्वानम् इति शोषः। ततः चिकितुषी अस्मदीयं यज्ञं ज्ञातवती रायः धनस्य पोषम् पृष्टिं दधातु अस्माकं विद्धातु। चिकितुषीति। कित ज्ञाने। कसी ङीपि संप्रसारणे रूपम्।

राकाम्हं सुहर्वा सुष्टुती हुवे शृणोत्तं नः सुभगा वोधंतु तमना । सीव्यत्वर्षः सूच्याऽिच्छिद्यमानया ददांतु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥१॥ राकाम्। अहम्। सुऽहर्वा । सुऽस्तुती । हुवे । शृणोत्ते । नः। सुऽभगी । बोधंतु । त्मनी । सीव्यतु । अर्पः। सूच्या। अच्छिद्यमानया। ददातु । वीरम्। शतऽदायम्। जुक्थ्यम् ॥१॥

राकाम् । संपूर्णचन्द्रा पौर्णमासी राका । तां देवीं सहवाम् शोभनाह्वानाम् आह्वानप्रयोजनकारिणीं सुन्धती शोभनया स्तुत्या अहं हुवे आह्वयामि । सा च सुभगा सुज्ञानादिका नः अस्माकं शृणोतु आह्वानम् । श्रुत्वा च तमना आत्मना । 'मन्त्रेष्वाङ्यादेरात्मनः' (पा ६,४,१४१) इति आकारलोपः । स्वयमेव बोधतु वुध्यताम् अस्मद्भिप्रायम् । बुद्ध्वा च अपः कर्म प्रजननलक्षणं सीव्यतु । 'अपः प्रजननकर्म' (नि ११,३१) इति हि यास्कः । तत् अच्छियमानया सूच्या सूचिस्थानीयया सीवन्या नाड्या सीव्यतु संतनोतु वधातु । षिबु तन्तुसन्ताने । दैवादिकः । 'हिल च' (पा ८,२,७७) इति दीर्घः । यथा वस्त्रादिकं सूच्या स्यूतं चिरं कार्यक्षमं भवति एवम् इदं करोतु । 'राका ह वा एतां पुरुषस्य सेवनीं सीव्यति

<sup>9.</sup> पत्नीर् शांश्रौ ९,२८,३. २. अस्य D², ते ३,३,११,५ मे ४,१२,६ काठ १३, १६ पै २०,५,४ [मूको.]. ३. चिकेतु ते.; श्रणोतु में. काठ. पै. आश्रौ.; कृणोतु शांश्रौ ९,२८,३. ४. चिकितुषे ते. में. काठ. पै. शांश्रौ.; यजमाने आश्रौ. ५. ददातु शांश्रौ. ६. सुहवां सा. ऋ २,३२,४ ते. मे. पै २०,१०,८ मंत्रा १,५,३. ७. दायुमुख्यम् मंत्रा. ८. सुहवां Р. ९. वेतु. मंपा. द्र.

यैषा शिश्नेऽधि । पुमांसोऽस्य पुत्रा जायन्ते' ( ऐब्रा ३,३०) इति ऐतरेयश्चतेः । तथा च कृत्वा वीरम् विक्रान्तं पुत्रं शतदायम् वहुधनं वहुप्रदं वा उक्थ्यम् कर्मभिः स्तोत्राहं ददातु प्रयच्छतु ।

यास्ते राके सुमृतयः सुपेश्चंसो याभिर्ददांसि' टाशुषे वंस्नि । ताभिनीं अद्य सुमनां उपागंहि सहस्रापेषं' सुभगे रराणा ॥ २ ॥

याः । ते । राके । सुऽमृतयः । सुऽपेश्तंसः । याभिः । ददांसि । दाशुषे । वस्नि । ताभिः । नुः । अद्य । सुऽमनाः । उपुऽआगिहि । सहस्रऽपोषम् । सुऽभुगे । रराणा ॥ २ ॥

हे राके देवि यास्ते तब सुमतयः कल्याणबुद्धयः अनुग्रहात्मिकाः सुपेशसः सुरूपाः शोभनविषया वा यास्ते सुष्टुतयः सुरूपा इति वा याभिः सुमितिभिः दाशुषे हिवर्दत्तवते यजमानाय वस्नि धनानि ददासि प्रयच्छिस ताभिः सुमितिभिरुपलक्षिता तथाभू-तसंकल्पा नः अस्मान् अय इदानीं सुमना भूत्वा उपागिह उपागच्छ । गमेः शपो लुकि मलोपः । तस्यासिद्धत्वेन हेर्लुगभावः । किं कुर्वती । हे सुभगे शोभन-सौभाग्ये कल्याणधनप्रापिणि वा राके सहस्रगेषम् बहूनां धनानां पोषं पुष्टिं रराणा प्रयच्छन्ती उपागच्छेति । रातेव्यत्ययेन आत्मनेपदम् । शपः इलुः ।

देवानां पत्नीरुश्तीरेवन्तु नः प्रार्वन्तु नस्तुजये वार्जसातये । याः पार्थिवासो या अपामिष वृते ता नो देवींः सुहवाः शमें यच्छन्तुं ॥१॥ देवानाम् । पत्नीः । उश्तीः । अवन्तु । नः । प्र । अवन्तु । नः । तुजये । वार्जं ऽसातये। याः।पार्थिवासः।याः अपाम्।अपि। वृते । ताः।नः। देवींः। सुऽहवाः। शमे । युच्छन्तु ॥

देवानां पतीः पत्न्यः उशतीः उशत्यः कामयमानाः नः अस्मान् अवन्तु रक्षन्तु । तथा नः अस्माकं तुजये तोकाय अपत्याय वाजसातये अन्नलाभाय च प्रावन्तु प्रकर्षण आगच्छन्तु रक्षन्तु वा । अव रक्षणादिषु । किं च या देवपत्न्यः पार्थिवासः पार्थिव्यः । पृथिवीस्थाना इत्यर्थः । याः च । अपिशब्दः चार्थे । अपां वते कर्मणि कारके अन्तरिक्षे स्थिताः ता देवीः देव्यः सहवाः शोभनाह्वाना नः अस्मभ्यं शर्म सुखं गृहं वा यच्छतु । वचनव्यत्ययः । यच्छन्तु प्रयच्छन्तु इत्यर्थः ।

<sup>9.</sup> ददांति पै २०,१०,९ [मूको.]. २. सहस्रपोषं D, Km, Sm, सा. ऋ २,३२,५ ते ३,३,११,५ मै ४,१२,६ पै. मंत्रा १,५,४. ३. ददांति P. ४. स्वरः १. ५. सहस्रा स्थानिक स्थानिक

# उत मा वर्षन्तु देवपंत्तीरिन्द्राण्यं १ माय्यक्विनी राट्। आ रोदंसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्।। २ ॥

उत । ग्नाः । ब्युन्तु । देवऽपंत्रीः । इन्द्राणी । अग्नायी । अश्विनी । राट् । आ । रोदंसी । वृष्टणानी । शृृणोतु । ब्यन्तु । देवीः । यः । ऋतुः । जनीनाम् ॥२॥

उत अपि च देवपतीः देवाः पतयो यासां ताः देवानां पत्न्य इति वा। ग्राः देव्यः व्यन्तु कामयन्ताम् अश्ननन्तु वा। हवींषीति शेषः। ता देवपत्नीर्द्शयति— इन्द्राणी इन्द्रस्य पत्नी । 'इन्द्रवरुण'' (पा ४,१,४९) इति ङीषानुकी । अग्नायी अग्नेः पत्नी । 'ग्रपाकःयिमकुसितकुसिदानामुदात्तः' (पा ४,१,३०) इति ऐकारादेशो ङीप् च । अश्विनी अश्विनोर्जाया राट् राजन्ती । राजतेः किष् । रोदसी रुद्रस्य जाया वरुणानी वरुणस्य पत्नी आ श्रणोतु अभिमुखं सर्वतो वा श्रणोतु । अस्मदीयं हव्यं व्यन्तु अश्वनन्तु कामयन्तां वा हवींषि देवीर्देव्यः । कस्मिन् काले हविःकामनं तत् आह — यः जनीनां जायानाम् ऋतः कालस्तिस्मन् । पत्नीसयाजकाल इत्यर्थः। अत्र 'अपि च ग्रा व्यन्तु देवपत्त्यः। इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी । अग्नाय्यग्नेः पत्नी । अश्वन्यश्विनोः पत्नी । राड् राजतेः । रोदसी रुद्रस्य पत्नी । वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु देव्यः कामयन्ताम् । य श्वन्तु कालो जायानाम् (नि १२,४६) इति निरुक्तम् अनुसंधेयम्।

#### इति चतुर्थेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'शूतजयकर्मणि स्थलशुद्धिम् "अक्षाधिवासनं च कृत्वा 'यथा वृक्षम् अशिनः' इति नवर्चेन अक्षान् अभिमन्त्र्य द्यूतं कुर्यात् । सूत्रितं हि — "पूर्वास्वषादाष्ठ गर्तं खनित । उत्तराष्ठ संचिनोति । आदेवनं संस्तीर्य । 'उद्भिन्दतीं संजयन्तीम्' (अ ४,३८,), 'यथा वृक्षम् अशिनः' (अ ७,५२), 'इदम् उन्नाय' (अ ७,९१४) इति वासितान् अक्षान् निवपित" (कौस् ४१,१०-१३) इति । सर्वफलकामः 'वृहस्पितिनः' इति ऋचा वृहस्पितं यजेत उपितिष्ठेत वा । 'वृहस्पितिनः' (अ ७,८४) इति हि सूत्रम् (कौस् ५९,१९)।

तथा उक्थ्यक्रती ब्राह्मणाच्छंसिनी याज्याहोमम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। उक्तं वैताने — "एतेषां याज्याहोमान् 'इन्द्रावरुणा सुतवी' (अ ७,६०), 'बृहस्पतिर्नः', 'उभा जिग्यथुः' (अ ७,४५) इति" (वैताश्री २५,२) इति ।

१. वियन्तु तैत्रा ३,५,१२,१. २. °िरन्द्राण्य्र १  $B^h,D,S^m$ , मै ४,१३,१०. ३. वि-यन्तु तैत्रा. ४. रोदंसी इति ऋपपा ५,४६,८. ५. ऋतुकालो ल. ६. यूतजय $^\circ>$ यूतक्षय $^\circ$  S'. ७. अजाधि $^\circ$  S'. ८. अजान् S'. ९. संभिनित्त शंपा.

तथा ग्रहयज्ञे अनया हिवराज्यहोमसमिदाधानोपस्थानानि वृहस्पतये कुर्यात्। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — '''मद्राद्धि श्रेयः प्रेहि' (अ७,९), 'बृहस्पतिर्नः' इति बृहस्पतये'' (शांक १५?) इति ।

तथा 'वार्हस्पत्यां 'राज्यश्रीब्रह्मवर्चसकामस्य' (शांक १७,१) इति विहितायां वार्ह-स्पत्याख्यायां महाशान्तो 'बृहस्पतिर्नः' इत्येनाम् आवपेत् । उक्तं शान्तिकल्पे — "' 'बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात्' (अ७,५३), 'अमुत्रभ्यात्' (अ७,५५) इति वार्ह-स्पत्यायाम्'' (शांक १८,२) इति ।

यथा वृक्षम् शनिविक्वाहा हन्त्येष्रति । एवाहम् यः कित्वान् क्षेचे ध्यासमप्रति ।।१॥ यथा । वृक्षम् । अशनिः । विक्वाहा । हन्ति । अप्रति । एव । अहम् । अद्यान् । अक्षैः । वृध्यास् । अप्रति ॥ ।।

अश्रातिः वैद्युतोऽग्निः अप्रति । प्रतिनिध्यर्थं प्रतिः कर्मप्रवचनीयः । न विद्यते प्रति प्रतिनिधिः समानो यस्य । अप्रतिमः सन् विश्वाहा विद्येषु सर्वेष्वहःसु यथा वृक्षम् तस् हिन्त वाधते । यद्वा विश्वस्य हन्ता । हन्तेः क्विप् । अश्रानिः अप्रति अप्रतिपक्षं यथा वृक्षम् विनाशयति एव एवम् अहम् अप्रति अप्रतिनिधिः सन् । प्रतिकितवपराजये मम सहशः अन्यो नास्तीत्यर्थः । यद्वा अप्रति अप्रतिपक्षं वध्यासम् इति संम्वन्धः । अद्य इदानीं कितवान् । 'कितवः कि तवास्तीति शब्दानुकृतिः' (नि ५,२२) इति यास्कः । अद्यैर्दीव्यन् पुरुषः परैरपह्रियमाणधनः किं तवास्ति न किश्चिद् इति सर्वेर्भाष्यत इत्यर्थः । ताहशान् कितवान् अक्षैः देवनसाधनैः अप्रति अप्रतिपक्षं वध्यासं हनिष्यामि। यथा प्रतिकितवा द्विक्रयायां मम प्रतिस्पिधनो न भवन्ति तथा अक्षैः पराजितान् करिष्यामीत्यर्थः । 'हनो वध लिङि' (पा २,४,४२) इति हन्तेर्वधादेशः ।

तुराणामतुराणां 'विशामर्वर्जुषीणाम्' । समैतुं विश्वतो भगों अन्तर्हस्तं' कृतं मर्म' ॥ २ ॥

तुराणीम् । अतुराणाम् । विशाम् । अवर्जुषीणाम् । सम्ऽऐतुं । विश्वतः । भर्गः । अन्तः ऽहुस्तम् । कृतम् । मर्म ॥ २ ॥

तुराणाम् । तुर त्वरणे । इगुपघलक्षणः कः । यूतकर्मणि त्वरमाणानाम् अतुराणाम् अत्वरमाणानाम् । अहमेव प्रथमम् अक्षप्रक्षेपेण प्रतिवादिनं जेष्यामि अहमेवेति अहम-

<sup>9.</sup> राज्यार्थश्री Bol. २. व्हममुं पै १९,९,८. ३. कितवमक्षेर् पै.: विध्यास सा. पै [मूको.]. ४. एवं स्वरो न सिध्यति. ५. वैतु. मंपा. द्र. ६. विशां वेवर्जुषीणाम् (देवयतीनाम् पै.) ऋ १,१३४,६ पै १९,९,९. ७. विस्त्यं पै. ८. मनः पै.

हिमिकया त्वरमाणास्तुराः। विमृश्यकारिण्यः अतुराः। तासाम् अवर्जुणणाम् अवर्जन्तीनां प्रतिकितवैः पराजयेऽपि पुनरहमेव जेण्यामीति द्यूतिक्रयाम् अपरित्यजन्तीनां पुनःपुनर्जयलाभाद् अवर्जयन्तीनां वा। सर्वदा द्यूतव्यसनवतीनाम् इत्यर्थः। विशाम् प्रजानां भगः भाग्यम् जयलक्षणं विश्वतः सर्वतः समेतु सम्यण् अभिमुखम् आगच्छतु। द्यूतजयकामिनं माम् इति शेषः। न केवलं तत एव जयप्रार्थना अपि तु मम् अन्तर्हस्तम् हस्तमध्ये कृतम्। कृतशब्दवाच्यश्चतुःसंख्यायुक्तः अश्वविषयः अयः। स हस्तमध्ये स्थितो वर्तते। एकाद्यः पञ्चसंख्यान्ता अश्वविषया अयाः। तत्र चतुणां कृतम् इति संज्ञा। तथा च तैत्तिरीयकम् — 'ये व चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्। अथ ये पञ्च किलः सः' (तेन्ना १,५,११,९) इति। तत्र कृतस्य लाभाद् द्यूतजयो भवति। अत एव दाशतय्यां लब्धकृतायात् कितवाद् भीतिराम्नायते — 'चतुरिश्वद् ददमानाद् विभीयाद् आ निधातोः' (ऋ १,४१,९) इति। तत्र निरक्तम् — 'चतुरिश्वान्' धारयत इति तद् यथा कितवाद् विभीयाद्' (नि ३,१६) इति।

ईहें अप्रिं स्वावंसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत् कृतं नेः।
रथैरिव प्रभरे वाजयिद्धः प्रदक्षिणं मुरुतां स्तोमेमृध्याम् ॥ ३॥
ईहें । अग्निम्। स्वऽवंसुम्। नमं ऽभिः। इह। प्रऽसक्तः। वि। चयत्। कृतम्। नः।
रथैः ऽइव। प्र। भरे। वाजयेत् ऽभिः। प्रऽदक्षिणम्। मुरुतांम्। स्तोमम्। ऋध्याम् ॥ ३॥

स्वनसम् स्वकीयधनं स्वकीयभ्यः स्तोतृभ्यो दीयमानं धनं यस्य तम् अप्ति नमोभिः स्तोत्रैः ईळे स्तोमि । इह द्यूतकर्मणि प्रसक्तः प्रकर्षण आसक्तोऽग्निः देवनकर्माधिपतिः नः अस्माकं दीव्यतां कृतम् कृतराब्दवाच्यं लाभहेतुम् अयं वि चयत् विचिनोतु । करोत्वित्यर्थः । चिनोतेर्लेटि अडागमः । वाजयद्भिः वाजम् अन्नं कुर्वद्भिः । वाजराब्दात् करोत्यर्थे णिच् । अन्नलाभकारणे रथैरिव स्थितरक्षेः प्रभरे प्रहरे । प्रतिकितवान् इति रोषः । 'ह्यहोर्भः" (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् । ततः महताम् । देवोपलक्षणम् । सर्वेषां देवानां स्तोमम् स्तोत्रं संघं वा प्रदक्षिणम् अनुक्रमेण ऋव्याम् समर्धयेयम् ।

व्यं जीयेम् त्वया युजा 'वृत्तम्स्माक् मंश्रुम्रदेवा' भेरेभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः ' सुगं कृषि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्यां रुज ॥४॥ वयम् । ज्येम । त्वयां । युजा । वृतम् । अस्माक्तम् । अंशम् । उत् । अव । भेरेऽभरे । अस्मभ्यम् । इन्द्र । वरीयः । सुऽगम् । कृषि । प्र । शत्रूणाम् । मृघ्ऽवन् ' । वृष्ण्यां । रुज् ॥

<sup>9.</sup> चतुरश्चिद्क्षान् ल. २. स्ववंसं ऋ ५,६०,१ मै ४,१४,११ पै २०,३०,२ तैबा २, ७,१२,४. ३. प्रंसत्तो ऋ. मै. पै.; प्रंसक्षो तैब्रा. ४. वाज्यिद्धः ऋ. मै. तैब्रा. ५. प्रदिक्षणिन् ऋ. मै. पै. तैब्रा. ६. स्तोममझ्याम् मै.; भूनस्याम् R²,Т. ७. ऋन्ध्याम् Bp². ८. वैतु. मंपा. द्र. ९. वृत Bh; वृता वृधो अस्मा पै ३,३६,५. १०. विर्वः ऋ १, १०२,४. ११. मुघवुन् P.

हे इन्द्र त्वया युजा सहायेन वृतम् । वृणोति अक्षैः संरुणद्वीति वृत् प्रतिकितवः । वृणोतेः क्षिप् । तादृशं कितवं वयं जयम । तथा भरेभरे संग्रामेसंग्रामे द्यूतलक्षणे अस्माकं जिगीपूणाम् अंशम् जयलक्षणम् उद् अव उद्गमय । अव रक्षणादिषु । किं च अस्मभ्यं वरीयः उरुतरं धनं सुगम् सुगमनं कृषि कुरु । उरुशब्दाद् ईयसुनि 'प्रियस्थिर'' (पा ६,४,१५०) इति वरादेशः । हे मधवन् धनवन् इन्द्र शत्रूणाम् शातियतॄणां प्रतिकितवानां वृष्ण्या वृष्णयानि वृष्णिभवानि' । 'भवे छन्दिस' (पा ४,४,१९०) इति यत् । इवर्णलोपः । वीर्याणि जयलक्षणानि प्र रुज निवारय । रुजो भङ्गे । तौदादिकः । यथा प्रतिकितवा अस्मान् न जयेयुः यथा तान् वयं जयेम जयेन च तेभ्यो धनं स्वीकुर्याम तथा कुर्विति इन्द्रः प्रार्थिते ।

अजैषं त्वा संलिखित्मजैषमुत संरुधंम् । अविं वृको यथा मथंदेवा मंश्रामि ते कृतम् ॥ ५ ॥ अजैषम् । त्वा । सम्ऽलिखितम् । अजैषम् । उत । सम्ऽरुधंम् । अदिम् । वृक्तः । यथां । मथंत् । एव । मुध्नामि । ते । कृतम् ॥ ५ ॥

लोके हि कितवाः अस्मिन् परे प्रतिकितवम् अश्चरालाकादिभिः संरोतस्यामीति अङ्कान् कुर्वन्ति तत्रैव च संरुन्धन्ति । ताद्दशः प्रतिकितवोऽत्र संवोध्यते — हे कितव संलिखितम् परेषु सम्यग् अङ्कान् लिखितवन्तमिष त्वा त्वाम् अजैषम् अहमेव जयामि । उत अप्यर्थे । संरुधम् । रुधेः किष् । संरोद्धारमिष त्वाम् अजैषम् जयामि । यद्धा संलिखितं सम्यग् लिखितं चिह्नितं पदम् अभिलक्ष्य त्वां जयामि । उत अपि च संरुधम् । संरुन्धन्ति अत्रेति । अधिकरणे कप्रत्ययः । ताद्दशम् स्थानम् अभिलक्ष्य त्वां जयामि । किञ्च वृकः अरण्यद्वा अविम् अजं यथा मथत् मथ्नाति एव एवं ते तव कृतं कृतदाब्दवाच्यं लाभहेतुम् अयं मध्नामि विनाशयामि ।

उत 'प्रहामितंदीवा' जयित' 'कृतिमिव इब्बिही वि चिनोति काले' । यो देवकामो न धर्न' रुणद्धि समित् तं रायः' सृजिति स्वधाभिः' ॥६॥

चृत । प्रुऽहाम् । अतिंऽदीवा । ज्यंति । कृतम्ऽईव । श्वुऽग्नी । वि । चिनोति । काले । यः । देवऽकोमः । न । धनम् । रुणिद्धि । सम् । इत् । तम् । गुयः । सृजृति । स्वधार्भिः॥

उत अपि च अतिदीवा अतिशयेन दीव्यन् पुरुषः । 'कनिन् युवृषितक्षिराजिध-न्विग्रुप्रतिदिवः' (पाउ १,१५६) इति अतिपूर्वाद् दीव्यतेः कनिन् । कित्त्वादेव गुणाभावः ।

१. वृष्णि भवानि शंपा. २. टिलोपः शंपा. ३. संवृतम् पै १९,९,७. ४. एवं स्वरो न सिध्यति. ५. भैतिदीब्यां ऋ १०,४२,९. ६. जयाति ऋ. सा. ७. कृतं यच्छ्व्घ्नी वि चिनोति ऋ.; कृतं न श्व्यानी वि चिनोति देवेने ऋ १०,४३,५. ८. धनां ऋ. ९. राया ऋ. सा. १०. स्वधावान ऋ.

प्रहाम् अक्षैः प्रहन्तारं प्रतिकितवं वयाति । यतः श्वन्नी । 'श्वन्नी कितवो भवति । स्वं हन्ति । स्वं पुनराश्चितं भवति' (नि ५,२२) इति यास्कः । परस्वस्य हन्ता कितवः काले यूतकाले कृतिम्व । इवशब्द एवार्थे । कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम् अयमेव वि चिनोति सृगयते । हस्तस्थे प्वक्षेषु प्रागेव निधानात् कृतत्वम् अक्षाणां लाभाय अन्विप्यते अतो जयातीति सम्बन्धः । यो देवकामः देवान् कामयमानः दीव्यन् पुरुषः धनं न रुणि ह्यूत-लब्धं धनं न व्यर्थं स्थापयित किं तु देवतार्थं विनियुङ्के तं राया धनेन स्वधाभिः अन्नैवंलैर्वा सं सजत्येव सं योजयत्येव । इन्द्र इति देवता गम्यते । इत् अवधारणे ।

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षधं पुरुह्त विश्वे'। व्यं राजंसु प्रथमा 'धनान्यरिष्टासो 'वृज्नीभिर्जयेम' ॥ ७॥

गोभिः । तरेम । अमितिम् । दुः ऽएवीम् । यवैन । वा । क्षुधीम् । पुरुऽहूत् । विस्वै । वयम् । राजेऽसु । प्रथमाः । धनीनि । अरिष्टासः । वृजनीभिः । जयेम् ॥ ७ ॥

हे इन्द्र दुरेवाम् दुष्टगमनां दारिद्याद् आगताम् अमितम् दुर्वुद्धि गोभिः पशुभिः तरेम । हे पुरुहूत बहुभिराहूत इन्द्र विश्वे सर्वे वयं येवन वा । यवशब्दो धान्योपलक्षणम् । धान्येन वा क्षुधम् बुभुक्षां तरेम निवारयेम । राजस नृपेषु राजमानेषु दीव्यतसु वा पुरुषेषु । स्थितानीति शेषः । प्रथमा प्रथमानि सुख्यानि प्रकृष्टतमानि धनानि वयम् अरिष्टासः अहिंसिताः प्रतिकितवैरपराजिताः सन्तः वृजनीभिः बलकारिणीभिरक्षशला काभिः जयेम साध्येम ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। गोजिद् भूयासमञ्जाजिद् धनंजयो हिरण्यजित्।। ८॥

कृतम् । मे । दक्षिणे । हस्ते । ज्यः । मे । स्व्ये । आऽहितः । गोऽजित् । भूयासम् । अश्वऽजित् । धनम्ऽज्यः । हिर्ण्यऽजित् ॥ ८॥

मे मम दक्षिणे हस्ते पाणो कृतम् कृतशब्दवाच्यो लाभहेतुः अयः अस्ति । कृताय-लाभो हि महान् द्यूतजयः । तद् उक्तं द्यूतिक्रयाम् अधिकृत्य आपस्तम्बेन—'कृतं यजमानो विजिनाति' (आपश्रौ ५,२०,१) इति । तथा मे मम सव्ये हस्ते जय आहितः कृतायसाध्यो जयो निहितोऽस्ति । अतः अहं गोजित् परकीयानां गवां जेता भ्यासम् । अविजित् प्रति-कितवसंबन्धिनाम् अश्वानां जेता । धनंजयः । धनशब्दः सामान्यवाची । दासीभूम्या-

१. वैतु. मंत्रा. इ. २. °राहृतं शंपा. ३. अक्षांनृणांलाभाय S' ४. विश्वाम् ऋ १०,५२,१० पे १७,३५,६. ५. रार्जिभिः ऋ.; राजानः पै. ६. 'न्युस्मा-केन ऋ.; धनानामिर पै. ७. वृजनेना ज ऋ.; 'भिस्तरेम पै. ८. वैतु. पपा. इ. ९. कृतंचयो १ पे १,४८,१०

दिधनस्य जेता। 'संज्ञायां सृतृष्टिजिधारिसहितिपिदमः' (पा ३,२,४६) इति जयतेः खच्प्रत्ययः। 'अहिंदिषदजन्तस्य मुम्' (पा ६,३,६७) इति मुम् । हिरण्यजित् सुवर्णस्य जेता भूयासम्। लोके हि कितवा चूतकर्मणि गवादिधनं शुल्कं कृत्वा दीव्यन्ति तत्र ये जयन्ति ते तद्धनं स्वीकुर्वन्ति । अत्र जयस्य पूर्वार्धेन उक्तत्वाद् गवादिधनजयलामः उत्तरार्धेन प्रार्थिते।

अक्षाः फर्लवर्ती द्युवं दत्त गां क्षीरिणीमिव । सं मौ कृतस्य धारया धनुः स्नान्नेव नद्यत ॥ ९ ॥

अक्षाः । फलेऽवतीम् । द्युवेम् । द्वत्त । गाम् । क्षीरिणीम्ऽइव । सम् । मा । कृतस्ये । धारया । धर्नुः । स्नीन्नोऽइव । न<u>ुद्युत</u> ॥ ९ ॥

अनया देवनसाधनभूतान् अक्षान् जयाय प्रार्थयते—हे अक्षाः वुवम् द्यूतिकयाम् । दीव्यतेः संपदादिलक्षणो भावे किप् । 'च्छ्वोः ग्रंडनुनासिके च' (पा ६,४,९९) इति ऊठ् । तदन्ताद् द्वितीयकवचने अमि उवङ् आदेशः । चूतिकयां फलवर्ती फलोपेतां दत्त प्रयच्छत । यथा छूतेन धनलाभो भवति तथा कुरुतेत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः—क्षीरिणीं गामिवेति । फलं कस्माद् भवति तम् आह्—कृतस्य कृतशब्दवाच्यस्य चतुःसंख्यायुक्ता-क्षविषयस्य लाभहेतोः अयस्य धारया संतत्या उपर्युपरिलाभहेतुकृतायप्रवाहेण मा मां सं नहात संयोजयत । तत्र दृष्टान्तः — धनुः स्नावेव इति । यथा धनुः कार्मुकं द्रनाता स्नावनिर्मितया मौद्र्या संनद्द्यान्तः । यथा मौर्वीसंनद्धं कार्मुकं जयकारि भवति एवं मां कृतायपरंपरया जियनं कुरुतेत्यर्थः।

बृहस्पतिनीः परि पातु पुरुचादुतोत्तरस्मादधराद्यायोः ।

इन्द्रेः पुरस्तांदुत मेघ्यतो नः सखा सिक्षिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ बृहुस्पतिः । नः । परि । पातु । पश्चात् । उत । उत्ऽतरस्मात् । अर्थरात् । अघुऽयोः । इन्द्रेः । पुरस्तीत् । उत । मुध्यतः । नः । सखी । सार्विऽभ्यः । वरीयः । कृणोतु ॥ १॥

बृहस्पतिः बृहतां देवानां पाता हितकारित्वेन पालियता एतन्नामा देवः नः अस्मान् परि पातु परितः सर्वतो रक्षतु । सर्वत इत्युक्तम्, कस्माद् इति तद् आह — पश्चात् प्रतीच्या दिशः । 'पश्चात्' (पा ५,३,३२ ) इति अस्तात्यर्थे निपातितः । उत अपि च उत्तरस्मात् अर्ध्वाल्लोकात् अधरात् अधस्तनाल्लोकात् अष्ययोः अर्घ हिंसालक्षणं परेषाम् इच्छतीति अधायुः । अधशब्दात् 'छन्दिस परेच्छायाम्'' (पावा ३,१,८) इति क्यच् । 'अश्वाषस्यात्' (पा ७,४,३७) इति आत्त्वम् । 'क्याच्छन्दिस' (पा ३,२,९००) इति उप्रत्ययः । अभिजिघांसतः पुरुषात् । परि पात्विति संवन्धः ।

१. यथा संनद्धमिति S' . २. वरिंवः ऋ १०,४२,११ तै ३,३,११,१ पै १५,११,१

तथा इन्द्रः पुरस्तात् प्राच्या दिशः उत अपि च मध्यतः मध्यात् प्रदेशात् नः अस्मान् परि पात्विति । सर्वाभ्यो दिग्भ्यो योऽघायुरागच्छिति ततोऽस्मान् इन्द्रा- वृहस्पती परिपालयताम् इत्यर्थः । अपि च सखा सखिभूत इन्द्रः सखिभ्यः समान- ख्यानेभ्यः स्तोतृभ्यः अस्मभ्यं वरीयः उरुतरं धनं कृणोतु करोतु ।

### इति तृतीयं स्कम् । समाप्तश्चतुर्थोऽनुवाकः ।

पश्चमेऽनुवाके त्रीणि सूक्तानि । तत्र 'संज्ञानं नः' इति आद्यं सूक्तं वृहद्गणे (कौसू ९,२) पठितम् । तस्य शान्त्युदकाभिमन्त्रणादी विनियोगः ।

तथा सांमनस्यकर्मणि 'संज्ञानं नः' इति द्वयृचेन उदकुम्भं सुराकुम्भं वा संपात्य अभिमन्त्र्य ग्रामं परिभ्राम्य ग्राममध्ये निनयेत्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन द्यृचेन त्रिहायण्या वत्सतर्याः शुक्तयानि मांसानि संपात्य अभिमन्त्र्य भक्षयेत्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अन्नं सुरां प्रपां वा अनेन द्रगृचेन संपात्य अभिमन्त्र्य यथायोगं भक्षणं पानं वा कुर्यात्।

सूत्रितं हि — "'सं वो मनांसि' (अ६,९४), 'संज्ञानं नः' इति सांमनस्यानि । उदकुलिजं संपातवन्तं ग्रामं परिहृत्य मध्ये निनयति । एवं सुराकुलिजम् । त्रिहायण्या वत्सतर्याः शुक्त्यानि पिशितान्याशयति । भक्तं सुरां प्रणं संपातवत् करोति'' (कौसू १२,५-९) इति ।

उपनयने आचार्यो माणवकस्य नाभिं संस्पृश्य 'अमुत्रभ्यात्' (अ ७,५५) इति षड्टचं जपेत्। ''दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशेऽभिसंस्तभ्य जपित। 'आ यातु मित्रः' (अ ३,८), 'अमुत्रभ्यात्" (कौसू ५५,१६;१७) इति हि सूत्रम्।

तथा 'वार्हस्पत्यां "राज्यश्रीब्रह्मवर्चसकामस्य' (शांक १७,१) इति विहितायां वार्ह-स्पत्याख्यायां महाशान्तो 'अमुत्रभूयात्' इति आवपेत्। उक्तं शान्तिकल्पे — " 'वृह-स्पतिनीः परि पातु पश्चात्' (अ ७,५३), 'अमुत्रभूयात्' इति वार्हस्पत्यायाम्' (शांक १८,२) इति ।

पुष्टचर्थे आग्रहायणीकर्मणि अग्निसमीपात् प्रातरुत्थिते 'उद्वयम्' इति उत्कामेत्। '' 'उदायुषा' (अ ३,३१,१०) इत्युपोत्तिष्ठति। 'उद्वयम्' (अ ७,५५,७) इतु-त्कामिति'' (कौसू २४,३१;३२) इति हि सूत्रम्।

पाश्रयं S'.
 मनांसीति S'.
 गुक्तानि Bl.
 राज्यार्थश्री°

Bol.

अन्नप्राशनकर्मणि भूमौ उपवेशितं वालम् 'उद्वयम्' इत्यनया आदित्यं प्रदर्शयेत् ।

तथा सोमयागे अवभृथस्नानानन्तरम् 'उद्वयम्' इत्यनया जलाद् उत्कामेत्। भ्रांसेप्रोक्षति । अपां स्कैरित्याग्रुपस्पर्शनान्तम् । 'उद्वयम्' इत्युत्कामित" ( वैताश्रौ २४,२-४ ) इति वैताने स्त्रितम् ।

अध्यापकानाम् अर्थार्जनिविघ्नशमनार्थम् 'ऋचं साम' इत्यनया आज्यं जुहुयात्। "'ऋचं साम' ( अ ७,५६ ) इत्यनुप्रवचनीयस्य जुहोति" ( कौस् ४२,९ ) इति हि सूत्रम्।

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानुमरंणोभिः । संज्ञानंमक्ष्यिना युवामिहास्मासु नि यंच्छतम् ॥ १ ॥

सुम्ऽज्ञानम् । नः । स्वाभैः । सुम्ऽज्ञानम् । अरेणभिः । सुम्ऽज्ञानम् । अश्विना । युवम् । इह । अस्मास्त्रे । नि । युच्छुतुम् ॥ १ ॥

स्वेभिः स्वकीयैः पुरुषैः नः अस्माकं संज्ञानम् संगतं ज्ञानम् ऐकमत्यम्। भवित्विति शेषः। तथा अरणेभिः अरणैः अरमणैः अनुकूलम् अवदद्भिः। रणितः शब्दार्थः। प्रतिकूलैः पुरुषैः। यद्वा अर्तेः अरणशब्दः। अरातिभिः सह संज्ञानम् समानज्ञानं भवतु। स्वेभिः अरणेभिः इत्युभयत्र 'बहुलं छन्दसि' (पा ७,१,१०) इति भिस ऐसोऽभावः। 'बहुववने झल्येत्' (पा ७,३,१०३) इति एत्त्वम्। हे अश्विना अश्विनौ युवम् युवाम् इहं अस्मिन् विषये इह इदानीं वा अस्मासु संज्ञानम् समानज्ञानं स्वीयैः परैश्च सह ऐकमत्यं नि यच्छतम् नियमयतम्। स्थापयतम् इत्यर्थः।

सं जोनामहै मनेसा सं चिक्तित्वा 'मा युष्महि मनेसा दैव्येन। मा घोषा 'उत् स्थुर्वहुले' विनिहिते मेषुः पष्तदिन्द्रस्याहन्यागेते॥ २॥

सम् । जानामुहै । मनसा । सम् । चिक्तिता । मा । युष्मुहि । मनसा । दैव्येन । मा । घोषाः । उत् । स्थुः । बहुले । विऽनिहीते । मा । इषुः । पृप्तुत् । इन्द्रीस्य । अहीनि । आऽगीते ॥२॥

मनसा अन्यदीयेन सं जानामहै समानज्ञाना भवाम । यद्वा मनः कर्म । परकीयं मनः संयोजयामः। यथा अस्मद्विषयेऽनुकूळं भवति तथा कुर्म इत्यर्थः। 'संप्रतिभ्यामनाध्याने' (पा १,३,४६) इति जानातेरात्मनेपद्म्। 'संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि' (पा २,३,२२) इति मनसस्तृतीया । चिकित्वा ज्ञात्वा । सम् । उपसर्गश्चतेर्योग्य-

१. संत्रोक्ष्यापां S'. २. वः खिसा ३६,२. ३. स्वेभ्यः मै २,२,६ पै १९,१५,५ खिसाः; स्वैः तैन्ना २,४,४,६. ४. अरिणेभ्यः मै. पै. खिसाः; अरिणेः तैन्ना. ५. हांस्मेभ्यं मै. ६. जानते ऋ १०,३०,६; जानतां पै १९,१५,१. ७. चिकिन्ने ऋ. ८. ॰युत्स्मिह् A,D,Cs,RW.; ॰युंब्सिह्>॰युंत्स्मिह्  $S^m$ ; ॰युंछ्मिह् V,O,D³,R,P,P³,J; संगच्छतु पै. ९. मन्युना पै. १०. उत्थुं  $^\circ$ D,K,Cs,RW.BVC. युक्ता बहु  $^\circ$  पै.

कियाध्याहारः । संगतकार्यकारिणो भवाम । यद्वा पूर्वं मनसा संगतिरुक्ता। इदानीं निश्चयात्मकज्ञानेन संगतिः प्रार्थ्यते। चिकित्वा चिकित्वना। ज्ञानेनेत्यर्थः। सं जानामहै इत्यनुषङ्गः । स्वेषां परेषां च मनसा ज्ञानेन च संगता भवामे-त्यर्थः । चिकित्वेति । कित ज्ञाने । 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' (पा ३,४,२१) इति क्तवाप्रत्ययः । छान्दसं द्विवचनम् । 'एकाचः (पा ७,२,१०) इति इण्निषेधः [छान्दसः]। यद्वा 'अन्येभ्योऽपि द्रयन्ते' (पा ३,२,०५) इति कनिपि पूर्ववद् द्विर्चचनम् । तृतीयाया डादेशः। किं च दैव्येन देवसंवन्धिना देवताविषयेण। 'देवाद् यजनी' (पावा ४,१,८५) इति यञ्प्रत्ययः । तादृशेन मनसा मा युष्मिहि मा वियुक्ता भूम । प्रतिकूल-जनितविक्षेपराहित्येन स्वकीयं मनः सर्वदा देवताविषयं भवत्वित्यर्थः । यु मिश्रणामि-श्रणयोः । 'माङि छङ्' (पा ३,३,१७५) । सिच् । 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' (तु. पाका ६,४,१४६) इति गुणाभावः । अपि च बहुले अधिके विनिहुते ह्वृ कौटिल्ये । 'हु हरेखन्दिसं' (पा ७,२,३१) इति निष्ठायां हु इत्यादेशः। कौटिल्ये निमित्ते घोषाः वैमनस्य-निबन्धनाः शब्दाः मा उत्स्थुः उत्थिता मा भूवन् । यद्वा बहुलशब्देन तमो विव-क्ष्यते । विनिह्नते विशेषेण स्तैन्यादिकौटिल्यनिमित्ते बहुले तमसि । रात्रावित्यर्थः। घोषाः वैमनस्यनिवन्धनाः शब्दा उत्थिता मा भूवन् । उत्पूर्वात् तिष्ठतेः 'माङि छङ्' (पा ३,३,१७५)। वचनस्य ऊर्ध्वकर्मत्वं विवक्षित्वा आत्मनेपदाभावः। तथा अहिन अिह्न वासरे आगते च इन्द्रस्य इषुः । ऐन्द्र्या वाचः शत्रुनिवारकत्वाद् इथुत्वेन रूपणम् । 'वाग् अस्यैन्द्री सपलक्षयणीं' (तै १,६,२,२) इति तैत्तिरीयश्रुतेः। यद्वा इन्द्रस्य इषुः अशिनः अशिनरूपा मर्मभेदिनी परकीया वाक् मा पप्तत् अस्मासु मा पततु । अहोरात्रोपलक्षितेषु सर्वेषु दिवसेष्वपि वैमनस्यनिवन्धनाः परेषां वाचः अस्मासु मा पतन्तु किं तु अनुकूला एव भवन्तु इत्यर्थः।

अमुत्रभ्यादधि यद् यमस्य 'ब्हंस्पते अभिशंस्तेरम्रेश्चः'।

'प्रत्यौहतामुश्विनां मृत्युम्स्मद्' देवानांमग्ने भिषजा शचीभिः ॥ १॥

अमुत्रुऽभूयति । अधि । यत् । यमस्ये । 'बृहंस्पते । अभिऽशंस्तेः । अमुद्राः'। प्रति । औहृताम् । अश्विनां । मृन्युम् । अस्मत् । देवानाम् । अग्ने । भिषजां । शचींभिः ॥

हे बृहस्पतेः । संबुद्धौ सोर्छोपाभावश्छान्दसः । बृहतां महतां देवानां पते हिवः - प्रदानेन पालियतरप्ते अमुत्रभूयात् परलोके भवनम् अमुत्रभूयम् । 'भुवो भावे' (पा ३,

१. त्तवाप्रत्यये तकारद्वयं स्यादिति चिन्त्यमिदम्. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. द्व मा २७,९, तै ४,९,७,४ मै २,१२,१५ पै २०,६,४. ४. तु.  $R^2$ ,T,RW. मा. तै. मै.; वैतु. पपा. सा. शंपा. सात. वृहंस्पतेर्मिशंस्तेरमुं इः ; B, $B^h$ ,K, $K^m$ ,V वृहंस्पते अभिशंस्तेरमुद्धः; Cs वृहंस्पते अभिशंस्तेरमुद्धः > वृहंस्पतेर्मिशंस्तेरमुद्धः;  $P^3$  वृहंस्पतेऽभिशंस्तेरमुद्धः; वृहस्पतिरभिशंस्त्या अमुञ्जत् पै. ५. प्रत्यूहतामिश्चेना मृत्युमसमाद् मै.; प्रति मृत्युमौहतामिश्चना ते ? पै.; भैसमाद् मा. तै. ६. तु. मंपा. Cp; वैतु. शंपा. वृहंस्पतेः; Bp² वृह्स्पतेः.

१,१००) इति भावे क्यप्प्रत्ययः । परलोकभवनरूपाद् यमस्य पितृपतेः सं-विन्धनः अभिश्रस्तेः अभिशंसनाद् मरणहेतोः यत् यस्मात् अमुश्चः मोचयसि । इमं माणवकम् इति शेषः । अधिशब्दः अनर्थकः । यद्वा अमुत्रभूयाद् इति ल्यब्लोपे पश्चमी । परलोकभवनम् अभिलक्ष्य कियमाणाद् यमकर्तृकाद् अभिशंसनाद् मो-चयसि तस्मात् कारणात् हे अमे त्विय एवं कुर्वाणे त्वत्प्रसादादेव देवानां भिषजा भिषजो वैद्यो अधिना अश्विनौ श्वीभः कियाभिः अस्मत् अस्मत्तः अस्मदीयात् । माणवकाद् इत्यर्थः । मृत्युम् मरणकारणं प्रत्यौहताम् । निवारयताम् इत्यर्थः । अ-मुश्चः औहताम् इत्युभयत्र छान्दसो लङ् ।

सं क्रांमतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्तांम् । श्वतं जीव शुरदो 'वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्टः ॥ २ ॥

सम् । ऋामृतम् । मा । ज़ृहातम् । शरीरम् । प्राणापानौ । ते । सुऽयुजौ । हृह । स्ताम् । शुतम् । ज़ीवु । शुरद्ः । वधीमानः । अग्निः । ते । गोपाः । अधिऽपाः । वसिष्टः ॥ २ ॥

हे प्राणापानौ सं कामतम् आयुष्कामस्य दारीरे संक्रान्तौ भवतम् । तथा शरीरम् आयुष्कामस्य देहं मा जहीतम् मा त्यजतम् । सर्वदा द्यारीरे तिष्ठतम् इत्यर्थः । ओहाक् त्यागे । लोटि 'ई हत्यघोः' (पा ६,४,९९३) इति ईत्वम् । प्राणापानौ संवोध्य तथोः दारीरेऽवस्थानं संप्रार्थ्य आयुष्कामं प्रत्याह उत्तरेण पादत्रयेण । हे आयुष्काम ते तव इह अस्मिन् दारीरे प्राणापानौ । प्राणितीति प्राणः नासिका-विवराद् वहिर्निर्गच्छन् वायुः । अपानितीति अपानः हृदयस्य अधोभागे संचरन् वायुः । तौ सयुजौ संयुक्तौ परस्परसंयुक्तौ स्ताम् भवताम् । यावन्तं कालं प्राणापानौ परस्परसंवद्धौ देहे वर्तेते तावन्तम् आयुर्भवतीति तयोः साहित्यं प्रार्थितम् । अनन्तरम् हे आयुष्काम वतं वरदः द्यातवर्षपर्यन्तं जीव प्राणान् धारय । तथा जीवतस्ते तव वर्षमानः हविरादिना समृद्धिं गच्छन् अग्नः गोपाः गोपायिता भवतु । गुपू रक्षणे । किपि 'गुपूधूपविच्छि' (पा ३,९,२८) इति आयप्रत्ययः । अतो लोपः । 'लोपो व्योविले' (पा ६,९,६६) इति यकारलोपः । अधिपाः अधिकं पाता मदीयोऽयम् इति आदरातिद्ययेन अग्नः पालयिता भवतु । वसिष्ठः वासयितृतमश्चास्तु वसुम्त्तमो वा भवतु । वासयितृशब्दाद् इष्टनि 'तुरिष्ठमेयःस् (पा ६,४,९५४) इति त्यो लोपः । वसुमच्छव्दाद् इष्टनि मतोर्लुकि टेल्गेपः ।

'आयुर्यत् ते' अतिहितं पराचैरंपानः प्राणः 'पुन्रा ताविताम्' । अगिनष्टदाहार्निर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मिन् पुन्रा वैश्वयामि ते ॥ ३ ॥

१. संरभ्य पै २०,१०,७. २. सुवर्चा अग्नि° पै. ३. जहिं पृ. ४. यत् ते अङ्गम् अ १८,२,२६. ५. य उ वा ते परेतः अ. पै २०,१०,६.

आर्युः । यत् । ते । अतिऽहितम् । पुराचैः । अपानः । प्राणः । पुनेः । आ । तौ । <u>इताम् ।</u> अग्निः। तत्। आ । अहाः । निःऽऋतेः। उपऽस्थात्। तत्। आत्मानि । पुनेः। आ । वेशयामि । ते ॥

हे आयुष्काम ते तव यद् आयुः जीवनं पराचैः पराङ्मुखम् अतिहितम् अतिक्रम्य गतम् । हि गतौ इत्यस्माद् निष्ठायां रूपं हितम् इति । यद्वा अतिहितम्
अतिक्रम्य अन्यत्र निहितम् । मृत्युनेति शेषः । 'दधातेहिः' (पा ७,४,४२ ) इति
निष्ठायां हिभावः । तद् आयुरिति उत्तरवाक्येन सम्बन्धः । आयुषः प्राणापानागमनिमित्तत्वाद् वाक्यमध्ये तयोरागमनं प्रार्थयते — प्राणोऽपान इति । तौ
वायू देहधारकौ पुनः एताम् आगच्छताम् । इण् गतौ । लोटि प्रथमपुरुषद्विवचने
रूपम् । तद् आयुः अतिहितं जीवनम् अप्तः निर्ऋतः निरूष्टगमनस्य मृत्योः
उपस्थात् अन्तिकाद् आहाः आहार्षात् आहरतु आनयतु । हरतेश्छान्दसो छुङ् ।
सिचि वृद्धिः । 'अनित्यम् आगमशासनम्' इति इडभावः । 'रात्सस्य' (पा ८,९,
२४) इति सिचो लोपः । 'हल्ङ्या' (पा ६,९,६८) इत्यादिना तिपो लोपः।
तद् अग्निना आनीतम् आयुः हे आयुष्काम ते तव आत्मिन शरीरे पुनः आ वेशयामि
मन्त्रसामध्यैंन आस्थापयामि । विश् प्रवेशने ।

मेमं प्राणो हांसीन्मो 'अपानो विहाय' परा गात्। सप्तिषिभ्यं एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति ज्रसे वहन्ते।। ४।।

मा । इमम् । प्राणः । हासीत् । मो इति । अपानः । अवऽहार्य । परो । गात् । सप्तर्षिऽभ्यः । एनम् । परि । दुदामि । ते । एनम् । स्वस्ति । जुरसे । वहन्तु ॥ ४॥

इमम् आयुष्कामं प्राणः मा हासीत् मा त्यजतु । ओहाक् त्यागे । लुङि रूपम् । अपानः अवहाय अस्माच्छरीराद् निष्क्रम्य परित्यज्य वा मा परा गात् मैव परागच्छतु । अवहायेति । जिहीतेर्जहातेर्वा ल्यपि रूपम् । सप्तर्षिभ्यः । ऋषिशब्देन प्राणा उच्यन्ते । के त ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः (शब्रा ६,१,१,१) इति वाजसनेयश्चतेः । सप्तसंख्याकेभ्यः प्राणेभ्यः । 'सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः' (तैब्रा १,२,३,३) इति श्चतेः । तेभ्यः एनम् आयुष्कामम् । 'इदमोऽन्वादेशं" (पा २,४,३२) इति एनादेशः । परि ददामि ।

१. अहुः J. २. प्राणापान इति S'. ३. झलो झिल शंपा. ४. मा त्वा पै २०,१०,७. ५. अपानोबुहाय A,R; अपानो $\sqrt{2}$ ° > अपानोवु°  $C_S$ . ६. सुप्तुऋषिभ्यं  $D,K^m,R,WM,RW$ . पै २०,१०,५; सुप्तुऋषिभ्यं > सुप्तुष्टिभ्यं  $C_S$ . ७. एतं पै. ८. द-दमहे पै. ९. नयन्तु पै.

रक्षार्थं दानं परिदानम् । रिक्षतुं प्रयच्छामि । अथ ते सप्त प्राणा एनम् आयुष्कामं जरसे । ताद्रथ्यं चतुर्था । जरार्थं स्वस्ति क्षेमेण वहन्तु प्रापयन्तु । जरापर्यन्तं स्थापयन्तु इत्यर्थः । जराया जरस् आदेशः । अत्र प्राणापानयोः शरीरे चिरकालम् अवस्थानं सर्वेन्द्रियाणां च प्रावल्यं वहुकालं प्रार्थितम् ।

प्र विश्वतं प्राणापानावनुड्वाहाविव व्रजम् । अयं जीर्मणः शेविधरिरिष्ट इह वेधिताम् ॥ ५ ॥

प्र । <u>त्रिशतम् । प्राणापानौ । अन</u>ुड्वाहौँऽइव । <u>त्र</u>जम् । अयम् । जुरिम्णः । <u>रेा</u>वऽधिः । अरिष्टः । <u>इह</u> । व<u>र्धताम् ॥ ५ ॥</u>

आयुषः प्राणापानावस्थानिवन्धनत्वात् पुनःपुनः प्राणापानयोः शरीरे प्रवेशः प्रार्थते — हे प्राणापानौ प्र विशतम् आयुष्कामस्य शरीरम् । प्रवेशमात्रे हष्टान्तः — अनङ्ग्रहाविव अनोवहनशक्तौ बळीवदी यथा व्रजम् गोष्ठं प्रविशतः तद्वत् । अयम् आयुष्कामः जरिम्णः जरायाः शेविधः निधिर्भवतु । शेवं सुखं धीयतेऽत्रेति 'कर्मण्यधिकरणे च' (पा ३,३,९३) इति घोः किप्रत्ययः । किं च अरिष्टः अहिंसितः सृत्युवाधारहितः सर्वेन्द्रियरहीनो वा इह अस्मिन् छोके वर्षताम् समृद्धो भवतु ।

'आ ते प्राणं स्रेवामसि' परा यक्ष्मं सुवामि ते । आयुर्नो' विक्वतों दघद्यमुग्निर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

आ । ते । प्राणम् । सुवामृत्ति । पर्रा । यक्ष्मम् । सुवामि । ते । आर्युः । नुः । विश्वतः । दुधृत् । अयम् । अग्निः । वरेण्यः ॥ ६ ॥

हे आयुष्काम ते तब प्राणम् आ सुवाभित आगमयामः । पू प्रेरणे । तौदादिकः । 'इदन्तो मित्त' (पा ७,१,४६)। तथा ते तब यक्ष्मम् आयुःप्रतिबन्धकं रोगं मृत्युं वा परा सुवामि पराङ्मुखं प्रेरयामि । किं च वरेण्यः वरणीयः संभजनीयः अयं हूयमानः अग्निः नः अस्मदीयस्य आयुष्कामस्य आयुः शतसंवत्सरपरिमितं जीवनं विस्वतः सर्वतः दथत् विद्धातु । करोत्वित्यर्थः । द्धातेर्छेटि 'घोठींपो लेटि वा' (पा ७,३,००) इति लोपः । 'लेटोऽडाटौ' (पा ३,४,९४) इति अडागमः ।

१. पुर्नस्ते (°स्त्वा पै.) प्राण आर्यति (आ यातु पै. आश्रौ. ) तै १,३,१४,४ पै २०,१३,२ आश्रौ २,१०,४. २. आर्युष्टे तै. पै. आश्रौ.

# उद्घयं तमसम्पिर 'रोहन्तो नाकमुत्तमम्'। देवं देवत्रा सर्भमर्गनम् ज्योतिरुत्तमम्।। ७।।

उत् । वयम् । तमसः । परि । रोह्नन्तः । नार्कम् । उत्ऽत्मम् । देवम् । देवऽत्रा । सूर्यम् । अर्गन्म । ज्योतिः । उत्ऽत्मम् ॥ ७ ॥

तमसः। 'पाप्मा वै तमः' (तै ५,१,८,६) इति हि श्रुतिः। पाप्मनः परि उपिर वयम् उत् उत्क्रान्ताः। उदुपसर्गः ससाधनां क्रियाम् आह । 'पञ्चम्याः परावव्यर्थे' (पा ८,३,५१) इति सकारः। किं कुर्वन्तः। उत्तमम् उत्कृष्टं नाकम् दुःखसंस्पर्शरहितं स्वर्गं रोहन्तः आरो-हन्तः। ततश्च देवत्रा देवेषु । 'देवमनुष्य' (पा ५,४,५६) इति सप्तस्यर्थे त्राप्रत्ययः। उत्तमम् उद्गततमं ज्योतिः ज्योतीरूपं द्योतमानं सूर्यं देवम् अगन्म गच्छेम । गमेर्जुङि 'मन्त्रे घस" (पा २,४,८०) इति चळेर्जुक्। 'म्वोइच' (पा ८,२,६५) इति मकारस्य नकारः।

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमीणि कुर्वते'।
एते' सदिस राजतो युज्ञं देवेषु यच्छतः'।। १।।

ऋचेम् । साम । युजामहे । याभ्याम् । कमीणि । कुर्वते । एते इति । सदिसि । राजतः । युज्ञम् । देवेर्षु । युच्छतः ॥ १ ॥

ऋचम् ऋग्वेदं साम सामवेदम् अधीतं यजामहे हविषा पूजयामः । याभ्याम् ऋक्सामाभ्यां कर्माणि यज्ञरूपाणि कुर्वते ऋत्विग्यजमानाः । एते ऋक्सामे सदिस । सी-दन्त्यत्रेति सदः । एतन्नामके मण्डपे राजतः दीप्येते । ऋक्सामयोस्तत्रेव प्रयोगात् । तथा देवेषु यज्ञं यच्छतः प्रयच्छतः । स्तुतशस्त्राभ्यां यज्ञनिष्पत्तेः ।

#### इति पञ्चमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

अध्यापकानाम् अर्थाजनविष्ठशमनार्थम् 'ऋचं साम यदप्राक्षम्' इति ऋचा केवलया 'ऋचं साम यजामेह' इति पूर्वमन्त्रसंहितया च आज्यं जुहुयात्। "'ऋचं साम' इत्यनुप्रवचनीयस्य जुहोति। युक्ताभ्यां तृतीयाम्" (कौस् ४२,९;१०) इति हि सूत्रितम्।

मार्गस्वस्त्ययनकर्मणि 'ये ते पन्थानः' इत्येनाम् ऋचं जपन् प्रथमं दक्षिणपाद-प्रक्षेपपुरःसरं गच्छेत्।

१. ज्योतिष् (°ितः मै., स्तुः मा.) पश्यन्त उत्तरम् ऋ १,५०,१० मा २०,२१ मै २,११,५ ५ पै २०,६,९; पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् तै ४,१,७,३ काठ ३८,५ तंत्रा २,४,४,९ तैआ ६,३,९; ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरम् छांउ ३,१७,७ लाश्रो २,१२,१०. २. कृण्वते को १,३६९ पै २०,२५,३. ३. वि ते को. पै. ४. यच्छतः > गच्छतः > पश्यन्तः को.; यच्छताम् पै. ५. ऋचम् P. ६. मंटपे S'.

तथा सर्वस्वस्त्ययनकर्मणि असंख्याताः शर्करास्तृणानि वा अनया अभिमन्त्रय गृहक्षेत्रादिषु प्रक्षिपेद् इन्द्रम् उपतिष्ठेत वा ।

सूत्रितं हि — '''स्वस्तिदाः' (अ १,२१), 'ये ते पन्थानः' (अ ७,५७,२) इत्यध्वानं दक्षिणेन प्रकामित असंस्याताः शर्करास्तृणानि अक्षिप्त्वोपितप्रते" (कौसू ५०,१-३) इति ।

<sup>४</sup>वृश्चिकमशकपिपीलिकाशकोंटकादिविषभैषज्यार्थं 'तिरिश्चराजेः' **इत्यप्टर्चेन मधु**-कम् अभिमन्त्र्य वृश्चिकादिद्षं पाययेत् ।

तथा तत्रैव कर्मणि क्षेत्रमृत्तिकां वल्मीकमृत्तिकां वा सजीवपशुचर्मावेष्टिताम् अनेन अष्ट्वेन संपात्य अभिमन्त्र्य वश्लीयात् । केवलां मृत्तिकाम् अभिमन्त्र्य उदकेन पाययेत् ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनैव उद्पात्रं हरिद्रामिश्रम् आज्यं वा संपात्य अभिमन्त्रय पाययेत्।

स्त्रितं हि — '''तिरिधराजेः' (अ ७,५८) इति मन्त्रोक्तम् । आकृतिलोष्टवरमीकौ परिवेष्टयं । पायनानि'' (कौसू ३२,५-७) इति ।

तथा उपाकर्मणि 'अरसस्य शर्कोटस्य' इत्यनया आज्यं जुहुयात् । 'अरसस्य <sup>६</sup>शर्कोटस्य' (अ ७,५८,५), 'इन्द्रस्य प्रथमो रथः' (अ १०,४) इति हि सूत्रितम् (कौसू १३९,८)।

ऋचं साम यदप्रक्षं हिवरोजो यजुर्वर्लम् । एष' मा तस्मान्मा हिंसिद्धिद्रंः पृष्टः शंचीपते ॥ १ ॥

ऋचेम् । साम । यत् । अप्राक्षम् । हुविः । ओर्जः । यर्जुः । बर्लम् । एषः । मा । तस्मति । मा । हिंसीत् । वेदः । पृष्टः । शचीऽपते ॥ १॥

ऋषम् ऋष्वदं हिवः अप्राक्षम् पृच्छामि स्म । साम सामवेदम् ओजः । द्वारीरधार-कोऽष्टमो धातुरोज इत्युच्यते । तद् अप्राक्षम् । यजुः यजुर्वेदं बलम् वाह्यं वीर्यम् अप्राक्षम् । ऋचा याज्यारूपया हिवर्ह्यत इति ऋग्वेदं प्रति हिद्धःप्रदनः । माध्यन्दिनसवने गीय-मानानां पृष्ठस्तोत्राणां यञ्चप्राणत्वेन ताण्डकब्राह्मणे संस्तवात् सामवेदं प्रति आन्तर-वलक्षपौजःप्रदनः । यजुषा "यञ्चरारीरिनर्वृत्तेर्यजुर्वेदं प्रति वलप्रदनः । 'अकथितं च' (पा १,४,५१) इति ऋगादेः कर्मता । अप्राक्षम् इति । पृच्छतेर्लुङि 'एकाचः" (पा ७, २,१०) इति इण्निषेधे 'वदवज" (पा ७,२,३) इति हलन्तलक्षणा वृद्धिः । यच्छव्दो

१. °क्षेत्रादिषु प्रदिषु S'. २. न्युदस्यत्यसंख्या Bl. ३. छित्वोप Bl. ४. श्रिकोटिकादिविषय S'. ५. °रिलिख्य Bl. ६. शकोटिकस्य S'. ७. भू- तिर् पै २०,५७,१. ८. पुन्दः  $A,K,K^m,S^m,V,Cs,P,J,Cp$ . ९. ओजाः P. १०. °निवृत्ते S'.

हेत्वर्थे । यत् यस्मात् ऋगादीन् प्रति हिवरादिकम् अप्राक्षं तस्मात् कारणात् तत्तदसा-धारणधर्मप्रश्नाद्धेतोः हे श्रचीपते इन्द्राणीपते इन्द्र । \* [यद्वा ] वाग्व्याकरणकर्तृत्वाद् इन्द्रः संवोध्यते । तथा च तेत्तिरीयकम्—'ताम् इन्द्रो मध्यतोऽवक्षम्य व्याकरोत् । तस्माद् इयं व्याकृता वाग् उद्यते' (तै ६,४,७,३) इति । हे वागजुशासनकर्तः इन्द्र पृष्टः इत्थं विचारित एषः मया सम्यग् अधीतो वेदः ऋक्सामयजुरात्मकः मा माम् अध्यापकं मा हिंसीत् मा हिनस्तु । अध्यापननिवन्धनं प्रत्यवायं मा करोतु, अपि तु फलम् अभिमतं प्रयच्छ-त्वित्यर्थः ।

ये ते पन्थानोऽवं दिवो 'येभिविंश्वमेरेयः। तेभिः सुम्नया घेहि नो वसो ॥ २ ॥

ये । ते । पन्थानः । अवं । दिवः । योभीः । विस्वम् । ऐरयः । तेभिः । सुम्नुऽया । आ । धेहि । नः । वसो इति ॥ २ ॥

हे वसो वासियतः वसुमन् वसुप्रद वा इन्द्र ते तव ये पन्थानः मार्गा दिवः द्युळोकस्य अव अवस्ताद् अधोदेशे वर्तन्ते येभिः पथिभिः विश्वम् जगद् ऐरयः प्रेरयसि स्वस्वकर्मसु। ईर गतो। छान्दसो छङ्। तेभिः तैर्विश्वप्रेरणसाधनै मार्गैः नः अस्मान् सुप्रया। सप्तम्या याजादेशः। सुम्ने सुखे आ धेहि स्थापय।

तिरश्चिराजेरसितात् पृदांकोः परि संसृतम् । तत् 'कुङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदंनीनशत्' ॥ १ ॥

तिरिश्चिऽराजेः । असितात् । पृदोकोः । परि । सम्ऽभृतम् । तत् । कुङ्कऽपर्वणः । विषम् । इयम् । वीरुत् । अनीनुशत् ॥ १ ॥

तिरिश्वराजेः तिरइच्यः तिर्यग्भूता राजयो रेखा यस्य स तिरिश्चराजिः सर्पविशेषः । तिरःशब्दोपपदाद् अञ्चतेः किन्नन्ताद् 'अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्' (पाष्ठ,१,६) इति ङीपि 'अचः' (पाष्ठ,४,१३८) इति अकारलोपः । पुंवद्भावाभाव- रछान्दसः । 'ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्' (पाष्ठ,३,६३) इति ङीपो हस्वत्वम् । तिर-श्चीननानारेखोपेतात् सर्पविशेषात् असितात् सितः श्वेतः न सितः असितः

१. पन्था अधो को १,१७२. २. येभिन्यंश्व कौ. ३. वेतु. पपा. द्र. ४. अथ पै २०,१३,७. ५. गङ्गप पै. ६. वीरुद्दूर्षत् १ पै. ७. स्वरः १

तसात् कालोरगात् पृदाकोः । पर्द् कुत्सिते राब्दे । 'पर्देर्नित्संप्रसारणमलोपथ' (पाउ ३,००) इति आकुप्रत्ययः । तत्संनियोगेन संप्रसारणम् । पर्दते कुत्सितं राब्दयित स्वेन दृष्टान् प्राणिन इति पृदाकुः सर्पविशोषः । तस्सात् । परिः पञ्चम्यर्थाऽनुवादी । तिरश्चिराजिप्रभृतेः सर्पविशोषात् संभृतम् संपादितं विषम् । तथा कङ्कपर्नणः पतन्ना-मकाद् दंशकविशोषात् संभृतं तद् विषम् इयं प्रयुज्यमाना वीहत् विशोषण रोहन्ती मधुकाख्या ओषधिः अनीनशत् नाशयतु ।

इयं वीरुन्मध्रजाता मधुरचन्मधुला मधः । सा विह्वंतस्य भेषुज्यथी मशक्जम्भनी ॥ २ ॥

इयम् । वृ्गिरुत् । मधुंऽजाता । मधुऽश्चुत् । मधुंला । मधूः। सा । विऽह्वंतस्य । भेषुजी । अयो इति । मशुक्रऽजम्भनी ॥ २ ॥

इयं प्रयुज्यमाना वीकृत् ओषधिः मधुजाता मधुनो निष्पन्ना अत एव <sup>४</sup>मधुरुच्युत् मधुरं रसं इच्योतित क्षरतीति मधुरुच्युत् मधुररसस्त्राविणी मधुला मधुमती। 'सिन्मादिभ्यश्च' (पा ५,२,९७) इति लो मत्वर्थीयः। मधूः नामतः। सा एतत्संज्ञा उक्तविधगुणोपेता मधुकाख्या ओषधिः विहुतस्य विशेषण कौटिल्यकारिणो विषस्य भवजी प्रतिकर्जी। हु कौटिल्ये। 'हु ह्वरेश्छन्दसि' (पा ७,२,३१) इति निष्टायां हु इत्यादेशः। अथो अपि च मशकजम्भनी। जभतिर्हिसाकर्मा। मशकानां दंशकानां हिंसित्री।

यती दृष्टं यती 'धीतं तर्तस्ते निह्नयामसि'। अर्भस्यं 'तृप्रदंशिनी' मुशकंस्यार्सं विषम्।। ३ ॥

यतः । दृष्टम् । यतः । धीतम् । ततः । ते । निः । हृयामसि । अभस्य । "तृष्रऽदंशिनः । मुशकंस्य । अरसम् । विषम् ॥ ३ ॥

विषद्षष्टं संवोध्य उच्यते । यतः । सप्तम्यर्थे तिसः । यस्मिन् प्रदेशे दष्टम् । सर्पादिनेति शेषः । भावे निष्ठा । तथा यतः यस्मिन् प्रदेशे धीतम् पीतं सर्पादिना । धेद् पाने । भावे निष्ठा । 'घुमास्था' (पा ६,४,६६) इति ईत्त्वम् । हे सर्पद्ष्ट पुरुष ते तव ततः

१. पर्देर्नित्संप्रसारणं च S'. २. °जाता  $B,B^h,K,K^m$ ; °जाता > °जाता  $C_S$ . ३. विह्*वृ*तस्य पै २०,१३,८. ४. °जंभंनीः B. ५. वेतु. मंपा. द्र. ६. प्रातं तदस्मा- क्विनयामिस पै २०,१३,९. ७. त्रिप्र $^\circ$   $A,B^h,D,K,K^m,S^m,V,C_S,O,C_P$ , सा.; °दंश्मनो पै.

तसाद् अवयवाद् निर्वयामित विषं निर्गमयामः । अय वय पय मय चय तय णय गती । अन्तर्भावितण्यर्थः । तथा त्रिप्रदंशिनः त्रिभिर्मुखपुच्छपादरूपैरङ्गः प्रकर्षण दशतीति त्रिप्रदंशी । 'बहुलमाभीक्ष्ये' (पा ३,२,८१) इति दंशेणिनिः । मुख-पुच्छाभ्यां पादेन च दष्टवतः अर्भस्य अर्भकस्य अल्पस्य अल्पसामर्थ्यस्य वा मशकस्य विषम् अरसम् निर्वीर्थम् । 'श्रङ्गारादौ रसे वीर्थे गुणे रागे द्रवे रसः' (तृ. अको ३,३,२२६) इति वचनाद् रसशब्दो वीर्यवाची । निर्वीर्थं निर्वयामसीति संबन्धः । विषं मूर्च्छना-दिविकारानुत्पादकं कुर्म इत्यर्थः ।

अयं यो वको 'विष्ठव्यक्तिो सुखानि वका' वृज्ञिना कृणोपि। तानि त्वं ब्रह्मणस्पत' इषीकामिव सं नैमः'। ४।।

अयम् । यः । वृक्तः । विऽपेरुः । विऽअङ्गः । मुखानि । वृक्ता । वृजिना । कृणोषि । तानि । त्वम् । ब्रह्मणुः । पते । दृषीकाम्ऽइव । सम् । नुमः ॥ ४ ॥

योऽयं सर्पादिना दृष्टः पुरुषः वकः कुटिलावयवः संकोचितावयवः विपरः। परः पर्व। विश्विष्ठष्टपर्वा विगतसंधिः व्यक्षः विवशावयवः। एवंभूतः सन् मुसानि। आदिशब्दाध्याहारः। मुखादीनि अङ्गानि। मुखगतावयवापेक्षया वा वहुवचनम्। वका वक्षाणि कुटिलानि अत एव वृजिना वृजिनानि कष्टानि अनवस्थितानि। अङ्गानां यथासंनिवेशम् अनवस्थानाद् वृजिनत्वम्। तथाविधानि कृणोषि। पुरुष-व्यत्ययः। कृणोति करोति। हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो मन्त्रस्य पालक विषनिर्दरण-मन्त्रसामर्थ्यपद एतन्नामक देव त्वं तानि दृष्टपुरुषसंवन्धीनि वक्रत्वाद्यवस्थापन्नानि अङ्गानि सं नमः संनमय ऋजूकुरु। तत्र दृष्टान्तः—इषीक्रामिवेति। यथा इषीकाम् पूर्वम् ऋजुं दीर्घा बलात् कोटिल्यं प्रापितां पश्चात् कोटिल्यपरिहारेण सहजम् आर्जवं प्रापयन्ति तद्वत् एनं सर्पादिविषेण कोटिल्यं गतं विषनिर्दरणेन यथा-विस्थतम् ऋजुं कुर्वित्यर्थः। नमेः अन्तर्णीतण्यर्थात् पञ्चमलकारे अडागमः।

अर्सस्य शकोंटेस्य नीचीनस्योपसपतः । विषं 'ह्यं १ स्यादिष्यथी एनमजीजभम् ॥ ५ ॥

अरसस्य । शुकोंटेस्य । नीचीनेस्य । जुपुऽसपैतः । विषम् । हि । अस्य । आऽआदिषि । अथो इति । एनम् । अजीज्भम् ॥ ५॥

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. द. २ विकटो विपर्वा अह? मुखान्येषाम् पै २०,१३,१०० ३. °स्पते Sm; देव सवितर् पै. ४. नंम B,D,K,Km,V,Cs. ५. कर्कोटस्य पै १,४८,१. ६. हार्ड B,R; हि सर्वमादि पै. ७. °जीगमम् Km.

अरसस्य निर्वीर्यस्य विषसामर्थ्यरहितस्य नीचीनस्य न्यग्भृतस्य अवाङ्मुखस्य उपस्पतः समीपं गच्छतः अस्य शकींटस्य एतन्नामधेयस्य सपिविशेषस्य विषम् अदिषि खण्डितवान् अस्मि । हिः अवधारणे । विषम् अनीनशमेव । दो अवखण्डने । अस्मात् छुङि व्यत्ययेन आत्मनेपदम् । 'स्थाष्वोरिच' (पा १,२,१७) इति धातोः इत्त्वम् । सिचः कित्त्वम् । अथो अपि च एनं विषिणं शकींटम् अजीजभम् अनीनशम् । शकोंटनामकं सप् तिद्विषं च मन्त्रसामर्थ्येन अहं प्रयोक्ता अहिंसिषम् इत्यर्थः ।

न ते 'बाह्वोर्बर्लमस्ति' न शिर्षे नोत मध्यतः। 'अथ किं पापयां इमुया पुच्छे विभव्यर्भकम्।। ६।।

न । ते । बाह्रोः । बर्लम् । अस्ति । न । शार्षि । न । उत । मृध्यतः । अर्थ । किम् । पापर्या । अमुया । पुच्छे । बिमुर्षि । अर्भुकम् ॥ ६ ॥

अत्र पुच्छेन दंशी वृश्चिकः संवोध्यते । हे वृश्चिक ते तव वाह्वोः हस्तयोः वरुं परपीडाकारि सामर्थ्यं न अस्ति । तथा शीर्षे शिरिस वरुं न अस्ति । उत अपि च मध्यतः । सप्तम्यर्थे तिसः । मध्ये मध्यावयवे वरुं न अस्ति । अथेति प्रश्ने । अमुया अनया । अदःशब्दात् तृतीयैकवचने 'अदसोऽसेदीहु दो मः' (पा ८,२,८०) इति उत्वमत्वे । पापया पापिष्ठया परपीडाकारिण्या बुद्ध्या अर्भकम् । अर्तेः औणादिके मन्प्रत्यये अर्भः । सः अल्पार्थवाची । तस्माद् 'अल्पे' (पा ५,३,८५) इति अल्पार्थे कन्प्रत्ययः । अत्यल्पं विषं पुच्छे कि विभिषे किमर्थं धारयसि । वाह्वादिस्थानेषु विषं नास्ति । पुच्छेऽपि वर्तमानम् अत्यल्पमेव । तदिप परपीडायै वहिस । तेनापि परपीडा न भवतीत्यर्थः ।

अदिनेत त्वा पिपीिलेका वि वृश्चिनत मयूर्यिः । सेवे भल ब्रवाय शाकेीटमर्सं विषम् ॥ ७ ॥ अदान्ते । त्वा । पिपीिलेकाः । वि । वृश्चिन्ति । मयूर्यिः । सेवे । भल । ब्रवाय । शाकेीटम् । अरुसम् । विषम् ॥ ७ ॥

अत्र पूर्वार्धे सर्पः संबोध्यते। उत्तरार्धे विषिनिर्हरणक्षमाः संबोध्यन्ते। हे सर्प त्वा त्वां पिपीलिका अदिनत भक्षयन्ति । मयूर्यः मयूरिस्त्रयः। 'जातेरस्रीविषयाद-योपधात्' (पा ४,१,६३) इति ङीष् । विदृथिन्ति विशेषण छिन्दन्ति सर्पम् ।

१. वेतु. मंपा. द. २. बाह्वो रसो अस्ति पै १,४८,२. ३. किमिदं पै. ४. एवं स्वरो न सिन्यति. ५. मयूर्यः B. ६. तु. सा.WI; वेतु. P,P²,J,Cp प्रिपी छिका.

ओवश्चू छेदने । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम् । हे सर्वे सर्पवि-पनिर्हरणक्षमा यूयं शार्कोटम् । शक्तेंटो नाम सर्पविशेषः । तस्य संविन्धः । 'तस्येदम्' (पा ४,३,१२०) इति अण् । विषम् अरसम् निर्वीर्यं भलववाथ साधु वृत । भल भल्ल परिभाषणहिंसादानेषु । अस्मात् पचाद्यचि भल इति भवति । स साध्वर्थवाची । क्रियाविशेषणम् एतत् । 'सह' (पा २,९,४) इति योगविभागात् तिङन्तेन समासः । व्रवीतेः पञ्चमलकारे 'लेटोऽडाटौ' (पा ३,४,९४) इति आडागमः ।

## य डुभाम्यां प्रहरंसि पुच्छेन चास्येनि च । आस्ये हे न ते विषं किर्म ते पुच्छ्घावंसत् ॥ ८॥

यः । डुमाम्याम् । प्रुऽहरसि । पुच्छेन । च । आस्ये नि । च । अगस्ये । न । ते । विषम् । किम् । ऊं इति । ते । पुच्छुऽधौ । असत् ॥ ८॥

अत्र वृश्चिकः संवोध्यते — हे वृश्चिक यस्त्वं पुच्छेन आस्येन उमाम्याम् । परस्परसमुच्चयार्थौ चकारौ । ताभ्यां प्रहरित अन्यान् वाधसे तथापि आस्यपुच्छयोर्मध्ये ते तव आस्य मुखे विषं न । अस्तीति शेषः । ते तव पुच्छथौ । पुच्छं
धीयतेऽत्रेति पुच्छिधः । पुच्छशब्देन तद्गतरोमाणि विवक्ष्यन्ते । पुच्छिधशब्देन
रोमवान् अवयवः । उशब्दः अप्यर्थे । तत्र पुच्छेऽपि किम् असत् विषं किं स्यात् ।
न भवेद् इत्यर्थः । अतो मुखपुच्छयोर्विषाभावाद् वृश्चिको न वाधत इत्यर्थः ।
अस्तेरुंटि अडागमः।

#### इति पञ्चमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

याचकानाम् अभिलिषतार्थप्राप्तये 'यदाशसा' इति द्वाभ्यां सरूपवतसाया गोर्दुग्धेन शृतं पायसं संपात्य अभिमन्त्र्य अश्लीयात्। "'यं याचामि' (अ ५,७,५), 'यदाशसा' इति याचिष्यन्। मन्त्रोक्तानि" (कौस् ४६,५;६) इति हि स्त्रितम्।

उक्थ्यकतो मैत्रावरुणयाज्याहोमानुमन्त्रणम् 'इन्द्रावरुणा सुतपौ' इत्यनया कु-र्यात् । उक्तं वैताने — ''एतेषां याज्याहोमान् 'इन्द्रावरुणा सुतपौ' (अ ७,६०), 'बृहस्पितर्नः' (अ ७,५३), 'उभा जिग्यशुः' (अ ७,४५) इति" (वैताश्रौ २५,२) इति ।

अभिचारकर्मणि 'यो नः शपात्' (अ ७,६१) इत्यनया अशिनहतवृक्षसमिध आद्ध्यात्।

<sup>9.</sup> एवं स्वरो न सिध्यति. २. वैतु. मंपा. इ. ३. सुबिति S'. ४. उभयेन पै ४,१७,२. ५. आस्थे १ Bh,D,K,R,V,Cs; आस्ये च पै. ६. कुतः पै.

यदाशसा वर्दतो मे विचुक्षुमे यद् याचेमानस्य चरतो जनाँ अर्तु । यद्' आत्मिन' तन्वो∫ मे विरिष्टं सरेस्वती' 'तदा पृणद्' घृतेनं ॥१॥ यत्'। आऽशसां। वर्दतः। मे । विऽचुक्षुमे । यत्। याचेमानस्य। चरतः। जनीन्। अर्तु। यत्। आत्मिनि । तन्वोः। मे । विऽरिष्टम्। सरेस्वती'। तत्। आ। पृणत्। घृतेनं॥ १॥

वदतः याचितुं दातृन् व्यक्तं भाषमाणस्य मे मम यद् अङ्गम् आशसा । शसु हिंसायाम् । संपदादिलक्षणो भावे किष् । आशसनेन दातृभिः कृतेन याच्याप्रतिघातेन भर्त्सनप्रहरणादिरूपेण हिंसनेन वा विच्रक्षमे विशेषेण श्रुभितं याच्यमानयस्वलाभेन विक्षिप्तम् आसीत् । तथा याचमानस्य । 'लक्षणहेत्वोः कियायाः' (पा ३,२,१२६) इति हेत्वर्थे शानच्प्रत्ययः । याचनाद्धेतोः जनान् दातृन् अनु अनुलक्ष्य । 'अनुलेक्षणे' (पा १,४,८४) इति अनुः कर्मप्रवचनीयः । वीष्सार्थे वा अनुः कर्मप्रवचनीयः । जनान्जनान् चरतः गच्छतः परिभ्राम्यतो मम यद् अङ्गं विचुक्षुभे इष्टफलप्राप्त्यभावेन पर्याकुलम् आसीत् मे मम तन्वः शरीरस्य विरिष्टम् । रिषेहिंसार्थान्निष्ठा । विशेषेण वाधितं क्षिष्टं तत् विः अङ्गम् आत्मिन मय्येव क्षोभरहितं सरस्वती । स्थापयत्विति शेषः । यद्वा आत्मशच्दः स्वभाववाची । याच्यायाः पूर्वं यथा क्षोभरहितं तथा स्वभावे स्थापयतु । न केवलं क्षोभराहित्यम् अपितु सरस्वती वाग्देवता तद् अङ्गं ष्टतेन घृतवत्सारभूतेन फलेन आपूणत् आपूर्यतु । पृण प्रीणने । लेटि अडागमः।

सप्त श्वरन्ति शिश्चेते प्रस्त्वेते 'पित्रे पुत्रासो' 'अप्येवीवृतस्तृतानि' ।
''उभे इद्रेस्पोभे अस्य' राजत उभे येतेते ''उभे अस्य' पुष्यतः ॥२॥
सप्त । क्षरन्ति । शिश्चेते । मुरुत्वेते । पित्रे । पुत्रासः । अपि । अवीवृतन् । ऋतानि । उभे इति ।
इत्। अस्य । उभे इति । अस्य । राज्तः । उभे इति । यतेते इति । उभे इति । अस्य । पुष्यतः ॥

महत्वते मरुद्धिर्युक्ताय शिशवे अपां पुत्रभूताय वरुणाय सप्त नद्यः क्षरिति स्ववित्ति । 'सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः' (ऋ ८,६९,१२ ) इति हि दाश्वतय्याम् आस्त्रायते । 'अपां शिशुर्मातृतमास्वन्तः' (ते १,८,१२,१) इति मन्त्रान्तरम् । यद्वा मरुत्वतपदसामर्थ्याद् इन्द्र उच्यते । मरुत्वते मरुद्धिस्तद्वते शिशवे । शो

तद् A,Bh,K,R,Bp²,W,I,O,T,K².
 विष्टं? पै.
 सर्स्वित P,P²,J,Bp²,E²,D²,O.
 वेतु. मंपा. द्र.
 सविन्त पै २०,३०,३.
 RW.; वीवतन्नृतम् ऋ १०,१३,५; वीवतत्पद्वतः पै.
 उभस्य पै.
 ११. उभयंस्य ऋ. पै.

रजिस पै २०,१४,२.
 तद्यंपृणद् A; "पृण E²; "पृणाद् पै.
 पिता पुत्रेभ्यो पै.
 प्रेम्यो पै.
 प्रेमये प्रिति?

तन्करणे इत्यस्माद् व्युत्पन्नः शिशुशब्दः । शत्रूणां शातियत्रे इन्द्राय । षष्ट्रयथे चतुर्थी । तस्यान्नया सप्त सर्पणशीलाः स्रवणशीलाः सप्तसंख्याका वा नद्यः क्षर-न्ति प्रवहन्ति । तथा च दाशतय्यां नदीवाक्यत्वेन अयं मन्त्र आस्नायते —

> 'इन्द्रो अस्माँ अरदद् वज्रवाहुरपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनाम्। देवोऽनयत् सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥' (ऋ ३,३३,६) इति।

कि च पित्रे । पित्राब्देन द्युलोक उच्यते । 'द्योः पिता पृथिवी माता' (तैज्ञा ३,०,५,५) इति मन्त्रवर्णात् । द्युलोकस्थिताय इन्द्राय इन्द्रप्रमुखाय देवगणाय वा । तात्स्थ्यात् ताच्छव्द्यम् । पुत्रासः । 'पुत्रः पुरु त्रायते' (नि २,११) इति निरुक्तम् । हविःप्रदानादिना पोषकाः पुत्रभूता वा मनुष्याः । अपिराव्दः चार्थे । ऋतानि सत्यभूतानि यज्ञादिरूपाणि कर्माणि अवीवृतन् वर्तयन्ति अनुतिष्रृतित । वर्ततेण्यन्तात् लुङि चङि 'उर्ऋत्' (पा ७,४,७) इति ऋकारादेशः । उमे द्विचचनसामर्थ्याद् द्यावापृथिव्यायुच्यते । इत् अवधारणे । ते एव अस्य पित्रपुत्रशव्दव्यवहृतस्य देवमनुष्यात्मकस्य संघस्य । निवासस्थाने भवतः इति शेषः । तथा उमे द्यावापृथिव्यो अस्य देवमनुष्यसंघस्य राजतः ईश्वयौ भवतः । राजतिः ऐश्वर्यकर्मा (निघ२,२१)। तेषाम् आश्रयत्वेन तयोः स्वामित्वम् । उमे द्यावापृथिव्यो अस्य । कर्मणः संप्रदानत्वात् चतुर्थ्यथे पष्टी । इमं देवमनुष्यसंघ पुष्यतः अन्नोदकैः पोषयतः । 'भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यप्रयः' (ऋ १,१६४,५१) इति श्रुत्यन्तरात् । द्यावापृथिवीकर्तृकपोषणिलङ्गाद् याचकाभिलिपत्रातो अस्य मन्त्रस्य विनियोगोऽभिहितः ।

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतं मद्यं धृतवतौ । युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरम्रपं यातु पीतये ॥ १॥

इन्द्रिवरुणा । सुत्रुऽपौ । इमम् । सुतम् । सोर्मम् । पि<u>वत</u>म् । मर्चम् । धृतुऽत्रृतौ । युवोः । रथेः । अध्वरः । देवऽवीतये । प्रति । स्वसरम् । उपं । यातु । पीतये ॥ १॥

हे सुत्रो सुतस्य अभिषुतस्य सोमस्य पातारी हे धृतव्रती विधृतकर्माणी हे इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणी मयम् मदाई मदकरं तृप्तिकरम् इमम् अस्मदीयं सुतम् अभि-

१. सद्यः पै २०,६,५. २. °व्रता ऋ ६,६८,१० पै. ३. अथो पै. ४. अध्वरं K, ऋ. पै.; अध्वरं K अध्वरो K ५. याति ऋ. पै. ६. स्वसारम् P.

षुतं सोमं पिवतम् । तदर्थं युवोः युवयोः अध्वरः हिंसारहितः शत्रुभिरपराजितो रथः पीतये युवयोः सोमपानाय देववीतये देवकामाय । पष्टयर्थं चतुर्थी । यजमानस्य स्वसरम् गृहं प्रति उप यातु समीपे आगच्छतु ।

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोर्मस्य वृष्णा वृषेथाम् । इदं वामन्धः 'परिंपिक्तमासद्यास्मिन् वृहिंपि मादयेथाम्' ॥ २ ॥

इन्द्रिवरुणा । मधुमत्ऽतमस्य । वृष्णेः । सोमेस्य । वृष्णा । आ । वृषेणाम् । इदम् । वाम् । अन्धेः । परिंऽसिक्तम् । आऽसद्ये । अस्मिन् । बर्हिषि । माद्येणाम् ॥ २ ॥

हे वृषणा वृषणो अभिमतफलस्य वर्षको हे इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणो युवां मधुमत्तमस्य अतिरायेन माधुर्योपेतस्य वृष्णः वर्षितुः अभिमतस्य सेक्तुः सोमस्य । भाग्म इति रोषः । सोमं वा आ वृषेथाम् । आर्ज्ञीतम् इत्यर्थः । 'यथाभागम् आवृष्णायध्विमिति यथाभागम् अर्ज्ञीतित्येवैतदाह' (शवा २,४,२,२०) इति वाजसनेयश्चतेः । वाम् युवयोरर्थाय इदम् अन्धः अन्नं सोमलक्षणं परिषिक्तम् ग्रहचमसपात्रेषु अस्माभिः परितः सिक्तम् । अतः अस्मिन् स्तीणे वर्षिषि आस्य उपविदय मादयेथाम् सोम-पानेन तृत्ती भवतम् ।

यो नः शपादश्रीपतः शपीतो यश्चे नः शपीत्। वृक्ष ईव विद्युतां हत आ भूलादनुं शुष्यतः ॥ १ ॥ यः । नः । शपीत् । अशीपतः । शपीतः । यः । च । नः । शपीत् । वृक्षःऽईव । विऽद्युतां । हृतः । आ । मूलीत् । अनुं । शुष्यतु ॥ १ ॥

यः रात्रुः अश्वयतः सिनन्दम् उपालम्भम् अकुर्वाणान् नः अस्मान् श्वयत् निन्दावाक्यैर्भर्त्सेयेत् । यश्च श्वयतः परुषवाक्यप्रयोक्तृन् नः अस्मान् श्वयत् पुनिनन्देत् स रात्रुः विश्वता अश्वन्या हतः भस्मीकृतो वृक्ष इव स यथा मूलसिहतः शुष्यति एवम् आ मूलात् । अभिविधावाकारः । पितृपुत्रादिभिः सिहतः अनु शुष्यतु अनुक्रमेण विनद्यतु । शुष शोषणे । दिवादिः ।

इति तृतीयं सूक्तम्। इति सप्तमे काण्डे पश्चमोऽनुवाकः।

१. °िषक्तमुस्मे आसि ऋ ६,६८,११ पै २०,६,६. २. मादयध्वम् ऋ ६,५२,१३; मादयस्व ऋ १०,१७,८. ३. मूलांदनुसंदंह अ १२,५,६३; °शुब्यित पै २०,१७,३.

पष्टेऽनुवाके चत्वारि स्कानि। तत्र 'ऊर्जं विभ्रत' इति आद्ये स्के आदितः षड्टं देशान्तराद् आगतः स्वगृहं दृष्ट्वा समिधो गृहीत्वा प्रजपन् स्वगृहम् आगत्य हस्तस्थाः समिधो वामेन हस्तेन धृत्वा वलीकतृणानि दक्षिणेन हस्तेन स्पृष्ट्या पड्टं प्रविदय आहितेऽश्ली अनेन षड्टं नेन ताः समिधः पुष्ट्यर्थम् आद्यात्। स्त्रितं हि—'''ऊर्जं विश्रद्' इति गृहसंकाशे जपति। सल्येन समिधो दक्षिणेन शालावलीकं संस्तम्य जपति। अतित्रज्य समिध आधाय'' (कौसू २४,११-१३) इति।

स्वगृहे वर्तमानानां सर्वेषां सांमनस्यार्थं च समिध आनीय 'ऊर्ज विभ्रत्' इति स्कं जिपत्वा ताः समिधः सकृद् आद्ध्यात्। तद् उक्तं संहिताविधौ — "समिध आदाय 'ऊर्ज विभ्रद्' इति 'असंकल्पयनेत्य' सकृद् आद्धाति" (कौसू ४२,८) इति।

तथा ऋव्याद्विसर्जनानन्तरं सर्वेऽपि एतत् सूक्तं जपन्तो यजमानगृहं प्रविद्योयुः। " 'निःसालाम्' (अ २,१४) इति शालानिवेशनं संप्रोक्ष्य। 'ऊर्जं विभ्रत्' इति प्रपादयित" (कौस् ७२,४;५) इति हि कौशिकं सूत्रम्।

तथा अन्त्येष्टो रावदहनानन्तरं संस्कर्ता 'ऊर्ज विभ्रत्' इति षड्टचं जपन् स्वकीयान् स्वगृहं प्रवेरायेत्।

'इहैव स्त' इत्यनया प्रवासं करिष्यन् स्वकीयान् गृहान् पुत्रादींश्चावेक्षेत । "'इहैव स्त' (७) इति प्रवत्स्यन्नवेक्षते" (कौसू २४,१६) इति हि सूत्रम् ।

आग्रहायण्यां 'यदमे तपसा' इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्यां क्षीरीदनपुरोडा-रारसानाम् अन्यतमं संपात्य अभिमन्त्र्य मेधाकामः अश्लीयाद् अग्निम् उपतिष्ठेत वा। "'यदमे तपसा' (अ७,६३) इत्याप्रहायण्यां भक्षयति। अग्निम् उपतिष्ठते" (कौस् १०,२२;२३) इति स्त्रितत्वात्।

तथा उपनयने अग्निकार्ये आभ्याम् ऋग्भ्याम् आग्नि परिसमूहेत्। "'सं मा सिश्चन्तु' (अ ७,३४) इति त्रिः पर्युक्षति। 'यदमे तासा तपः', 'अम्ने तपस्तप्यामहे' इति द्वाभ्याम् (अ ७,६३) परिसमूह्यति'' (कौसू ५७,२२;२३) इति।

आवसथ्याधाने 'अयमितः' इत्येषा महाशान्तिगणे (कौस् ९,५) आवपनीया। 'पित्र्यम् आप्तें शमयिष्यन्' इति प्रक्रम्य '' 'अयमितः सत्यितः' (अ ७,६४), 'नडम्' आ रोह' (अ १२,२) इत्यनुवाकं महाशान्ति च शान्त्युदक आवपिति " (कौस् ६९,१;७) इति कौशिकसूत्रात्।

तथा अग्निचयने आतिच्छन्दसीष्टकानुमन्त्रणानन्तरम् अनया गाईपत्ये चीयमा-नाम इष्टकां ब्रह्मा अनुमन्त्रयते । तद् उक्तं वैताने —'''अग्नि होतारं मन्ये' (अ २०,६७,३)

१. संकल्पयन्नेताः S'. २. नलम् शंपा. ३. आवपते Bl. ४. गाईपत्यो S'.

सप्तमं काण्डम्

¹इत्यातिच्छन्दसीः । गाईपत्य †उक्तम् । 'अयमितः † सत्पतिः', 'येना सहस्रम्' ( अ ९,५,१७ ) इति" ( वैताश्रौ २९,८;९ ) इति ।

ऊर्जुं बिश्रंद् वसुविनः 'सुमेधा अघीरेण चक्षंषा मित्रियेण। गृहानैमि' 'सुमना वन्दंमानो' रमध्वं मा विभीत मत्।। १।।

ऊर्जम । विश्रंत् । वुसुऽवानीः । सुऽमेधाः । अधीरेण । चक्षुंषा । मित्रियेण । गृहान् । आ । एमि । सुऽमनीः । वन्दंमानः । रमेध्वम् । मा । विभीत् । मत् ॥ १॥

कर्जम् अन्नं विश्रत् धारयन् वसुविनः अन्नादिसाधनस्य वसुनो धनस्य संभक्ता । 'छन्दिस वनसनरिक्षमथाम्' (पा ३,२,२७) इति वनतेः कर्मापपदाद् इन्प्रत्ययः । सुमेधाः शोभनमेधायुक्तः । 'नित्यमिसच्प्रजामधयोः' (पा ५,४,१२२) इति असिच् समासान्तः । अघोरेण अभयंकरेण न केवलम् अप्रतिकृलेन किं तु मित्रियेण मित्रं सुहृत् तद्हेंण अनुकृलेन स्निग्धेन चक्षुषा । पश्यन्निति शेषः । सुमनाः शोभनमनस्कः धनादिसाहित्येन प्राप्तस्तोमनस्यः वन्दमानः स्तुवन् गृहान् ऐमि आगच्छामि । 'गृहाः पुंभून्नि' (तु. अको २,२,५) इति वचनाद् गृहशब्दः पुंलिङ्गो वहुवचनान्तश्च । हे गृहाः यूयं रमध्वम् क्रीहत सुखिनः स्यात । मयाऽिधपतिनेति शेषः । अतः मत् मत्तः । 'एकवचनस्य चिं' (पा ७,१,३२) इति अत् आदेशः । देशान्तराद् आगच्छतो मत्तः मा विभोत अन्यो गृहस्वामी सन् अस्मान् प्रविशतीति भयं मा प्राप्तुत । 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' (पा १,४,२५) इति मत् इत्यत्र अपादानसंक्रायां पञ्चमी।

इमे गृहा मंयोभ्रव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । पूर्णा वामेन् तिष्ठन्तस्ते नौ जानन्त्वायुतः ॥ २ ॥

इमे । गृहाः । मृयः ऽभुवः । ऊर्जस्वन्तः । पर्यस्वन्तः । पूर्णाः । वामेने । तिष्ठन्तः । ते । नः । जानुन्तु । आऽयुतः ॥ २ ॥

मयोभुवः । मय इति सुखनाम (तु. निघ ३,६) । सुखस्य भावियतारः ऊर्जस्वन्तः अन्न-रसवन्तः पयस्वन्तः क्षीरादिसमृद्धाः वामेन वननीयेन धनेन पूर्णाः संपूर्णाः समृद्धास्तिष्ठन्तः ते इमे पुरतो दृश्यमाना अस्मदीया एहाः आयतः प्रवासाद् आगच्छतो नः अस्मान्

<sup>9.</sup> इत्यतिच्छान्दसीर्गाईपत्य उक्थम् RG. † उख्येयमिनः S'. २. वः सुमनाः मा ३,४९ आपश्रौ ६,२७,५ लाश्रौ ३,३,९ शांगृ ३,७,२; वः सुमितः पै ३,२६,९; वः सुविनः आपश्रौ ६,२७,३; वसुमनाः आपश्रौ १६,९६,४. ३. गृहानागां आपश्रौ ६,२७,५; गृहानेमि लाश्रौ. हिग्र १,२९,९. ४. मर्नसा मोर्दमानः मा. पै. आपश्रौ. शांग्र. हिग्रः; मनसा दैवेन लाश्रौ. ५. ऊर्जम् P. ६. 'पञ्चम्या अत्' शंपा. ७. इत्यस्य S'. ८. वामस्य पै ३,२६,२. ९. 'न्तु जानतः पै.

जानन्तु स्वामित्वेन अववुध्यन्ताम्। आयत इति। आङ्पूर्वाद् एतेः शतिर 'इणो यण्' ( पा ६,४,८१ ) इति यण्।

'येषां मुध्येति' 'प्रवस्तन् येषुं' सौमन्सो' बहुः'। गृहानुषं' ह्वयामहे' ते नी 'जानन्त्वायतः'।। ३।।

येषाम् । अधिऽएति । प्रऽवसेन् । येषु । सौमनसः । बहुः । गृहान् । उपं । ह्रयामहे । ते । नः । जानन्तु । आऽयतः ॥ ३ ॥

प्रवसन् प्रवासं कुर्वन् देशान्तरे वसन् पुरुषो येषाम् यान् गृहान् अध्येति स्मरित । इक् स्मरणे । 'अधीगर्थदयेशां कर्मणि' (पा २,३,५२) इति येषाम् इत्यत्र पष्टी । येषु गृहेषु सौमनसः सौमनस्यवान् वहुः अधिकः पदार्थों वर्तते । सुमनःशब्दाद् भावे अग् द्रष्टव्यः । सौमनसम् अस्यास्तीति अर्शआदित्वाद् अच्प्रत्ययो मत्वर्थीयः । सुमनसोऽयम् इति वा । 'तस्येदम्' (पा ४,३,१२०) इति अण्। तान् गृहान् उक्तविशेषणान् उप ह्रयामहे प्राप्तुं प्रार्थयामहे । अनुज्ञास्वीकाराय यत् प्रार्थनं तद् उपहव इत्युच्यते । 'निसमुपविभ्यो हः' (पा १,३,३०) इति आत्मनेपदम् । ते नो जानन्वायत इति पादो व्याख्यातः ।

उपहूता भूरिंघनाः सर्वायः स्वादुसंग्रदः । अक्षुष्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ४ ॥

उपेऽहूताः । भूरिंऽधनाः । सर्खायः । स्वादुऽसंमुदः । अक्षुध्याः । अतृष्याः । स्त् । गृहाः । मा । अस्मत् । बि्रभीतन् ॥ ४॥

हे गृहाः उपहूताः अनुज्ञार्थं प्रार्थिता यूयं भूरिधनाः प्रभूतधनोपेताः स्त भवत । सखायः समानख्याना मित्रभूता भवत । स्वादुसंमुदः स्वादुभिर्मधुरैः पदार्थैः संमोदमाना भवत । अक्षुध्याः क्षुधं बुभुक्षाम् अर्हन्तीति क्षुध्याः न क्षुध्या अक्षुध्याः । अतृष्याः तृषं पिपासाम् अर्हन्तीति तृष्याः न तृष्या अतृष्याः क्षुच्याः अनुष्याः मा भूत अपि तु धनादिसमृद्धया सर्वदा तृष्तेर्जनैर्युक्ता भवतेत्यर्थः । क्षुचृष्णाराद्धाभ्यां 'तद्रहित' (पा ५,१,६३) इत्यर्थे 'छन्दिस च' (पा ५,१,६०) इति यप्रत्ययः । अस्तेर्लोटि मध्यमबहुवचने रूपं स्तेति । हे गृहाः अस्मत् अस्मत्तः देशान्तराद् आगच्छद्भयो मा विभीतन भयं मा प्राप्नुत । जिभी भये । लोटि तस्य तनादेशः ।

श. येष्वध्येति माग्र १,१४,५.
 २. प्रवस्न्येषुं >प्रवस्न्त्येषुं B; प्रवस्न्नेषुं R, लाश्री ३, ३,९; °सन्नेति हिए १,२९,१.
 ३. सौमनसं माग्र.
 ४. श्वभुः हिए.; महत् माए.
 ५. तेनोप माग्र.
 ६. ह्वयाम यान् पै ३,२६,४; हूयामहे लाश्री.
 ७. जानन्तु जानृतः मा
 ३,४२ आपश्रौ ६,२०,३ शांग्र ३,७,२ हिए.; जानन्त्वागतम् माग्र.
 ८. भूरिसखाः हिए.
 ९. एवं स्वरो न सिध्यति.

### उपहूता इह गाव उपहूता अजावर्यः । अथो अन्नस्य कीलालः उपहूतो गृहेर्षु नः ।। ५ ॥

उपेऽहूताः । इह । गार्वः । उपेऽहूताः । अज्ऽअवर्यः । अथो इति । अन्नेस्य । कीलालेः । उपेऽहूतः । गृहेर्षु । नः ॥ ५ ॥

इह एषु अस्मदीयेषु गृहेषु गावः घेनव उपहूताः अनुक्रार्थं प्रार्थिता भवन्तु। अजावयः अजाश्च अवयश्च उपहूताः सन्तु। अथो अपि च नः अस्माकं गृहेषु अनस्य कीलालः सारभूतों ऽशः उपहूतो भवतु। एतद् उपलक्षणम्। यद्यद् गृहे भोग्यं वर्तते तत् सर्वम् अनुक्रायै प्रार्थितं भवत्वित्यर्थः।

सूनृतांवन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः" । अतृष्या अंक्षुध्या स्त गृहा माऽस्मद् विभीतन ॥६॥

सूनृतांऽवन्तः । सुऽभगाः । इरांऽवन्तः । हुसामुदाः । अतृष्याः । अक्षुष्याः । स्तु । गृहाः । मा । अस्मत् । बिमीतन् ॥ ६ ॥

हे गृहाः स्नृतावन्तः । प्रियसत्यात्मिका वाक् स्नृतेत्युच्यते । तद्वन्तः स्त भवत । अरिष्टादिनिमित्तवाय्राहित्येन पुत्रमित्रादिसंपत्तिनिमित्तवाक्सहिता भवते-त्यर्थः । प्रवसति यजमाने गृहे जातमप्यरिष्टं पुनरागच्छति गृहस्वामिनि तद्दिवसे न ज्ञापनीयम् इत्याश्वलायनेनोक्तम्—'विदितमि अलीकं न तद् अहर्जापयेयुः' (आश्रौ २,५,१८) इति । "सर्वदापि अरिष्टराहित्यम् अनेन पदेन प्रार्थ्यते । सुभगाः शोभन-भाग्योपेता भवत । इरावन्तः इरा अन्नं तद्वन्तः स्त । हसामुदाः । हसे हसने । भावे किप् । तद्वन्तात् तृतीया हसेति । मोदतेः इगुपधलक्षणः कः । 'तत्पुरुषे कृति वहुलम्' (पा ६,३,१४) इति वहुलग्रहणात् तृतीयाया अलुक् । हासेन मोदमानाः । गृहस्थितानां हासेन तदीयः संतोषोऽभिन्यज्यते । हासाभिन्यक्तसंतोषा भवत । अतृष्या अक्षुष्या इत्यर्थचों व्याख्यातः (४) ।

इहैव स्त मार्च गात् विश्वां रूपाणि पुष्यत । ऐष्यांमि भद्रेणां सह भूयांसो भवता मर्या ॥ ७ ॥

<sup>9.</sup> यो रसः लाश्रौ ३,३,१. २. णः Bh,D,Km,R,Sm,V,Cs; न E²,O²,R². ३. ऋमापपा. अनवप्रहः; तैपपा ६,५,१०,१ अजाऽअवर्यः. ३. थमदः हिए १,२९,१. ५. वितु. ५. भापं मा ३,२१. ६. अनश्या हिए १,२९,१. ७. ससर्वदापि S'. ८. वैतु. पपा. द्र. ९. मापं मा ३,२१.

इह । एव । स्तु । मा । अर्नु । गातु । विश्वा । ह्याणि । पुष्यतु । आ । पुष्यामि । भद्रेणे । सुह । भूयांसः । भुवतु । मयां ॥ ७ ॥

हे गृहाः इहैव अस्मिन् प्रदेश एव स्त भवत सुखिनो वर्तध्वम्। मा अनु गात प्रवसन्तं मां गृहस्वामिनं माऽनुगच्छत। एतेः 'माङि छङ्' (पा ३,३,१७५)। 'इणो गा छङि' (पा २,४,४५) इति गादेशः। विश्वा विश्वानि सर्वाणि रूपाणि रूपविन्ति निरूप्यमाणानि वा पुत्रादीनि वस्तूनि पुष्यत समृद्धानि कुरुत। भद्रेण भन्दनीयेन धनेन सह ऐष्यामि पुनरागमिष्यामि। ततः मया देशान्तरात् पुनरागतेन अर्जितधनेन भ्यांसः अतिप्रभृता भवत। भद्रेणा सह, भवता मया इत्युभयत्र छान्दसः सांहितिको दीर्घः।

यदंग्रे तपसा तपं 'उपत्प्यामहे तपः'।
श्रियाः' श्रुतस्यं भृयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः।। १।।

यत् । अग्ने । तर्पसा । तर्पः । उपुऽत्प्यामेहे । तर्पः । ष्रियाः । श्रुतस्य । भूयास्म । आर्युष्मन्तः । सुऽमे्धसः ॥ १ ॥

हे अने तपसा तव संबन्धिना पर्युक्षणपिसमूहनसिमदाधानादिरूपेण कर्मणा यत् तपो निर्वर्तियतव्यम् अस्ति तत् तपः उप³ त्वत्समीपे तप्यामहे³ आर्जयामः। यद्वा तपसा कृच्छ्चान्द्वायणादिरूपेण यत् तपः तपनं शरीरक्केशनम् । 'तपः क्रेश-सिहण्णत्वम्' इति हि तद्विदः। कृच्छ्रादिचरणेन यच्छरीरशोषणं तत् तप उप तप्यामहे। तव समीपे परिचरणेन आर्जयाम इत्यर्थः। यद्वा तपसा। तप पर्याछोचने (१) इत्यस्माद् असुन्। पर्याछोचनेन देवताविषयञ्चानेन । 'मनसश्चित्वयाणां चैकाप्र्यं तप उच्यते' इति हि तद्विदः। सहार्थे तृतीया। तेन तपसा सहितं तपः कृच्छ्रचान्द्वायणादिरूपो नियमः। 'शौचसंतोषतदः खाध्यायेखरप्रणिधानानि नियमाः' इति हि पातञ्जळं योगसूत्रम् (२,३२)। तत् तपः हे असे त्वत्समीपे परिचरणेन तप्यामहे आर्जयामः। 'तपस्तपःकर्मकत्यैव' (पा ३,१,८८) इति कर्मकर्तिर यगात्मनेपदे। तेन तपसा श्रुतस्य सम्यग् अधीतस्य वेदशास्त्रादेः प्रियाः प्रियतमाः सुदृदः निवासस्थानत्वेन प्रीणियतारः आयुष्मन्तः दीर्घकाळजीविनः सुमेधसः शोभनधारणाशक्तिसहिता भूयास्म।

अग्रे तर्पस्तप्यामह उपं तप्यामहे तर्पः । श्रुतानि शृष्वन्ती वयमार्युष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

१. उपप्रेक्षामहे वयम् पै १९,२८,१२; ब्रह्मचर्यमुपेमिस माग्र १,१,१८०
 वैतु. A,Bb,K,Km,R,V,M,P,P²,J,Cp,Bp² प्रिया.
 ३. वैतु. पपा. द्र

अग्ने । तर्पः । तुप्यामुहे । उर्पः । तुप्यामुहे । तर्पः । श्रुतानि । श्रृण्वन्तेः । वृयम् । आर्युष्मन्तः । सुऽमेधसः ॥ २ ॥

हे अप्ने तपस्तप्यामहे शरीरशोषणरूपं नियमम् आर्जयामः। किम् अन्यत्र। नित्याह — उप तप्यामहे \*[तपः]। तव समीपे एव तादशं तपः साधयाम इत्यर्थः। पूर्ववत् कर्मकर्तिर यगात्मनेपदे। तेन तपसा श्रुतानि सम्यग् अधीतानि वेदशास्त्रादीनि शृण्वन्तः। हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः। वेदशास्त्रश्रवणाद्वेतोः वयम् आयुष्मन्तः दीर्घकाल-जीवनवन्तः सुमेधसः समीचीनधारणाशक्तियुक्ताश्च। भूयास्मेति शेषः।

अयमुग्निः सत्पंतिर्वृद्धर्यणो' र्थीयं पृत्तीनंजयत् पुरोहितः। वामां पृथिव्यां निहितो द्विद्युतद्धस्पदं क्रणतां ये पृत्न्यवः॥ १॥

अयम् । अग्निः । सत्ऽपितिः । वृद्धऽवृष्णः । र्थोऽईव । पृत्तीन् । अजयत् । पुरःऽहितः । नाभा । पृथिव्याम् । निऽहितः । दिवैद्युतत् । अधःऽपदम् । कृणुताम् । ये । पृत्वत्यर्वः ॥१॥

सत्पितः सतां महतां देवानां हिवःप्रदानेन पालियता सतो विद्यमानस्य स्था-वरजङ्गमादेर्जगतः स्वामी वा वृद्धवृष्ण्यः । "वृष्णिभवं वृष्ण्यं वलम् । प्रवृद्धवलः पुरोहितः पुरतो होमार्थम् ऋित्विग्भिर्निहितः पुरोभाविहितकारी वा । अयं पुरोवर्ती अग्नः गार्ह-पत्यरूपः पत्नीम् पालियत्रीं प्रजाम् । पत्नीवत् पत्नी । पत्नीभृताम् इष्टकां वा अजयत् जयित स्वाधीनां करोति । तत्र दृष्णान्तः—रथी रथवान् पुरुषः पत्नीम् प्रजाम् अन्यदीयां स्वीयां वा नारीं यथा जयित स्वाधीनां करोति एवम् अग्निरित । किं च पृथिव्याम् देवयजनलक्षणायां भूमौ तत्रापि नाभा नाभौ नाभिस्थानीयायाम् उत्तरवेद्याम् । 'यद् उत्तरवेदीनाभिः' ( एत्रा १,२८ ) इति ऐतरेयश्चतेः । तत्र निहितः स्थापितः दिवयुतत् अत्यर्थं दीप्यमानः । द्योततेर्यङ्लुकि 'दाधिति' ( पा ७,४,६५ ) इति सूत्रे निपातनाद् अत्यर्थं दीप्यमानः । वोततेर्यङ्लुकि 'दाधिति' ( पा ७,४,६५ ) इति सूत्रे निपातनाद् स्पिसिद्धः । तादशोऽग्निः अधस्पदम् पादस्याधोदेशे कृणुताम् कुरुताम् । कान् इति तत्राह्-ये पृतन्यवः पृतनां संग्रामम् इच्छवः शत्रवस्तान् मदीयपादस्याधोदेशे निधत्तादिति ।

### इति षष्टेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

आवसध्याधाने मथनार्थं यजमानः अरण्यां 'पृतनाजितम्' इति ऋचा अग्निम् आह्रयेत्। "मूलत उत्तरारणिम् उपसंधाय। 'पृतनाजितम्' <sup>द</sup>हत्याह्वयिति'' (कौस् ६९,२१;२२) इति हि सूत्रम्।

<sup>9. °ि</sup>तुरचेकितानः मा १५,५१ ते ४,७,१३,३ मै २,१२,४. २. प्रक्षीने  $\mathbf{p}_{\mathbf{q}}$   $\mathbf{q}_{\mathbf{q}}$   $\mathbf{p}_{\mathbf{q}}$   $\mathbf{q}_{\mathbf{q}}$   $\mathbf{p}_{\mathbf{q}}$   $\mathbf{p}_{\mathbf$ 

शरीरे काकाभिघातदोषशान्त्यर्थम् 'इदं यत् कृष्णः' इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् उदकम् अभिमन्त्र्य काकोपहतशरीरं प्रक्षालयेत्।

तथा <sup>°</sup>काकावदंशनदोषशान्तये आभ्याम् ऋग्भ्याम् उल्मुकम् अभिमन्त्र्य काकावमृष्टं शरीरं परिभ्रामयेत् ।

काकस्पर्शनदोषशान्त्यर्थं 'इयावदता' (अ ७,६७,३) इति मन्त्रोक्तरोगशान्तये च 'प्रतीचीनफलः' इति त्रिभिः अपामार्गसमिध आद्ध्यात्।

तद् उक्तं संहिताविधो—"' 'इदं यत् कृष्णः' (अ ७,६६) इति कृष्णशकुनेनाधिक्षितं अप्रसालयित । अपमृष्ठं पर्यित्र करोति । 'प्रतीचीनफलः' (अ ७,६०) ध्रहत्यपामार्गेष्म आपामार्गीरा-द्धाति<sup>४</sup>" (कौस् ४६,४०-४९) इति ।

विवाहे कुमार्याः स्नापनानन्तरं 'यद् दुष्कृतम्' (अ ७,६७,२;३) इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् अङ्गानि वाससा प्रमार्जयेत्। "'यद् दुष्कृतम्' इति वाससाऽङ्गानि प्रमृज्य" (कौसू ७६,१) इति हि सूत्रम्।

'यद्यन्तिरिक्षे', 'पुनर्मैत्विन्द्रियम्' इति द्युचस्य वृहद्गणे पाठात् शान्त्युद्काभिमन्त्र-णादौ विनियोगः । सूत्रितं हि—'यद्यन्तिरिक्षे' (अ ७,६८), 'पुनर्मैत्विन्द्रियम्' (अ ७,६९), 'शिवा नः' (अ ७,०१) इति (कौसू ९,२)।

तथा 'पुनमैत्विन्द्रियम्' इत्यनया प्रतिग्रहदोषशान्तये प्रतिग्राह्यं वस्त्वभिमन्त्र्य गृह्णीयात्।

तथा नित्यनैमित्तिककाम्येषु कर्मसु पाकयज्ञतन्त्रे च कर्मसमापनानन्तरं न्यूनातिरेकदोषशान्तये अनया आत्मानम् अनुमन्त्रयेत ।

स्त्रितं हि—'''यदनम्' ( अ ६,०१ ), 'पुनमैंत्विन्द्रियम्' इति प्रतिगृह्णाति । उत्तमा सर्वकर्मा । वशया पाकयज्ञा व्याख्याताः ''' ( कौसू ४५,१०-१९ ) इति ।

तथा गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि वपनार्थम् अनया क्षुरं संमार्ज्य नापिताय प्रयच्छेत्। "'पुनः प्राणः' (अ ६,५३,२), 'पुनर्मेत्विन्द्रियम्' इति त्रिर्निमृज्य" (कौसू ५४,२) इति हि सूत्रम्।

सवयञ्चेषु 'पुनमैंतिवन्द्रियम्' इत्यनया इन्द्रियाणाम् अभिमर्शनम् अनुमन्त्रणं च कुर्यात् । सूत्रितं हि—'' 'वाङ्म आसन्' ( अ १९,६० ) इति मन्त्रोक्तान्यभिमन्त्रयते"। 'बृहता' (अ ५,१०,८), 'द्यौक्च' (अ ६,५३), 'पुनमैंतिवन्द्रियम्' इति प्रतिमन्त्रयते" (कौसू ६६,१;२) इति ।

१. काकादंशन $^{\circ}$  S', २.  $^{\circ}$ शकुनिना $^{\circ}$  B1;  $^{\circ}$ नेनाविक्षि $^{\circ}$  S'. ३. क्षालयित S'. ४. उप $^{\circ}$  B1. ५.  $^{\circ}$ भैंध्मेऽपामा $^{\circ}$  B1. ६. वसायपाकयज्ञाय व्याख्यातेति S'. ७.  $^{\circ}$ भिमृशते S'.

तथा ब्रह्मचारिणो दण्डभङ्गे अनया अन्यं दण्डम् अभिमन्त्र्य ब्रह्मचारी गृत्ती-यात्। 'ययस्य दण्डो भिय़ेत' इति प्रक्रम्य सूत्रितम्— ''शीर्णे भग्ने नष्टेऽन्यं कृत्वा 'पुनर्मैत्विन्द्रि-यम्' इत्याददीतर्'' (कौस् ५७,७;८) इति।

अग्निप्टोमे तृतीयसवने होत्रादिधिष्ण्येषु विहतान् अग्नीन् 'पुनर्मैत्विन्द्रियम्' इति क्रचा ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । ''विहतान् अनुमन्त्रयते । उत्तरयोः सवनयोः 'अपुनः प्राणः ' ( अ ६, ५३,२ ), 'पुनर्मैत्विन्द्रियम्' इति'' ( वैताश्रौ १८,४ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

आहिताग्नेः प्रेतसंस्कारे 'ओ चित् सखायम्' (अ १८,१) इति काण्डजपानन्तरं सारस्वतहोमेषु 'सरस्वित व्रतेषु' इति द्यृचेन आज्यं जुहुयात्।

तथा चातुर्मास्ये वैश्वदेवपर्वणि सारस्वतयागं 'सरस्वित व्रतेषु' इति व्रह्मा अनुमन्त्रयेत । 'सविता प्रसवानाम्' (अ ५,२४), 'सरस्वित व्रतेषु', (अ ७,७०), 'प्रपथे पथाम्' (अ ७,१०) इति हि वैतानं सूत्रम् (वैताश्री ८,१३)।

तथा अन्वारम्भणीयेष्टी सारस्वतचस्यागम् अनया अनुमन्त्रयेत । उक्तं वैताने—''सरस्वत्यं चहं सरस्वते द्वादशकपालं 'सरस्वित व्रतेषु', 'यस्य व्रतम्' (अ ७,४९) इति" (वैताश्री ८,२) इति ।

पृत्नाजितं 'सर्हमानम्गिनमुक्थैहिवामहे' पर्मात् स्रधस्थीत् । स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा क्षामेद्' देवोऽतिं दुरितान्यग्निः ॥ १ ॥

पृतनाऽजितेम् । सहीमानम् । अग्निम् । उक्यैः । ह्वाम्हे । प्रमात् । स्घऽस्थीत् । सः । नः । पूर्वत् । अति । दुःऽगानि । विश्वी । क्षामेत् । देवः । अति । दुःऽह्तानि । अग्निः ॥

पृतनाजितम् शत्रुसंग्रामजेतारं तदेवाह—सहमानम् अभिभवन्तम् । षह् अभिभवने इति नैरुक्तो धातुः । यद्वा षह् मर्षणे । देवतागणार्थः यजमानादिभिर्दीयमानं हिवर्भारं तितिक्षमाणम् अप्रिम् मध्यमानं परमात् उत्कृष्टात् सबस्थात् सहस्थानाद् अरिणलक्षणात् 'सध मादस्थयोख्छन्दसि' (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः । सर्वस्मान् लोकात् उत्कृष्टाद् देवतानां सहिनवासस्थानाद् युलोकाद् वा उक्थवंक्तव्यः स्तोत्रैः हवामहे आह्वयामः । ह्वयतेः 'बहुलं छन्दसि' (पा ६,१,३४) इति संप्रसारणम् । स 'आहू-तोऽग्निः नः अस्माकं विश्वा विश्वानि दुर्गाण दुर्गमनानि कष्टानि अरिष्टानि अति पर्वत् अति-पारयतु । यथा अस्माकम् आपदोन भवन्ति तथा करोत्विति । पृ पालनपूरणयोः इत्य-

<sup>9.</sup> भिन्ने Bl. २. °द्धीत Bl. ३. नास्ति RG. प्रमृ. ४. °स्वत्ये च RG. ५. °नमिनमुप्रं ( "मुप्रमिनि तैआ.) हुविम पै २०,३२,८ तैआ १०,९,९६. ६. नावेव ऋ १,९९,१; क्षामाद् पै [मूको.]. ७. सिन्धुं ऋ.; देवोऽधि पै. ८. °तात्युग्निः ऋ. पै [मूको.]. तैआ. ९. पुरुष्त् तृ. १०. आहुतो Sí.

स्मात् लेटि 'सिब्बहुलं लेटि' (पा ३,१,३४) इति सिप् । अडागमः । अरिष्टहेतुपापनिवारणम् आशास्ते चतुर्थपादेन । देवः दीप्यमानोऽप्तिः मध्यमानः दुरितानि दुर्गमनानि पापानि अति क्षामत् अत्यर्थं क्षामाणि दग्धानि करोतु । अरिष्टहेतुभूतं पापसंघं निःशेषेण विनाशयत्वित्यर्थः । क्षामत् इति । क्षे क्षये । अस्मान्निष्ठायां 'क्षायो मः' (पा ८,२,५३) इति निष्ठातकारस्य मकारादेशः । क्षामशब्दात् तत् करोतीत्यर्थे णिच् । तस्मात् लेटि तिप इकारस्य 'इतश्च लोपः' (पा ३,४,९७) इति लोपः । 'लेटोऽडाटो' (पा ३,४,९४) इति अडागमः । 'छन्दस्यभयथा' (पा ३,४,९७) इति तिप आर्थवातुकत्वात् 'णेरिनिटि' (पा ६,४,५१) इति णिलोपः ।

'इदं यत् कृष्णः शकुनिरिभिनिष्पत्तन्त्रिपीपतत्' । आपो मा तस्मात् सर्वीस्माद् दुरितात् पान्त्वंहंसः ।। १ ॥

इदम् । यत् । कृष्णः । शुकुनिः । अभिऽनिष्पतेन् । अपीपतत् । आपः । मा । तस्मीत् । सर्वस्मात् । दुःऽइतात् । पान्तु । अंहसः ॥ १॥

कृष्णः कृष्णवर्णः शकुनिः पक्षी । काक इत्यर्थः । अभिनिष्पतन् अभितः सर्वतः अभिमुखं वा आकाशमार्गाद् अवपतन् इदं मदीयम् अङ्गम् अपीपतत् पातयामास पक्षाभ्याम् अभिज्ञधानेति यत् तस्मात् अभिहननजनितात् सर्वस्माद् दुरिताद् दुष्टगमनाद् अंहसः पापाद् मा माम् अभिहतावयवम् आपः अभिमन्त्रिताः पान्तु रक्षन्तु ।

'इदं यत् कृष्णः शकुनिर्वास्थितिर्ऋते ते मुखैन'। आग्निर्मा तस्मादेनंसो गाहीपत्यः प्र मेश्चतु ॥ २॥

इदम् । यत् । कृष्णः । शुकुनिः । अवऽअमृक्षत् । निःऽऋते । ते । मुखेन । अग्निः । मा । तस्मति । एनेसः । गाहीऽपत्यः । प्र । मुञ्चतु ॥ २ ॥

हे निर्ऋते मृत्युदेवते ते तव मुखेन कृष्णः शकुनिः काकः इदं मदीयम् अङ्गम् अवामृक्षत् अवमृष्टवान् । काकः स्वचञ्चुपुटेन मदीयम् अङ्गं नोपहतवान् किं तु मृत्युमुखेनेति काकस्पर्शनदोषः अतिकष्ट इति ज्ञापियतुं निर्ऋतिमुखेन अभिमर्शन्वचनम् । मृश आमर्शने । लुङि 'शल इगुपधादनिटः क्सः' (पा ३,१,४५) इति क्सः। काकः अङ्गं मुखेन अवमृष्टवान् इति यत् तस्माद् एनसः पापाद्

१. यदस्मान् कृष्णशकुनिर्निष्पतित आनशे पै २०,९५,७. २. एनसः पै. लाश्रौ २,२, ११. ३. पात्वंहंसः  $D,K,K^m$ ; पान्तु विश्वतः पै. लाश्रौ. ४.  $^{\circ}$ निष्पतंत्  $P^2$ . ५. पातु  $P^2$ ; पान्तु > पातु J. ६. यंदवांमृक्षत कृष्णशकुनिर्मुखेन निर्भते तंव पै २०,९५,६. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

गाईपत्यः गृहपतिना मया होमार्थं निहितोऽिः एतत्संज्ञको वा मा मां प्र मुश्चतु प्रकर्षेण मोचयतु । काकावमर्शनजनितदोषरहितं करोतु ।

'प्रतीचीर्नफलो हि <sup>†</sup>त्वमपौमार्ग <sup>‡</sup>रुरोहिंथ' । सर्वान् मच्छपथाँ अधि वरीयो <sup>¹</sup>यावया इतः' ।। १ ।।

प्रतीचीनेऽफलः । हि । त्वम् । अपोमार्गः । रुरोहिंथ । सर्वीन् । मत् । शुपर्थान् । अधि । वरीयः । युव्याः । इतः ॥ १ ॥

हे अपामार्ग पापापमार्जनसाधन एतत्संज्ञक इध्मप्रकृतिभूत काष्टिवरोष लं हि यस्मात् प्रतीचीनफलः प्रत्यङ्मुखानि फलानि यस्य । अग्राद् आरभ्य फलस्य मूलपर्यन्तम् आत्माभिमुखं स्पर्शने कण्टकराहित्यदर्शनात् प्रतीचीनफलत्वम् । ताद्दशः हरोहिथ रूढवान् असि तस्मात् सर्वान् शप्थान् दोषान् मत् मत्तः सकाशात् । अधिः पञ्चम्यर्थाऽनुवादी । इतः अस्माद् वरीयः । क्रियाविशेषणम् एतत् । उहतरम् अत्यर्थं यावयाः पृथक्कुरु । इतः इति मत् इत्यस्य विशेषणम् । अस्मात् काकाभिहतावयवाद् मत् इति । यद्वा इतः अस्मात् कारणाद् इति अस्मात् काकाभिहतावयवाद् मत् इति । यद्वा इतः अस्मात् कारणाद् इति व्याख्येयम् । प्रयावयाः इति । यु मिश्रणामिश्रणयोः । ण्यन्तात् लेटि आडागमे रूपम् ।

यद् दुंष्कृतं यच्छमंछं "यद् वा चेरिम पापयां" । त्वया तद् विक्वतोमुखापामार्गापं मृज्महे ।। २ ।।

यत् । दुःऽकृतम् । यत् । शमेलम् । यत् । वा । चेरिम । पापयो । त्वयो । तत् । बि्श्वतःऽमुख् । अपोमार्ग । अपे । मृज्महें १० ॥ २ ॥

यद् दुष्कृतम् दुःखफलाय कृतं पापं दुष्टं कृतं वा दुष्कृतं यत् च शमलम् मिलनम् पापम्। वाशब्दो विकल्पवाची । यत् पापया । द्वितीयाया याजादेशः। यत् पापं चेरिम चिरतवन्तः स्मः। अथ वा पापया पापप्रवृत्तिहेतुभूतया बुद्धया यद् पनदचेरिम । चरतेर्लिटि उत्तमबहुवचने रूपम् । तत् पापम् हे विक्वतोमुख सर्वतः प्रसृतशाखायुक्त हे अपामार्ग त्वया साधनेन अप मृज्भहे अपमार्जयामः अपसारयामः। मृजू रे शुद्धो । आदादिकः।

१. प्रत्यङ् हि सं प्रभूविथ प्रतीचीन फ हस्त्वम् अ ४,१९,७. † त्वमंपा A,Bh,D,K,  $K^m$ , $S^m$ ,V, $C_s$ ,WM. ‡ बभूविथ पै २,२६,४. २. धा इति S; धा व्धम् अ.; धास्त्वम् पै. ३. अपामार्ग् P, $P^2$ , $C_P$ ; अपामार्ग् M ७. यदेन इचकृमा वयम् पै ९,२२,५. ५. यावयेति M ६. दुं:कृतं A,Bh,Sm. ७. यदेन इचकृमा वयम् पै ९,२२,५. ८. तु. साः; वैतु. मूको. तया. ९. मृष्महे A,B,Bh,D,R,M १०. मृष्महे M २१. मृष्महे M २१. मृष्म् शंपा.

## क्यावदंता कुन्खिनां वृण्डेन्' यत्सहासिम'। अपामार्ग् त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृज्महे ।। ३ ॥

स्यावऽदेता । कुनुखिना । बुण्डेन । यत् । सह । आसिम । अपीमार्ग । त्वया । व्यम् । सर्वीम् । तत् । अप । मृज्महे ॥ ३ ॥

द्यावदता द्रयावाः द्रयाववर्णा दन्ता यस्य तेन । 'विभाषा द्यावारोकाभ्याम्' (पा ५,४,१४४) इति द्रयावपदाद् उत्तरस्य दन्तराब्दस्य दत् इत्यादेशः। द्रयावदन्तयुक्तेन पुरुषेण कुनिखना कुत्सितानि नखानि कुनखानि तद्वता च वण्डेन । निर्वीर्यः पण्डो वण्ड इत्युच्यते । नपुंसकेन वा सह आशिम अक्तवन्तः समः। अशा भोजने । तस्य लिटि उत्तमबहुवचने रूपम् । अशानं व्यवहारमात्रीप-लक्षणम् । एतः सह व्यवहृतवन्तः सम इति यद् अस्ति हे अपामार्ग लया साधनेन सर्वं तत् पापं वयम् अप मृज्महे अपमार्जयामः निवारयामः।

यद्यन्तरिं यदि वात आस यदि वृक्षेषु 'यदि वोलंपेषु'। यदश्रवन् प्रार्व उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनर्मानुपैतं ॥ १॥

यदि । अन्तरिक्षे । यदि । वाते । आसे । यदि । वृक्षेषु । यदि । वा । उलपेषु । यत्। अश्रेवन्। पुरार्वः । उद्यमानम् । तत्। ब्राह्मणम् । पुर्नः । अस्मान् । उपुऽऐतु ॥१॥

मन्त्रव्राह्मणात्मको हि वेदो मेघे वाताधिक्ये वृक्षच्छायायां हरितसस्य-संनिधो पशोश्च समीपे नाध्येतव्यः। तथाध्ययने सम्यक् पठितोऽपि वेदो निर्वीयों भवति । तद् उक्तम् आपस्तम्वेन स्वाध्यायधर्मप्रकरणे — 'नाभ्रे न च्छायायां न पर्यावृत्त आदित्ये न हरितयवान् प्रेक्षमाणो न प्राम्यस्य पशोरन्ते नारण्यस्य नापाम् अन्ते' (आपश्रौ १५,२१,८) इति । अत्र तादशकालस्थलेषु अधीतस्यापि वेदस्य वीर्यवत्त्वम् अनेन प्रार्थ्यते । अन्तरिक्षे । मेघाच्छन्ने इति विशेषणसाहित्यं द्रष्टव्यम् । तादशे अन्तरिक्षे यदि ब्राह्मणम् आस । कर्मविधायकं वाक्यं ब्राह्मणम् इत्युच्यते । एतद् मन्त्रस्यापि उपलक्षणम् । मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदो यदि तत्राधीत आसीत् । 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' (आपश्रौ २४,१,३१) इति हि आपस्तम्बवचनम् । यद्वा ब्राह्मणम् ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य अध्येतव्यत्वेन संबन्धि । वेदवाक्यम् इत्यर्थः । वाते वायो । प्रभूते सतीति विशेषणं द्रष्टव्यम् । यदि आस ब्राह्मणम् अधीतम् आसीत् । अस्तेर्लिटे

<sup>9.</sup> स्तेनेन पै ९,२२,८. २. यश्च हाशिमः पै [मूको.]. ३. मृथ्महे A,B,Bʰ,D,R,Sʰ. ४. मृथ्महे Cp. ५. स्यावा S'. ६. वैतु. मंपा. द्र. ७: वा रजिस ततो पै २०,३२,९. ८. भयमुरुपेषु पै. ९. तु. P,P²,J,D², सा. पं.; वैतु. B यदं ख़ दें अजस पे [मूको.].

भूभावाभावरछान्दसः । यदि ब्राह्मणं वृक्षेषु वृक्षच्छायायाम् आस । वाराब्दो विकल्पवाची । उल्पेषु । उल्पराब्दः सस्यमात्रोपलक्षणम् । यदि सस्येषु ब्राह्मणम् अधीतम् आसीत् । तथा परावः ब्राम्या आरण्याश्च उद्यमानम् अभिधीयमानम् अधीयमानं यद् ब्राह्मणम् अश्रवत् अश्रण्वन् । श्रणोतेर्लङ सामान्यविहितः रावेव छन्दोविषयत्वाद् अवस्थितः । उद्यमानम् इति । वद् व्यक्तायां वाचि । कर्मणि यिक यजादित्वात् संप्रसारणम् । तत् ताहरोषु निमित्तेषु अधीतं ब्राह्मणम् अस्मान् अधीतवतः पुनरुपैतु निषद्धकालस्थलेषु अध्ययनेन अस्मत्तो निष्क्रान्तं व्राह्मणं पुनः वीर्यवत्त्वेन फलप्रदं सत् आगच्छतु ।

पुनर्मे त्विन्द्रियं पुन्रात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । पुनर्गन्यो धिष्ण्या यथास्थाम केल्पयन्तामिहैव ॥ १ ॥

पुनेः । मा । आ । एतु । इन्द्रियम् । पुनेः । आत्मा । द्रविणम् । ब्राह्मणम् । च । पुनेः । अग्नयेः । धिष्ण्योः । यथाऽस्थाम । कुल्पयन्ताम् । इह । एव ॥ १ ॥

इन्द्रियम् इन्द्रेण दत्तं वीर्यम् । 'इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गम्' (पा ५,२,९३) इति सूत्रेण इन्द्रिय-शब्दो निपातितः । यद्वा इन्द्रियम् इति जातावेकवचनम् । चक्षुरादीन्द्रियाणि । मा मां पुनरेतु पुनरागच्छतु । आत्मा देहाभिमानी । पुनः ऐतु इत्यनुषङ्गः । द्रविणम् प्रति-ग्राह्यं धनम् । माम् ऐतु इत्यनुषङ्गः । तथा ब्राह्मणम् मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः च । पुनरेतु इति संवन्धः । तथा धिष्ण्याः होत्रादिधिष्ण्येषु विहता अप्रयः इहैव अस्मिन्नेव विहतप्रदेशो यथास्थाम । यथास्थानम् इत्यर्थः । तिष्ठतेः 'आतो मनिन्" (पा ३,२,७४) इति मनिन् । पुनः कल्पयन्ताम् समर्थाः प्रवृद्धा भवन्तु ।

सरस्वित व्रतेषुं ते दिव्येषुं 'देवि धार्मसु' । जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व' नः ॥ १ ॥

सर्रस्वति । ब्रुतेषु । ते । दिव्येषु । देवि । धार्मऽसु । जुषस्व । हुव्यम् । आऽह्वेतम् । प्रऽजाम् । देवि । र्रास्व । नः ॥ १ ॥

हे सरस्वित वर्णपदादिरूपेण प्रसरणवित हे देवि ते तव संविन्धिषु वर्तेषु कर्मसु दिव्येषु दिवि भवेषु देवाहेषु वा धामसु स्थानेषु गार्हपत्यादिरूपेषु । 'धामानि व्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि' (नि ९,२८) इति हि यास्कः । तेषु स्थानेषु

<sup>1. °</sup>नर्मांमै° मंत्रा १,६,३३ शांश्रौ ८,१०,१ आगृ ३,६,८ मागृ १,३,१. २. घि-ण्यासो पै ३,१३,६ शांश्रौ. आगृ. मागृ. ३. यथास्थानं शांश्रौ. आगृ. मागृ. ४. घार-यन्तामि° शांश्रौ.; इह कल्यन्ताम् आगृ. ५. च वदामसि पै २०,२६,१०. ६. दिदिङ्ढ अ ७,४८,१ ऋ २,३२,६ मा ३४,१० मै ४,१२,६ काठ १३,१६.

आहुतम् अभिमुखं प्रक्षितं ह्व्यम् होतव्यं हिवः जुषस्व सेवस्व । किं च हे देवि सरस्वित नः अस्मभ्यं प्रजाम् प्रकर्षेण जायमानां पुत्रादिरूपां ररास्व देहि । रातेः 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७३) इति शपः इलुः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम् ।

इदं ते हुव्यं घृतवंत् सरस्वतीदं पिंतॄणां हुविरास्यं १ यत् । इमानि त 'उदिता शंतंमानि' तेभिर्वयं मधुंमन्तः' स्याम ॥ २ ॥

इदम् । ते । हृब्यम् । घृतऽत्रेत् । सुरुस्वृति । इदम् । पित्रॄणाम् । हृविः । आस्युम् । यत् । इमानि । ते । खुदिता । शम्ऽतमानि । तेभिः । वयम् । मधुंऽमन्तः । स्याम् ॥ २॥

हे सरस्वित ते त्वदर्थं ह्रयमानं घृतवत् घृतोपेतं यद् इदं ह्व्यम् हिवः । पितॄणाम् । अर्थायेति रोषः । आस्यम् क्षेपणीयम् । असु क्षेपणे । 'ऋहलोर्ण्यत्' (पा
३,१,१२४) । पित्रर्थं ह्रयमानं यद् इदं हिवः । शंतमानि अस्माकम् अत्यर्थं सुखकराणि यानि इमानि हवींषि हे सरस्वित ते त्वदर्थम् उदिता उदितानि उक्तानि ।
वद् व्यक्तायां वाचि । अस्मात् कर्मणि निष्ठा । यजादित्वात् संप्रसारणम् ।
त्वदर्थम् उक्तानि शंतमानि यानि इमानि हवींषि इति वा योज्यम् । एकत्र
अतो यच्छव्दः सर्वत्र संवध्यते । तृतीयपादे विभक्तिविपरिणामेन योज्यः । तिभिस्तैः
त्वदर्थं हुतैहिविभिवं मधुमन्तः मधुररसोपेतान्नवन्तः स्याम भवेम ।

#### इति षष्ठेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

'शिवा नः', 'शं नो वातो वातु' इत्यनयोर्वृहद्गणे पाठात् शान्त्युद्काभिमन्त्रणादौ विनियोगः । '''शिवा नः' (अ७,०१), 'शं नो वातो वातु' (अ७,०२), 'अप्तिं ब्रूमो वनस्पतीन्' (अ११,६) इति' इति हि सूत्रितम् (कौस् ९,२)।

अभिचारकर्मणि 'यत् किं चासौ' (अ ७,७३) इति पश्चर्चेन मध्यमपलाशेन फलीकरणान् जुहुयात् (तु. कौस् ४८,२७;२८)।

दर्शपूर्णमासयोः 'पिर त्वामे पुरं वयम्' इत्यनया तण्डुलानां पर्यग्निकरणं कुर्यात्। "'' अह्मणा शुद्धाः' (अ ११,१,१८) इति तण्डुलान्। 'पिर त्वामे पुरं वयम्' (अ ७,७४) इति तिः पर्यमि करोति" (कौस् २,९:१०) इति हि कौशिकं सूत्रम्।

सोमयागे माध्यन्दिनसवने धिष्ण्याग्निम् अवलोकयन् 'परि त्वाग्ने पुरं वयम्' इति ब्रह्मा यजमानरच जपेत्। 'धिष्ण्यम् अवेक्ष्य 'परि त्वाग्ने' इति जपित । ब्रह्मा च" (वैताश्री २१,१५;१६) इति ।

१. दुरिता सौभंगानि तैत्रा २,५,४,६. - २. सुभंगासः मे ४,१२,६ तित्रा. ३. अभ्येत्य RG.

तथा अग्निचयने उखार्थं परिलिख्यमानं मृत्पिण्डम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'परि त्वाग्ने' इति मृत्पिण्डं परिलिख्यमानम्" ( वैताश्री २८,८ ) इति वैतानं सूत्रम् ।

सोमयागे प्रवर्ग्ये 'धर्मधुग्दोहार्थम् उत्तिष्ठतः अध्वर्ण्यादीन् 'उत्तिष्ठताव पश्यत' इत्यनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'धर्मधुग्दोहायोत्तिष्ठते 'उत्तिष्ठताव पश्यत'" (अ ७,०५,१) इति ( वैताश्रो १४,३ ) इति वैतानं सूत्रम् ।

श्चिवा नः शंतंमा भव समृडीका संरस्वति । मा ते 'युयोम संदर्शः' ॥१॥ श्विवा । नः । शम् ऽतंमा । भव । सुऽमृडीका । सरस्वति । मा । ते । युयोम् । सम्ऽदर्शः ॥१॥

हे सरस्वित वर्णपदादिरूपेण प्रसरणवित वाग्देवते शिवा सर्वसुखरूपा त्वं नः अस्माकं शंतमा अत्यर्थं रोगिनिर्हरणक्षमा भव । शंयोरित्यत्र यास्केन — 'शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्' (नि ४,२१) इत्युक्तम् । यद्वा अत्यर्थं सुखप्रदा भव । सुमृळीका । मृळीकम् इति सुखनाम । शोभनसुखप्रदा भव । शंतमेति सुमृळीकिति पद्वयेन फळिविशेषेण सुखदाने तारतम्यम् उक्तम् इति मन्तव्यम् । हे सरस्विति ते तव संदशः समीचीनाद् दर्शनाद् यथार्थस्वरूपशानाद् मा युग्मेम पृथग्भूता मा भवेम । यौतेळीटि उत्तमबहुवचने शपः इतुः । 'अनित्यमागमशासनम्' इति आडभावः। व्यत्ययेन गुणः।

शं नो 'वातो वातु' शं नंस्तपतु 'स्र्येः । अहां नि शं भवन्तु नः 'शं राश्री 'प्रिति धीयतां श्रमुषा नो व्यु विखतु ॥१॥ शम् । नः । वातः । वातु । शम् । नः । तपतु । स्र्येः । अहांनि । शम् । मुबन्तु । नः । शम् । राश्री । प्रति । धीयताम् । शम् । ख्षाः । नः । वि । खुच्छुतु ॥

वातः विहः संचरन् वायुः नः अस्माकं रां वातु सुखकरः सन् चरतु। तथा। सूर्यः सुष्ठु सर्वस्य प्रेरक आदित्यः नः अस्माकं शम् सुखं तपतु संता-पकारी मा भवतु। अहानि दिनानि च नः अस्माकं शं सुखं भवन्तु। अहस्सु सुखम् अस्माकं भवित्वत्यर्थः। रात्री। 'रात्रेश्चाजसौ' (पा ४,१,३१) इति ङीप्। जातावेकवचनम्। शम् सुखं प्रति धीयताम् प्रतिद्धातु संद्धातु। न इत्यनुपङ्गः। द्धातेर्व्ययेन कर्तरि कर्मप्रत्ययः। यद्वा धीङ् आधारे इति दिवादौ पठ्यते। रात्री शम् सुखं यथा भवति तथा प्रति धीयताम्। प्रतितिष्ठत्वित्यर्थः। तथा उषाः

<sup>9.</sup> घर्मदुग्दोहा S'. २. घर्मदुग्धोहा RG. प्रमृ. ३. भवन्तु तैआ. १,१,३. ४. वैतु. ४. व्योम सुंदिश ऐआ १,१,१ तैआ ४,४२,१ आश्री ८,१४,१८ लाश्री ५,३,२. ५. वैतु. मंपा द्र. ६. मा पै २०,३३,१. ७. °तः पवतां मा ३६,१०; °तौंऽभिवातु मे ४,९,२७; °तौंऽभिवाते पै.; °तः पवतां मातिरिङ्बा तैआ. ८. मे तपित पै. ९. मे पै. १०. राष्ट्रीः मा ३६,११; राष्ट्रिः तैआ.

उषःकालः । जातावेकवचनम् । उषसः नः अस्माकं शम् सुखं यथा भवति तथा व्युच्छतु विवासिताः प्रकाशिता भवन्तु । उछी विवासे ।

यत् किं चासौ मनसा यच्चे वाचा युज्ञैर्जुहोति 'हृविषा यर्जुषा'।
'तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुं तिं हन्त्वस्य ॥ १॥
यत्। किम्। च्। असौ। मनसा। यत्। च्। वाचा। युज्ञेः। जुहोति । हृविषा । यर्जुषा।
तत्। मृत्युना । निः ऽऋतिः। सम्ऽविदाना। पुरा। सत्यात्। आऽहुं तिम्। हृन्तु। अस्य ॥ १॥

असौ। अदःशब्दो विष्रकृष्टवाची। दूरस्थः शतुः यत् किं च कर्म शतुहननरूपं मनसा। कर्तुं ध्यायतीत्यध्याहारः। यच्च कर्म वाचा। करोमीति वद्तीत्यध्याहारः। तथा यज्ञैः अभिचारकर्मभिः हविषा तदुचितेन द्रव्येण यजुषा मन्त्रेण
जुहोति होमं करोति। अस्य प्रतिपक्षनिवारणार्थं मनोवाक्षायेरुपायं कुर्वतः शत्रोः
तत् मनसा ध्यातं वाचा उक्तं कर्म आहुतिम् क्रियया निष्पाद्यमानं होमकर्म सत्यात्
सत्यभूतात् कर्मफलात् पुरा पूर्वमेव निर्ऋतिः पापदेवता घत्युना संविदाना ऐकमत्यं
प्राप्ता सती हन्तु विनाशयतु। शत्रुणा करणत्रयेण अस्मद्विषये क्रियमाणम्
अभिचारकर्म यावत् फलप्रदं भवति तस्मात् पूर्वमेव मृत्युसहिता पापदेवता
तं शत्रुं विनाशयत्वत्यर्थः। संविदानेति। संपूर्वाद् वेत्तेः 'समो गमादिषु विदिप्रच्छि'
(पावा १,३,२९) इति आत्मनेपदम्।

यातुधाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य घन्त्वनृतेन सत्यम् ।

इन्द्रेषिता देवा आज्येमस्य मथ्रन्तु मा तत् 'सं पादि यदसौ जुहोति' ॥ २॥ यातुऽधानाः। निःऽऋतिः। आत्। ऊं इति । रक्षः। ते। अस्य । घनन्तु । अन्तेन । सत्यम् । इन्द्रे- ऽइषिताः। देवाः। आज्येम्। अस्य । मध्नन्तु । मा। तत्। सम्। पादि । यत्। असौ। जुहोति ॥२॥

यातुधाना<sup>र</sup> । यातवो यातनाः पीडास्तासां धानं निधानं यस्याम् अस्तीति सा यातुधाना । परपीडाकारिणी निर्ऋतिः निरुष्टगमना पापराक्षसी । आहु । अपि चेत्यर्थः । रक्षः राक्षसः । ते निर्ऋतिराक्षसाः अस्य रात्रोः सत्यम् यथार्थं कर्म- फलम् अन्तेन असत्येन फलेन बन्तु विनारायन्तु । यथा रात्रुणा अस्मद्विषये कियमाणम् अभिचारकर्म स्वोचितफलप्रदं न भवति किं तु विपरीतफलप्रदं

१. यर्जुषा हुविभिं: पै १९,२७,१ तैत्रा २,४,२,१. २. तन्मृत्युर्निर्ऋत्या संविद्यानः तैत्रा. ३. दृष्टादान्यं पै.; दृष्टादाहुंतीर् तैत्रा २,४,२,२. ४. समृद्धि यद्सौ क्रोतिं तैत्रा. ५. वैतु. मंपा. इ.

भवित तथा कुर्वन्तु इत्यर्थः। फलप्रतिवन्धं प्रार्थ्य तदीयकर्मणो वाधां प्रार्थयते — इन्द्रेषिताः इन्द्रेण प्रेरिता देवाः अस्य रात्रोः आज्यम् आज्यसाधनं होमकर्म मथन्तु विनारायन्तु। मन्थ विलोडने। क्रयादिः। असौ रात्रुः यज्जुहोति अस्मद्राधार्थं यत् कर्म करोति तत् कर्म मा संपादि मा संपन्नं भवतु। फलप्रदं न भवित्वत्यर्थः। यद्वा अङ्गविकलं भवतु। पद् गतौ। 'चिण् ते पदः' (पा ३,१,६०) इति कर्तरि च्लेहिचण् आदेशः।

'अजिराधिराजौ' रुयेनौ संपातिनाविव । आज्यं पृतन्यतो हेतां' 'यो नः कश्चांभ्यघायितं' ॥ ३॥

अजिर्ऽअधिराजो । स्येनौ । संपातिनौऽइव । आज्यम् । पृतुन्यतः । हृताम् । यः । नुः । कः । च । अभिऽअधायति ॥ ३ ॥

अजिराधिराजो । अज गतिश्लेपणयोः इत्यस्माद् 'अजिरिशिशिर'' ( पाउ १,५३ ) इति सूत्रेण अजिरशब्दो निपातितः । रात्रुश्लेपणसमर्थः अजिरः । अधिको राजा अधिराजः । 'राजाहःसिखिभ्यष्टच्' ( पा ५,४,९१ ) इति टच् समासान्तः । एतन्नामानो सृत्युद्तो संपातिनो आकाशमार्गाद् द्वेष्यस्य पक्षिण उपिर निष्पतनशीलो श्येनो एतन्नामध्येगे पिक्षणो इव पृतन्यतः संग्रामेच्छोः पुरुषस्य आज्यम् घृतसाधनकं होमकर्म हताम् हिंस्ताम् । हन हिंसागत्योः । लोटि तसस्ताम् आदेशः । पृतन्य-च्छव्दार्थम् आह । यः कथ शत्रुः नः अस्माकम् अभ्यषायित अभिमुखं हिंसारूपं पापं कर्तुम् इच्छिति तस्य आज्यं हताम् इति संवन्धः । अधशब्दात् 'छन्दिस परेच्छायाम्' ( पावा ३,१,८ ) इति क्यचि 'अश्वाषस्यात' ( पा ७,४,३७ ) इति आत्त्वम् ।

अपिश्वौ त छुभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यिम् । अग्नेर्देवस्य मृन्युना तेने तेऽविधषं ह्विः ॥४॥

अपश्चि । ते । जुभौ । बाहू इति । अपि । नृह्यामि । आस्य मि । अग्नेः । देवस्य । मृन्युना । तेने । ते । अवधिष्म । हृविः ॥ ४ ॥

अनेन द्युचेन शत्रुं संवोध्य ब्रूते — हे अस्मद्विषये अभिचारकर्तः ते तव उभौ वाहू होमकर्मणि व्यापृती पाणी अपाश्ची अपाश्चनी पृष्ठभागसंबद्धी अपि नह्यामि

१. स्वरितर्? अधि पे १९,२७,४. २. ह्रंता  $S^m$ ; ह्रंतान्  $B^h$ ,D. ३. तु. सा.; वैतु. मूको. (तु. शंपाः WM.) ध्यायंतिः, योऽस्मान् पृतनायित पे. ४. अपं तैव्रा २,४,२,२. ५.  $^{\circ}$ स्यंन्  $S^m$ . ६. ब्रह्मणा तेव्रा. ७. सर्वे तेव्रा. ८. कृ्तम् तेव्रा.

बधामि। यथा होमकरणशक्ती न भवतः तथा करोमि। तथा आस्यम् मन्त्रो-चारणसमर्थं मुखम् अपि नह्यामि यथा वदनात् होमसाधनभूतमन्त्रा नोद्गच्छन्ति तथा करोमि । तेन वाह्वास्यवन्धनेन कारणेन देवस्य । दीव्यतेविंजिगीषार्थात पचाद्यच् । देवस्य विजयमानस्य अप्तेः मन्युना तेजसा क्रोधन वा ते तव हिवः होतव्यं द्रव्यं तत्साधनकं कर्म अविषम् हिनष्यामि । हन्तेवछान्दसो लुङ् ।

अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्य म् । अग्नेर्घोरस्यं मन्युना तेनं तेऽवधिषं हविः ॥ ५ ॥

अपि । नुद्यामि । ते । बाहू इति । अपि । नुद्यामि । आस्यिम् । अग्नेः । घोरस्यं । मृन्युनां । तेनं । ते । अवधिषम् । ह्विः ॥ ५ ॥

पूर्वमन्त्रसमानार्थत्वात् पूर्वेण व्याख्यातकल्पोऽयं मन्त्रः। घोरस्य भयंकरस्य इति विशेषः।

परि त्वाडग्ने पुरं वृयं विष्रं सहस्य धीमहि। धृषद्रणी द्विवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावतः ॥ १॥

परि । त्वा । अन्ते । पुरम् । वयम् । विप्रम् । सहस्य । धीमहि । धृषत् ऽवर्णम् । द्विवे ऽदिवे । हुन्तारम् । भुङ्गर ऽवेतः ॥ १॥

हे सहस्य। सह इति वलनाम (तु निघ २,९) तस्मै हित। 'तस्मै हितम्' (पा ५,१,५) इति यत् । सहसो बलाद् वा जात । मथनेन निष्पन्नत्वात् । 'भवे छन्दसि' (पा ४,४,११०) इति यत्प्रत्ययः। ताददा हे अप्ते पुरम् पूरकं कर्मफलानां विप्रम्। मेधाविनामैतत् (तु. निघ ३,१५)। मेधाविनं त्वा त्वां वयं परि धीमहि रक्षसाम् अपहननाय परितो धारयामः परिधिं वा कुर्मः। द्धातेर्छिङि द्विर्वचनाभावद्यछान्द्सः। शपो ध्वा लुक् । अग्नि विशिनष्टि — ध्वद्वर्णम् धर्षकरूपं भङ्गुरावतः भङ्गशीलकर्मवतो रक्षसः दिवेदिवे अन्वहं हन्तारम् विनाशयितारम् ।

उत् तिष्ठताड्यं पश्यतेन्द्रंस्य भागमृत्वियंम् । यदि श्रातं जुहोतेन यद्यश्रातं मुमत्तेन ॥ १ ॥

अपं > अपं A,B; अपं > अपं Cp; अपं Bh,D,K,Km,Sm,V,Cs,WM.,RW. तैत्रा २,४,२,३. २. अपं तैत्रा. ३. भिषंग्वर्णं ? पे १६,८,२. ४. भेतारं तै १,५,६,४. ५. वेताम् ऋ १०,८७,२२ मा ११,२६ मै २,७,२; °वतम् पै. ६. लुग्वा S'. ७. श्रातो ऋ १०,१७९,१. ८. °श्रातो ऋ.

उत् । तिष्ठत् । अर्व । पुरयत् । इन्द्रेस्य । भागम् । ऋत्वियम् । यदि । श्रातम् । जुहोतन । यदि । अश्रीतम् । मुमत्तन ॥ १ ॥

हे ऋित्वजः उत्तिष्ठत आसनाद् ऊर्ध्वं तिष्ठत नोपविशत । ऊर्ध्वकर्मत्वाद् आत्मने-पदाभावः । उत्थाय च ऋित्वयम् ऋतौ वसन्तादिकाले भवम् इन्द्रस्य भागम् भजनीयं धर्मं पच्यमानम् अव पश्यत निरीक्षध्वम् । ऋतुशब्दात् तदस्य प्राप्तमित्यर्थे 'छन्दिस घस्' (पा ५,१,१०६) । 'सिति च' (पा १,४,१६) इति पदसंश्चया भसंशाया वाधाद् ओर्गुणाभावः । भजेः कर्मणि घजन्तो भागशब्दः । श्रातम् । हविःपरतया नपुंसकत्वम् । यदि स भागः श्रातः पकस्तिर्हि जुहोतन इन्द्रार्थम् अग्नौ जुहुत । 'तप्तनप्तन्यनाश्च' (पा ७,१,४५) इति तस्य तनवादेशः । पित्त्वाद् गुणः । यदि अश्रातम् । अत्रापि हविःपरतया नपुंसकत्वम् । यदि अश्रातः अपकस्तिर्हि ममत्तन पचत । तप्तानाम् अपां मदन्तीशब्दव्यवहारदर्शनाद् अत्र ममत्तनेति शब्दस्य तप्तं कुरुते-त्यर्थो युक्तः । यद्वा यदि अपकस्तिर्हि पाकपर्यन्तं ममत्तन इन्द्रं स्तुतिभिर्मदयतेति । श्रीञ् पाके इत्यस्माद् निष्ठायाम् 'अपस्पृधेथामानृचः' (पा ६,१,३६) इति सूत्रे श्राभावो निपात्यते ।

श्रातं ह्विरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सरो अध्वेनो 'वि मध्येम् ।' परि त्वासते निधिभिः सर्खायः कुलुपा न ब्राजपुति' चर्रन्तम् ॥ २ ॥

श्रातम्। हुविः। ओ इति। सु। इन्द्र । प्र। याहि । जुगामे । सूरेः। अर्ध्वनः। वि। मध्यम्। परि । त्वा । आसते । निधिऽभिः। सर्खायः। कुल्ऽपाः। न । ब्राज्ऽपतिम्। चरेन्तम् ॥ २॥

हे इन्द्र हिनः द्धिघर्माख्यं त्यदीयं श्रातम् पक्षम्। ओ आउ स सुण्ठु प्रा याहि प्रकर्षण शीघ्रम् आगच्छ। स्रः स्र्यः अध्वनः गन्तव्यस्य मार्गस्य विमध्यम् विकलं मध्यम् ईषद् ऊनं मध्यभागं जगाम गतवान् । तव यागार्थं मध्याहो जात इत्यर्थः । सखायः समानख्याना ऋत्विज्ञञ्च निधिभः निहितः अभिष्ठत्य आसा-दितः सोमेः सार्धे त्वा त्वां पर्यासते पर्युपासते । तत्र दृष्टान्तः — कुल्पा न । कुलस्य वंशस्य रक्षकाः पुत्रा यथा बाजपितम् बाजा गन्तव्या गृहास्तेषां पतिं चरन्तम् गच्छन्तम् उपासते तथेत्यर्थः । बज गतौ । अस्मात् कर्मणि घज् । 'अजिब्रज्योध्र' (पा ७,३,६०) इति कुत्वनिषेधः ।

इति पष्टेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

१. भवार्थे शंपा. २. विमध्यम् ऋ १०,१७९,२ सा. ३. <u>व</u>ाजपंति ऋ. ४. वैतु. मंपा. इ.

अग्निष्टोमे प्रवर्ग्ये हूयमानम् आज्यं 'श्रातं मन्ये' इति सूक्तेन ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । " 'उप ह्वये' (अ ७,००,७) इति घर्मदुघ।म् । घर्मसूक्तेन (अ ७,००) घर्म हूयमानम्'' (वताश्री १४,४;५) इति हि वैतानं सूत्रस् ।

अग्निष्टोमे माध्यन्दिनसवने दिधिधर्महोमं 'श्रातं मन्ये' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। "'श्रातं मन्ये' इति दिधिधर्महोमम् । धर्मबद्भक्षः'' (वैताश्रो २१,१८;१९) इति वैतानसूत्रात्।

प्रवर्ग्ये होतकर्त्वकं वषट्कारम् अनुवषट्कारं च 'स्वाहाकृतः' इति द्वाभ्यां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'स्वाहाकृतः' इति द्वाभ्याम् (अ ७,००,३;४) । घर्मस्य वषट्कृतेऽनुवषट्कृते" (वैताश्रो १४,५६) इति वैतानं सूत्रम् ।

प्रवर्ग्ये दुद्यमानां घर्मदुघाम् 'उप ह्रये' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । वैताने सूत्रि-तम्—'''उप ह्रये' (अ ७,०७,७) इति घर्मदुघाम्'' ( वैताश्रो १४,४१ ) इति ।

प्रवासं करिष्यन् 'स्यवसाद्' इत्यनया स्वकीयान् पशून् अभिमन्त्रयेत । "''स्यवसाद्' (अ ७,०,११) इति सूयवसे पशून् अभिमन्त्रयते '' (कौसू २४,१०) इति हि कौशिकं स्त्रम्।

मधुपके उत्सृष्टां गाम् अनया अभ्यागतोऽनुमन्त्रयेत । "'सूयवसाद्' इति प्रतिष्टमानाम्" (कौसू ९२,१५) इति हि कोशिकं सूत्रम् ।

श्रातं मन्य ऊर्धनि श्रातमृग्नौ सुर्शृतं मन्ये तद्दतं नवीयः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दुघ्नः पिवेन्द्र विजन् 'पुरुकुर्ज्जुषाणः ॥ १ ॥

श्रातम् । मुन्ये । ऊर्धनि । श्रातम् । अग्नौ । सुऽश्टीतम् । मुन्ये । तत् । ऋतम्। नवीयः । माध्यन्दिनस्य । सर्वनस्य । दुधः । पिर्व । हुन्द्र । वृज्जिन् । पुरुऽकृत् । जुषाणः ॥१॥

ज्ञाने । पुनश्च दुग्धं पयः अप्तौ अपि श्रातम् पक्षम् । इदानीं दध्यवस्थमपि अप्तौ पच्यते । श्रीञ् पाके इत्यस्मात् निष्ठायाम् 'अपस्पृधेथाम्" (पा ६,१,३६) इति सूत्रे श्राभावो निपात्यते । अतः सुश्वतम् सुपक्षम् इति मन्ये जाने । श्रा पाके इत्यस्माद् आदादि-कान्निष्ठायां कर्मकर्तरि 'शृतं पाके' (पा ६,१,२७) इति निपात्यते । अत एव तत् हविः ऋतम् सत्यभूतं नवीयः नवतरं प्रत्यग्रतरं भवति । हे विज्ञन् वज्ञवन् हे पुरुकृत् वहुकर्म-कृद् इन्द्र जुषाणः प्रीयमाणस्त्वं माध्यन्दिनस्य मध्यन्दिने भवस्य सवनस्य सूयमानस्य सोमस्य संवन्धिनो दधः । कर्मणि षष्ठी । दिध दिधधर्माख्यं हविः पिव ।

१. निष्ठापयति Bl. २. सुश्रांतं ऋ १०,१७९,३. ३. पुरुकुज्जुषाणः ऋ. ४. वेतु. मंपा. द्र.

सिमद्भो अग्निर्वृषणा' रथी' दिवस्त्रप्तो घुर्मो दृंद्यते वामिषे मधुं । वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हर्वामहे सधुमादेषु कारवः ॥ १ ॥

सम्ऽईद्भः । अग्निः । वृष्णा । र्थो । दिवः । तृप्तः । घर्मः । दुद्यते । वाम् । इषे । मर्धु । व्यम् । हि । वाम् । पुरुऽदमीसः । अश्विना । हवीमहे । सुध्ऽमादेषु । कारवेः ॥१॥

एतदादीनाम् ऋचां प्रवर्ण एव लिङ्गानुसाराद् आश्वलायनेन विनियोग उक्तः। तत्र इयम् उत्तरा च दुद्यते इति लिङ्गेन घर्मदुघादोहनसमये विनियुक्ते। हे वृषणा वृषणो अभिमतफलस्य वर्षितारो हे अश्विनो दिनः धुलोकस्य । तात्स्थ्यात् ताच्छव्यम्। चुलोकस्थितस्य देवगणस्य रथी रथिकः। नेतत्यर्थः। 'अग्निमुखा व देवाः' (तु. माश १३,४,१,१९) इति श्रुतेः। ताहशोऽि समिद्धः सम्यग् दीप्तः। तेनाग्निना धर्मः महावीरपात्रस्थम् आज्यं तप्तः सम्यक् पक्षम्। अनन्तरं वाम् युवयोः। युष्मच्छव्यस्य पष्टीद्विचयने वाम् इत्यादेशः। इषे अन्नाय मधु मधुररसोपेतं मधुवत् प्रीणनकारि वा पयः दुद्यते। गौरध्वर्युभिः इति शेषः। दुह प्रपूरणे। कर्माण यक् । दुहेर्द्विकर्मकत्वाद् 'अकथितं च' (पा १,४,५१) इति मधुनः कर्मत्वे द्वितीया। हे अश्विना अश्विनो वाम् युवाम्। युष्मदो द्वितीयाद्विचयने वाम् आदेशः। पुष्दमासः। दम इति गृहनाम (तु. निघ ३,४)। बहुगृहाः। पृणातेः पुष्टशव्दः। हविःपूर्णगृहा वा। कारवः। स्तोतृनामैतत् (तु. निघ ३,४)। करोतेः 'कृवापाजिमि'' (पाउ १,१) इति उण्प्रत्ययः। स्तुतिकर्तारो वयं हि वयं खलु होतारः सधमादेषु सह माद्यन्ति देवा अत्रेति सधमादा यज्ञाः। माद्यतेः अधिकरणे घञ्। 'सध मादस्थयोक्ष्वन्ति' (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः। यञ्जेषु हवामहे आह्वयामः।

सिमिद्धो अग्निरंश्विना तुप्तो 'वा घर्म आ गतम्'। दुद्यन्ते नूनं' वृषणेह धेनवो दम्रा मदन्ति वेधसंः'॥ २॥

सम् ऽईद्भः । अग्निः । अश्विना । तृप्तः । वाम् । घृर्मः । आ । गृतम् । दुद्धन्ते । नूनम् । वृष्णा । इह । धृनर्वः । दस्नां । मदन्ति । वेधर्मः ॥ २ ॥

हे अश्विना अश्विनो अग्नः समिद्धः संदीतः । तेन वाम् युवाभ्याम् । युष्मच्छव्दस्य चतुर्थीद्विचचने वाम् इति आदेशः । युवयोर्थाय धर्मः महावीरस्थितम् आज्यं तप्तः सम्यग्दीप्तम् । अतः आ गतम् आगच्छतम् । धर्मरूपं हविर्मोक्तुम् इति शेषः । गमे-रुछान्दसे लुङि 'मन्त्रे धसं" (पा २,४,८०) इति चलेर्लुकि 'अनुदात्तोपदेश" (पा ६,४,३०)

शिरिश्वना पै २०,११,७.
 र रितर् आश्रौ ४,७,४; रियर् शांश्रौ ५,१०,८.
 पुरुतमासो आश्रौ. शांश्रौ.; पुरतमासो पै [मूको.].
 पुरुतमासो आश्रौ. शांश्रौ. इ. कारवः पै २०,११,६ आश्रौ. शांश्रौ.

इति अनुनासिकलोपे रूपम्। लोटि वा विकरणस्य लुक्। हे वृषणा वृषणौ अभि-मतफलस्य वर्षितारी युवयोरर्थाय इह प्रवर्ग्याख्ये कर्मणि धेनवः प्रीणियज्यो गावो नूनम् अत्यर्थं दुह्यन्ते पयः । दुहेर्द्धिकर्मकत्वात् पय इति कर्मणा अन्येन भाव्यम् । अतः दसा दस्रो रात्रुणाम् उपक्षपियतारो अश्विनो वेषसः । विध विधाने इत्यस्माद् असुन् । स्तृत्या परिचरन्तो होतारः मदन्ति मदयन्ति । स्तुतिभिरिति होतृणां परोक्षेण अभि-धानम् । माद्यतेर्णिचि मदी हर्षग्लेपनयोः इति मित्त्वेन हस्वत्वम् । 'छन्दस्युभयथा' (पा ३, ४,११७) इति झेः आर्धधातुकत्वेन णिलोपः।

स्वाहांकृतः शुचिद्वेषेषु यज्ञों यो अधिवनीक्चमसो देवपानः । तमु विद्वे अमृतांसो जुषाणा गन्ध्वेस्य प्रत्यास्ता रिहन्ति ॥ ३ ॥

स्वाह्। ऽकृतः । शुचिः । देवेषु । युज्ञः । यः । अश्विनोः । चुमुसः । देवुऽपानः । तम् । ऊं इति । विश्वे । अमृतासः । जुषाणाः । गुन्धुर्वस्य । प्रति । आसा । रिहृन्ति ॥३॥

स्वाहाकृतः इति लिङ्गाद् घर्मयागानन्तरम् इयं पठनीया इति आश्वलायनेनो-क्तम् । ग्रुचिः दीप्तो यज्ञः प्रवर्ग्यां ख्यो देवेषु अश्विप्रभृतिषु । अथ वा देवराब्देन अश्विना-बुच्येते । प्रवर्ग्ये तयोरेव यष्टव्यत्वात् । बहुवचनं तु पूजायाम् । विषयसप्तमी। देवविषये खाहाकृतः । स्वाहाशब्दो दानवाचकः । दत्त इत्यर्थः । न चात्र स्वाहा-कारेण हिवर्ह्यते किं तु वषट्कारेण । देवपानः देवी अहिवनी पिवतः अत्रेति देवपानः। अधिकरणे ल्युट्। तादृशः अश्वनोश्रमसः । चमतेर्भक्षणार्थाद् औणादिकः असच्प्रत्ययः। भक्षणसाधनो य उपयमनाख्यः पात्रविशेषोऽस्ति तमु तमेव चमसं विदवे सर्वे अमृतासः अमृताः अमरणधर्माणो देवा अग्न्यादयो जुवाणाः प्रीयमाणाः। हेत्वर्थे जुषेः शानच्प्रत्ययः । प्रीतेर्हेतोः गन्धर्वस्य । गां वेदरूपां वाचं धारयतीति गन्धर्वः आदित्यः । तथा च तैत्तिरीयके आदित्यस्य वेदसाहित्यं श्रूयते — 'ऋग्भिः पूर्वाहे दिवि देव ईयते । यर्जुवेदे तिष्ठति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये महीयते । वेदेरग्रून्यिस्त्रिभिरेति सूर्यः' (तैब्रा ३,१२,९,१) इति । गोराव्दोपपदाद् धृञो 'गवि गन् धृत्रो वः (पाउना ५,८४) इति वप्रत्ययः गोराव्दस्य गन् इत्यादेशः । तस्यादित्यस्य । रात्रावादित्यस्य अग्नावनुप्रवेशात् तद्भेदेन अग्निर्वा गन्धर्वः । तस्य आह्ना आस्येन । 'पद्दनः' (पा ६,१,६३) इत्यादिना आस्यशब्दस्य आसन् आदेशः । प्रति रिहन्ति प्रत्येकं लि-हन्ति आस्वादयन्ति । 'त्रामप्र आदित्यास आस्यम्' (ऋ २,१,१३) इति हि मन्त्रवर्णे अग्निरूपेण आस्येन देवा हविर्भक्षयन्तीति स्पष्टम् आस्नातम्।

१. वैतु. मंपा. इ. २. एवं स्वरो न सिध्यति. ३. घर्मी पै २०,१२,१ आश्री ४, ४. तमीं आश्री. शांश्री. ५. अस्ना P. ६. चमस उषय S'. ७,४ शांश्री ५,१०,२३.

यदुस्तियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स' वामिश्विना भाग आ गंतम् । माध्वी धर्तारा विद्थस्य सत्पती तुप्तं घुर्मं पिंवतं 'रोचुने दिवः' ॥ ४ ॥

यत् । जिस्रियास् । आऽह्रीतम् । घृतम् । पर्यः । अयम् । सः । वाम् । अश्विना । भागः । आ । गृतम् । माध्वी इति । धर्तारा । विद्यस्य । सत्पती इति सत्ऽपती । तप्तम् । घर्मम् । पिवतम् । रोचने । दिवः ॥ ४ ॥

एषा ऋक् पिवतम् इति लिङ्गाद् घर्मयागे याज्यात्वेन आश्वलायनेन विनियुक्ता। उक्षियासु । गोनामैतत् (त. निघ २,११) । पयोनिवासस्थानभूतासु गोषु वर्तमानं वृतम् घृतवत् क्षरणशीलं घृतोत्पादकं वा यत् पयः क्षीरम् आहुतम् महावीरपात्रे अभि-मुखं प्रक्षितम् । हु दानादानयोः । कर्मणि निष्ठा । हे अश्विना अश्विनौ सोऽयं तद् इदं प्रक्षिप्तं पयः भागविशेषणत्वात् तदिदंशब्दयोः पुंलिङ्गता । 'उद्दिश्यमान-प्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तत्तिल्ङङ्गमुपाददते' (पाकै. पस्पशाहिके) इति वचनात् । इदं तत् पयः वाम् युवयोर्भागः भजनीयोऽशः । अतः आ गतम् आगच्छतम् । आगत्य च हे माध्वी । मधुराब्दाद् अणि स्त्रियाम् 'ऋत्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दिसि' (पा ६,४,१७५) इति यणादेशो निपात्यते । मधुसंविन्धनी विद्या माध्वी । विद्यावेदित्रोरभेदोपचाराद् अश्विनाविष माध्वीशब्देन उच्येते । अत एव प्रगृद्यता । 'माध्वी मम श्रुतं हवम्' (ऋ ५,७५,१) इति हि मन्त्रान्तरम् । अश्विनोर्मधुविद्यावेदि-तृत्वं दारातय्याम् आस्नायते — 'आथर्वणायाहिवना दधीचेश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्र वोचद् ऋतायन्' (ऋ १,११७,२२) इति । हे माध्वी मधुविद्यावेदितारो विदयस्य । यज्ञनामैतत् (तु. निघ. ३,१७)। विदन्ति जानन्ति अनेन फलम् इति विद्थो यज्ञः। तस्य धर्तारा धर्तारी धारयितारी । यज्ञस्वरूपनिर्वर्तकावित्यर्थः । द्रव्यदेवते हि यागस्य स्वरूपम् इति हि तद्विदः । हे सत्पती सतां महतां देवानां पालियतारी आपन्निर्हरणत्वेन रक्षको । 'अदिवनी वं देवानां भिषजी' (ऐत्रा १,१८) इति श्रुतः । ताहशौ युवां दिवः द्युलोकस्य रोचने रोचके प्रकाशके असी तप्तम् शृतं घर्मम् आज्यं पिवतम् ।

तुप्तो वां घुर्मो नेक्षतु स्वहाता प्र वामध्वर्धश्ररतु पर्यस्वान् । मधोर्दुग्धस्यादिवना तुनाया वीतं पातं पर्यस उस्नियायाः ॥ ५ ॥

तुप्तः । वाम् । वर्मः । नृक्षतु । स्वऽहौता । प्र । वाम् । अध्वर्युः । चर्तु । पर्यस्वान् । मधौः । दुग्धस्यं । अश्विना । तुनार्याः । वीतम् । पातम् । पर्यसः । उस्निर्यायाः ॥ ५ ॥

<sup>9,</sup> सु शांश्री ५,१०,२१ २. सोम्यं मधु आश्री ४,७,४. ३. उकर्ण (उवर्ण ?)— लोपो S'. ४. हि शंपा. ५. भक्षति पै २०,११,९; नक्षति आश्री. शांश्री ५,१०,१८. ६. चरति पै. आश्री. शांश्री. ७. प्रयस्वान् आश्री. शांश्री.

इयमपि वीतं पातम् इति लिङ्गाद् घर्मयाज्यात्वेन विनियुक्ता । हे अखिना अश्विनो वाम् युवां स्वहोता स्वाधीनहोतृकः । होत्रा सम्यग् अभिष्टुत इत्यर्थः । 'ऋतःछ-न्दसि' (पा ५,४,९५८) इति कप्प्रत्ययनिषेधः । ततः सम्यग् रुचितः धर्मः महा-वीरपात्रस्थम् आज्यं नक्षतु। "नक्षतिर्व्याप्तिकर्मा" (तु. निघ २,१८) इति यास्कः। नक्ष गतौ इति धातुः । व्याप्नोतु । तथा वाम् युवाभ्याम् । चतुर्थीद्विचचनस्य वाम् आदेशः । युवयोरर्थाय अध्वर्धुः एतन्नामा ऋत्विक् प्रयस्वान् । प्रीणातेः असुनि प्रयः। प्रीणनकारिपयोयुक्तः सन् प्र चरतु यजतु । हिवर्ददात्वित्यर्थः । अथ अनन्तरम् हे अश्विना अश्विनौ तनायाः । तनोतेः पचाद्यजन्तात् स्त्रियां टापि तनेति भवति। पयोद्ध्याज्यरूपह्विःप्रदानेन यज्ञं विस्तारयन्त्या उक्षियायाः । गोनामतत् (तु. निष २,११)। र्घमदुघाया दुष्यस्य मत्रोः मधुररसोपेतस्य मधुवत्त्रीणनकारिणो वा पयसः। कर्मार्थे पष्टी। पयः वीतम् भक्षयतं पातम् पिवतं च । वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखाद्नेषु । अस्मात् लोटि अदादित्वात् शपो लुक् । पा पाने । 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७३) इति शपो लुक्।

उपं द्रव पर्यसा 'गोधुगोषमा घुमें सिश्च पर्य उस्त्रियायाः ।

वि नाकमरूयत् सविता 'वरेण्योऽनुप्रयाणमुषसो' 'वि राजिति' ॥ ६ ॥ उप । द्रव । पर्यसा । गोऽधुक्ै । ओषम् । आ । घुर्मे । सिश्च । पर्यः । उस्त्रियायाः । वि । नार्कम् । अख्यत् । सुविता । वरेण्यः । अनुऽप्रयानम् । उपर्सः । वि । राजृति ॥ ६ ॥

एषा ऋक् पयसा उपद्रवेति लिङ्गाद् घर्मदुघापयसि आहियमाणे होत्रा पठनी-येति आश्वलायनेनोक्तम् । हे गोधुक् घर्मदुघादोग्धरध्वयौं त्वम् ओषं तप्तं घर्मम्। दाहे । अस्मात् कर्मणि घज् । रुचितं घर्मं पयसा दुग्धेन सह द्रव निकटम् आगच्छ । द्रु गतौ । भौवादिकः। आगत्य च उक्षियायाः घर्मदु-घाया धेनोः पयः क्षीरं घर्में तप्ते आज्ये आ सिश्च <sup>६</sup>आक्षारय । यतः वरेण्यः वरणीयः सविता सर्वस्य प्रेरक आदित्यः नाकम् दुःखेन असंभिन्नं सुखरूपं स्वर्गं व्यख्यत् । प्रकाशयतीत्यर्थः । चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि । अस्मात् छुङि ख्याञा-देशे 'अस्यतिवक्तिष्यातिभगोऽङ्' (पा ३,१,५२) इति च्लेः अङ् आदेशः । ख्या प्रकथने इत्यस्माद् वा लुङि पूर्ववत् अङ् । स आदित्यः उषसः प्रयाणम् प्रकृष्टं गमनम् अनु अनु अनु विराजित विरोषेण दीप्यते । उषसोऽनन्तरं सूर्यः प्रादुर्भवतीत्यर्थः । तथा च आस्नातम् अन्यत्र — 'स्यों देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्'

<sup>9.</sup> नक्षयति° S'. २. वैतु. मंपा. द्र. ३. गोधु° A.Bh,P,P²,Cs,WM.; °गो धु ४. °मक्शत् में २,७,८. ५. वरेण्यो ने प्रु Bh,ऋ ५,८१,२ मा मा शांश्री ५,९०,९०. १२,३ तै ४,१,१०,४ मै.; वरेण्योनुं > वरेण्योनु ° D,R; दमूना अनु द्यावापृथिवी शांश्रीः; °ण्योऽनु द्यावापृथिवी पै २०,११,१० आश्री ४,७,४. ६. सुप्रणीतिः पै. आश्रीः; सुप्रणीते शांश्रीः ७. अनुंऽप्रयानम् P, अनुऽप्रयाणम् Cp. ८. एवं स्वरो न सिध्यति. ९. आक्षारयतः S'.

(ऋ १,११५,२) इति । यस्माद् उदितः सूर्यः चुलोकं स्वतेजसा प्रकाशयति अतः पयसा सह आगच्छ । आगत्य तत् पयः घर्मे आसिश्च इति होता अध्वर्युं ब्रूते ।

उपं ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं सुवं संविता सांविपन्नोभीद्वो घुर्मस्तदु ए 'प्र वीचत्' ॥ ७ ॥

उपं । ह्रये । सुऽदुर्घाम् । धेनुम् । एताम् । सुऽहस्तीः । गोऽधुक् । उत । दोहृत् । एनाम् । श्रेष्टम् । सुवम् । सुविता । साविष्त् । नः । अभिऽईद्धः । घुर्मः । तत् । ऊं इति । सु । प्र । वोचृत् ॥०॥

एषा ऋक् उप ह्रये इति लिङ्गाद् दोहार्थं घर्मदुघाह्वाने विनियुक्ता । सुद्रुषाम् दोग्धुं सुद्राकाम् । दोग्धेः 'ईषदुःसुषु'' (पा ३,३,१२६ ) इति खल्प्रत्ययः। हकारस्य<sup>3</sup> घकारोपजनद्छान्दसः । एतां पुरोवर्तिनीं धेनुम् उप ह्रये आह्वयामि । ह्वयतेः 'निसमुपविभ्यो हः' (पा १,३,३०) इति आत्मनेपदम् । उत अपि च एनाम् आहूतां धेनुं सहस्तः कल्याणहस्तः गोधुक् गोर्दोग्धा अध्वर्युः दोहत् दोग्धु । दुहेः पञ्चमलकारे 'लेटोऽडाटों' (पा ३,४,९४) इति अडागमः । श्रेष्टम् प्रशस्यतमम् । 'प्रेशस्यस्य श्रः' (पा ५,३,६०) इति श्रादेशः। सबम् । सूयते प्रेर्यत इति सवः पयः। 'एष हि श्रेष्टः सर्वेषां सवानां यदुदकं यद्वा पयः' (नि ११,४३) इति हि यास्कः । षू प्रेरणे इत्यस्मात् 'जवसवौ छन्दिस नक्तव्यौ' ( पावा ३,३,५६ ) इति अच्प्रत्ययः । तं सर्व सविता सर्वस्य प्रेरको देवः नः अस्माकं साविषत् प्रेरयतु । पू प्रेरणे । अस्मात् लेटि 'सिब्बहुलम्'' (पा ३,१,३४) इति सिप् । इडागमः । 'सिब्बहुलं छन्दसि णित्°' (पावा ३,१,३४) इति णिद्रद्भावाद् वृद्धिः । वृद्धौ आवादेशः । धर्मः प्रवर्ग्यः अभीदः अभिदीप्तः अभिरुचितः। तेत्। सुपो छुक् । उ इति अवधारणे। तमेव दीतं घर्मं स सुष्ठु प्र वोचत् प्रव्रवीति अभिष्टौति । अथ वा यस्माद् अभीद्धो घर्मः तत् तस्माद् घर्मे पय आसेचियतुं सुष्ठु प्रव्रवीति धेनुम् इति होतुः परोक्षेण अभिधानम् । वृञ्जरछान्दसो लुङ् । ''अमाङ्योगेऽपि' (पा ६,४,७५) इति अडभावः।

हिङ्कुण्वती वंसुपत् वस्नां वत्सिम्च्छन्ती 'मनसा न्यागेन्'। दुहाम्दिवभ्यां पयो अध्नयेयं सा वर्धतां महते सौभेगाय ॥ ८ ॥ हिङ्ऽकृष्वती'। वसुऽपत्ती । वस्नाम् । वत्सम् । इच्छन्ती । मनसा । निऽआगेन् । दुहाम् । अश्विऽभ्योम् । पर्यः । अध्न्या । इयम् । सा । वर्धताम् । मृहते । सौभेगाय ॥ ८ ॥

१. प्रं वो $^{\circ}$  S $^{m}$ ; प्रवोचम् ऋ १,१६४,२६ पै १६,६८,४. २.  $^{\circ}$ हस्ताः  $p^{\circ}$ . ३. खकारस्य S'. ४. गुणाभावश्चेति द्र. ५. मनेसाभ्यागात् ऋ १,१६४,२७ पै १६,६८,५. ६. हिं्ङ्कृ $^{\circ}$  WM.

एषा ऋक् न्यागन्नित्यागमनिलङ्गाद् धेनो आगच्छन्त्यां पठनीयेति आइवलायनेनोक्तम् । हिङ्कण्वती । हिं इति शब्दानुकृतिः । हिं कुर्वन्ति हि वत्सं प्रति
गावः । हिङ्कारं कुर्वती वस्नाम् धनानां वसुपत्ती वस्नां पालियत्री । वस्नां
वसुपत्तीत्यत्र वृत्त्यवृत्तिभ्यां स्वामित्वं वहुत्वं च विवक्ष्यते । एताहशी धेनुः
मनसा वत्सम् इच्छन्ती कामयमाना न्यागन् नितराम् आगच्छतु । गमेश्छान्दसे लुङि
भन्ते घसहर°' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुकि 'मो नो धातोः' (पा ८,२,६४) इति
नत्वम् । आगता च इयम् अध्न्या । गोनामैतत् (तु. निघ २,११) । अहन्तव्या गौः अश्वभ्याम्
देवताभ्याम् । प्रवर्ग्ये अश्वनावेव यष्टव्यो । तयोर्थाय पयः श्लीरं दुहाम् दुग्धाम् ।
दुहेल्लेंटि 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा ७,१,४१) इति तकारलोपः । सा धेनुः स्वयं
च अस्माकं महते प्रभूताय सौभगाय सौभाग्याय सुधनत्वाय वर्धताम् समृद्धा भवतु ।

जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नी यञ्जस्र याहि विद्वान्। विश्वां अग्ने अभियुजी विहत्यं शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ जुष्टः। दमूनाः। अतिथिः। दुरोणे। इमम्। नः। यञ्जम्। उपं। याहि। विद्वान्। विस्वाः। अग्ने। अभिऽयुजीः। विऽहत्यं । शत्रुऽयताम्। आ। भर्। भोजनानि ॥९॥

हे अग्ने जुष्टः प्रीतः सर्वैः सेव्यमानो वा दम्नाः दान्तमनाः । 'दममना वा दानमना वा दान्तमना वा' (नि ४,४) इति यास्कः । ताद्दशः अतिथिः अतिथिवत् पूज्यः । यद्वा दुरोणे अतिथिरिति संबन्धः । 'दुरोण इति गृहनाम दुरवा भवन्ति दुस्तर्गः' (नि ४,५) इति हि निरुक्तम् । सर्वेषु यज्वगृहेषु अतिथिः अतनशीलः विद्वान् जानन् मदीयां त्वद्विषयभक्तिं जानन् नः अस्मदीयं इमं यज्ञम् उप याहि समीपे आगच्छ । आगत्य च हे अग्ने विश्वाः सर्वाः अभियुजः अभियोक्त्रीः परसेना विहत्य विशेषेण हत्वा शत्रूयताम् शत्रून् आत्मन इच्छतां परेषां भोजनानि भुज्य-मानानि धनानि आ भर आहर । अस्मभ्यम् इति शेषः । 'हम्महोर्भः' (पावा ८,२,३२) इति हरतेईकारस्य भकारः । शत्रूयताम् इति । शत्रुशब्दात् क्यचि 'अकृत्सार्व- धातुकयोदीर्घः' (पा ७,४,२५) इति दीर्घः ।

अग्<u>ने शर्ध महते सौर्भगाय तर्व द्युम्नान्यंत्त</u>मानि सन्तु । सं जांस्पृत्यं सुयमुमा क्रंणुष्व शत्रूयतामुभि तिष्टा महांसि ।। १० ॥

१. विहत्यां ऋ ५,४,५ में ४,११,१ नि ४,५. र. °हन्यं P2.

अग्ने । रार्ध । मृह्ते । सौर्मगाय । तर्व । बुम्नानि । उत्ऽतुमानि । सन्तु । सम् । जाःऽपुत्यम् । सुऽयमेम् । आ । कृणुष्य । रात्रुऽयुताम् । अभि । तिष्ठु । महीसि ॥१॥

हे अप्ते त्वम् अस्माकं महते सौभगाय सुधनत्वाय शर्ध। आर्द्रहृद्यो भवेत्यर्थः। अस्मभ्यं धनं दातुं सुमना भवेति यावत् । श्र्धु मृधु उन्दने। भौवादिकः। आमिन्त्रतस्य अविद्यमानवत्त्वेन पादादित्वाद् अनिघातः। तव युप्तानि द्योतमानानि तेजांसि उत्तमानि उद्गततमानि सन्तु भवन्तु। किं च जास्यत्यम्। जाया च पतिश्च जास्पती तयोः कर्म जास्पत्यम्। 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्' (पा ५,१,१९८) इति यक्। तत् सुयमम् सुखयमम् अनन्यश्चिष्टं समा कृण्ष्य सम्यक्कुरु। यथा आवां जायापती त्वदेकपरिचरणवन्तो भवाव तथा अनुगृहाणेत्यर्थः। सुयमम् इति। यमेः खल्प्रत्ययः घश्च प्रत्ययो वा<sup>४</sup>। अपि च शत्र्यताम् रात्र्न् आत्मन इच्छतां परेषां महासि तेजांसि अभि तिष्ठ आक्राम। अभिभवेत्यर्थः।

सूयवसाद् भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्याम । आद्धि तृर्णमध्नये विश्वदानीं पित्रं शुद्धम्रेदकमाचर्रन्ती ॥११॥

र्सुयवसुऽअत् । भर्गऽवती । हि । भूयाः । अर्ध । वयम् । भर्गऽवन्तः । स्याम् । अद्धि । तृर्णम् । अङ्पे । विश्वऽदानीम् । पिर्व । शुद्धम् । उद्कम् । आऽचरेन्ती ॥ ११ ॥

एषा ऋक् प्रवर्ग्य परिधानीयात्वेन आइवलायनेन विनियुक्ता। हे धर्मंदुघे स्यवसात् शोभनतृणानि अदती। अद भक्षणे इत्यस्मात् कर्मोपपदात् 'अदोऽनके' (पा ३,२,६८) इति विद्प्रत्ययः। शोभनं यवसम् अदती त्वं भगवती धनवती भाग्यवती वा भूयाः। हीति पूरणः। भवतेः आशीर्लिङ रूपम्। अध अनन्तरं वयं भगवन्तः धनवन्तः स्याम भूयास्म। हे अन्ये अहिंस्ये गौः विद्वदानीम् सर्वदा। कालार्थं 'दानीं च' (पा ५,३,१८) इति तदिदंशाब्दाभ्यां विहितः छन्दोविषयत्वाद् विद्वशाब्दादपि उत्पन्नः। सर्वदा तृणं घासम् अदि भक्षय। अद भक्षणे। लोटि 'हुझल्भ्यो हेधिः' (पा ६,४,१०१)। तथा आचरन्ती सर्वतश्चरन्ती त्वं शुद्धम् निर्मलम् उदकं पिव च।

#### इति चतुर्थं सूक्तम्।

इत्यथर्वसंहिताभाष्ये वेदार्थप्रकाशे सप्तमकाण्डे पष्टोऽनुवाकः।

उत्ऽतं° p².
 जाःपुत्यम् ऋषणा ५,२८,३.
 मृदु S′.
 पम् प्रुत्यये न स्वरिसिद्धिः.
 भगवित काश्रौ २५,१,१८.
 अथों
 ऋ १,१६४,४० पै १६,६९,१० आपश्रौ ९,५,४ काश्रौ.
 सूय्° P,J.

सतमेऽनुवाके त्रीणि स्कानि। तत्र 'अविताम्' इति आद्ये स्के प्रथमा-भ्याम् ऋग्भ्यां प्रत्यृचं गण्डमालाभेषज्यार्थं स्त्रोक्तलक्षणेन धनुषा रारेण च गण्डमालां विध्येत्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि कृष्णोर्णास्तुकावज्वालितम् उदकम् आभ्याम् अभिमन्त्र्य उपःकाले व्याधितम् अवसिश्चेत् ।

स्त्रितं हि — " 'अपचिताम्' इति वैणवेन दार्भूषेण कृष्णोर्णाज्येन" (कौसू ३२,८) इत्यादि।

ई॰र्याविनाशकर्मणि 'त्वाच्ट्रेणाहम्' इत्येनाम् ईर्प्यावन्तं दृष्ट्वा जपेत्।

तथा ईर्ष्यावते अनया सक्तुमन्थम् अभिमन्त्रय दद्याद् ईर्ष्यावन्तं स्पृष्ट्वा वा जपेत्।

तद् उक्तं संहिताविधौ — "'त्वाच्ट्रेणाहम्' (३) इति <sup>२</sup>प्रतिजापप्रदानाभिमर्शनानि" (कौसू ३६,२५) इति ।

दर्शपूर्णमासयोः व्रतोपायने 'व्रतेन त्वं व्रतपते' (४) इत्येषा विनियुक्ता। 'व्रतमुपैति । 'व्रतेन त्वं व्रतपते' " (कौसू १,३३;३४) इति हि कोशिकं सूत्रम्।

'प्रजावतीः' (अ ७,७९) इति द्यृचस्य गोपुष्टिकर्मणि विनियोग उक्तः (तु. कौसू १९,१४)।

'आ सुलसः' इति द्वाभ्यां गण्डमालाभैषज्यकर्मणि शङ्खं घृष्ट्वा अभिमन्ज्य शुनकलालां वा अभिमन्ज्य गण्डमालां प्रलिम्पेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि अनेन द्यृचेन जलूकां गृहगोधिकां वा अभिमन्त्रय रुधिरमोक्षार्थं गण्डमालास्थाने संश्लेषयेत्।

तथा तत्रैव कर्मणि सैन्धवलवणं चूर्णयित्वा अनेन द्यृचेन अभिमन्द्रय गण्डमालास्थाने विकीर्य तूर्णां निष्ठीवेत्।

सूत्रितं हि — '' 'अपचिताम् <sup>3</sup>', 'आ सुस्रसः' (अ ७,८०) इति किंस्त्यादीनि । लोहितलवणं संक्षु याऽभिनिष्ठीवति'' (कौसू ३१,१६;१७) इति ।

तथा गण्डमालाभेषज्यकर्मण्येच 'अपचितां लोहिनीनाम्' इत्यत्रोक्तानि कर्माण्यपि अनेन द्यूचेन कुर्यात्। सूत्रमपि तत्रैवोदाहृतम्।

१. दाभ्यूंषेण B1.; दार्भूषेण वा S'. २. °जापः प्र° B1. ३. °चित B1.

राजयक्ष्मभेषज्यार्थं 'यः कीकसाः' इति तृचेन वीणातन्त्रीखण्डं वाद्यखण्डं शङ्खखण्डं वा संपात्य अभिमन्त्रय वश्लीयात् । सूत्रितं हि — " 'यः कीकसाः' (अ ७,८०, ३-८१,१) इति वीणातन्त्रीं वध्नाति'' (कौसू ३२,११) इत्यादि ।

अपुचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुमं । मुनेद्वेवस्य मूलेन सर्वी विष्यामि ता अहम् ॥ १॥

अपुऽचित्राम् । लोहिनीनाम् । कृष्णा । माता । इति । शुश्रुम् । मुनेः । देवस्य । मूलेन । सर्वीः । विध्यामि । ताः । अहम् ॥ १॥

दोषवशाद् अपाक् चीयमाना गलाद् आरभ्य अधस्तात् कक्षादिसंधि-स्थानेषु प्रस्ता गण्डमालाः अपचितः। यद्वा अपचिन्वन्ति पुरुषस्य वीर्यम् इति अपचितः। अपपूर्वात् चिनोतेः कर्तरि कर्मणि वा किप्। 'इस्वस्य पिति कृति तुक्' (पा ६,१,७१)। ताश्च लोहिन्यः लोहितवर्णाः । लोहितशब्दाद् 'वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः' (पा ४,१,३९) इति ङीप् । तत्संनियोगेन तकारस्य नकारः। वर्णभेदविशिष्टा गण्डमालाप्रभेदाः षष्टकाण्डे — 'अपिवतः प्र पतत' ( अ ६,८३ ) इति सूक्ते स्पष्टम् उक्ताः। लोहितवर्णानाम् अपिचतां कृष्णा कृष्णवर्णा रोगनिदानभूता पिशाची माता जननी उत्पादयित्री इति शुश्रुम श्रुतवन्तः स्मः । श्रुणोतेर्लिटि उत्तम-वहुवचने 'कृसमृत्रस्तुदुसुश्रुवो लिटि' (पा ७,२,१३) इति इण्निषेधः । मातृकीर्तनेन अपचितः रोगान्तरवत् साधारणौषधादिना परिहरणीया न भवन्तीति प्रोह्यते। ताः पूर्वोक्तदुःसाधाः सर्वा अपचितः मुनेः मननीयस्य देवस्य द्योतमानस्य। अथर्वण इत्यर्थः । मूलेन । मूल प्रतिष्ठायाम् इति धातुजोऽयं राव्दः । अथर्व-संविन्धना सर्वकारणभूतसामर्थ्यंन । तदात्मना भावितेन शरेणेत्यर्थः । तेन शरेण अहं प्रयोक्ता विध्यामि विदारयामि । यद्वा मुनेदेवस्य इति पदद्वयेन शरप्रकृतिभूतो वृक्षविशेष उच्यते । मुनेर्मननीयस्य स्तुत्यस्य देवस्य देवरूपस्य वनस्पतेः। तस्य देवतात्मकत्वम् 'अज्ञन्ति त्वामध्वरे देवयन्तः' (ऋ ३,८,१) इत्यादिषु स्पष्टम् अवगम्यते । तस्य मूलेन मूलवत् सारभूतो यो वृक्षस्यांशस्तिन्निर्मितेन मूल-प्रदेशनिर्मितेन वा शरेण विध्यामि । अथ वा मुनेर्देवस्य इति पदद्वयेन धनुःप्रकृति-भूतो वेणुदार्भूषसंज्ञको वृक्ष उच्यते । तस्य मूळेन सामर्थ्याधायकेन शरेण विध्यामीति संवन्धः । अधिज्यस्य हि धनुषः सामर्थ्यम् इषुविसर्जनेन गम्यते

पिशीलवीणा<sup>°</sup> Bl.
 अर्जुनीनाम् पै १९,३६,२०
 गुश्रोथ पै.
 हिनद्मि पै.
 अंजित S'.

इति तस्य मूलभूतः शर इत्युक्तम् । केचिद् आहुः — मुनेः मन्युमतः देवस्य। दीव्यतेर्विजिगीषार्थात् पचाद्यच् । विजयमानस्य क्रोधवतः क्र्रस्य । रुद्रस्य इत्यर्थः । तस्य मूलेन प्रधानभूतवीर्यरूपेण शत्रून्मूलनसाधनेन वा शरेण विध्यामि । गण्ड-मालावेधनसाधनभूतो ऽयं शरः लोकिकः शरो न भवति किं तु असुरपुरिनभेंद्रकस्य रुद्रस्य संबन्धी शरोऽयम् इति लोकिकशरस्य रुद्रशरात्मना भावनम् इति । रुद्रस्य पुरिनभेंद्रनार्थम् इपुविसर्जनं तैत्तिरीये समाझायते — 'त इपुं समस्कृवत । अग्निमनीकं सोमं शत्यं विष्णुं तजनम् । तेऽब्रुवन् क इमामसिष्यतीति । रुद्र इत्यब्रुवन् । रुद्रो वै क्रूरः । सोऽरयतु' (ते ६,२,३,९;२) इति । एतद् उक्तं भवति — पापदेवतानिष्पादिता गण्डमाला अहं भेषज्यकर्ता लोकिकेन शरेण न विध्यामि किं तु रुद्रस्य शरेणेति ।

विष्यांम्यासां प्रथमां विष्यांम्युत मेष्यमाम् । इदं जीवन्यामासामा चिछनि सतुकांमिव ॥ २ ॥

विध्यामि । आसाम् । प्रथमाम् । विध्यामि । उत् । मृध्यमाम् । इदम् । जुबन्याम् । आसाम् । आ । छिनुद्धि । स्तुकाम्ऽइव ॥ २ ॥

दोषप्रकर्षसाम्याल्पत्वभेदेन गण्डमालास्त्रिविधाः । तासाम् अपसारणम् अनया उच्यते । आसाम् अपिचतां मध्ये प्रथमाम् मुख्यां दोषप्रकर्षण उद्भूतां दु- श्चिकित्सामि गण्डमालां विद्यामि । मुनेदेवस्य मूलेनेति संवन्धः । अस्या अपि ऋचः रारेण वेधने विनियुक्तत्वात् । उत अपि च मध्यमाम् दोषसाम्येन उद्भूतां नातिदुःसाधाम् । सुसाधाम् इत्यर्थः । तादृशीम् अपिचतं विध्यामि रारेण । तथा इदम् इदानीम् आसाम् अपिचतां मध्ये जधन्याम् अल्पदोषसमुद्भूताम् ईषत्प्रयत्नेन निर्हरणीयां गण्डमालाम् आ च्छिनि सर्वतो विदार्यामि । छिदिर् द्वैधीकरणे । रुधादिः । छेदने दृष्टान्तः — स्तुकाम् इव इति । यथा ऊर्णास्तुका अनायासेन च्छियते तथिति ।

त्वाष्ट्रेणाहं वर्चसा वि ते ईप्यीमेमीमदम् । अथो यो मुन्युष्टे पते तम्रे ते शमयामसि ॥ ३ ॥

त्वाष्ट्रेण । अहम् । वर्चसा । वि । ते । ईष्यीम् । अमीमदम् । अथो इति । यः । मृन्युः । ते । पते । तम् । ऊं इति । ते । शुमुयामसि ॥ ३ ॥

१. छिनद्म्यासां पै १९,३६,३. २. छिनद्म्युत पै. ३. उतो पै. ४. नाति-दुःसाधात्मनि S'. ५. मुन्युप्टें > मुन्युस्ते A; मुन्युस्ते R,W.

हे ईप्योंपेत पुरुष ते तब ईप्याम् क्रोधं स्त्रीविषयं क्रियमाणं लाष्ट्रेण । अवयव-विभागकर्ता त्वष्टा । श्रूयते हि — 'यावच्छो वे रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो वे तत् प्रजायते' (ते १,५,९,२) इति । तत्संबिन्ध त्वाष्ट्रम् । तेन वचसा वाक्येन मन्त्रेण अहं प्रयोक्ता स्त्री वा व्यमीमदम् विगतमदां करोमि । निवारयामीत्यर्थः । ईप्याम् मदो नाम उद्देकः । ईप्याम् उद्देकरहितां करोमीति यावत् । न केवलम् ईप्योंद्रेकरामनम् । अथो अपि तु हे पते वल्लभ ते तब यो मन्युः क्रोधः मद्रिषयः ते तब तं क्रोधं शमयामसि शमयामः । उ इत्यवधारणे । अत्रापि त्वाष्ट्रेण वचसा इति संवध्यते । यथा लोके दुर्शृत्ताः पुत्राः पितुराज्ञया दुर्ब्यसनाद् निवर्तन्ते एवं पुरुषगतेष्यीविनाशने सर्वोत्पाद-कस्य त्वष्टुरुक्तिः करणत्वेनोक्ता ।

ब्रुतेनु त्वं रे त्रंतपते समक्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह । तं त्वां वृयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्तु उपं सदेम् सर्वे ॥ ४ ॥ ब्रुतेन । त्वम् । ब्रुत्ठपते । सम्ऽर्ककः । विश्वाहां । सुऽमनाः । दीदिहि । इह । तम् । त्वा । व्यम् । जातुऽवेदः । सम्ऽईद्धम् । प्रजाऽत्रन्तः । उपं । सुदेम् । सेवै ॥ ४ ॥

हे व्रतपते व्रतस्य कर्मणः पालयितः । कर्मफलप्रदातृत्वाद् व्रतपतित्वम् अग्नेः । 'तं व्रतानां व्रतपतिरिस' (ते १,२,११,१) इति मन्त्रान्तरम् । व्रतेन अनुष्ठी-यमानेन दर्शपूर्णमासादिकर्मणा समकः संस्कृतः संभावितः । सम्यग् इष्ट इत्यर्थः । अञ्जेः कर्मणि निष्ठा । एवंविधस्वं विश्वाहा विश्वेषु अहस्सु सर्वदा समनाः शोभनमनस्कः अस्मद्विषये अनुप्रह्युद्धियुक्तः सन् इह अस्मिन् अस्मदीये गृहे दीदिहि । 'दीदितिदीतिकर्मा' (तु. निष्व १,१६) इति यास्कः । दीप्यस्व । हे जातवेदः जातानां भूतानां वेदितः जातिर्विद्यमान ज्ञायमान वा जातप्रज्ञ जातधन वा हे अग्ने समिद्धम् सम्यग्दीतं तं पूर्वोक्तगुणं वा त्वां प्रजावन्तः । प्रजायन्त इति प्रजाः । पुत्रपीत्रादिसमेताः सर्वे वयम् उप सदेम उपसद्यास्म तव परिचरणं कियास्म । सदेः 'लिङ्याशिय्यङ्' (पा ३,१,८६) इति अङ्प्रत्ययः ।

प्रजावंतीः सृपवंसे रुशन्तीः शुद्धा अपः स्प्रपाणे पिवंन्तीः । मा वं स्तेन ईशत् माघशंसः परिं वो रुद्रस्यं हेतिर्धणक्तः ॥ १ ॥

प्रजाऽवंतीः । सुऽयवंसे । रुशन्तीः । शुद्धाः । अपः । सुऽप्रपाने । पिर्वन्तीः । मा । वः । स्तेनः । ईशुत् । मा । अघऽशैसः । परि । वः । रुद्रस्यं । हेतिः । वृणुकु ॥ १॥

'प्रजावतीः' ( अ ४,२१,७ ) इत्येषा पञ्चमी व्याख्याता ।

१. त्वां B,Bh,K,Km,R,Sm,V,Cs,Cp,WM २. सूयवंसं ऋ ६,२८,७ तैब्रा २,८,८,१२० ३. रिशन्तीः ऋ. तैब्रा. ४. नो मा १६,५०; णो का१७,८,४. ५. वृज्याः ऋ.; वृक्ष्यात् तैब्रा.; वृज्यात्का.

# पुट्जा' स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उपं मा देवीर्देवेभिरेते ॥ इमं गोष्ठमिदं सदी घृतेनास्मान्त्सम्रेक्षत ॥ २ ॥

पद्रज्ञाः । स्थ् । रमतयः १। सम् ऽहिताः । विश्वऽनाम्नीः १। उपे । मा । देवीः १। देवेभिः । आ । इत् । इमम् । गोऽस्थम् । इदम् । सर्दः । घृतेने । अस्मान् । सम् । उक्षत् ॥ २ ॥

हे रमतयः । गोनामैतत् । तद् उक्तम् आपस्तस्वेन — 'चिदसि मनासि धीरसि रन्ती रमतिः सूनुः सूनरीत्युच्चैहाहवे सत मनुत्र्यगवीः' (आनश्रौ ४,१०,४) इति । पयःप्रदा-नादिना रमियज्यो धेनवः । रमु क्रीडायाम् । औणादिकः अतिप्रत्ययः । पद्जाः सहचरीणां गवां पदानि जानत्यः स्थ भवथ । यद्वा पद्यते गस्यत इति पदं गृहं तज्जानत्यः स्थ । गोसंचरस्थाने चरित्वा पुनरस्मदीयमेव गृहं ज्ञात्वा आगच्छन्त्यो भवतेत्यर्थः । गा विशिनष्टि -संहिताः वत्सैः सहिताः अन्यगवीभिर्वा सहिताः पर-स्परम् आनुकूल्यं प्राप्ताः। विश्वनाष्त्रीः व्याप्तनामधेयाः। 'वा च्छन्दसि' (पा ६,१,१०६) इति जसः पूर्वसवर्णदीर्घः । सर्वत्र प्रसिद्धसंज्ञाः वहुविधनामधेया वा । एकस्या गोरनेकसंज्ञासद्भावस्तैत्तिरीये समाम्नायते — 'इडे रन्तेऽदिते सरस्वित प्रिये प्रेयिस महि विश्रुत्यतानि ते अग्निय नामानि' (तै ७,१,६,८) इति । यद्वा विश्वं जगत् नमयन्ति स्वात्माभिमुखं कुर्वन्तीति विश्वनाम्न्यः । क्षीरादिलाभाय हि सर्वे घेनूः प्रार्थयन्ते। अत एव हे देवीः देव्यः दीव्यन्त्यो गावो यूयं देवेभिः देवैदीव्यद्भिः स्वकीयवत्सा-दिभिः सह मा मां पुष्टिकामम् उपेत समीपम् आगच्छत । इण् गती । लोटि मध्यमबहुवचने रूपम् । आगत्य च इमम् अस्मदीयं गोष्टम् । गावस्तिष्टन्ति अत्रेति गोष्टःः गोनिवासस्थानम् । गोशब्दोपपदात् तिष्ठतेः अधिकरणे कः । 'अम्बाम्बगोभूमि'' (पा ८,३,९७) इति सकारस्य मूर्धन्यादेशः । इदम् अस्मदीयं सदः। सीदन्त्यत्रेति सदः गृहम् । अस्मान् गोष्ठगृहस्वामिनइच घृतेन घृतोत्पादकेन पयसा घृतेन वा समुक्षत सम्यक् सिञ्चत । उक्ष सेचने । यथा गव्यसमृद्धिर्भवति तथा यूयम् अस्मद्गु-हेषु समृद्धा भवतेत्यर्थः।

> आ सुस्रसंः सुस्रसो असंतीभ्यो असंतराः । सेहीररसर्तरा लबुणाद् विक्लेदीयसीः ॥ १ ॥

आ । भुऽम्नसंः । सुऽम्नसंः । असेत्भियः । असेत्ऽतराः । सेहोः । अरुसऽतराः । लुवणात् । विऽक्लेदीयसीः ॥ १॥

पद्जाः B २. रमतयाः P. ३. °नांम्नी P. ४. देवीः P, ५. वैतु.
 मंपा. इ. ६. एवं स्वरो न सिध्यति. ७. उपैत शंपा. ८. °तंरः P.

'या मैन्या अपचितः' इत्युत्तरमन्त्रेऽभिधानाद् अत्रापि अपचित एवोच्यन्ते। सुत्रसः अत्यर्थे स्रवन्त्यः सर्वदा पूरादिस्रवणशीलाः । सुपूर्वात् स्रंसतेः किप्। 'अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति' (पा ६,४,२४) **इति नकारलोपः। अत एव** असतीभ्यः सतीविरुद्धा असत्यः वाधिका रोगव्यक्तयस्ताभ्योऽपि असत्तराः अत्यर्थम् असत्यो वाधिका एवंविधा अपचिकामिका गण्डमालाः आसुबसः आ समन्ताद निरवशेषं स्रवणशीला भवन्तु । मन्त्रीपधप्रयोगेण निःशेषं स्रवणेन विनद्यन्तु इत्यर्थः। अपचितो विशिनष्टि—शेहोः शेहुर्नाम विप्रकीर्णावयवः अत्यन्तं निःसारस्तूलादिरूपः पदार्थः तस्मादिप अरसतराः निःसारतराः । अपचितो हि पाकावस्थातः पूर्वम् अवाधिका इव दृश्यन्ते । पश्चात् कक्षादिसंधिप्रदेशेषु व्याप्ता वणरूपेण वाधन्ते । रोगप्राद्भीवकाले स्वरूपापरिज्ञानेन अरसत्वम् उक्तम् । पाकोत्तरकालं कृतस्नाव-यवव्याप्त्यनन्तरं लवणात् सर्वदा स्रवणशीलत्वेन ैप्रसिद्धात् एतन्नामधेयात् पदा-र्थाद्पि विक्वेदीयसीः अतिरायेन विविधं क्वेदनवत्यः । यथा लवणो यत्र कुत्रापि निहितोऽपि सर्वदा स्रवति तस्मादपि पाकावस्थोत्तरकाळं सर्वाङ्गसंधिषु पूरादिस्रवण-शीला भवन्ति । एतादृश्योऽपचितः आसुस्रसो भवन्त्वित संबन्धः । विह्नेदी-यसीरिति । विविधः क्लेदो यासां ता विक्लेदाः अतिरायेन विक्लेदा विक्लेदीयस्यः। 'द्विचचनविभज्योपपदे°' (पा ५,३,५७) इति ईयसुन्प्रत्ययः । 'टेः' (पा ६,४,९५५) इति टिलोपः । 'वा च्छन्दिस' (पा ६,१,१०६) इति जसः पूर्वसवर्णदीर्घः ।

या ग्रैव्यां अपृचितोऽथो या उपपृक्ष्याः । विजास्ति या अपृचितः स्वयंस्रसः ॥ २ ॥

याः । ग्रेन्याः । अपुऽचितः । अगो इति । याः । उपुऽपुक्ष्याःः । विऽजािम्न । याः । अपुऽचितः । स्वयुम्ऽस्नर्सः ॥ २ ॥

प्रैत्याः ग्रीवायां भवाः गलप्रदेशे उत्पन्नाः । ग्रीवाशब्दात् 'व्यप्रकरणे परिमुखादिम्य उत्तसंख्यानम्' (पात्र ४,३,५९) इति तत्र भवः (पा ४,३,५३) इत्यर्थे व्यप्तत्ययः । 'ग्रीवाभ्योऽण् च' (पा ४,३,५०) इति अण्प्रत्यये तु ङीपि यणादेशे च कृत ग्रैत्य इति भवति । ग्रीवाभवा या अपिवतः । अथो अपि च उपपक्ष्याः उपपक्षे पक्षसमीपे उपकक्षे भवा या अपिचतः । विज्ञान्ति । विशेषेण जायते अपत्यम् अत्रेति विज्ञामा गुह्यप्रदेशः । जायतेः 'अन्येभ्योऽपि द्रयन्ते' (पा ३,२,०५) इति मनिन् । 'विङ्वनोरनुनासिकस्यात्' (पा ६,४,४१) इति प्रत्ययविशेषे विहितम् आत्त्वं छन्दोविषयन्त्वाद् अस्मिन्नपि भवति । विज्ञान्नि गुह्यप्रदेशे तदुपलक्षिते ऊरुसंधी या अपिवतः

<sup>.</sup> १. वेतु. मंत्रा. इ. २. °द्धायदेतंनाम $^\circ$  S'. ३. ग्रैव्या  $B^h$ . ४.  $^\circ$ पृक्ष्याः  $P^{\circ}, C_p$ . ५. वस्तुतः 'ग्रीवाभ्योऽण् च' इत्यनेनैव व्यप्रत्ययश्छान्दस इति द्र.

दोषवशाद् अपाक् चीयमाना गण्डमालास्ताः सर्वाः स्वयंव्रसः स्वयं स्रवणशीलाः मन्त्रीषधप्रयोगेण निरवशेषं स्रवन्त्यो भवन्तु इति तच्छव्दाध्याहारेण वाक्यं पूरणीयम् । यद्वा स्वयंस्रसः क्षाराद्यौषधप्रक्षेपाभावेऽपि दोषातिरेकवशाद् श्रीवोपप-क्षोरुसंधिस्थानेषु व्रणरूपेण पूर्यादिस्रवणशीला या अपचितः सन्ति ताः सर्वाः आसुस्रसो भवन्तु इति पूर्वमन्त्रेण संवन्धः। या ग्रैव्या इत्युत्तरमन्त्रे यच्छव्दश्रुतेः आसुस्रस इति पूर्वमन्त्रे तच्छव्दं विनापि वाक्यं पूर्यते ।

यः कीकंसाः प्रभृणाति वत्नीय मिन्तिष्ठति । निर्हास्तं सबी जायान्यं यः कश्चे कुकुदि श्रितः ॥ ३ ॥

यः । कीर्कसाः । प्रुऽशृणाति । तुर्लोद्यम् । अवुऽतिष्ठीते । "िनः । हाः" । तम्" । सर्वम् । जायान्यम् । यः । कः । च । कुकुदि । श्रितः ॥ ३ ॥

यो राजयक्ष्माख्यो रोगः कीकसाः अस्थीनि प्रसणाति प्रसरित व्याप्नोति। अस्थिपर्यन्तं व्याप्नोतीत्यर्थः। सरतेर्विकरणव्यत्ययः। यश्च रोगः तलीयम्। तिलद् इति अन्तिकनाम (तु. निघ २,१६)। अन्तिके भवं तलीद्यम्। 'भवे छन्दसि' (पा ४,४,११०) इति यत्। इकारस्य दीर्घइछान्दसः। अस्थिसमीपगतं मांसम् अवितिष्ठति अवकृष्य तिष्ठति । मांसं शोषयतीत्यर्थः । यः कश्चित् दुःसाधो राजयक्ष्माख्यो रोगः ककुदि ककुन्नाम ग्रीवापरभागः तस्मिन् श्रितः संश्रितः ककुत्स्थानं तन्कुर्वन् यो रोगोऽस्ति तं सर्व शरीरगतसर्वधातुशोषकं जायान्यम् निरन्तरजायासंभोगेन जायमानं क्षयरोगं निर्हाः निर्हरतु । मन्त्रसंस्कृतम् औषधम् अग्न्यादिसंज्ञको वा देवः विनाशयतु । हरतेरुछान्दसे लुङि रूपम् । जायाः यशब्दो रोगविशेषपरः । च जायासंबन्धेन प्राप्नोतीति तैत्तिरीयके समाम्नायते — 'प्रजापतेस्वयस्त्रिशद् दुहितर आसन् । ताः सोमाय राज्ञेऽइदात् । तासां रोहिणीमुपैत्' इति प्रक्रम्य समाम्रायते — 'तासां रोहिणीमेवोपैत् । तं यक्ष्म आरिदति १० । तद् राजयक्ष्मस्य जन्म । यत् पापीयानभवत् तत् पापयक्ष्मस्य । यज्ञायाम्योऽविन्दत् तज्ञायेन्यस्य । य एवम् एतेषां यक्ष्माणां १९ जन्म वेद नैनमेते यक्ष्मा विन्दन्ति (तै २,३, ५,२)इति । तत्र जायेन्य इति पठ्यते अत्र तु जायान्य इति आकारवत्त्वेन इति विशेषः ।

पुक्षी जायान्यः पतित स' आ विशति प्रुपम्' । तदक्षितस्य भेषुजमुभयोः सुक्षेतस्य च ॥ ४ ॥

<sup>1.</sup> कीकसा B,R. २. प्रसृणाति D,Cs, सा. ३. त शिद्यमे B; मुपति व्हति पै १९,४०,७. ४. तु. सा.; वैतु. मूको. RW. च निरास्तुं; तरास्त्वं? पै.; शिष्टं वैप प. किश्चत् पै. सा. ६. प्रुऽसृणाति J. ७. निः। आस्तुम् P; निः। १,9८२७ r इ. ८. जायान्यम् P, ९. वैतु. मंपा. द्र. १०. आच्छेत् शंपा. आस्तम् P<sup>२</sup>, J.Cp. ११. नास्ति शंपा. १२. यः पै १९,४०,८. १३. पौरुषम् पै.

पुक्षी । जायान्यः । पुतृति । सः । आ । विशृति । पुरुषम् । तत् । अक्षितस्य । भेषुजम् । उभयोः । सुऽक्षेतस्य । चु ॥ ४ ॥

जायान्यः क्षयरोगः पक्षी पक्षवान् पतत्री भृत्वा पति सर्वत्र चरित । सरोगः प्रवम् पुरुषम् आ विशित सर्वतः प्रविशति । पुरुषस्य कृत्स्नं शरीरं व्याप्नोती-त्यर्थः । अक्षितस्य । क्षि निवासगत्योः । शरीरे चिरकाळावस्थानरहितस्य । ध्रक्षितस्य विरकाळम् अवस्थितस्य । यद्वां क्षणु हिंसायाम् इति धातुः । इकारोपजन-श्ळान्दसः । अक्षितस्य अहिंसकस्य शरीरम् अशोषयतः सुक्षितस्य शरीरगत-सर्वधात्न सुष्ठु निःशेषं शोषयतः । चशब्दः समुच्चये । उभयोः अक्षितसुन्तितयोः क्षयरोगयोः तत् प्रसिद्धं मन्त्राभिमन्त्रितं वीणातन्त्रीखण्डादिरूपं भेषजम् निवर्तनौषधं भवति ।

### इति सप्तमेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'विद्य वै ते' इत्यस्या ऋचो राजयक्ष्मभैषज्ये 'यः कीकसाः' (अ ७,८०,३;४) इति द्रयृचेन सह उक्तो विनियोगः।

सोमयागे माध्यन्दिनसवने 'धृषत् पिब' इत्यनया द्रोणकळशस्थं सोमं व्रह्मा अनुमन्त्रयेत । ''द्रोणकळशस्थमनुमन्त्रयते । 'धृषित्पव' (२) इति माध्यन्दिने" ( वैताश्रौ १६, १३:१४) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

अभिचारकर्मणि 'सांतपनाः' इति तृचेन विद्युद्धतत्रृक्षसमिध आद्ध्यात्।

तथा चातुर्मास्येषु साकमेधपर्वणि मध्यन्दिने काले सांतपनमरुद्यागं 'सांतपनाः' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । तद् उक्तं वैताने — "मध्यन्दिने सांतपनानां मरुतां 'सांतपना इदम्' (अ ७,८२ ) इति" (वैताश्री ९,२ ) इति ।

सर्वव्याधिभैषज्यकर्मणि 'वि ते मुञ्चामि' इत्यनया उदकघटं संपात्य अभिमन्त्र्य सूत्रोक्तप्रकारेण व्याधितम् आष्ठावयेद् अवसिञ्चेद् वा। सूत्रितं हि — '' 'सिनीवालि' (अ७,४८), 'वि ते मुञ्चामि' (अ७,८३), 'ग्रुम्भनी' (अ७,११७) इति मौजैः पर्वमु वद्वा पिञ्जूलीभिराष्ठावयित । अवसिञ्चति'' (कौसू ३२,३;४) इति ।

तथा द्र्शपूर्णमासयोः मुच्यमानयोक्त्रां पत्नीम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। तद् उक्तं वैताने — " 'वि ते मुञ्जामि', 'अहं वि ष्यामि' (अ १४,१,५७), 'प्र त्वा मुञ्जामि' (अ १४,१,१९) इति पत्नीं योक्त्रेण विमुच्यमानामनुमन्त्रयेत'' (वैताश्री ४,११) इति ।

१. वैतु. मंपा. द्र. २. अक्षत S'.

दर्शपूर्णमासयोः 'अस्मै क्षत्राणि' इत्यनया हविरासादनानन्तरम् इध्मम् उप-समादध्यात् । " 'अग्निर्भूम्याम्' ( अ १२,१,१९ ) इति तिस्किरुपसमादधाति 'अस्मै क्षत्राणि' ( अ ७,८३,२ ), 'एतमिल्मम्' ( अ १०,६,३५ ) इति वा" ( कौसू २,४१ ) इति सूत्रात् ।

'यत् ते देवा अकृष्वन' इति चतसृभिः स्वाभिलिषितफलकामः अमावास्यां यजेत उपतिष्ठेत वा। 'बृहस्पतिर्नः' (अ७,५३), 'यत् ते देवा अकृष्वन्' (अ७,८४), 'पूर्णा पश्चात' (अ७,८५) इति हि कोशिकं सूत्रम् (कौसू ५९,१९)।

तथा दर्शयागे पार्वणहोमं 'यत् ते देवा अकृष्वन्' इत्यनया कुर्यात्। "'यत् ते देवा 'अकृष्वन् भागधेयम्'' इत्यमावास्यायाम्'' (कौस् ५,६) इति कौशिकस्त्रात्।

तथा श्रीतद्र्शयागे 'यत् ते देवा अकृष्वन्' इति कुहूदेवतां परिगृह्णियात्। "'कुहूं देवीं' (अ ७,४९), 'यत्ते देवा अकृष्वन् भागधेयम्' इत्यमावास्यायाम्'' (वैताश्री १,१६) इति वैतानं सूत्रम्।

विद्या वै ते जायान्य जानं यती जायान्य जायंसे।
क्यं ह तत्र त्वं 'हेनो यस्यं कृण्मो हिवर्गृहे ।। १।।
विद्या वै। ते। जायान्य । जानंम्। यतः। जायान्य । जायंसे।
क्यम्। हु। तत्रं। त्वम्। हुनः । यस्यं। कृण्मः। हुविः। गृहे॥ १॥

हे जायान्य जायाभ्य आगत राजयक्ष्माख्य रोग ते तव जानम् जन्म उत्पत्तिनिदानं वा विश्व व जानीमः खलु । वैशब्दः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धियोतनार्थः । 'यज्जायाभ्योऽविन्दत् तज्जायेन्यस्य' (ते २,३,५,२) इति तैत्तिरीयश्रुतिः उदाहृता । हे जायान्य
जायासंबन्धाद् आगत रोग यतः यस्मान्निदानात् जायसे उत्पद्यसे तिन्नदानं
जानीम इति संबन्धः । एवं तवोत्पत्तिं जानाना वयं यस्य यजमानस्य गृहे हिवः
रोगनिर्हरणक्षमेन्द्रादिदेवतासंबन्धि आज्यादिरूपं कृष्मः कुर्मः देवतोदेशेन तदुचितं
हविः प्रक्षिपामः तत्र तस्मिन् यजमाने । विषयसप्तमी । तद्विषये हे क्षयरोग वं
कथं हनः केन प्रकारेण हन्याः । यद्रोगनिर्हरणार्थं यत्र देवता इज्यते तत्र स
रोगो न वाधत इत्यर्थः । हन इति । हन्तेः पञ्चमलकारे अडागमः । कृष्म इति ।
'ठोपश्चास्यान्यतस्यां म्वोः' (पा ६,४,१००) इति उप्रत्ययलोपः ।

धृषत् पिंव कुलशे सोमीमिन्द्र दृत्रहा श्रूर समरे वस्नीम् । माध्यन्दिने सर्वन आ दृषस्य रियुष्ठानी रियमस्मास्र धेहि ॥ २ ॥

१. नास्ति RG. २. विद्या Sm. ३. हन्या यत्र कुर्यान्महद्धविः पै १९,४०,८. † कुर्मो मा १७,५२. ४. हर्नः P,J,Cp. ५. प्रक्षिपामतः S'. ६. रियुस्थानी ऋ ६,४७,६ पै २०,३१,७ सा.

धृषत् । पिब् । कुळशे । सोमेम् । इन्द्र । वृत्र्ऽहा । श्रूर् । सम्ऽअरे । वर्स्नाम् । माध्यन्दिने । सर्वने । आ । वृष्स्य । रृष्टिऽस्थानेः । रृषिम् । अस्मार्स्त । धेहि ॥ २ ॥

सू ८२(७७), मं १]

हे इन्द्र ध्वत् धृष्टः धर्षको वा रात्रृणाम् । जिधृषा प्रागरुभ्ये । रातरि द्यत्ययेन दाः । कलशे द्रोणकलशाख्ये स्थितं सोमं पिव । किनिमित्तम् । हे ग्रूर विक्रान्त वृत्रहा वृत्रं हतवान् त्वं वस्नाम् धनानां सभरे संगमे निमित्ते । अस्मान् धनं संयोजियतुं पिवेत्यर्थः । संपूर्वाद् अर्तेः 'ऋदोरप्' (पा ३,३,५७) । 'याथ' (पा ६,२,९४४) इत्यादिस्वरेण अन्तोदात्तः । सोमपानस्य कालम् आह — माध्यन्दिने मध्यन्दिनसंविधिन सवने । सूयते अभिष्यते सोमः अत्रेति सवनः कालः । तत्र आ वृष्यव सर्वतः सिञ्च । जठरे सोमम् इति रोषः । यद्वा आवृष्यतिर्भक्षणकर्मा इति यास्कः(१) । भक्ष च । सोमम् इति रोषः । ततः रियस्थानः । तिष्ठन्ति अस्मिन् धनानि इति स्थानः । अधिकरणे ल्युद्प्रत्ययः । धननिवासस्थानभूतः स त्वं रियम् धनम् अस्मास् धेहि धारय ।

सांतपना इदं हाविर्मरुत्स्तज्जुंजुष्टन । अस्माकोती रिशादसः ॥ १ ॥ साम्रऽतपनाः । इदम् । हृविः । मरुतः । तत् । जुजुष्टन् । अस्मार्क । जुती । रिशादसः ॥ १॥

हे सांतपनाः। संतापकारी संतपनः सूर्यः। तत्संविन्धनः। मध्यन्दिने हि सूर्यः संतपित । संतपनस्य इमे इति 'तस्येदम्' (पा ४,३,१२०) इति अण्। 'आमन्त्रितस्य च' (पा ६,१,९९८) इति पाष्टिकम् आद्युदात्तत्वम् । यद्वा संतपनं संतापः। तस्येमे इति पूर्ववद् अण्। उभयत्रापि मध्यन्दिनकाले यष्टव्या इत्यर्थः। हे मस्तः इदं हिवः। युष्मभ्यं किष्पतम् इति शेषः। हे मस्तः तत् हविः जुजुष्टन सेवध्वम् । जुपतेव्यत्ययेन इलुः। अस्माक अस्माकम् ऊती। 'पुपां मुखक्'' (पा ७,१,३९) इति चतुर्थ्याः पूर्वसवर्णदीर्घः। ऊतये अस्मद्रश्लार्थम् हे रिशादसः। रिशान्ति हिंसन्तीति रिशाः। तेषाम् उपक्षपियतारः। दस्यतेः अन्तर्णातण्यर्थात् किष्। यद्वा रिशानाम् अत्तारः। अद् भक्षणे इत्यसाद् असुन्। दस्यतेरत्तेर्वा रूपम् इति अनवधारणाद् अनवग्रहः। अपादादित्वाद् आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम्। अस्मान् रिक्षतुं शत्रूणां वाधका यूर्यं हिवः सेवध्वम् इति संवन्धः।

१. वेतु. मंगा. इ. २. युब्माकोती ऋ ७,५९,९ ते ४,३,१३,३ मै ४,१०,५.

यो नो मती मरुतो 'दुईणायुस्तिरिक्चित्तानि' वसवो' जिघांसिति'।
दुहः' पाशान्' प्रति 'मुश्चतां सस्तिपिष्ठेन्' तपसा' हन्तना तम्।। २।।

यः । नः । मतीः । मुरुतः । दुःऽहृणायुः । तिरः । चित्तानि । वसवः । जिघौसित । दुहः । पाशानि । प्रति । मुञ्चताम् । सः । तिपिष्ठेन । तपसा । हन्तन् । तम् ॥ २ ॥

हे वसवः वासकाः । प्रशस्या इत्यर्थः । वसुप्रदा वा हे महतः यो मर्तः मरणधर्मा मनुष्यः दुर्हणायुः दुष्टं क्रुध्यन् तिरः तिरोभूतः अन्तर्हितः दृष्टिविषयम् अप्राप्तः सन् नः अस्माकं चित्तानि जिघांसित हन्तुम् इच्छिति । क्षोभयतीत्यर्थः। स शत्रुः दुहः पापानां द्रोग्धुर्वहणस्य पाशान् प्रति सुञ्चताम् धारयतु । वहणपाशैर्वद्वो भवित्वत्यर्थः। तं जिघांसन्तं जनं तिष्षेत्रन तापियत्त्तमेन तपसा तापकेन आयुधेन हन्तन हिंस्त हे महतः। हन्तेर्छोटि तस्य तनवादेशः। पित्त्वाद् अनुनासिकरोपाभावः।

सम्ऽवृत्सरीणाः । मुरुतः । सुऽअकाः । उरुऽक्षयाः । सऽर्गणाः । मार्गुषासः । ते । अस्मत् । पाशान् । 'प्र । मुञ्चन्तु' । एनसः । साम्ऽत्पनाः । मृत्सराः । माद्यिष्णवः ॥३॥

संवत्सरीणाः संवत्सरं भाविनः वर्षवर्षं प्रादुर्भविष्यन्तः । 'तमधीष्टो मृतो भृतो भावी' (पा ५,१,८०) इत्यर्थे 'संपरिपूर्वात्ख च' (पा ५,१,९२) इति संपूर्वाद् वत्सरात् खप्रत्ययः। स्वर्काः । अर्कशब्दं यास्को बहुधा निरुवाच — 'अर्को देवो भवति । यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवति । यदेननार्चन्ति । अर्कमन्नं भवति' (नि ५,४) इत्यादि । सुमन्त्राः । मन्त्रेः सम्यक् स्तूयमाना इत्यर्थः । सूर्यक्षपदेवसंबन्धिनो वा अन्नप्रदत्वेन शोभनान्ना वा । उरुक्षयाः । क्षयशब्दो निवासवाची । उरुर्विस्तीर्णः क्षयः अन्तरिक्षक्षो निवासो येषां ते । अन्तरिक्षसंचारिण १६ इत्यर्थः । सगणाः । 'सप्तगणा व महतः' (ते २,२,५,०) इति श्रुतेः स्वीयस्वीयसंघयुक्ताः । मानुषासः वृष्टिनिमित्तत्वेन मनुष्यदितकारिणः । सात्रानाः शत्रूणां संतापकारिणः । मत्सराः माद्यन्तः माद्यिष्णवः सर्वस्य संतोषकरणशीलाः । ते पवंगुणविशिष्टा महतः अस्मत् अस्मतः सकाशाद् एनसः पापकारिणः पाशान् वाधकान् प्र मुञ्चन्तु प्रमोचयन्तु ।

<sup>1. °ि</sup>त्रः सुत्यानि ते ४,३,१३,३ अभि दुंह ° ऋ ७,५९,८ मै ३,१०,५. २. बहुधा पै २०,३१,५. ३. जिघांतात् ते ४,३,१३,४ पै.; जिघांसत् पै [मूको.]. ४. तिस्मन तान् पै. ५. पाशुं ते काठ २१,१३. ६. स (पू काठ.) मुंचीष्ट तिपि ऋ. ते. मै. काठ.; मुझता यूयं तिपि पै.; भ तिपे  $^{\circ}$  В  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$  स तिपे  $^{\circ}$  В  $^{\circ}$ ,  $^$ 

# वि ते मुश्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोर्जनम् । इहैव त्वमर्जस्र एध्यमे ॥ १॥

वि । ते । मुख्रामि । र्शनाम् । वि । योक्त्रम् । वि । निऽयोजनम् । इह । एव । त्वम् । अजैसः । एधि । अग्ने ॥ १ ॥

हे अग्ने ते तव त्वत्कर्त्कां रशनाम् व्यापिकां रज्जुम्। 'अशे रश च' (पाउ २,०५) इति युच्पत्ययः। त्वत्कर्त्कां रुग्णविषयां कक्ष्यावस्थितां कण्ठवन्धन-साधनभूतां वा वाधिकां रज्जुं वि मुश्चामि विमोचयामि प्रयोक्ता अहम्। तथा योक्त्रम् योजनोपयुक्तं रज्जुविशोषं मध्यप्रदेशवन्धनसाधनम् वि। मुश्चामीति क्रियानु-पङ्गः। तथा नियोजनम् नितरां योजनसाधनम् नीचीनं वा वन्धनसाधनं सर्वाव-यववन्धकं रज्जुविशोषम् वि। मुश्चामीत्यनुषङ्गः। सर्वत्र क्रियानुपङ्गं द्योतयितुं वीत्युपसर्गथ्ठितः। अतः वन्धनमोचनात् हे अषे त्वम् इहैव अस्मिन्नेव रोगातें। विषयसप्तमी । रुग्णविषये अजहः। जसु हिंसायाम् इति धातुः। 'निमकम्पिस्यज-सक्महिंसदीपो रः' (पा ३,२,१६०) इति ताच्छीछिको रप्रत्ययः। अवाधनशीछः एधि भव । अस्तेर्छोटि हेर्धिभावे 'व्यसोरेह्यै' (पा ६,४,१९९) इति एकारादेशः। यद्वा रोगातं एव संवोध्यते। हे रोगातं ते तव संवन्धिनीं रशनाम् हननसाधनभूतं मृत्युपाशं वि मुञ्चामि। एवं 'योक्त्रनियोजनशब्दौ व्याख्येयौ । अतो रशनादिविमोकात् हे अग्ने । अग्निवद् अग्निः। अग्निवद् दीप्यमान रोगान्मुक्त पुरुष त्वम् इहैव अस्मिन्नेव छोके अजस्नः परैर्मृत्युना वा अवाधितः एधि भव । अस्मिन् पक्षे कर्मणि रप्रत्ययो द्रष्टव्यः। पत्नी वा संवोध्यते।

अस्मै क्षत्राणि धारयंन्तमग्ने युनर्जिम त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । 'दीदिह्यंश्रमम्यं' द्रविणेह" भुद्रं प्रेमं 'वीचो हिवदीं देवतासु ॥ २ ॥

अस्मै । क्षुत्राणि । धारयन्तम् । अग्ने । युनर्जिम । त्वा । ब्रह्मणा । दैन्येन । दीदिहि । अस्मभ्यम् । दिविणा । इह । भद्रम् । प्र । इमम् । वोचः । हृविः ऽदाम् । देवतास ॥ २ ॥

हे अप्ने अस्मै यजमानाय क्षत्राणि । वलनामैतत् । वलानि धारयन्तम् । प्र-यच्छन्तम् इत्यर्थः । तादशं त्वा त्वां दैव्येन देवसंविधना ब्रह्मणा मन्त्रेण युनिज्म हिवर्वहनार्थं योजयामि । अथ अस्मभ्यं द्रविणा द्रविणानि धनानि भद्रम् भन्दनीयं सुखं पुत्रादिलाभादिनिमित्तं च इह इदानीं दीदिहि । देहीति यावत् । द्दातेश्छा-

<sup>9.</sup> रशुना ते १,६,४,३. २. योक्त्रा ते.; योक्त्राणि मे १,४,१ काठ ५,३ पे १८,१४,६. ३. रश्मीन् ते. मे. पे. ४. तत्कर्नृ S'. ५. योक्तृ S'. ६. दीदिहाई A,B; धत्ताद्समासु ते.; धत्ताद्समासु ते.; धत्ताद्समासु ते.; धत्ताद्समासु ते.; प्रमा मे. ९. ब्रूताद् भाग्धां ते. मे.

न्दसं रूपम् । अथवा दीदेतिर्दीतिकर्मा (तु. निघ १,१६) इति यास्कः । अस्मभ्यं धनादिकं संदीपय । समर्धयेत्यर्थः । यद्वा धनं सुखं च अस्मभ्यं दातुम् इह इदानीं दीदिहि । इध्मेन दीप्यस्वेत्यर्थः । ततः हिवरीम् चरुपुरोडाशादिरूपं हिवः प्रयच्छन्तम् । ददातेः किप् । तादशम् इमं यजमानं देवतास अश्रीन्द्रादिषु प्रवोचः प्रवृहि । असी यजमानो हिवषा देवता यजत इति तस्ये तस्ये यष्टव्यदेवताये कथयेत्यर्थः ।

यत् ते देवा अर्कुण्वन्' भाग्धेयममीवास्ये संवसन्तो महित्वा । 'तेना नो युज्ञं पिपृहि' विश्ववारे रुपिं नो धेहि सुभगे सुवीरंम् ॥ १ ॥

यत् । ते । देवाः । अर्कण्वन् । भागुऽधेर्यम् । अमीऽवास्ये । सम्ऽवसन्तः । मृहिऽत्वा । तेनं । नः । युज्ञम् । पिपृहि । विश्वऽवारे । रियम् । नः । धेहि । सुऽभगे । सुऽवीरम् ॥ १ ॥

अमा सह वसतः सूर्यचन्द्रावस्याम् इति अमावास्या। 'अमावस्यदन्यतरस्याम्' (पा ३,१,१२२) इति ण्यत्प्रत्ययः। णित्त्वात् पक्षे उपधावृद्धिः। तस्याः संवृद्धिः। हे अमावास्ये ते तव महित्वा महत्त्वेन । तृतीयाया आकारादेशः। यद्वा महित्वा महत्त्वे । सप्तम्या आकारः। कर्मकालव्यातिपर्यन्तं संवसन्तः सम्यग्वसन्तः। हविर्पेक्षया तिष्ठन्तो देवाः अग्नीन्द्रसोमादयः भागध्यम् हविषो भागम् अकृष्वन् अकुर्वन् स्वीकृतवन्त इति यत् । 'यत् ते देवा अद्धर्भागध्यम्' (ते ३,५,१,१) इति तैत्तिरीये श्र्यते। यद्वा हे अमावास्ये ते तुभ्यं यद् भागध्यं हविषो भागम् अमावास्यायां यष्टव्यत्वेन संवसन्तो देवा अकृष्वन् अकुर्वन् प्रायच्छन् । दशें अमावास्यायां अपि हविषो भागोऽस्ति। भागध्यम् इति। 'भागस्पनामम्यो°६' (पावा ५,४,३६) इति ध्यप्रत्ययः। तेन हविर्भागस्वीकरणेन नः अस्मदीयं यशं विष्टिह पूर्य साङ्गं कुरु। हे विश्ववारे विद्वेः सर्वैर्वरणीये। किं च हे सुभगे शोभनभाग्ययुक्ते अमावास्य नः अस्मभ्यं सुवीरम् । वीराः कर्मणि कुशलाः पुत्रादयः। शोभनपुत्रादियुक्तं रिवम् धनं धिह प्रयच्छ।

अहमेवास्म्यमावास्यार्ड मामा वंसन्ति सुकृतो मयीमे । मिं देवा उभये साध्याक्चेन्द्रं ज्येष्टाः समंगच्छन्त सर्वे ॥२॥

अहम् । एव । असिम् । अमाऽवास्यार्रि । माम् । आ । वसन्ति । सुऽकृतः । मर्यि । इमे । मर्यि । देवाः । जुभये । साध्याः । च । इन्द्रं ऽज्येष्ठाः । सम् । अगुच्छन्तु । सेवै ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> अकृंण्वद्  $B^h,K,V$ ; अदंधुर् ते ३,५,१,१. २. संवदन्तो पै २०,३२,१. ३. सा नी ते.; सेमं पै. ४. पपुर्? पै. ५. सुभगं पै. ६. रूपनामभागेभ्यो शंपाः; 'स्यां १  $D,K,K^m,R,S^m,V,Cs$ . ७. वसन्तु पै १,१०३,४.

अत्र देवतावासस्थानभूतत्वेन अमावास्याशब्दनिष्पत्तिरिति देवता स्वय-मेव स्वनाम निर्वक्ति — अहमेव अमावास्या अमावास्याभिमानिनी देवता अस्म । न केवलं राब्दतः अपि तु अर्थतोऽपि एतन्नामिका भवामि। तद् दर्शयति पादत्रयेण — सुकृतः सुकर्माणो देवा मां मयि आ वसन्ति निवसन्ति यष्टव्यत्वेन अवतिष्ठन्ते। 'उपान्वध्याङ्वसः' (पा १,४,४८) इति आङ्पूर्ववसिप्रयोगे माम् इत्यस्य कर्मता। आ मा वसन्ति देवा इति अमावास्याशब्दनिरुक्तिः । आङ्वसत्योर्मध्ये मा इति अस्मदो द्वितीयैकवचनस्य प्रयोगः। आङ्गपसर्गस्य हस्वत्वम्। इति अमावास्या-शब्दनिष्पत्तिः प्रदार्शिता । प्रत्ययस्तु पूर्वमेव उक्तः । माम् इति द्वितीयार्थमेव विवृणोति — मयीमे इति । इमे देवाः मयि निवसन्ति इति आवासपदस्य अर्थकथन-द्वारेणापि अमावास्याशब्दो निरुच्यते । साध्याः। चशब्दः अनुक्तसमुच्चयार्थः। सिद्धाइच साध्यसिद्धनामका उभये द्विप्रकारा इन्द्रज्येष्ठाः इन्द्रप्रसुखाः सर्वे देवाः मिय समगच्छन्त संगच्छन्ते यप्टव्यत्वेन मिलिता भवन्ति । एतद् उक्तं भवति— माम् आ वसन्ति देवा मिय निवसन्ति यष्टव्यत्वेन मिय संगच्छन्ते इति अन्वर्थम् अमावास्याशब्दवाच्या भवामीति । अमा सह वसुरूप इन्द्रो वसति अस्यां तिथी इति अमावास्याशब्दिनिरुक्तिरिति तैत्तिरीये श्रूयते — 'अमा वै नोऽय वसु वसतीति । इन्द्रो हि देवानां वसु । तद् अमावास्याया अमावास्यत्वम्' (ते २,५,३,६ ) इति ।

'आगृन् रात्री' सङ्गर्मनी' वस्नेनामूजी' 'पुष्टं वस्वविशयंन्ती'।
'अमावास्या]ये हविषा विधेमोर्ज दुर्हाना' पर्यसा न आगेन् ॥ ३ ॥
आ। अगृन्। रात्री । सम्इगर्मनी । वस्नाम्। ऊर्जम्। पुष्टम्। वस्ने। आह्वेशयंन्ती ।
अमाऽवास्या ये। हविषा । विधेम। ऊर्जम्। दुर्हाना। पर्यसा। नः। आ। अगृन् ॥ ३ ॥

रात्री अमावास्याकालयुक्ता तिथिः वस्नाम् धनानां संगमनी संयोजयित्री। विधेयविशेषणम् एतत् । अस्मान् धनं संयोजयितुम् आगन् आगच्छतु। गमे- रुछान्दसे लुङि 'मन्त्रे घस" (पा २,४,८०) इति चलेर्लुक्। 'मो नो धातोः' (पा ८,२,६४) इति नत्वम् । तथा ऊर्जम् अन्नरसं पृष्टम् पोषं वसु धनं च आवेश- यन्ती अस्मदिभमुखं प्रयच्छन्ती। आगिन्निति संवन्धः। अमावास्यां गोरूपेणाह — नः अस्माकम् ऊर्जम् अन्नरसं पयसा क्षीरेण सह दुहाना आगन् आगच्छतु। 'अमावास्या सुभगा सुशेवा धेनुरिव भूय आप्यायमाना' (तेन्ना ३,७,५,१३) इति शाखान्तरे भूयते। तादृश्ये अमावास्यायै [तद्र्थम्। यद्वा कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी। अमावास्यां देवतां हिवधा आज्यादिरूपेण विधेम परिचरेम। इति सप्तमेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

१. निवेशनी तै ३,५,१,१; निवेशनः मा १२,६६. २. सङ्गर्मनो मा. ३. °नां विद्रवां ( °द्रवं पै. ) तै. पै १,१०३,१, ४. रूपाणि वसून्यावे °ते. ५. °वास्यां पे, ६. वसाना पै.

'अमावास्ये न' इत्यस्याः सर्वाभिलिषितकर्मणि 'यत् ते देवा अकृष्वन्' इत्यत्र विनियोग उक्तः।

सर्वफलकामः 'पूर्णा पश्चात्' इति द्वाभ्याम् 'पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीत्' इत्यनया च पौर्णमासीं यजेत उपतिष्ठेत वा।

तस्मिन्नेव कर्मणि 'प्रजापते न त्वत्' इत्यनया प्रजापतिं यजेत उपतिष्ठेत वा।

'यत् ते देवा अकृष्वन्', (अ ७,८४,१), 'पूर्णा पश्चात्' 'प्रजापते' (अ ७,८५,१;३) इति सूत्रात् (कौसू ५९,१९)।

पूर्णमासयागे 'पूर्णा पश्चात्' इति पूर्णमासीं देवतां परिगृह्णीयात्। " 'राका-महम्' (अ ७,५०), 'पूर्णा पश्चात्' (अ ७,८५) इति पौर्णमास्याम्'' (वैताऔ १,१६) इति वैतानसूत्रात्।

तत्रैव कर्मणि 'पूर्णा पश्चात्' इति पार्वणहोमं जुहुयात्। " 'पूर्णा पश्चात्' इति पौर्णमास्याम्" ( कौस् ५,५ ) इति हि कौशिकं सूत्रम्।

दर्शपूर्णमासयोः 'संनितहोमानन्तरं 'प्रजापते न त्वत्' इत्यनया आज्यं जुहुयात्। " 'पृथिव्याम् अप्तये समनमन्" (अ ४,३९) इति संनितिभिश्च 'प्रजापते न त्वदे-तान्यन्यः" (अ ७,८५,३) इति च" (कौसू ५,९) इति सूत्रात्।

तथा सर्वेषु श्रीतकर्मसु अनुमन्त्रणमन्त्रानादेशे 'प्रजापते न त्वत्' इत्यनया अनुमन्त्रणं कुर्यात् । तद् उक्तं वैताने — ''मन्त्रानादेशे लिङ्गवतिति भागिलः । 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः' इति युवा कौशिकः । यथादेवतम् इति माठरः'' (वैताश्री १,३) इति ।

तथा दर्शपूर्णमासयोः प्राजापत्यम् आघारम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। "'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः' इति प्राजापत्यम् आघारम् " (वैताश्रौ २,१२) इति सूत्रात्।

तथा 'माहद्गणीं बलकामस्य' (शांक १७,५) इति विहितायां महाशान्तौ 'प्रजापते न त्वत' इत्येनाम् ऋचम् आवपेत् । तद् उक्तं शान्तिकरुपे — '' 'महतां मन्वे' (अ ४,२७), 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः' इति माहद्गण्याम्" (शांक १८,७) इति ।

विवाहे 'पूर्वापरम्' इति द्यृचेन आज्यसमित्पुरोडाशादीनि जुहुयात्। सूत्रितं हि — "' 'सत्येनोत्तभिता' (अ १४,१), 'पूर्वापरम्' (अ ७,८६) इत्युपदधीत" (कौसू ७५,६) इति।

महाशान्तौ प्रहयक्षे 'सोमस्यांशो युधां पते' इति चतुर्ऋचेन हविराज्यहोम-सिमदाधानोपस्थानानि बुधाय कुर्यात्। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — " 'यद् राजानः' (अ ३,२९), 'सोमस्यांशो युधां पते' (अ ७,८६,३-६) इति बुधाय" (शांक १५१) इति ।

१. संनिति S'. २. संनितिभ्यइच S'.

# अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विक्वा रूपाणि परिभूजीजान । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नी अस्तु व्यं स्यांमु पर्तयो रयीणाम् ॥ ४ ॥

अमोऽवास्ये । न । त्वत् । पृतानि । अन्यः । विश्वो । रूपाणि । पृतिऽभूः । जुजानु । यत्ऽकोमाः । ते । जुहुमः । तत् । नुः । अस्तु । व्यम् । स्याम् । पर्तयः । र्यीणाम् ॥ ४ ॥

हे असावास्ये त्वत् त्वत्तः अन्यः किश्चिद् देवः एतानि इदानीं वर्तमानानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि। 'शंखन्दिस बहुलम्' (पा ६,१,७०) इति शेळींपः। रूपाणि रूप्यमाणानि भूतजातानि परिभःः। कृद्योगळक्षणपष्ट्यभावद्यान्दसः। परिभृः। परिपूर्वो भवतिः परिश्रहार्थः। परिश्राहको व्यापको न जजान नोत्पन्नः। त्वमेव एतानि परिगृह्णासीत्यर्थः। जन जनने। छिटि रूपम्। यद्वा एतानि भूतजातानि त्वत्तः अन्यो देवः परिभूः व्यापकः सन् न जजान नोत्पाद्यामास। त्वमेव एतानि परिगृह्य स्रष्टुं शक्तोषीति भावः। जनी प्रादुर्भावे। ण्यन्तस्य छिटि मन्त्रविषयत्वाद् आमभावः। 'णेरिनिटि' (पा ६,४,५१) इति णिळोपः। वयं च यत्कामाः यत्फळं कामयमानाः ते तुभ्यं जुहुमः हवींषि प्रयच्छामः तत् फळं नः अस्माकम् अस्तु भवतु। तथा वयं च रयीणाम् धनानां पत्यः ईश्वराः स्थाम भवेम।

पूर्णा पृथादुत पूर्णा पुरस्तादुनमध्यतः पौर्णमासी जिंगाय । तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे सिम्पा मदेम ॥१॥

पूर्णा । पृश्वात् । उत् । पूर्णा । पुरस्तात् । उत् । मध्यतः । पौर्ण्ऽमासी । जिगाय । तस्याम् । देवैः । सम्ऽवसन्तः । महिऽत्वा । नार्कस्य । पृष्ठे । सम् । इषा । मदेम् ॥ १ ॥

पूर्ण पूर्णचन्द्रोपेता पौर्णमासी पश्चात् प्रतीच्यां दिशि जिगाय जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते । उत अपि च पूर्ण पौर्णमासी पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि जिगाय । तथा
मध्यतः प्राक्प्रतीच्योर्दिशोर्मध्ये आकाशमध्ये पौर्णमासी । पूर्णः संपूर्णो माश्चन्द्रः अस्मिन्
पर्वणीति पौर्णमासी तिथिः । 'साऽस्मिन्पौर्णमासीति' (पा ४,२,२१) इति अणन्तत्वेन निपातितः । उज्जिगाय उज्जयित । पूर्णकळचन्द्रोपेता पौर्णमासी प्राच्यां
प्रतीच्यां च दिशि मध्ये च प्रकाशयुक्ता वर्तत इत्यर्थः । अत्र जेतव्यस्याश्रवणाज्जयितः उत्कर्षवाची । 'सन्तिटोर्जेः' (पा ७,३,५७) इति अभ्यासाद् उत्तरस्य जयतेः
कवर्गीदेशः । तस्यां पौर्णमास्यां देवैः यष्टव्येरग्नीषोमादिभिः सह महित्वा महत्त्वेन

१. प्रजापते अ ७,८५,३. २. भूः परि S'. ३. तयोर् आपश्रौ ७,५,१; यस्यां माश्रौ ६,२,३. ४. देवा अधि तै ३,५,१,१ तैत्रा ३,१,१,१२ आपश्रौ ; देवा अभि माश्रौ । ५. संविशन्तः माश्रौ ६. उत्तमे नार्क इह मादयन्ताम् तै. तैत्रा

संवसन्तः संभूय निवसन्तो वयम् । यष्ट्यप्रव्ययोः एकप्रदेशावस्थानात् संवसन्त इत्युक्तम् । नाकस्य दुःखरहितस्य स्वर्गस्य पृष्ठे उपरि भागे इषा अन्नेन सं मदेम संमाद्येम। माद्यतेः 'लिङ्याशिष्यङ्' (पा ३,१,८६) । पौर्णमास्याम् अश्लीषोमादियागेन स्वर्गभोग-प्राप्तिर्भवतीत्यर्थः ।

वृष्मं वाजिनं वयं पौर्णमासं यंजामहे । स नी ददात्विक्षीतां रियमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

वृष्भम् । वाजिनेम् । वयम् । पौर्ण्ऽमासम् । यजामहे । सः । नः । ददातु । अक्षिताम् । रियम् । अनुपऽदस्वर्ताम् ॥ २ ॥

वृषभम् वर्षितारम् अभिमतफलानां प्रधानभूतं वा वाजिनम् अन्नवन्तम् अन्नसा-धनत्वात् ह्विभिवां युक्तं पौर्णमासम् । पूर्णो माश्चन्द्रः अस्मिन्निति पूर्णमाः । प्रज्ञा-दित्वात् स्वार्थिकः अण् । पौर्णमासम् पर्व वयं यजामहे आहुत्या । स च अस्माभिरिष्टः पौर्णमासः नः अस्माकम् अक्षिताम् अविनाशितां परैरवाधिताम् अनुपदस्वतीम् उपभो-गेऽपि क्षयरहितां रियम् रायं धनं दधातु । अक्षिताम् इत्यनेन परकृतः क्षयो निरस्यते । अनुपदस्वतीम् इत्यनेन उपभोगेन व्ययेऽपि क्षयराहित्यम् उच्यते । अक्षिताम् इति । क्षि क्षये । कर्मणि कः । 'निष्ठायामण्यदर्थे' ( पा ६,४,६० ) इति पर्युदासाद् दीर्घाभावः । अत एव 'क्षियो दीर्घात्' ( पा ८,२,४६ ) इति निष्ठानत्वाभावश्च । अनुपदस्वतीम् इति । दसु उपक्षये । संपदादिलक्षणो भावे किष् । तदन्तान्मतुष् । 'मादुपधायाः" (पा ८,२,९) इति वत्वम् । 'तसौ मत्वर्थे' ( पा १,४,९) इति भसंज्ञायां पदसंज्ञानिवन्धनरुत्वाभावः । अनुपदस्वतीम् इति 'नन् ' (पा २,२,६) इति तत्पुरुषसमासः । 'तत्पुरुषे तुल्यार्थिं' ( पा ६,

प्रजापते न' त्वदेतान्यन्यों विश्वां रूपाणि परिभूजीजान' । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नी अस्तु वृयं स्याम् पर्तयो रयाणाम् ॥ ३ ॥

प्रजोऽपते । न । त्वत् । एतानि । अन्यः । विश्वां । रूपाणि । परिऽभः । जुजान् । यत्ऽकोमाः ।ते । जुहुमः । तत् । नः। अस्तु । वयम् । स्याम् । पर्तयः। र्यीणाम् ॥ ३ ॥

एषा ऋक् 'अमावास्य न त्वदेतानि' (अ ७,८४,४) इत्यनेन व्याख्याता । अमावास्या-पदस्थाने प्रजापतिपदं विशिष्यते ।

१. ऋष्मं तैत्रा ३,७,५,१३ आपश्री २,२०,५. २. पूर्णमांसं तैत्रा. आपश्री. ३. वैतु. मंपा. इ. ४. नंहि मै ४,१४,१ काठ १५,८ पै २०,३१,२०. ५. त्वत्तांन्य° मै.; त्वंदन्यं एतां काठ. ६. जातानि ऋ १०,१२१,१० तै १,८,१४,२ मं. काठ. तैत्रा २,८,१,२ मंत्रा २,५,९ तैआआ १०,५४,१ नि १०,४३. ७. परि ता बंभूव ऋ. मा १०,२० तै. प्रस्.; मितना जजान पै. ८. यस्मै कं मै.

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदहां रात्रीणामतिशर्वरेषु । ये त्वां 'युज्ञैर्यज्ञिये अर्धयन्त्यमी' ते' नाके' सुकृतः प्रविष्टाः' ॥ ४ ॥

पौर्णे ऽमासी । प्रथमा । युज्ञियो । आसीत् । अहीम् । रात्रीणाम् । अतिऽर्धे । ये । त्वाम् । युज्ञेः । युज्ञिये । अर्धयन्ति । अमी इति । ते । नाके । सुऽकृतेः । प्रऽविष्टाः॥

पौर्णमासी पूर्णचन्द्रवती एतन्नामिका तिथिः अहां रात्रीणाम् अहोरात्राणां मध्ये प्रथमा आदिभूता मुख्या वा यित्रया यज्ञाहीं आसीत् भवति । 'यज्ञित्रिंग्भ्यां घखनी' (पा ५, १,०१) इति घप्रत्ययः । किसम् विषय इति तद् आह — अतिश्वंरेषु । अतिक्रान्तानि शर्वरीम् अतिशर्वराणि । 'अत्यादयः कान्तावर्थे द्वितीयया' (पावा २,२,१८) इति समासः । रात्रिम् अतीत्य वर्तमानेषु सोमादिहविष्षु । यद्वा अतिशयिता शर्वरी येषु हविष्षु इति अतिशर्वराणि । तृतीयसवनव्यापिषु हविष्षु । यित्रयासीद् इति संवन्धः । अयम् अर्थः — इष्टिपशुसोमानां दर्शपूर्णमासौ प्रकृतिभूतौ । तत्रापि पूर्णमासयागः प्रथमानुष्टेयः । स च पौर्णमास्यामेव तिथौ क्रियत इति सर्वेषाम् अहोरात्राणां प्रथमत्वेन यज्ञाहेंति । हे यित्रये यज्ञाहें पौर्णमासि त्वां ये ऋत्विग्यजमाना यक्तैः दर्शपूर्णमासादिभिः अर्थयन्ति अभिमतफलं याचन्ते । अर्द गतौ याचने च । अमी इष्टवन्तस्ते सक्ततः सक्तां सक्तां यजमानाः नाके दुःखरिहते स्वर्गलोके प्रविष्टाः स्थिता भवन्ति ।

पूर्वीप्रं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडंन्तौ परि यातोऽर्णवम् । विक्वान्यो अर्वना विचर्ष ऋत्ँर्न्यो विदर्धज्जायसे ' नर्वः' ॥ १॥

पूर्वेऽअपरम् । चरतः । माययां । एतौ । शिश् इति । क्रीर्डन्तौ । परि । यातः । अर्णवम् । विश्वां । अन्यः । भुवना । विऽचष्टे । ऋत्न्न् । अन्यः । विऽदर्धत् । जायसे । नर्वः ॥ १॥

कियत् पूर्वो गच्छित सूर्यः । अन्यस्तम् अनुचरित चन्द्रमाः । एवम् एतौ सूर्यचन्द्रौ पूर्वापरम् । क्रियाविशेषणम् एतत् । पौर्वापर्येण मायया सह चरतः युळोके गच्छतः । तौ शिशुवद् भ्रमणात् जायमानत्वाद् वा शिशु इत्युच्येते । शिशु सन्तौ कीडन्तौ विहरन्तौ अर्णवम् । अन्तरिक्षनामैतत् । अर्णांसि उदकानि अस्मिन् सन्तीति अर्णवः । 'अर्णसो छोपश्च' (पावा ५,२,१०९) इति वप्रत्ययः सकार-छोपश्च । अन्तरिक्षं परि यातः परि गच्छतः । तयोः अन्यः आदित्यो विश्वा विश्वानि भुवना

<sup>9. °</sup>णामुत श्र° पै १,१०२,१. २. यज्ञियंर्यज्ञैर्वर्ध ° पै. ३. ते D,T,K³,P.Bp², RW. ४. नाकं पै. ५. परेताः पै. ६. वैतु. मंपा. द्र. ७. यातो अर्ण ° R; यातो अध्वरम् ऋ १०,८५,१८ मै ४,१२,३ पै १८,३,२ तैन्ना २,७,१२,२. ८. विश्वांन्यन्यो ऋ. मै, पै. तेन्ना. ९. °मूचर्ष ऋ. तैन्ना. १०. °र्ण्यो A,Bh; °त्र्न्यो R; °त्न्यो तैन्ना. १२. पुने ऋ. मै. पं. तेन्ना.

भुवनानि भूतजातानि विचष्टे पश्यति । 'एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्' (पा ८,१,६५) इति निघातनिषेधः । 'तिङि चोदात्तवित' (पा ८,१,७१) इति गतेर्निघातः । अन्यश्चन्द्रमाः ऋत्त् वसन्तादीन् तद्वयवभूतान् मासान् अर्धमासांश्च विद्धत् कुर्वन् नवः नूतनः जायते उत्पद्यते । यद्यपि उभयोर्जनिरस्ति तथापि सूर्यस्य सर्वदा प्रवृद्धेः उदयो नाभिष्रेतः । चन्द्रस्य तु कलाहासवृद्धिसद्भावाद् नवो जायत इत्युक्तिर्युक्ता । 'चन्द्रमा जायते पुनः' (मा २३,१०) इत्यादिश्चतेश्च ।

नवीनवो भवसि जार्यमानोऽह्वां केतुरुषसमिष्यप्रेम् । भागं देवेभ्यो वि देधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्धमार्थः ॥ २ ॥

नर्वः ऽनवः । भ्वसि । जार्यमानः । अह्वाम् । कृतुः । उपसीम् । एषि । अग्रेम् । भागम् । देवेभ्यः । वि । दुधासि । आऽयन् । प्र । चन्द्रमः । तिरसे । दीर्घम् । आर्यः ॥ २ ॥

हे चन्द्रमः त्वं जायमानः ग्रुक्कपक्षप्रतिपदादिषु एकैककलाधिक्येन उत्पद्यमानः सन् नवोनवः पुनःपुनरिभन्यो भविस प्रतिदिनं नृतन एव भविस । 'अनुदातं च' (पा ८,१,३) इति द्वितीयो नवशब्दः अनुदात्तः। किं च अहां तिथीनां केत्वः केतुवत् केतियता ज्ञापियता प्रतिपदादीनां तिथीनां चन्द्रकलाहासवृद्धयधीनत्वात् । ताहशस्त्वम् उपसाम् रात्रीणाम् अत्रम् एषि अत्रणीर्भविस । रात्रीणां करित्वात् । यद्वा अहां केतुः अहरवसाने ग्रुक्कपक्षे प्रतीच्यां दिशि दृश्यसे कृष्णपक्षे तु उपसाम् रात्रीणाम् अत्रम् अवसानम् एषि । प्राच्यां दिशि दृश्यसं इत्यर्थः। केचन एतं पादम् आदित्यदेवत्यम् आहुः । तिस्मन् पक्षे अहां केतुत्वम् उपसाम् अत्रगतिश्च सूर्यस्य प्रसिद्धे । एवम् आयन् आगच्छन् प्रतिदिनं हासवृद्धिभ्यां पक्षान्तम् अभिगच्छन् हे चन्द्रमः त्वं देवेभ्यो भागम् हिवर्भागं वि द्धासि करोषि। तिथिविशेषरूपपर्वनिवन्धनत्वात् सर्वयागानाम् । एवमुक्तलक्षण हे चन्द्रमः त्वं दीर्थम् आयुः प्रतिरसे । प्रपूर्वस्तिरितिर्वर्धनार्थः । प्रवर्धयसि । अत्र निरुक्तम् — " 'नवोनवो भविते" जायमानः इति पूर्वपक्षादिमभिष्रेत्य । 'अहां केतुरुषसामेत्यग्रम्' इति अपरपक्षान्तमभिष्रेत्य । आदित्यदैवतो द्वितीयः पाद इत्येके । 'भागं देवेभ्यो विद्धात्यायन्' इति अर्थमासेज्यामभिष्रेत्य । प्रवर्धयते चन्द्रमा दीर्घमायुः" ( नि ११,६ ) इति ।

सोर्मस्यांशो युधां प्तेऽन्त्ो नाम वा असि । अन्तं दर्श मा कृधि प्रजया च धनेन च ॥ ३ ॥

१. वैतु. मंपा. इ. २. भवित् ऋ १०,८५,१९ तै २,४,१४,१ मै ४,१२,२ वै १८, ३,३. ३. °मेत्यग्रम् ऋ. मै. पै.; °मेत्यग्रे ते. ४. दंधात्या° ऋ. तै. मै. पै. ५. चन्द्रमास्तिरते (°रति तै.) ऋ. तै. मै. पै. ६. अनिग° S'. ७. भविस S'.

सोर्मस्य । अंशो इति । युधाम् । पते । अर्नूनः । नाम । वै । असि । अर्नूनम् । दुर्शे । मा । कृधि । प्रऽजयो । च । धनेन । च ॥ ३ ॥

हे सोमस्यांशो सोमस्य चन्द्रमसः अंशभूत सोमपुत्र हे वुध हे युधां पते युद्धानां योधानां वा पालक । वुधग्रहवलेन हि युद्धजयो भवतीति प्रसिद्धम् । आमन्त्रितद्वयेऽपि 'सुवामन्त्रित पराङ्गवत्तवरे' (पा २,१,२) इति सोमस्येति युधाम् इति च पदद्वयस्य आमन्त्रितानुप्रवेशः । तत्र सोमस्यांशो इत्यत्र आमन्त्रितस्य च' (पा ६,१,१९८) इति पाष्टिकम् आद्यदात्तत्वम् । युधां पते इत्यस्य 'नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्' (पा ८,१,७३) इति पूर्वामन्त्रितस्य अविद्यमानवत्त्वनिषे-धात् 'आमन्त्रितस्य च' (पा ८,१,१९) इति आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम् । एवंगुण-विशिष्ट सोमपुत्र हे वुध त्वम् अन्तः संपूर्णो नाम असि वै भवसि खलु। सर्वदा तेजस्वित्वेन अनुनत्वम् । अतः हे दर्श द्रष्टव्य बुध मा मां हविरादिना त्वां प्रीणयन्तं प्रजया पुत्रादिकया धनेन । परस्परसमुचयार्थी चशब्दौ । अनूनम् संपूर्ण समृद्धं कृषि कुरु । एवं विनियोगानुसारेण वुधप्रहपरतया व्याख्यातः । मन्त्रार्थ-पर्यालोचनया सोम एव प्रतीयते । तस्मिन् पक्षे अयम् अर्थः हे सोमस्यांशो सोमस्य संपूर्णकलस्य चन्द्रस्य अंशो अंशभूत एककलाविच्छन्न शुक्कप्रतिपदि दृश्यमान चन्द्र हे युधां पते त्वं नाम नाम्ना अनूनोऽसि संपूर्णकळ इति प्रसिद्धोऽसि । चन्द्रस्य संपूर्णकळत्वमेव सहजो धर्मः । तत्र कळाहासवृद्धी सूर्यमरीचिसमाइले-षतारतस्येनेति ज्योतिःशास्त्रविद आहुः। यतः संपूर्णकलः अतो हे दर्श द्रष्टव्य सर्वेरिभनन्दनीय त्वं <sup>3</sup>मा मां तुभ्यं ह्विः प्रयच्छन्तं प्रजाधनाभ्यां संपूर्णं कुरु इति । सोमदेवत्योऽपि मन्त्रो जन्यजनकयोरभेदोपचाराद् बुधग्रहविषयहविदानादिषु विनियुज्यते । कृधीति । डुकुञ् करणे । लोटि हेः 'श्रुशृणुपृकृत्रभ्यस्छन्दसि' (पा ६,४,१०२ ) इति धिरादेशः । विकरणस्य लुक् छान्दसः ।

दुर्शोिस दर्शतोिसः समप्रोऽसि समन्तः । समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरक्षैः प्रजयां पुरुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ४ ॥

दुर्शः । असि । दुर्शतः । असि । सम्ऽअप्रः । असि । सम्ऽअन्तः । सम्ऽअप्रः । सम्ऽअन्तः । भूयासम् । गोभिः । अश्वैः । प्रऽजयो । पृशुऽभिः । गृहैः । धनैन ॥ ४ ॥

हे सोम त्वं दर्शीस सूर्येण सहैव द्रष्टव्यो भवसि । अमावास्यायां सूर्येण सह चन्द्रमा दृश्यते इति सा तिथिर्दर्शशब्देन उच्यते । यद्वा दर्शोऽसि शुक्कप्रतिपदि एक-

<sup>9.</sup> समृद्धि S'. २. अंशुभूत S'. ३. मा मां सोमदेवत्योपि मंत्रो जन्यजनक-योरभेदोपचाराद्बुधग्रहविषयहविदानादिषु विनियुज्यते । प्रजाधनाभ्यां संपूर्णं कुरु इति । कृधीति । डुकुञ्... छांदसः तुभ्यं हविः प्रयच्छंतम् S'. ४. दर्शतोऽसि A,D,R,O; दर्शिताऽसि प २०, ४१,४. ५. विश्वतस्संदृष्टः पै.

कलात्मना द्रष्टव्यो भवसि । अनन्तरं दर्शतः तृतीयादिषु ततोपि स्फुटं दर्शनीयो भवसि । अथ समग्रः अष्टम्यादिषु ततोऽपि स्फुटतरं कलासमृद्धो भवसि । अनन्तरं समन्तः पौर्णमास्यां संगतान्तप्रदेशः सर्वकलापूर्णमण्डलो भवसि । यत एवम् अतोऽहं गवादिभिः समग्रः समृद्धः समन्तः संपूर्णश्च भूयासम् ।

यो<u>र्</u>चस्मान्' द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यायस्य । आ वयं प्यांसिषीमहि' गोभिरथै: प्रजयां प्रशुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ५ ॥

यः । अस्मान् । द्वेष्टि । यम् । व्यम् । द्विष्मः । तस्यं । त्वम् । प्राणेनं । आ । प्यायस्व। आ । व्यम् । प्यासिष्वीमृहि । गोभिः । अश्वैः । प्रऽजयो । प्राऽभिः । गृहैः । धनैन ॥

यः शतुः अस्मान् द्वेष्टि प्रातिकूल्यम् आचरित यं वा शतुं वयं द्विष्मः तस्य प्राणेन हे सोम त्वम् आ प्यायस्य आप्यायितो भव । शत्रोः प्राणम् अपहरेत्यर्थः । वयं च गवा-दिभिः आ प्यासिषीमिहि आप्यायिता भूयासम । स्फार्या ओप्यायी वृद्धौ । आशिषि लिङि 'सिब्बहुलम् लेटि' (पा ३,१,३४) इति वहुलवचनाद् अलेट्यपि सिप् । 'लोपो व्योविल' (पा ६,१,६६) इति यकारलोपः । 'लिङः सीयुट' (पा ३,४,१०२) । इडागमः ।

'यं देवा अंग्रुमांप्याययंन्ति 'यमक्षित्मक्षिता' भृक्षयंन्ति । "तेनास्मानिन्द्रो" वरुणो बृह्स्पित्रा प्याययन्तु ग्रुवंनस्य गोपाः ॥६॥

यम् । देवाः । अंशुम् । आऽप्याययेन्ति । यम् । अक्षितम् । अक्षिताः । मुक्षयेन्ति । तेने । अस्मान् । इन्द्रेः । वर्रणः । बृह्स्पतिः । आ । प्याययन्तु । भुवनस्य । गोपाः ॥६॥

यम् अंग्रम् एककलात्मकं सोमं देवा आप्याययन्ति ग्रुक्कपक्षे प्रतिदिनम् एकैककला-प्रदानन वर्धयन्ति यं च सोमम् अक्षितम् अविच्छिन्नं सर्वेष्विप अहस्सु क्षयरितं अक्षिताः अक्षीणाः पित्राद्यः भक्षयन्ति पिबन्ति। 'वाऽऽकोशदैन्ययोः' (पा ६,४,६१) इति पक्षे दीर्घामावः। तेन सोमेन सह इन्द्रः परमैश्वर्यसंपन्नो देवानाम् अधिपतिः वहणः पाप-निवारको देवः वृहस्पतिः वृहतां महतां देवानां हितकारित्वेन पतिः पालियता च देवः भुवनस्य भूतजातस्य गोपाः गोपायितारः प्रवृद्धिप्रदा इन्द्रादयः अन्ये वा विश्वे देवाः

१. योस्मान् A,D,Sm,Cs; घोष्टस्मान् K,R,V. २. तु. सा. RW.PW.; वैतु.  $K^m$  प्यांयिषी°, शंपा. WM. प्यांशिषी°. ३. प्याशिषी° S'. ४. यमां (यंथा मै. पं.) दित्या अंशु तै २,४,9४,१ मै ४,९,२७ पे १,१०२,४ शांश्रो ५,८,४; यथादित्यमादित्या आप्या° काठ १०, १२; °यन्तु पै २०,४१,४. ५. यंथां (यम तै. शांश्रो.) क्षिति (°त् तै. पै.) मंक्षितयः तै. मै. काठ. पै. शांश्रो.; तं त्वा महान्तमक्षितये पै २०,४१,४. ६. पिबेन्ति तै. मे. पे. शांश्रो.; मदन्ति काठ. ७. तेन नो राजा ते.; एवांस्मां॰ मै.; एवां मामिन्द्रों काठ. पै.

अस्मान् हविरादिना प्रीणियतॄन् आ प्याययन्तु वर्धयन्तु । इति सप्तमेऽनुवाके तृतीयं सूक्तम्।

> इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरहरिहरमहाराजप्रवर्तिते अथर्वसंहिताभाष्ये सप्तमकाण्डे सप्तमोऽनुवाकः।

अष्टमेऽनुवाके द्वे सूक्ते। तत्र 'अम्यर्चत' इति आद्ये सूक्ते आद्येन पड्टुचेन संपत्कामः सर्वफलकामो वा अग्नि यजेत उपितष्ठेत वा। "'समास्वामे" (अ २,६) 'अम्यर्चत' ( अ ७,८७) इत्यिम संपत्कामः" इति "'अम्यर्चत', 'को अस्या नः' (अ ७,१०८) इति" इति च कौशिकं सूत्रम् (कौस् ५९,१५:१९)।

अश्चित्यने समिद्धानानन्तरम् 'अभ्यर्नत' इति ब्रह्मा जपेत्। तद् उक्तं वैताने — "' 'उदेनमुत्तरं नय' (अ ६,५) इति समिध आधीयमानाः। 'चत्वारि शृङ्गा' (ऋ ४,५८,३), 'अभ्यर्चत' इति जपति" ( वैताश्रौ २९,१५;१९ ) इति ।

तथा 'आप्तर्याम् अप्तिभये सर्वकामस्य च' ( शांक १७,१ ) इति विहितायां महाशान्ती 'अभ्यर्चत' इति आवपेत्।

तथा वास्तोष्पत्याख्यायां महाशान्तौ 'अभ्यर्चत' इत्यनेन औदुम्बरमाणं बभ्नीयात्।

तद् उक्तं शान्तिकरुपे - '''अभ्यर्चत' इत्याग्नेप्याम्'' (शांक १८,१) इति '''अभ्यर्चत' इत्यौदुम्बरम्'' ( शांक १९,५ ) इति च।

व्रस्चारिणः स्वाग्निनाशायश्चित्तार्थं 'मय्यमें' इति पञ्चर्चेन पञ्च समिध आद्-ध्यात् । सूत्रितं हि—" 'मय्यमें' (अ ७,८०,२-६) इति पञ्चप्रक्षेनादधाति "' (कौस् ५७,२१) इति ।

तथा आधाने मथिताप्ति 'मध्यप्रे' इत्यनेन आज्येनाक्तं कुर्यात्। "'मध्यप्रे' (२) इत्येतयानिक रे" ( वैताश्री ४,९६ ) इति वैतानं सूत्रम्।

दर्शपूर्णमासयोः 'घृतं ते अग्ने' इत्यनया आज्यनिर्वापकाले अग्निं ब्रह्मा अनु-मन्त्रयेत । '' 'घृतं ते अग्ने' (३) इत्याज्ये निरूप्यमाणेऽग्निम्'' (वैताधौ २,७) इति वैतानं सूत्रम् ।

जलोदरभैषज्यार्थं नद्योः संगमे मण्डपं कृत्वा 'असु ते राजन' इति चतुर्ऋचेन उष्णोदकं संपात्य अभिमन्त्रय पिञ्जूलीभिस्तस्मिन् मण्डपे व्याधितम् आष्ठावयेत्।

तथा अनेन चतुर्ऋचेन अभिमन्त्रितशीतोदकेन तस्मिन् मण्डपे व्याधितम् पिञ्जूलीभिः सह अवसिश्चेद् वा।

<sup>9. °</sup>श्लेन जुहोति Bl. २. °यापानित RG. ३. मंट° S'.

स्तितं हि — "'अप्सु ते' (अ ७,८८) इति वहन्त्योर्मन्ये विमिते पिञ्जूलीभिराष्ट्रावयित । अवसिञ्चति । अत्युन्णाः संपातवतीरसंपाताः" ( कौसू ३२,१४-१६ ) इति ।

तथा धूमकेतुदर्शनलक्षणाद्भुतप्रायश्चित्तार्थं वारुणपशोरवदानानि 'असु ते राजन' इति चतुर्ऋचेन प्रत्यृचं जुहुयात् । तद् उक्तं कीशिकेन — " 'असु ते राजन' इति चतस्मिर्वाहणस्य जुहुयात्" (कौसू १२७,४) इति ।

पशुतन्त्रे हृद्यशूलोद्वासनानन्तरम् 'अप्सु ते राजन्' इत्यस्य जपे विनियोगः। "''अप्सु ते राजन्' इति जपन्ति" ( वैताश्रौ १०,२२) इति वैतानं सूत्रम्।

तथा अद्भुतमहाशान्तो 'अन्सु ते राजन्' इति वरुणं यजेत। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — " 'इन्द्रेमं प्रतरं कृधि' ( अ ६,५,२ ) इति इन्द्रस्य 'अन्सु ते राजन्' इति वरुणस्य" ( शांक १४,२ ) इति ।

तथा शवसंस्कारानन्तरम् उदकसमीपे ब्रह्मा 'उदुत्तमम्' (अ ७,८८,३) इति जपेत् । अन्त्येष्ट्यादिषु स्वस्त्ययनार्थं 'प्रास्मत् पाशान्' (अ ७,८८,४) इति जपेत् ।

अभ्य चित से खब्दु तिं गव्यमाजिमस्मास्य भद्रा द्रविणानि धत्त । इमं युज्ञं नेयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥ १॥

अभि । अर्चेत् । सुऽस्तुतिम् । गर्व्यम् । आजिम् । अस्मासुं । भद्रा । द्रविणानि । धृत्तु । इमम् । युज्ञम् । नृयत् । देवता । नः । घृतस्य । धाराः । मधुंऽमत् । पुवन्ताम् ॥ १ ॥

सुन्द्रतिम् सुस्तोत्रम् अग्निम् । 'नञ्सुभ्याम्' (पा ६,२,१७२) इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । अभ्यर्चत । अर्चितः स्तृतिकर्मा (तु. निघ ३,१४) । अभिष्टुत । आपो गावो वा संबोध्यन्ते । कीद्दराम् । गव्यम् गोसम्बन्धिनम् आजिम् संघम् अभिलक्ष्य सुस्तृतिम् । गोसंघादिलाभार्थं स्त्यमानम् इत्यर्थः । 'सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्' (पावा ४,१,८५) इति यत्प्रत्ययः । 'वान्तो यि प्रत्यये' (पा ६,१,७९) इति वान्तादेशः । 'यतोऽनावः' (पा ६,१,३३) इति आद्यदात्तत्वम् । यद्वा गव्यम् गोभ्यो हितम् । हितार्थे यत् । आजिम् अभिगन्तव्यं यङ्गेः । अथवा आजिराव्देन विजिगीषूणां लक्ष्यदेशगमनम् उच्यते । आजिम् आजिधावनं प्रति सुस्तुतिम् इति संवन्धः । सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वम् अग्नरेव निर्दिष्टदेशगमनात् । तथा च ऐतरेयके श्रूयते — 'तासां वै देवताना-माजि धावन्तीनामभिसष्टानामिष्रमुंखं प्रथमः प्रत्यपवत' (एत्रा ४,८) इति । किं च भद्रा भद्राणि भन्दनीयानि द्रविणानि धनानि अस्मासु धत्त निधत्त । तथा

१. उष्णाः Bl. २. इतः परम् उपचतुर्विशवर्णानां स्थानं रिक्तम् S'. ३. अभ्यर्षतः ऋ ४,५८,१० भा १७,९८ पै ८,१३,१०० ४. पवन्ते ऋ. मा. पै.

नः अस्मदीयम् इमं यज्ञं देवताः अग्न्यादिकाः नयत प्रापयत । अत एव वृतस्य क्षरणशीलस्य आज्यस्य धाराः प्रवाहा मधुमत् । क्रियाविशोषणम् एतत् । मधुर-रसोपेतं यथा तथा पवन्ताम् । पवितर्गतिकर्मा (तु निष २,१४) । गच्छन्तु यष्टव्या देवता इति । यद्वा मधुमत् मधुमत्यो धारा इति । ङीब्जसोर्लुक् छान्दसः ।

मय्यग्रे' आग्नं गृह्णामि सह क्षत्रेण्' वर्चेसा वर्लेन'। मयि प्रजां' 'मय्यायुर्दधामि' स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥ मयि । अग्ने । अग्निम् । गृह्णामि । सह । क्षत्रेणे । वर्चेसा । वर्लेन । मयि । प्रऽजाम् । मयि । आर्युः । दुधामि । स्वाहो । मयि । अग्निम् ॥ २ ॥

अत्र प्रथमम् अतिम् आहुताधारं मध्यमानम् अति गढामि धारयामि।
मद्धीनं करोमीत्यर्थः । केन सहेति तद् आह — क्षत्रेण बलेन वर्चसा तेजसा।
यहा क्षत्रेण क्षतात् त्रायकेण वर्चसा बलेन शारीरेण सामध्येन सह अति
गृह्णामि । क्षत्रतेजोबलार्थम् अति स्वाधीनं करोमीत्यर्थः । तथा अतिस्वाधीनीकरणेन प्रजाम् पुत्रादिलक्षणां मिय द्धामि पुत्रादिकं लभेयेत्यर्थः । आयुः जीवनं
मिय द्धामि । आयुष्मान् भूयासम् इति यावत् । तथा अतिम् जाठरं वैश्वानरम्
आत्रें मिय द्धामि अन्नपाकादिजनितारोग्यार्थम् अति धारयामि । स्वाहा इदं
समिदादिक्रपम् अत्री स्वाहुतम् अस्तु ।

ड्हैवाग्ने अधि धारया <u>र</u>ियं मा त्वा "नि ऋन्" पूर्वीचित्ता निकारिणीः । क्षत्रेणांग्ने सुयमंमस्तु तुभ्यंग्रुपस्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ।। ३ ।।

् इह । एव । अग्ने । अधि । धार्य । र्यिम् । मा । त्या । नि । ऋन् । पूर्व ऽचित्ताः । निऽकारिणेः । . क्षत्रेणे । अग्ने । सुऽयमेम् । अस्तु । तुभ्येम् । उपुऽसत्ता । वर्धताम् । ते । अनिऽस्तृतः '' ॥ ३ ॥

हे अप्ने इहैव अस्मास्वेव त्वां परिचरत्सु रियम् धनम् अधि धारय अधिकं स्थापय । 'अन्येषामिष दृश्यते' (पा ६,३,९३७) इति दीर्घः । ये पूर्विचत्ताः अस्मत्तः पूर्वं <sup>13</sup>त्विद्विषयमनस्का निकारिणः अस्मद्पकारिणः ते त्वा त्वां मा नि कृत् स्वाधीनं मा कार्षुः । एवं वा योजना — निकारिणः अस्मद्रपकारिणः पूर्वचित्ताः अस्मतः पूर्वमिषि त्विद्विषययागकरणमनसोऽपि त्वां यागेन स्वाधीनं मा कार्षुरिति । करोतेः पूर्वमिष त्विद्विषययागकरणमनसोऽपि त्वां यागेन स्वाधीनं मा कार्षुरिति । करोतेः 'मन्त्रे घसः' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुक् । हे अप्ने तुभ्यं तव । पष्टवर्थे चतुर्थी ।

<sup>9.</sup> वंतु. पपा. द्र. २. मय्यग्ने B,Km. ३. प्रजया मे १,६,९० ४. धनेन मे. ५. क्षत्रे मे. ६. मियु वर्ची (रायो मे.) द° ते ५,७,९,९ मे. ७. दभन् पे ३,३३,४. ८. चित्तो मा २७,४ ते ४,९,७,२ काठ १८,१६; चित्तो मे २,१२,५.९. श्रुत्रमंग्ने मा. ते. मे. काठ.; क्षत्रम् पे. १०. अनिब्कृतः पे. ११. अनिःऽस्तृतः P,P²,J,Cp,WM. ऋपपा ८,३३,९. १२. तद्विषय° S′.

क्षत्रण बलेन सह । स्वरूपम् इति शेषः । स्वमम् अस्तु सुस्थितम् अस्तु येन अस्मान् अनुगृह्णासि । यमेः खलि 'लिति' (पा ६,१,१९३) इति प्रत्ययात्पूर्वस्य उदात्तत्वम् । 'तुभ्यमग्रौ ङिय' (पा ७,२,९५) इति तुभ्यादेशे 'ङिय च' (पा ६,१,२१२) इति आद्यदात्तत्वम् । अपि च ते तव उपसत्ता उपसदनशीलः परिचारकोऽयं यजमानः वर्धताम् पूर्यतां कामैः । अनिस्तृतः केनिचदिप आहिंसितः अतिरस्कृतप्रभावः । स्तृणातिर्हिसाकर्मा छादनकर्मा वा । उपसत्तेति । पद्लु विशरणगत्यवसादनेषु । अस्मात् तृचि 'एकाचः" (पा ७,२,१०) इति इण्निषेधः ।

'अन्विग्निरुपसामग्रीमरुपदन्वहानि' प्रथमो जातवेदाः । 'अनु सूर्य उपसो अर्च र्क्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश' ॥ ४ ॥

अर्तु । अग्निः । ज्रषसाम् । अग्नम् । अख्यत् । अर्तु । अहानि । प्रथमः । जातऽवेदाः । . अर्तु । सूर्यः । ज्रष्तः । अर्तु । र्श्मीन् । अर्तु । द्यावापृथिवी इति । आ । विवेशा । ४ ॥

अप्तः अङ्गनादिगुणयुक्तो देवः उपसाम् अप्रम् प्रादुर्भावम् अनु अख्यत ख्याति प्रकाराते । दृश्यते इति यावत् । प्रथमं तावद् उषसां मुखे अग्निः प्रकाराते । 'लक्षणेत्थंभूता' (पा १,४,९०) इत्यादिना अनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । 'छन्दिस छङ्-लङ्लिटः' (पा ३,४,६) इति ख्यातेर्लुङ् । 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्' (पा ३,९,५२) । अहानि च । अनु । अख्यत् इति क्रियानुषङ्गः । अहान्यनु प्रतिप्रकाराते । प्रथमो मुख्यः । प्रथमानो वा । प्रथरमच्प्रत्ययः । महान् जातवेदाः जातानि वस्तूनि वेदयतीति जातवेदाः जातानां वेदिता जातप्रज्ञो वा प्रकाराते । 'गतिकारकयोरि पूर्व-पदप्रकृतिस्वरतं च' (पाउद ९,८०) इति वेत्तेरसुन् । सूर्यात्मना अग्निः उत्तरार्धेन स्तूयते — सूर्यः सूर्यात्मकः । श्रृयते हि तैत्तिरीयके — 'उद्यन्तं वावादित्यमिष्ररनुसम्मारोहति । तरमाद् धूम एवाप्तेरिवा दृद्दशे' (त्रेता २,९,२,९०) इति । सूर्यात्मकोऽग्निः उपसोऽनु प्रकाराते । ततो रःभीन् व्यापनशीलान् किरणान् अनु प्रकाराते । इत्थम् अनेन कमेण यावाप्रथिवी द्यावापृथिव्यो अन्वा विवेश सर्वत्र द्यावापृथिव्योराविष्टः प्रकारात इति । 'दिवसस्व प्रथव्याम्' (पा ६,३,३०) इति द्यावादेशः । दितीयाद्विचनस्य 'वा च्छन्दिस' (पा ६,९,९०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घः । 'देवताद्वन्दे च' (पा ६,२,९४१) इति पूर्वोत्तरपद्योर्थुगपत् प्रकृतिस्वरत्त्वम्।

प्रत्यग्निरुषसामग्रमच्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 'प्रति स्रथेस्य पुरुधा चे र्क्मीन् प्रति द्यावीपृथिवी आ तेतान' ॥ ५ ॥

१. °ग्रमक्शदं° मे १,८,९. २. अनु सूर्यंस्य पुरुत्रा च रश्मीननु द्यावांपृश्यिती आ तंतन्थ (तंतान तै. तैत्रा.) मा ११,१७ तै ४,१,२,२;३ मै १,८,९ काठ १६,२ तैत्रा १,२,१,२३.

प्रति । अगिनः । उषसाम् । अग्रम् । अख्यत् । प्रति । अहानि । प्रथमः । जातऽवेदाः । प्रति । स्येस्य । पुरुऽधा । च । रुश्मीन् । प्रति । बार्वापृथिवी इति । आ । तुतान् ॥ ५ ॥

पूर्वार्धं पूर्वमन्त्रेण व्याख्यातम् । अनोः स्थाने प्रतिपदं विशिष्यते । 'लक्षण' (वा १,४,९०) इत्यादिना प्रतेः कर्मप्रवचनीयत्वम् । किं च पुरुत्रा पुरून् बहु-रूपत्वाद् बहुधा प्रवृत्तान् । 'देवमनुच्ये' (वा ५,४,५६) इत्यादिना त्राप्रत्ययः । सूर्यस्य रक्षीश्च प्रति अख्यत् प्रकाराते । सूर्यस्य रर्गीन् प्रति स्वयमेव प्रकाराते अग्नि-सूर्ययोः अत्यन्तभेदाभावात् । इत्थम् अनेन क्रमेण वावापृथिवी प्रत्या ततान सर्वत्र द्यावापृथिव्योराततो भवति । प्रकाराम् आत्मीयम् आतनोतीति यावत् ।

घृतं ते अग्ने दिव्ये स्थर्थे घृतेन त्वां मर्जुर्द्या सिमंन्धे । घृतं ते देवीर्नप्त्यं श्वा वहन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां गावो अग्ने ॥ ६ ॥ घृतम् । ते । अग्ने । दिव्ये । स्घऽस्थे । घृतेने । त्वाम् । मर्जुः । अद्य । सम् । इन्धे । घृतम् । ते । देवीः । नुप्युः । आ । बृहुन्तु । घृतम् । तुभ्यंम् । दुहुताम् । गार्वः । अग्ने ॥ ६ ॥

हे अप्ने ते तब संबन्धि घृतम् आज्यं दिव्यं दिवि भवे सधस्थे सहस्थाने देवैः सह निवासस्थाने । वर्तत इति शेषः । अद्य इदानीं मनुः एतत्संज्ञकः लां घृतेन क्षरणशीलेन दीपकेन वा आज्येन समिन्ये सम्यग् दीपयित । मनुर्नाम राजिषः इदानीमिप अग्निम् आज्याहुितिभिः समर्थयतीत्यर्थः । हे अग्ने ते तुभ्यं देतीः दोतमानाः नष्ट्यः न पातियद्यः नष्त्रसंज्ञापत्यभूता वा । आप इत्यर्थः । घृतम् आज्यम् आ बहन्तु अभिमुखं प्रापयन्तु । उदकैरेव ओषध्यादिवृद्धया अपां न पातियत्त्वम् । 'अग्ने प्रास्ताहुितः सम्यगादित्यमुपितिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिः' (मस्य ३,०६) इति स्मृतेः अपां नष्त्रसंज्ञकापत्यभूतत्वम् । किं च हे अग्ने तुभ्यं त्वदर्थं गावः घेनवः घृतं दुहताम् दुहताम् । 'बहुलं छन्दिस' (पा ७,१,८) इति रुडागमः ।

'अप्सु ते राजन् वरुण' गृहो हिर्ण्ययो मिथः"। तती धृतत्रेतो राजा 'सर्वा धामानि मुश्रत् ॥ १॥ अप्डसु। ते । राजन् । वरुण् । गृहः । हिर्ण्ययः । मिथः । ततः । धृतऽत्रेतः । राजा । सर्वा । धामानि । मुञ्चतु ॥ १॥

<sup>9.</sup> वतु. मंपा. द्र. २. °मनुष्येभ्य S'. ३. त्वा पै २०,३२,२० ४. देवा अप्या पै.; नेप्त्य आ A,B,Bh,D,Sm,Cs; °नेप्त्य आ R. ५. दुहते पै. ६. द्वीपें राज्ञो वेरुणस्य काठ ३,८ आश्री ३,६,२४. ७. मितः RW. काठ.पै २०,३२,४ [मूको.]. आश्री ३,६,२४ ८. स नो आश्री. ९. धाम्नो धाम्न इहं मु काठ. आश्री.; °दामानि RW.; °धामा वि नो मुञ्चत् पै.

हे राजन सर्वेषां देवानां स्वामिन वरुण पापनिवारक देव ते तव अप्त उद्केषु उद्कमध्ये मिथः अनन्यसाधारणः परेषाम् अनिभगम्यो वा हिरण्ययः हिरण्मयः । 'ऋत्व्यवास्त्वयास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि' (पा ६,४,१७५) इति मयटो मकारलोपो निपात्यते। सुवर्णमयो गृहः निवासस्थानम् अस्ति यतः ततः तस्मात् कारणाद् ध्तत्रतः । वतम् इति कर्मनाम (तु. निघ २,१)। नियतकर्मा सत्यकर्मा राजा वरुणः सर्वा सर्वाणि धामानि स्थानानि अस्मदीयानि मुञ्जतु त्यजतु । धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि' (नि ९,२८) इति हि यास्कः ! जलोद्रादयो रोगा हि वरुणकर्तृकाः। तस्य हि जलमध्ये निवासस्थानम् अस्ति। अतः स्वेन गृहीतानि अस्मदीयावयवरूपाणि स्थानानि त्यक्त्वा स्वग्रहे निवसत्वित्यर्थः।

धाम्नीधास्रो 'राजन्नितो 'वरुण मुश्च नः। यदापी अध्नया इति वरुणेति 'यदृचिम' तती वरुण मुश्च नः ॥ २ ॥ धाम्नः अधाम्नः । राजुन् । इतः । वुरुण् । मुञ्च । नः । यत् । आपः । अध्न्याः । इति । वर्रणः । इति । यत् । ऊचिम । ततः । वरुण् । मुञ्च । नः ॥

हे राजन् हे वरुण इतः अस्माद् धाम्रोधामः सर्वस्माद् रोगस्थानात् नः अस्मान् मुख मोचय । धाम्नोधाम्न इति । वीप्सायां द्विर्वचनम् । 'अनुदात्तं च' (पा ८,१,३) इति आम्रेडितस्य अनुदात्तत्वम् । किं च हे वहण ततोऽपि पापात् नः अस्मान् मुख्य मोचय । हे आपः इति हे अप्याः इति हे वरुण इति यद् ऊविम यच्छापवाक्यम् अवोचाम । यच्छापवाक्यवचनेन पापम् आर्जितं तस्माद्पि मुश्चेति संबन्धः। शापो हि प्रशस्तदेवतानामसंकीर्तनेन परेषाम् अनर्थाशंसनम्। यद्वा सत्यसति वा विषये 'आपो वै सर्वा देवताः' ( एवा २,१६ ) इति सर्वदेवता-त्मिकानाम् अपां साक्षित्वेन प्रमाणीकरणम् । हविराधारभूताया गोर्वा जलाधि-पतेर्वरुणस्य वा । उपलक्षणम् एतत् प्रशस्तदेवतानाम् अन्यासामपि । हे आपः यूयम् अस्मिन् सत्ये असत्ये वा विषये साक्षिभूता भवध हे आपः युष्मभ्यं रापामहे इदम् इत्थम् इत्येवंविधं प्रशस्तदेवतानामधेयपुरःसरं यद् वाक्यं तेन पापम् आर्ज्यते । सत्येऽपि हि विषये शपथकरणेन धर्मस्यार्धं वैवस्वतो निक्रन्तित किल असत्ये किमु वक्तव्यम्। अतो देवतानामधेयकीर्तनरूपशपथकरण जनितपापाद् अस्मान् मोचयेत्यर्थः। अत्र ऊचिमेति पदेन वचनमात्रं न विवक्षितं किं तु शपथरूपमेव । अत एव तैत्तिरीये—'यदापो अधिया इति वहणेति शपामंह'

१. दाम्नोदाम्नो RW २. राजॅस्ततो मा ६,२२ शांश्री ८,१२,११ लाश्री ५,४,६; राजन्नतो पै २०,३२,५. ३. यदाहुर् मा. ४. अधिया तै १,३,११,१ तैन्रा २,६,६,२. प. शपामहे मा. तै. काठ. तैवा. आश्री ३,६,२४ शांश्री. लाश्री.; शंपामहे में १,२,१८. ६. वर्रणः p.p<sup>२</sup>ा. ७. वेतु. मंपा. द्र.

(तैब्रा २,६,६,२) इति समाम्रायते । आपो अघ्न्या वरुणेति श्रुताद्युदात्तानां मन्त्रपदानाम् इदम् अनुकरणम् । ततश्च सत्यिप पदात् परत्वे आमन्त्रितनिघातो न प्रवर्तते । अघ्न्याशब्दो यप्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः । यथा 'दुहामश्विभ्यां पयो अप्ययम्' (ऋ १,१६४,२७) इति । तस्य आमन्त्रिताद्युदात्तत्वम् । वरुणेति । पाष्टिकम् आद्युदात्तत्वम् । ऊचिमेति । बूजो लिटि वच्यादेशः । यजादित्वात् संप्रसारणम् ।

उदुंत्तमं वरुण पार्श्वमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रंथाय । अधार व्यमादित्य वृते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥

उत् । उत्ऽतमम् । वृरुण् । पार्शम् । अस्मत् । अवं । अधुमम् । वि । मध्यमम् । श्रुथय । अर्ध<sup>ै</sup> । वृयम् । आदित्यु । वृते । तवे । अनीगसः । अदितये । स्यामु ॥ ३ ॥

हे वहण उत्तमम् ऊर्ध्वकायस्थितं पाशम् अस्मत् अस्मत्तः सकाशाद् उत् श्रथय ऊर्ध्वम् उत्कृष्य नाशय। अधमम् अधःकायस्थितं पाशम् अव श्रथय अधस्ताद् अवकृष्य नाशय। मध्यमम् मध्यदेहस्थितं पाशं वि श्रथय विकृष्य नाशय। श्रथ दौर्वस्ये। चुरादिरदन्तः। वर्णव्यत्ययेन उपान्त्यस्य दीर्घत्वम्। यद्वा श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः। अस्मात् लोटि 'शायच्छन्दसि सर्वत्र' (पाव ३,१,८४) इति इनाप्रत्ययस्य शायजादेशः। 'अतो हेः' (पा ६,४,१०५) इति हेर्लुक्। अश्य अनन्तरम् हे आदित्य अदितेः पुत्र। 'दित्यदित्यादित्य'' (पा ४,१,८५) इति ण्य-प्रत्ययः। हे आदित्य वरुण तव वते कर्मणि। विषयसप्तमी। कर्मार्थं याग्योग्यतासिद्धवर्थम् अनागसः विमुक्तसर्वपाशा वयम् अदितये अखण्डितत्वाय अनिभिशस्तये स्थाम भवेम। अनागस इति। बहुवीहौ 'नव्यप्रयाम्' (पा ६,२,१७२) इत्येष स्वरो व्यत्ययेन न प्रवर्तते ।

प्रास्मत् पाश्चीन् वरुण मुश्च सर्वान् य उत्तमा अधुमा बौरुणा ये । दुष्वप्नयै दुरितं नि ष्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्यं छोकम् ॥ ४॥

प्र । अस्मत् । पार्शान् । वृरुण् । मुञ्च । सर्वीन् । ये । उत्ऽतुमाः । अधुमाः । वारुणाः । ये । दुःऽस्वप्न्यम् । दुःऽड्वम् । निः । स्व । अस्मत् । अर्थ । गुच्छेम् । सुऽकृतस्य । लोकम् ॥ ४ ॥

१. वैतु. मंपा.
 २. अथां B,K, ऋ १,२४,१५ मा १२,१२ ते १,५,११,३ मे १,

 २,१८ काठ ३,८ कौ ३,१,४ हिए १,९,१०; अथ मंत्रा १,७,१०.
 ३. अर्थ K.

 ४. सिद्ध्यर्थमित्थम् S'.
 ५. वैप १,१६७ हृद्र.
 ६. दुः B.
 ७. प्ट ८३२ टि १२.द्र.

हे वरुण अस्मत् अस्मत्तः सर्वान् पाशान् प्रमुख । ये वारुणाः वरुणस्य भवतः सर्वान्धनः उत्तमा अधमाश्च ये पाशाः सन्ति । उद्भूताभिभूतशक्तिभेदाद् अधर्म-पाशानां द्वैविध्यम् । 'उत्तमशक्षतमौ सर्वत्र' इति उञ्छादिषु (पा ६,१,१६०) पाटाद् उत्तम-शब्दः अन्तोदात्तः । किं च दुःष्वप्न्यम् दुष्टे स्वप्ने भवं दुरितम् पापम् अरिष्टम् अस्मत् अस्मत्तः निः ष्व निस्सुव । निर्गमयेत्यर्थः । षू प्रेरणे । अस्मात् लोटि तुदादित्वात् शः । यणादेशो व्यत्ययेन । अथ पाशदुरितविमोचनानन्तरं सुकृतस्य सुष्ठु कृतस्य पुण्यस्य लोकं गच्छेम प्राप्नुयाम ।

#### इति अष्टमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'अनाधृष्यो जातवेदाः' इति प्रथमाया ऋचः अग्न्युपस्थाने छैङ्गिको विनियोगः।

इन्द्रमहाख्ये उत्सवे 'इन्द्र क्षत्रम्' इत्यनया हविर्जुहुयात्। '' 'इन्द्र क्षत्रम्' (२) इति हिविषो हुत्वा'' (कौसू १४०,१७) इति हि सूत्रम्।

अग्निचयने पुरीषाच्छन्नां चितिं 'मृगो न भीमः' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। '''मृगो न भीमः' (३), 'वैश्वानरो न ऊतये' (अ६,३५) इति चितिं पुरीषाच्छन्नाम् उप (वैताश्रौ २९,५) इति हि चैतानं सूत्रम्।

स्वस्त्ययनार्थ 'त्यम् षु', 'त्रातारम्' इत्याभ्यां प्रत्येकम् इन्द्रं यजेत उपतिष्ठेत वा। "'त्यम् षु' (अ७,९०), 'त्रातारम्' (अ७,९१), 'आ मन्द्रैः' (अ७,१२२) इति रवस्त्ययनकामः" (कौस् ९,१४) इति हि सूत्रम्।

तथा 'त्यम् षु', 'त्रातारम्' इत्यनयोः स्वस्त्ययनगणे पाठाद् उपाकर्मणि आज्यहोमे विनियोगः। 'स्वस्त्ययनराज्यं जुहुयात्' (कौसू १३९,०) इति सूत्रात्।

तथा अन्त्येष्ट्यादिषु स्वस्त्ययनार्थं 'त्यमू षु', 'त्रातारम्' इति जपेत्।

तथा इन्द्रमहाख्योत्सवे 'त्रातारमिन्द्रम्' इत्यनया आज्यं जुहुयात् । "'त्राता-रम् इन्द्रम्" (अ७,९१), 'इन्द्रः सुत्रामा' (अ७,९६) इत्याज्यं हुत्वा'' (कौस् १४०,६) इति हि सूत्रम्।

स्वस्त्ययनकामः 'यो अग्नौ' इति ऋचा रुद्रान् यजेत उपतिष्ठेत वा । "''यो अग्नौ' (अ ७,९२) इति रुद्रान् स्वस्त्ययनकामः'' (कौसू ५९,२९) इति हि सूत्रम्।

१. दुष्विप्नयं S'. ४. नास्ति Bl.

२. चितिंचितिं RG.

३. पुरीषछन्ना S':

तथा अन्त्येष्ट्यादिषु स्वस्त्ययनार्थम् एताम् ऋचं जपेत्।

तथा दर्शपूर्णमासयोः 'यो अप्रौ' इत्यनया आग्रीघ्रः संमार्गम् अग्रौ निक्षि-पेत्। उक्तं चैताने — ''आमीव्रः संमार्गं प्रहरति 'यो अमो' इति" ( वैताश्रौ ४,१०) इति ।

तथा चातुर्मास्येषु साकमेधपर्वणि 'त्रैयम्वककर्मणि अस्या विनियोगः। उक्तं चैताने — ''अयोदञ्चश्रतुष्पथे अत्रैयम्बकं 'यो अप्ती' इति" ( वैताश्रौ ९,१८ ) इति ।

तथा अग्निष्टोमे शालादहनानन्तरं 'यो अग्नै' इत्यनेन अग्नये नमस्कारं कुर्यात् । ''यो अप्नौ' इति नमस्कृत्य तेनैव निकामन्ति'' (वैताश्रौ २४,१७) इति हि वैतानं सूत्रम्।

सर्पविषभेषज्यार्थम् 'अपहि' इत्यनया तृणानि प्रज्वाल्य सर्पामिमुखं प्रक्षिपेत्। दृष्टस्थाने निक्षिपेद् वा । सूत्रितं हि — " 'अपेहि' (अ ७,९३) इति <sup>४</sup>तृणानि प्रष्टत्य अहिमिन

निरस्यति । यतो दष्टः" ( कौस् २९,६;० ) इति ।

परिमोक्षविधो 'अपो दिव्याः' इति चतस्रिमः शान्त्युदकम् अभिमन्त्रयेत । तथा वेदवतादिषु 'अपो दिव्याः' इति द्यचेन 'एघोऽसि' (अ ७,९४,४) इत्यनया च तिस्रः समिध आदध्यात्।

सूत्रितं हि — " 'अपो दिव्याः' ( अ ७,९४) इति पर्यवेतत्रत उदकानते शान्त्युदकम-भिमन्त्रयते । अस्तमिते समित्पाणिरेत्य तृतीयावर्जं समिध आदधाति" ( कौस् ४२,१३;१४ ) इति ।

तथा आचार्यमरणे तत्संस्कारानन्तरम् 'अपो दिव्याः' इति चतस्रभिः ब्रह्मचारी स्नायात् । तद् उक्तं कोशिकेन — 'त्रिरात्रमपर्यावर्तमानः शयीत । नोपशयीतेति <sup>६ "</sup>कौशिकः । स्नानीयाभिः सायात् (कौस् ४६,१५-१७) इति ।

तथा दर्शपूर्णमासयोः इडाभागप्राशनानन्तरम् 'अपो दिव्याः' इति तिसृभिः प्रस्तरे मार्जनं कुर्यात्। तद् उक्तं वैताने —'''अपो दिव्याः' इति तिस्रभिः पवित्रविति मार्जयते हैं''

(वताश्री ३,१८) इति।

तथा अग्निष्टोमे अवभृथस्नानान्तरम् 'अपो दिव्याः' इति आहवनीयाग्निम् उपित-ष्टेत । " 'अपो दिव्याः ' इत्याहवनीयमुपतिष्ठते " ( वैताश्रौ २४,६ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

अग्निकार्ये ब्रह्मचारी 'इदम् आपः' इति हस्तौ प्रक्षालयेत्। "'इदम् आपः प्रवहत'

( अ ७,९४,३) इति पाणी प्रक्षालयते" ( कौस् ५७,२४ ) इति हि कौशिकं सूत्रम्।

तथा चातुर्मास्येषु वरुणप्रघासपर्वणि 'इदम् आयः' इति मार्जनं कुर्यात् । 'आपाड्यां वरुणप्रवासेषु १३ इति प्रक्रम्य "'इदम् आपः प्र वहत' इति मार्जयते १२ " ( वैताश्रौ ८,१७;२०) इति वैताने सुत्रितम्।

<sup>.</sup> १. °र्गमग्नी RG. २. त्रैय्य° S'. ३. त्रिय° S'. ४. दंइम तृणैः प्रकःथे Bl. ५. वेदवत S'. ६. नोपरिश S'. ७. कोशिकस्ना S'. ८. पवित्र इति S'. ९. मार्जयन्ते RG, १०. °तिव्डन्ते RG, ११. °घासः शंपा. १२. मार्जयन्ति RG.

दर्शपूर्णमासयोः दक्षिणाप्रतिग्रहानन्तरम् 'एघोऽसि' इति मन्त्रेण आग्नीघः सिम-धम् आदध्यात् । तद् उक्तं वैताने — ''संप्रेषित' आग्नीघः । 'एघोऽसि' इति समुद्धत्य 'सिमध-माधाय'' ( वैताश्रौ ३,२२;४,१ ) इति ।

तथा स्मार्तदर्शपूर्णमासयोः संस्नावहोमानन्तरम् 'एथोऽसि' इति मन्त्रेण द्वितीयां 'सिमदिसि' इति मन्त्रेण तृतीयां सिमधम् आद्ध्यात्। 'तेजोऽसि' इति मन्त्रेण मुखं विमु-ज्यात्। सूत्रितं हि—'' 'अप्रये स्वाहा' इति सिमधमादधाति। 'एधोऽसि'' इति द्वितीयां 'सिमदिसि'' इति तृतीयाम् 'तेजोऽसि'' इति मुखं विमार्ष्टि'' (कौसू ६,११-१३) इति।

तथा अग्निकार्ये ब्रह्मचारी 'एघोऽसि' इति हस्तम् अग्नी प्रताप्य उष्माणं भक्षयेत्। 
"' 'एघोऽसि' इत्युष्मभक्षं भक्षयति" ( कौस् ५७,२० ) इति हि सूत्रम्।

जारोचाटनार्थं 'अपि वृश्व' इति तृचेन जारं दृष्ट्वा वदेत्। तथा अनेन पाषाणम् अभिमन्त्र्य जारसंगमस्थाने प्रक्षिपेत्।

स्त्रितं हि —'''अपि वृश्व' (अ ७,९५) इति जायायै जारमन्वाह । क्रीवपदे वाधकं धनुविध्यति । आरायेऽसानं प्रहरति'' (कौसू ३६,३५-३७) इति ।

अनाधृष्यो जातवैदा अमेत्यों विरार्डग्ने क्षत्रभृद् दीदिहीह।

"विश्वा अमीवाः" प्रमुखन् मानुंषीभिः शिवाभिंरुद्य परि पाहि नो गर्यम् "।१।

अनाधृष्यः । जातऽवेदाः । अमेर्त्यः । विऽराट् । अग्ने । क्षत्रऽभृत् । द्विहि । इह । विस्वाः । अमीवाः । प्रऽमुञ्चन् । मार्नुषीभिः । शिवाभिः । अद्य । परि । पाहि । नः । गर्यम् ॥

हे अमे अनाध्यः ईषदिप धर्षयितुम् अराक्यः १ । जिध्या प्रागरुभ्ये । 'ऋदुपधाच्चाक्लपिचृतेः' (पा ३,१,११०) इति क्यप् । 'ऋत्योकेष्णुच्' (पा ६,२,१६०) इत्यादिना उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । जातवेदाः जातानां वेदिता जातधनो वा अमर्त्यः अमरणधर्मा विराद्
विविधं राजमानः क्षत्रभृत् क्षत्रस्य बलस्य भर्ता धारियता ईदृराः सन् इह अस्मिन् कर्मणि
स्थाने वा दीदिहि दीप्यस्व । दीदेतिदीं प्तिकर्मा (तु. निघ १,१६) । दीव्यतेर्वा 'बहुलं छन्दिस' (पा २,४,७६) इति रापः रुलुः। तथा दीप्तश्च त्वं विश्वाः सर्वा अमीवाः रोगान् प्रमुश्चन् प्रकर्षण मोचयन् विनारायन् मानुषीभः मानुषहिताभिः । 'मनोर्जातावञ्यतौ'' (पा ४,१,१६०) इति अण्गः ।
इति अञ्ज्यत्ययान्तो मानुषशच्दः । तस्मात् 'तस्येदम्' (पा ४,३,१२०) इति अण्गः ।

१. संप्रोषित S'. २. सिमद्रत्या RG. ३. अ ७,९४,४. ४. इत्यूब्म° Bl. ५. जाराये S'. ६. अनिंव्हृतो मा २७,७ ते ४,१,७,३ मै २,१२,५ काठ १८,१६ पै ३,३३,७. ७. विश्वा आशाः मा.तै.; न्यंमीवाः मे. ८. मार्चुषीर्भियः मा. तै.; मांनुषाणां मे.; मानुषेभ्यः काठ.; मनुष्येभ्यः पै. ९. श्रिवोभिं मा. मे. काठ. पै. १०. वृधे भा. तै. मे, काठ.; गयेः पै. ११. अशक्यम् S'. १२. एवं स्वरो न सिध्यतिः

'हिड्डाणज्' ( पा ४,१,१५ ) इत्यादिना ङीप् । शिवाभिः कल्याणकारिणीभिः कतिभिः अग्र इदानीं नः अस्माकं गयम् गृहं परि पाहि सर्वतो रक्ष ।

इन्द्रं क्षत्रम्भि वाममोजोऽजांयथा वृषभ चर्षणीनाम् । अपानुद्रो 'जनमिमित्रायन्तंमुरुं' देवेभ्यों अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

इन्द्रं । क्षत्रम् । अभि । वामम् । ओर्जः । अर्जायथाः । वृष्<u>म</u>् । <u>चर्षणी</u>नाम् । अपे । अनुदुः । जनम् । अमित्रऽयन्तेम् । टुरुम् । देवेभ्यः । अकृ<u>णोः । ऊं</u> इति । छोकम् ॥

हे इन्द्र क्षत्रम् क्षतात् त्रायकं वामम् वननीयम् ओजः वलम् अभि अभिलक्ष्य अजायथाः उत्पन्नोऽस्ति । हे वृषभ कामानां वर्षितः चर्षणीनाम् मनुष्याणाम् अस्माकम् । 'नामन्यतरस्याम्' (पा ६,१,१७७) इति नाम उदात्तत्वम् । उत्पत्त्यनन्तरम् अमित्रयन्तम् अमित्रः रात्रुः स इवाचरन्तं जनम् अपानुदः अपागमयः । अपगमय्य च देवेभ्यः उष्म् विस्तीर्णं लोकम् स्वर्गाख्यम् अकृणोः अकार्षाः सुखानिवासाय । उराब्दः समुच्ये ।

मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगम्यात् परस्याः।
सृकं संशाय प्विमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्तािढे वि मृथी नुदस्व ॥ ३ ॥

मृगः । न । भीमः । कुच्रः । गिरिऽस्थाः । प्राऽवर्तः । आ । जगम्यात् । परस्याः । सृकम् । सम्ऽशार्यं । पृविम् । <u>इन्द्र</u> । तिग्मम् । वि । शर्त्रून् । ताढि । वि । सृर्धः । नुदस्व ।

कुचरः कुत्सितचरणः गिरिष्ठाः पर्वतिनवासी । तिष्ठतेर्विच्प्रत्ययः । मृगो न सिंह इव भीमः भयंकरो भवित इन्द्रः । स च परस्याः परावतः अतिशयेन दूराद् द्युलोकाद् आ जगम्यात् आगच्छतु । गमेविधिलिङि व्यत्ययेन शपः श्रुः । अथ प्रत्यक्षकृत उत्तरोऽर्धर्चः । आगत्य च हे इन्द्र सक्षम् सरणशीलं तिग्मम् तीक्षणं पविम् वज्रं संशाय सम्यक् तीक्ष्णीकृत्य । शो तनूकरणे । ल्यपि रूपम् शत्रून् अस्मदीयान् वैरिणः वि तालिह तेन वज्रेण विशेषण विविधं वा ताड्य । विनाशयेत्यर्थः । तड आघाते । अस्माण्यन्तात् लोटि 'छन्दस्युभयथा (पा ३,४,९९७) इति हेः आर्धधातुकत्वात् णिलोपः । तथा मृधः संप्रामोद्युक्तान् युयुत्सून् अन्यानिप शत्रून् वि नुदस्व विशेषण प्रेरय । तिर-स्कुर्वित्यर्थः ।

त्यम् षु वाजिनं देवज्तं सहीवानं तरुतारं रथीनाम् । अरिष्टनेभि पृतनाजिमार्ग्यं स्वस्तये ताक्ष्यीमिहा हुवेम ॥ १ ॥

<sup>9. °</sup>सित्रयन्त° ऋ १०,१८०,३ तै १,६,१२,४ काठ ८,१६ पै १,७७,१० २ जीगन्था ऋ १०,१८०,२ मा १८,७१ मै ४,१२,३ काठ. कौ २,१२२३; जीगामा ते १,६,१२,५. ३. शत्रु<sup>२र</sup> ताढि³ कौ. ४. वैतु. मंपा. ५. सहोवीं ते कौ १,३३२; सहावां ऋ १०, १७८,१. ६. पृतुनार्जमाञ्चं ऋ. कौ. सा.

त्यम् । कुं इति । सु । वाजिनम् । देवऽज्तम् । सर्हःऽवानम् । तुरुतारम् । रथानाम् । अरिंष्टऽनेमिम् । पृतनाऽजिम् । अाशुम् । स्वस्तये । ताक्ष्यम् । रेहह । आ । हुवेम् ॥ १॥

त्यम तं प्रसिद्धमेव तार्श्यम् तृक्षपुत्रं सुपर्णम् । तृक्षराब्दो गर्गादिषु पठ्यते (?)। इह अस्मिन् कर्मणि स्वस्तये क्षेमाय स सुष्ठु आ हुवेम आह्वयेम । 'बहुलं छन्दसि' (पा ६,१,३४) इति ह्रयतेः संप्रसारणम् । 'अङ्गाशियङ्' (पा ३,१,८६)। यद्वा प्रार्थनायां लिङि व्यत्ययेन शः । कीदृशम् । वाजिनम् अन्नवन्तं वलवन्तं वा देवज्तम् देवैः सोमा-हरणाय प्रेरितम् । जु इति गत्यर्थः सीत्रो धातुः । अस्मात् कर्मणि निष्ठा । 'तृतीया कर्मणि' (पा ६,२,४८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । यद्वा देवैः प्रीयमाणं तर्ण्यमाणम् । यद् आह यास्कः — 'जूतिर्गतिः प्रीतिर्वा देवज्तं देवगतं देवपीतं वा' (नि १०,२८) इति । सहोवानम् सहस्वन्तं बलवन्तम् अभिभवनशक्तिमन्तं वा । 'छन्दसीवनिपौ' (पावा ५,२,१०९) इति वनिष् । अत एव रथानाम् अन्यदीयानां तहतारम् संग्रामे तरीतारम् । यद्वां रंहणशीला इमे लोका रथाः । तेषां असोमाहरणसमये शीघं तरीतारम्। श्रूयते हि — 'एष हीमाँल्लोकान्त्सयस्तरित' ( एवा ४,२० ) इति । तरतेस्त-चि 'प्रसितस्कमित' (पा ७,२,३४) इत्यादिसूत्रे उडागमो निपात्यते । अरिष्टनेमिम् । नेमिशब्देन तद्वान् रथो लक्ष्यते । अहिंसितरथम् । यद्वा नेमिः नमनशीलम् आयुधम् अतिरस्कृतायुधम् । अथ वा उपचाराज्जनके जन्यशब्दः। अरिष्टनेमेर्मम ऋषेर्जनकम् । पृतनाजम् <sup>४</sup> पृतनानां शत्रुसेनानां प्राजितारं प्रगमयितारं जेतारं वा। अज गतिक्षेपणयोः । अस्मात् किप् । 'व अदावार्घधातुके विकल्प इध्यते' (पाका २,४,५६) इति वचनाद वीभावाभावः । जयतेवी डप्रत्ययः । आशुं शीघ्रगामिनम् ।

त्रातारमिन्द्रं मिवतारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं श्रूरमिन्द्रं । 'हुवे नु' शुक्रं पुरुह्तमिन्द्रं 'स्वस्ति नु' 'इन्द्रों मुघर्यान् कृणोतु'।। १।।

त्रातारम् । इन्द्रम् । अवितारम् । इन्द्रम् । हवेऽहवे । सुऽहवेम् । सूर्रम् । इन्द्रम् । हुवे । नु । शक्रम् । पुरुऽहूतम् । इन्द्रम् । स्वस्ति । नुः । इन्द्रेः । मुघऽवान् । कृणोतु ॥

त्रातारम् रक्षकम् इन्द्रं हुवे ह्वयामि । अवितारम् इन्द्रम् इति पुनरुक्तिः पात-तमत्वख्यापनार्था । यद्वा त्राणं नाम उपस्थितेभ्यो भयहेतुभ्यो रक्षणम् । अवनं तु उदेष्यतां निरोध इति विशेषः । अथ वा पारमैश्वर्यस्रणम् अवनम् । हवे-

१. पृत्नार्जम् ऋ. पपा १०, १७८,१ की. पपा १,३३२. २. हुह ऋ. पपा. ३. त्वपतान् S'. ४. वैतु. मंपा. ५. ह्वयामि ऋ ६,४७,११ मा २०,५० काठ १७,१८; हुवेम पै ५,४,११. ६. हैंदं वहिवर् की १,३३३. ७. मुघवां আहिवन्द्रः (वैत्वि॰ की.) ऋ. मा. तै १,६,१२,५ मै ४,९,२७ काठ. की.; मघवानु पात्विन्द्रः पै. ८. ज्ञान् S'.

हवे सर्वेषु ह्वानेषु सहवम् ह्वातुं सुशकं श्र.म् समर्थम् इन्द्रं ह्वयामि । तथा शकम् शक्तं सर्वत्र पुरुहूतम् इन्द्रं तु क्षिप्रं हुवे ह्वयामि । स च मधवान् धनवान् इन्द्रः स्वस्ति क्षेमम् अविनाशं नः अस्माकं कृणोतु करोतु । कृवि हिंसाकरणयोश्च । 'धिन्वकृण्योर च' (पा ३,१,८०) इति उप्रत्ययः।

यो अग्नौ कुद्रो यो अप्स्तं १ नतर्थ 'ओषधीर्वीक्षं आविवेशं। य इमा विक्वा 'अर्वनानि चाक्छुपे' तस्मै कुद्राय नमी अस्त्वसर्थं ॥१॥

यः । अग्नौ । रुद्रः । यः । अप्ऽसु । अन्तः । यः । ओर्षधीः । वीरुर्धः । आऽविवेशी । यः । इमा । विश्वी । भुवनानि । चुक्लूपे । तस्मै । रुद्रार्य । नर्मः । अस्तु । अग्नये ॥ १ ॥

यो रहः। रोदयित राजून इति रहः। 'रोदेणिछक् च' (पाड २,२२) इति रक्प्रत्ययः। णेर्छुक्। एतन्नामा देवः अमौ अन्तः मध्यम् आविवेश यष्टव्यत्वेन अग्निमध्यं प्रविष्टः। यद्द्व अप्स अन्तः आविवेश वरुणात्मना प्रविष्टः। 'ऊडिदम्' (पा ६,१,१७१) इत्यादिना अप्राव्दाद् उत्तरस्या विभक्तेरुदात्त्वम्। यद्व वीरुधः विशेषेण विविधं वा रोहन्तीः ओषधीः ओषः फलणाको धीयते निधीयते आस्विति ताः फलणाकान्ता लताः आविवेश सोमात्मना आविष्टः। वीरुध इति। विपूर्वाद् रोहतेः किपि 'निह्नृति' (पा ६,३,१९६) इत्यादिना उपसर्गस्य दीर्घः। हकारस्य धकारादेशञ्चान्दसः। कि बहुना यो रुद्रः इमा इमानि नामरूपात्मना परिह्रयमानानि विश्वा विद्वानि सर्वाणि भुवनानि भवन्ति भूतानि। स्रष्टुम् इति रोषः। चाक्लपे समर्थो भवति। रुपू सामर्थ्य। लिटि 'कृपो रो लः' (पा ८,२,१८) इति लत्वम्। अभ्यासस्य छान्दसः सांहितिको दीर्घः। तस्मै सर्वजगत्स्रष्ट्रे सर्वे जगद् अनुप्रविष्टाय रुद्राय रुद्रात्मने अम्रये नमः नमस्कारोऽस्तु। यद्वा अम्रये अङ्गना-विरुणविशिष्टाय रुद्राय नमोऽस्तु।

अपेद्धरिं स्यरिर्वा असि । विषे विषमंपृक्था 'विषमिद् वा अपृक्थाः । अहिं मेवा स्यपेदि तं जीहि' ॥ १ ॥

अप । इहि । अरिः । असि । अरिः । वै । असि । विषे । विषम् । अपृक्याः । विषम् । इत् । वै । अपृक्याः । अहिम् । एव । अभिऽअपेहि । तम् । जहि ॥ १ ॥

१. ओषंघीषु तै ५,५,९,३ काठ ४०,५. २. हुद्दो तै. काठ. ३. सुर्वना विवेश तै. काट. ४. अस्त्वद्य पै २०,३२,६. ५. चुक्लूपे P,P². ६.विषं वा अप्रचितं जिह पै २०,३२,७.

अत्र सर्पविषं संवोध्यते। हे विष अपेहि अपगच्छ अस्माद् दष्टात् पुरुषात्। यतस्त्वम् अरिः शत्रुः असि भवसि। न केवलम् अस्यैव अरिरिस व सर्वस्य शत्रुभंवसि खलु। अतो विषे विषवति सर्पे। अर्शआदित्वाद् अच्प्रत्ययः। विषम् अप्रक्षाः संपर्चय संयोजय। पतदेव पुनराह — विषमित् विषमेव अप्रक्षाः संयोजय। वैशब्दः अवधारणे। विषवति सर्प एव पुनर्विषमेव संयोजयेत्यर्थः। पृची संपर्के। छान्दसे लुङि 'एकाचः" (पा ७,२,१०) इति इण्निषेधः। 'झलो झलि' (पा ८,२,२६) इति सिचो लोपः। उक्तार्थमेव विशदयति — हे विष त्वं यस्य विषं भवसि तम् अहिम् आहन्तारं सर्पम् एव अम्युपेहि अभिलक्ष्य समीपं गच्छ। गत्वा च तम् अहिं जहि विनाशय।

अपो' 'दिव्या अचायिषं' रसेन समपृक्ष्महि'। पर्यस्वानग्न आगंमं' तं मा सं सृज वर्चेसा ॥ १ ॥

अपः । दिव्याः । अचायिषम् । रसेन । सम् । अपृक्ष्मिहि । पर्यस्वान् । अग्ने । आ । अगुमुम् । तम् । मा । सम् । सृज् । वर्चसा ॥ १ ॥

दिव्याः दिवि भवा अपः उदकानि । 'ऊडिदम्" (पा ६,१,१७१) इति शस उदात्त-त्वम् । अचायिषम् पूजयामि । स्नानार्थम् अभिष्टोमीत्यर्थः । चायृ पूजानिशामनयोः । लुङि रूपम् । तासाम् अपां रसेन समप्टक्ष्मिहं संगताः स्मः । रसेन संसिक्ता भवाम इत्यर्थः । वचनव्यत्ययो वा । समपृक्षि संगतोऽस्मि । पृची संपर्के । 'लिङ्सिचावातमनेप-देषु' (पा १,२,११) इति सिचः कित्त्वम् । हे अप्ते अहं त्वां पयस्वान् अञ्चवान् हविर्मि-स्तद्वान् आगमम् आगतोऽस्मि । हविषा यष्टुं तव समीपम् आगतोऽस्मीत्यर्थः । गमे-लुङि लुदित्वाद् अङ् । तं तादशं त्वत्समीपं प्राप्तं मा मां वर्चसा । वर्चो वृणक्तेः । तेजो-विशेषेण सं सज संयोजय । 'अने यत् ते दिवि वर्चः पृथिव्याम्' (ऋ ३,२२,२ ) इति हि निगमः ।

सं मांग्ने वर्चसा सृज् सं प्रजया समायुषा । विद्युमें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात् "सृह ऋषिभिः" ॥ २ ॥ सम् । मा । अग्ने । वर्चसा । सृज् । सम् । प्रऽजया । सम् । आयुषा । विद्युः । मे । अस्य । देवाः । इन्द्रेः । विद्यात् । सृह । ऋषिऽभिः ॥ २ ॥

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. २. आपो ऋ १,२३,२३ पै १,३३,१. ३. अद्यान्वचारिष् ऋ. मा २०,२२ मै १,३,३९ काठ ४,१३ लाश्रो २,१२,१३; अद्यान्वचार्ष जैवा २,६८; अन्वचारिष् ते १,४,४५,३. ४. समंगस्मिह ऋ.; समंस्ट्रमिह मा.; समगन्मिह काठ ४,१३ लाश्रो. ५. आगेहि ऋ. ६. अस्य K,R, ऋ १,२३,२४ सा. ७. सहर्षि पै १,३३,२. ८. अस्य Bp². ९. विद्यात P,Cp.

हे अग्ने मा मां वर्चसा तेजसा बलेन वा' सं एज संयोजय । प्रजया पुत्रादिकया सं सृज । आयुषा जीवनेन च सं सृज । किं च अस्य पनम् । अन्वादेशे इदमः अशादेशो- ऽनुदात्तः । विभक्तिः सुप्त्वाद् अनुदात्ता । अतः सर्वानुदात्तं पदम् । पनं मे माम् । कर्मार्थं षष्ठयो । देवा विद्युः असो पूत इति जानीयुः । तथा ऋषिभः अतीन्द्रियदर्शि-भिर्मुनिभिः सह इन्द्रश्च विद्यात् मां पूतं जानीयात् । यद्वा अस्य पतादृशस्य मे अभिमत-फलं साधियतुम् इन्द्रादयो विद्युरिति ।

ड्दमापः प्र वहताव्दं च मलं च यत्। 'यचाभिदुद्रोहानृतं यचे शेपे अभिरुणम्' ॥ ३ ॥ इदम्। आपः । प्र । बहुत् । अवद्यम्। च । मलेम् । च । यत्। यत्। च । अभिऽदुद्रोहं । अनृतम् । यत्। च । शेपे । अभीरुणम्॥ ३॥

हे आपः इदं पापं प्र वहत अपनयत । यद् अवद्यम् गर्ह्यं निन्दारूपं यच मलम् दुरितं च मिय वर्तते यच अनृतम् असत्यम् अभिदुद्रोह पित्रादिभ्यः अयथार्थनिर्वन्धेन द्रोहम् अकार्षम् यच अभीरुणम् । उत्तमर्णाय देयं वस्तु रुणम् इत्युच्यते । तद् ऋणम् अभिप्राप्य शेषे अपलापाय शपथं कृतवान् अस्मि । तत् पापम् अपनयतेति संवन्धः । अभिदुद्रोहेति । दुह जिद्यांसायाम् । लिटि उत्तमणिल रूपम् । 'यद्वृत्तानित्यम्' (पा ८,१,६६) इति निघातनिषेधः । 'तिब् चोदात्तवित' (पा ८,१,०१) इति गतेर्निघातः । शेपे इति । शप आक्रोशे । अस्माल्लिटि उत्तमैकवचने इटि 'शप उपालम्भने' (पावा १,३,२१) इति आत्मनेपदम् । वाचा शरीरस्पर्शनम् उपालम्भः । यद्वृत्तयोगाद् अनिघातः ।

एघों इस्येधिषीय सामिद्धि समेधिषीय ' । तेजों इसि तेजो मिये घेहि ' ।।।।।
एघं: । असि । एधिषीय ' । सम् इद्द्र्त् । असि । सम् । एधिषीय । तेर्जः । असि । तेर्जः ।
मार्य । धेहि ॥ ४ ॥

हे अग्ने त्वम् एषः इद्धः दीप्तः असि भवसि। जिइन्धी दीप्तौ । घित्र 'अवोदैधौ प्रप्रथि हिमश्रथाः' (पा ६,४,२९) इति उपधानकारलोपो निपात्यते। यतस्त्वं सिमदाधानेन दीप्तो भवसि अतः यद्वा एध वृद्धौ इत्यस्माद् उत्पन्न एध- शब्दः। हिवषा प्रवृद्धो भवसि अतोऽहम् एधिषीय फलेन समृद्धो भूयासम्। जिइन्धी दीप्तौ। आशीर्लिङ व्यत्ययेन नकारलोपे गुणे च रूपम्। यद्वा एध

<sup>1.</sup> वा मा मां S'. २. वैतु. मंपा. ३. °मापुः WM. ४. यद्वाहर्म-भिदुद्रोहु ऋ १,२३,२२; यद्वाभि° आपश्री ७,२१,६. ५. यद्वां ऋ. आपश्री. ६. अभी-रूणम् मा ६,१७; उतानृतम् ऋ. ७. आपंः P,J,Cp,WM. ८. वैप १,३७०; इ. ९. °धिषीय K,K™; °धिषीमहिं मा ३८,२५ काठ ९,७ आश्रा ३,६,२६ लाश्री २,१२,१२ माए १,१,१६. १०. °धिषीमहिं काठ. आश्री. लाश्री. माए. ११. देहि आश्री. १२ पृथिपीय P,P².

बृद्धी इत्यस्मात् आशीर्लिङ रूपम् । उभयत्र लिङः सीयुद् । वलादिलक्षण इद् । 'इटोऽत' (पा ३,४,९०६) इति अदादेशः । तथा हे अग्ने समित् सिमिद्धः सिमित्संविन्धिनी वा संदीपनी शिक्तः असि । इन्धेः कर्मणि करणे वा किपि उपधानकारलोपः । यतः अग्ने त्वं सिमिद्धः अतोऽहं समिधिषीय फलैः सिमिद्धः संपूर्णो भूयासम् । अत्र इन्धेः आशीर्लिङ छान्दसं रूपं प्रदर्शितं भवति। हे अग्ने त्वं तेजोऽसि दीप्तिः तेजःसाधनं वा भवसि । अतस्त्वं तेजः तादशं मिय धेहि स्थापय ।

अपि वृश्च पुराण्वद् वृततिरिव गुन्पितम् । ओजी दासस्य दम्भय ।।१॥ अपि । वृश्च । पुराण्डवत् । वृततिःऽइव । गुन्पितम् । ओजीः । दासस्य । दम्भय ॥ १॥

हे अग्ने त्वं पुराणवत् । व्यत्ययेन द्वितीयार्थं वतिः । पुराणान् पुरातनान् रात्र्निव इदानींतनम् अपि जाररूपं रात्रुं वृश्च छिन्धि । 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु' (पा ४,३,१०५) इति निपातनात् तुडभावः । ओव्रद्यू छेदने । तुदादित्वात् राः । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम् । यद्वा पुराणवदिति 'तत्र तस्येव' (पा ५,१,११६) इति षष्ठयर्थे वतिः । पुराणानां पुरातनानां रात्र्णामिव नृतनस्यापि जाररूपरात्रोवेछं वृश्च इति वछराव्दाध्याहारेण योजना। छेदने दृष्टान्तः — व्रततेरिव गुष्पतम् इति । गुष्पतिर्गुरुफतिपर्यायो दृष्ट्वयः। यथा व्रततेर्छताया गुरुफं कुञ्जं शाखासमूहं वृश्चन्ति तद्वदिति। तदेवाह तृतीयपादेन — दासस्य उपक्षपयितुः रात्रोजारस्य ओजः वछं प्रजननसमर्थं वीर्यं वा दम्भय विनाशय। दम्भयतिर्वधकर्मा इति यास्कः (तृ.निष २,१९)।

'व्यं तर्दस्यु' सम्भृतं 'वस्विन्द्रेण्' वि भेजामहै'। म्लापयामि' भ्रजः' शिभ्रं' वरुणस्य व्रतेनं ते ॥ २ ॥

वयम् । तत् । अस्य । सम्ऽभृतम् । वस्तुं । इन्द्रेण । वि । भजामहै । म्लापयोमि । भ्रजः । शिभ्रम् । वर्रणस्य । ब्रुतेन । ते ॥ २ ॥

अस्य पुरोवर्तिनो जारस्य शत्रोः संमृतम् एकत्र संपादितं तद् वसु धनम् इन्द्रेण सहायभूतेन वयं वि भजामहे विभक्तम् अपगतं करवामहे । यद्वा तस्य धनं वयं विशेषेण भजामहे । तस्य धनस्य वयं भागिनो भवाम इत्यर्थः। उत्तरार्धे जारः संबोध्यते — हे जार ते तव ग्रुभ्रम् इवेतवर्ण भ्रजः दीप्तम् अपत्य-

जम्भय पै २०,२९,१.
 यदेतदेतु पै २०,२९,२.
 मजेमिट्टि ऋ ८,४०,६; भजाविह पै.
 म्लापयां पै.
 इ. गुरु पै.
 वेतु. मंपा.

प्रजननसमर्थं रेतः वहणस्य वारकस्य देवस्य व्रतेन कर्मणा म्लापयामि श्लीणं करोमि । ग्लै म्लै हर्षक्षये । ण्यन्तात् पुगागमः । अत्राजतेर्दीप्तयर्थाद् असुनि रूपं अज इति ।

यथा शेपो अपायति स्त्रीषु चासदनीवयाः । अवस्थस्य क्नदीर्वतः शाङ्कुरस्ये नितोदिनेः । यदार्ततुसव तत्तेनु यदुत्तेतं नि तत्तेनु ॥ ३ ॥

यथा । रोपः । अपुऽअयाति । स्त्रीषु । च । असीत् । अनीवयाः । अवस्थस्य । क्नृदिऽवेतः । शाङ्करस्य । निऽतोदिनेः । यत् । आऽतीतम् । अव । तत् । तुनु । यत् । उत्ऽतीतम् । नि । तत् । तुनु ॥

**दोपः पुंस्प्रजननस्य नाम ।** 'युङ्शीङ्भ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुट् च' ( पाउ ४,२०० ) इति असुन् । पुडागमः । यथा येन प्रकारेण शेषः जारस्य व्यञ्जनम् अपायातै अपगच्छेत् । भोग्यायाः पतिवत्न्या नार्याः सकाशाद् अपगतं भवेत्। अय पय गतो । लेटि 'लेटोऽडाटौ' (पा ३,४,९४) इति आडागमः । 'वैतोऽन्यत्र' (पा ३,४,९६) इति एकारस्य ऐकारादेशः। च यथा च स्त्रीषु भोग्यासु अनावयाः। वेतेर्गत्यर्थाद् असुन्। लिङ्गव्यत्ययः। अनागच्छद् असत् भवेत्। यथा जारस्य व्यञ्जनं स्त्रीषु संसक्तं न भवेदित्यर्थः । असत् इति अस्तेर्छेटि रूपम् । यद्वा आवयतिः अत्तिकर्मा (तु. निघ २,८) । आङ्पूर्वाद् वेतेर्भक्षणार्थाद् असुन् । अत्र भक्षणं भोगमात्रोप-लक्षणम्। यथा च जारः स्त्रीषु परकीयासु अनावयाः अभोक्ता संभोगरहितः असत् भवेत् । अयम् अर्थः — यथा जारस्य शेषो भोग्यायाः स्त्रियाः सकाशाद् अपगच्छेत् भोक्तुं न क्षमेत यथा च स्त्रीव्यञ्जने संसक्तं जारो वा संभोक्ता न भवेत् तथा कुर्विति देवः प्रार्थ्यते । कस्य शेप इति तम् आह उत्तरेणार्धेन — अवस्थस्य स्त्रीसमीपे अवतिष्ठमानस्य । अवपूर्वात् तिष्ठतेः 'स्थः क च' (पा ३,२,७७) इति कप्रत्ययः । अथ वा अवः अवस्तात् स्त्रिया अधःप्रदेशे संभोगाय तिष्ठतः। 'पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्' (पा ५,३,३९) इति अवरशब्दस्य असिप्रत्यये अवादेशः । अवोपसृष्टात् तिष्ठतेः असिप्रत्ययान्तावरशब्दपूर्वाद् वा तिष्ठते रूपम् इति ब्युत्पत्त्यनवधारणाद् अनवग्रहः । क्रदिवतः । ऋदेः आह्वानार्थाद् औणादिको भावे इत्रत्ययः । रेफस्य नकारोपजनदृद्धान्दसः । संभोगार्थम् आह्वानवतः शाङ्कुरस्य शङ्कुरिव शङ्कुः पुंज्यक्षनं तद्वान् शङ्कुरः। रो मत्वर्थीयः । शङ्कुर एव शाङ्कुरः । प्रज्ञादित्वाद् अण् । पुंव्यञ्जनवतः नितोदिनः नितरां संभोगेन नारीं व्यथयतः । तुदं व्यथने इत्यस्माद् 'बहुलमा-

भ्रजते° शंपा.
 यगु? पै २०,२९,३.
 चासत्राप्तहः पै.
 भ्रजते° शंपा.
 स्यगुरस्य पै.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रक्षांपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रते° शंपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रजते° शंपा.
 भ्रते° शंपा.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

भीक्ष्ये' (पा ३,२,८१) इति णिनिः । एतादृशस्य जारस्य आततम् आयामवत् यत् शेपोऽस्ति तत् शेपः अव तनु अवततं देर्घ्यरहितं कुरु। तथा उत्ततम् ऊर्घं विस्तृतम् उन्नतं यत् शोपः तत् नि तनु निततं नीचीनं कुरु।

## इति अष्टमेऽ जुवाके द्वितीयं स्कम्।

श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरमहाराजराज्यधुरंधरसायणार्यविरचिते माधवीये अथर्वसंहिताभाष्ये वेदार्थप्रकाशे सप्तमकाण्डे अष्टमोऽनुवाकः।

नवमेऽनुवाके द्वे सूक्ते । तत्र 'इन्द्रः सुत्रामा' इत्याचे सूक्ते आचेन त्वेन ग्रामकामः इन्द्रं यजेत उपतिष्ठेत वा।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि उदुम्बरपलाशकर्कन्धूनां समिद्धानसभोपस्तरणहो-मादीनि कर्माणि अनेन कुर्यात्।

स्त्रितं हि — '' 'इन्द्रः सुत्रामा' इति प्रामकामः । प्रामसांपदानामप्ययः" (कौसू ५९,७;८) इति ।

तथा इन्द्रमहाख्ये उत्सवे 'इन्द्रः सुत्रामा' इत्यनया आज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि — '''अर्वाञ्चमिन्द्रम्' (अ ५,३,११), 'त्रातारमिन्द्रम्' (अ ७,९१), 'इन्द्रः सुत्रामा' इत्याज्यं हुत्वा" (कौस् १४०,६) इति ।

अग्निष्टोमे 'ध्रुवं ध्रुवेण' इति ऋचा आसन्दीं नीयमानं सोमराजम् अनुमन्त्रयेत । उक्तं वैताने—'' 'ध्रुवं ध्रुवेण' (अ ७,९९) इति राजानं राजवहनादासन्द्यां नीयमान-मनुमन्त्रयते'' (वैताश्रौ १३,१२) इति ।

तथा अग्निष्टोमे आग्निमारुतरास्त्रावसाने अवनीयमानं ध्रुवपात्रस्थसोमम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'ध्रुवं ध्रुवेण' इति ध्रुवमवनीयमानमनुमन्त्रयते" (वैताश्रौ २३,७) इति हि सूत्रम् ।

आभिचारिके कर्मणि 'उदस्य स्यावौ' (अ ७,१००) इति तृचेन आज्यं जुहुयात् (तु. कौसू ४८,४०)।

तथा तस्मिन्नेच कर्मणि सूत्रोक्तरीत्या अनेन तचेन मण्डूकमुखम् अपनुदेत् (तु. कौस् ४८,४०)।

अभिचारकर्मणि 'असदन् गावः' (अ ७,१०१) इति ऋचा रक्तशास्त्रितण्डुलैः क्षीरीदनं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्रय द्वेष्याय दद्यात् (तु. कौत् ४८,४१)।

दर्शपूर्णमासयोः 'यदय त्वा प्रयति' इत्यष्टर्चेन संस्थितहोमान् जुहुयात् । '''यदय त्वा प्रयति' (अ ७,१०२,८) इत्यष्टर्चेन संस्थितहोमाः । 'मनसस्पते' (अ ७,१०२,८) इत्युत्तमं चतुर्गृहीतेन" (कौसू ६,३;४) इति सूत्रात् ।

१. आसंदी ५'. २. क्षीरोदनं ५'.

उपनयनकर्मणि ब्रह्मचारिणं 'सिमन्द्र नः' (अ ७,१०,२) इत्यनया अष्टर्चेनािस-मन्त्रितम् उदपात्रम् अवेक्षयेत् । उपनयनं प्रक्रम्य स्तितम् — "उदपात्रं समवेक्षयेत्। 'सिमन्द्र नः''' (कौस् ५५,१९;२०) इति।

इन्द्रीः सुत्रामा स्ववाँ अवौभिः सुमृडीको भवत विक्ववेदाः । बार्धतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्थस्य पर्तयः स्याम ॥ १ ॥

्इन्द्रेः । सुऽत्रामी । स्वऽवीन् । अवैःऽभिः । सुऽमृडीकः । भवतु । विश्वऽवैदाः । बार्धताम् । द्वेर्षः । अभैयम् । नः । कृणोतु । सुऽवीर्थस्य । पर्तयः । स्याम् ॥ १ ॥

सुत्रामा सुष्ठु त्राता । 'आतो मिनिकिनिव्यनिपश्च' (पा ३,२,७४) इति मिनिन् । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम् । स्ववान् धनवान् हितात्मा वा इन्द्रः अवोभिः रक्षणैः सुम्ळीकः सुष्ठुः सुष्ठुः सुष्ठु सुखयिता भवतु । कीद्दराः । विश्ववेदाः वहुधनः विद्वं विद्वान् वा । हेषः । द्विष अप्रीतो । असुन् । रोर्लुक् । द्वेषांसि द्वेष्टून् बाधताम् हिनस्तु । अभयं च नः अस्माकं कृणोतु करोतु । वयं सुवीर्यस्य रोभनवीर्यापेतस्य धनादिकस्य पत्यः स्वामिनः स्याम भूयास्म । सुवीर्यस्येति । 'वीरवीर्यो च' (पा ६,२,१२०) इति उत्तरपदाद्यदात्तत्वम् ।

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्री असमदाराचिद् देषेः सनुतर्ययोत । तस्य वयं सुमृती युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्याम ॥ १ ॥

सः । सुऽत्रामो । स्वऽवान् । इन्द्रेः । अस्मत् । आरात् । चित् । द्वेषेः । सुनुतः । युगुतेतु । तस्ये । वयम् । सुऽमृतौ । युज्ञियेस्य । अपि । भुद्रे । सुौमृनुसे । स्याम् ॥ १ ॥

सुत्रामा सुष्ठु त्राता स्ववान् धनवान् सं प्रसिद्ध इन्द्रः अस्मत् अस्मत्तः आराचित् दूरादेव द्वेषः द्वेष्ट्वन् । द्विषतेर्व्यत्ययेन विच्यत्यये गुणः । द्वितीयाबहुवचनं रास् । सनुतः । अन्तर्हितनामैतत् ( तु. निघ ३,२५ ) । तिरोहितान् गृढान् युयोतु पृथक् करोतु । यु मिश्रणामिश्रणयोः । 'बहुलं छन्दसि' ( पा २,४,७३ ) इति रापः रुलुः । यित्रयस्य यञ्चाहस्य तस्य इन्द्रस्य सुमतौ शोभनायाम् अनुग्रहबुद्धौ वर्तमाना वयं तस्यव भद्रे कल्याणे सौमनसे सुमनसो भावे अपि स्याम विषयभूता भवेम । सौमनस इति । सुमन्नः राज्दाद् भावे अण्पत्ययः ।

<sup>9.</sup> णः S. २. पात्रे Bl. ३. स्ववुँ  $B^{h}$ ,D, $C_{s}$ ,S; स्ववुँ  $S^{m}$ ; स्ववं मै ४,१२,५. ४. सुत्रामा P. ५. वैतु. मंगा. ६. स्ववुं D, $S^{m}$ , $C_{s}$ ; स्ववुँ > स्ववुँ A; स्ववं S, मै. ७. असमे आरा° ऋ, १०,१३१,० मा २०,५२ तै १,७,१३,५. ८. यत् S'.

इन्द्रेण 'मन्युनां वयम्भि ष्यांम' पृतन्यतः । झन्तो वृत्राण्यंप्रति ॥ १ ॥ इन्द्रेण । मन्युनां । वयम् । अभि । स्याम् । पृतन्यतः । झन्तेः । वृत्राणि । अप्रति ॥ १ ॥

इन्द्रेण सहायेन मन्युना तदीयेन कोपेन । यद्वा मन्यतिर्दीतिकर्मा । मन्युमता इन्द्रेण सहायेन वयं पृतन्यतः पृतनां संग्रामम् इच्छतः युयुत्स्व् रात्र्न् अभि ष्याम अभिभवेम । 'कव्यष्वरपृतनस्यर्चि लोपः' (पा ७,४,३९) इति क्यचि पृतनाराब्दस्य अन्त्यलोपः । अभि ष्यामेति । 'उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः' (पा ८,३,८७) इति पत्वम् । किं कुर्वन्तः वयम् । वृत्राणि आवारकाणि पापानि । रात्र्न् इत्यर्थः । अप्रति अप्रतिपक्षं व्रन्तः यथा प्रतिपक्षरोषो न भवति तथा व्रन्तः । निःशेषं हिंसन्त इत्यर्थः ।

ध्रुवं ध्रुवेर्ण 'हाविषाऽव' सोमं नयामसि'।
'यथा न्' इन्द्रः 'केर्वलीर्विशः' संमनस्करत्"।। १।।

ध्रुवम् । ध्रुवेर्ण । हृविर्षा । अवे । सोमेम् । नृयामृस्ति । यथा । नुः । इन्द्रेः । केवेलीः । विर्शः । सम्ऽमेनसः । करत् ॥ १ ॥

ध्रुवेण स्थिरेण सुप्रतिष्ठितेन हिवधा पुरोडाशादिना युक्तं ध्रुवम् ध्रुवग्रहस्थं सोमम् अव नयामसि अवाङ्मुखं निनयामः । यद्वा ध्रुवम् स्थिर सोमं राजवहनाद् अनसः सकाशाद् आसन्दीं प्रति अवतारयामः । यथा येन प्रकारेण इन्द्रो नः अस्माकं विशः प्रजाः केवलीः असाधारणाः संमनसः संगतमनस्काः समानमनस्काश्च करत् करोतु । तथा अव नयामसीति संबन्धः । 'केवलमामकभागधेय॰' (पा ४,१,३०) इति केवलशब्दाद् ङीप् । करत् इति । करोतेलेंटि अडागमः ।

उदंस्य क्यावौ विंथुरौ 'गृध्यौ द्यामिंव पेततुः' । उच्छोचन्प्रशोचनाव्स्योच्छोचनौ हृदः ॥ १ ॥

उत् । अस्य । स्यावौ । विथुरौ । गृधौ । बाम्ऽईव । पेत्तुः । उच्छोचन्ऽप्रशोचनौ । अस्य । उत्ऽशोचनौ । हृदः ॥ १ ॥

अस्य मण्डूकात्मना भावितस्य शत्रोः संबन्धिनौ विधुरौ । व्यथ भयचलनयोः इत्यस्माद् औणादिकः कुरच्प्रत्ययः। छान्दसं संप्रसारणम्। संततं चलनशीलौ श्यावौ श्याववणौं ओष्ठौ उत्पेततुः उत्पतताम् उद्गच्छताम्। मण्डूकमुखापनोदनेन शत्रोरोष्ठौ

<sup>1.</sup> सुयुजो वयं सांसुद्धामं ते ३,५,३,१; °ना युजांऽवबाधे मे १,३,१२; 'स्यांम A,B,Bh, K,W,O २. घतां मे. ३. 'धाभि ऋ १०,१७३,६ पै १९,६,४; 'धा वः? मे १,३,९५; मनंसा वाचा मा ७,२५; 'धा हविरंव काठ ३५,७. ४. मशामिस ऋ. पै.; अवनयामि मा. ५. अथो तु ऋ.; अर्था नु मा.; अत्रा त पै. ६. इद्विशोंऽसपुताः मा. ७. बिट्ट तंस्क के ऋ. काठ. पै.; समनस्रक ('सः के तै.) मा. ते. ८. दिवं गृध्राविवेताम् पै १९,२६,११. ९. शोचनावतिशोचनावस्यों पै.

विदारितो भवताम् इत्यर्थः । यद्वा इयेङ् गतौ इत्यस्माद् उत्पन्नः इयावशब्दः। इयावौ परस्परसंसक्तो शत्रुरूपेण भावितस्य मण्डूकस्य प्राणापानौ विथुरौ व्यथनशिलो भयवन्तौ सन्तौ उत्पतताम् इति । इयाववणौ वा प्राणापानौ । तौ हि वायोर्वृत्ति-भेदौ । वायोर्हि धूम्रवर्णत्वं मन्त्रशास्त्रप्रसिद्धम् । उद्गमने दृष्टान्तः — गृष्टौ वामिव इति । यथा गृभ्रौ ताक्ष्यौ द्याम् दिवम् उत्पततः । 'औतोऽम्शसोः' (पा ६,१,९३) इति द्योशाव्दस्य अमि परत आकारादेशः । पेततुरिति । छान्दसो छिद् । किं च उच्छोचनप्रशोचनौ । उच्छोचयित ऊर्ध्वम् उत्कृष्य उत्कृष्टं वा शोकं करोतीति उच्छोचनः । प्रकर्षण शोचयतीति प्रशोचनः । एतत्सं इको मृत्युद्तौ अस्य पुरोवर्तिमण्डूकरूपेण भावितस्य शत्रोः हदः हृदयस्य उच्छोचनौ उत्कर्षण शोचियतारौ । भवत इति शेषः। शोचयतेर्नन्द्यादित्वात् व्युः।

अहमें नाबुदेतिष्ठिपं गावौ श्रान्त्सदीविव । कुर्कुराविव क्रजन्तावुदवन्तौ वृकाविव ।। २ ॥

अहम् । एनो । उत् । अतिष्ठिपम् । गावौ । श्रान्तसदौऽइव । कुर्कुरौऽईव । कूर्जन्तो । उत्ऽअवन्तो । वृकौऽइव ॥ २ ॥

एनौ पूर्वमन्त्रोक्ती इयावी ओष्ठी प्राणापानी वा रात्रुसंबन्धिनो । इदंशब्दस्य अन्वादेशे 'द्वितीयाटीस्वेनः' (पा २,४,३४) इति प्रनादेशः अनुदात्तः । अहं प्रयोक्ता उदितिष्ठिपम् उत्थापयामि उद्गमयामि । बलान्निःसारयामीत्यर्थः । तिष्ठतेण्यन्तात् लुङ चङ 'तिष्ठतेरित' (पा ७,४,५) इति इत्त्वम् । बलात्कारेण उत्थापने दृष्टान्तत्रयं गावावित्यादि । यथा श्रान्तसदौ श्रान्तौ श्रमवन्तौ सीदन्तौ गोष्ठे श्रमेण निषीदन्तौ गावौ वालदण्डमूलनितोदनादिना बलाद् उत्थापयन्ति । यथा च कृजन्तौ ध्वनि कुर्वन्तौ गावौ वालदण्डमूलनितोदनादिना बलाद् अपसारयन्ति । यथा च कृजन्तौ ध्वनि कुर्वन्तौ कुर्करौ श्वानौ पाषाणप्रहरणादिना बलाद् अपसारयन्ति । यथा च कृजन्तौ धावन्तौ वृक्तौ यथा वृक्त इत्युच्यते । उदवन्तौ गोयूथमध्ये वत्सान् उद्गृह्य गच्छन्तौ धावन्तौ वृक्तौ यथा गोपालाः बलाद् यूथाद् अपसारयन्ति तद्वत् । ओष्ठयोः प्राणापानयोर्वा द्वित्वाद् द्वित्व-संख्यावन्तौ गावौ श्वानौ वृक्तौ दृष्टान्तत्वेन उपन्यस्तौ । अवतिर्धातो रक्षणाद्यनेकार्थ-समरणाद् अत्र गत्यर्थः अवतिः ।

ैआतोदिनौ नितोदिनावथीं संतोदिनावुत । अपि नह्याम्यस्य मेढूं य इतः स्त्री 'पुर्मान् जुभार्र' ॥ ३ ॥

<sup>9.</sup> यथा श्रान्ती S'. २. °दंडबलांमूलनि S'. ३. अतो° K; अतो° Km; आतो R. ४. इत A,Bh,K,Km,R,V,RW. ५. °मां ज R,RW.

आडतोदिनौ । निडतोदिनौ । अथो इति । सम्डतोदिनौ । उत । अपि । नुद्यामि । अस्य । मेर्द्रम् । यः । इतः । स्त्री । पुर्मान् । जुभारं ॥ ३ ॥

अत्र शत्रोरोष्ठौ प्राणापानौ वा उत्क्रमणवेलायाम् एतदेतदवस्थापन्नौ करोतीति पूर्वार्धेन उच्यते। आतोदिनौ सर्वतो व्यथनशिलौ शत्रोः सर्वावयवसंह्रेशकारिणौ। उत्थापयामीति पूर्वमन्त्रोक्तित्रयानुषङ्गः। तथा नितोदिनौ नितरां निकृष्टं वा व्यथयन्तौ अतिकष्टं बाधाकारिणौ। अथो अनन्तरम् उत अपि च संतोदिनौ संभूय व्यथाकारिणौ। उद्गमयामीति संवन्धः। किंच यः स्त्री पुमान् वा द्वेष्यः इतः अस्मदीयात् स्थानात् जभार जहार। आस्माकीनं धनम् इति शेषः। यद्वा इतः अस्मदीयात् स्थानात् जभार जहार। आस्माकीनं धनम् इति शेषः। यद्वा इतः अस्मन् प्रदेशे जहार प्रदृतवान् अस्मान् वाधितवान्। अस्य शत्रोः मेद्रम्। मर्मस्थानोपलक्षणम् एतत् । अपि नह्यामि ब्रक्षामि । यथा मर्मस्थानवन्धनेन मरिष्यिति तथा करोमीत्यर्थः।

असंदन्' गावः 'सदनेऽपंप्तद्' वस्तिं वर्यः । श्रास्थाने पर्वता अस्थुः' स्थााभ्ने 'वृक्कार्वातिष्ठिपम् ॥१॥ असंदन् । गार्वः । सर्दने । अपंप्तत्' । वस्तिम् । वर्यः । आऽस्थाने । पर्वताः । अस्थुः । स्थाभ्नि । वृक्कौ । अतिष्ठिपुम् ॥ १॥

सदने । सीदन्ति अत्रेति सदनम् । अधिकरणे ल्युट् । यथा गावः गोष्ठे असदन् सीदन्ति निषीदन्ति । "सदेश्कान्दसे लुङि लिद्दिचात् च्लेः अङ्आदेशः"। यथा च वयः पक्षी वसितम् स्वकीयं नीडम् अपतत् पतित गच्छति । प्रविशतीत्यर्थः । पतेर्लुङि पूर्ववत् अङ् । 'पतः पुम्' (पा ७,४,१९) इति पुम् आगमः। यथा च पर्वताः गिरयः स्थाने स्वकीये आस्थः आतिष्ठन्ति । तिष्ठतेर्लुङि 'गातिस्था'' (पा २,४,०७) इति सिचो लुक् । 'आतः' (पा २,४,९१०) इति झेर्जुस् । यथा गवादिकाः स्वेस्वे सदने सुखेन निवसन्ति तथा स्थाम्रि । तिष्ठन्ति अत्रेति स्थाम गृहम् । तिष्ठतेः अधिकरणे मनिन्प्रत्ययः । शत्रोगृहे वृकौ वृकस्य वृकी च पती । 'पुमान्स्रिया' (पा १,२,६७) इति पुंस पकशेषः । दम्पतिभूतौ वृकौ अतिष्ठिपम् स्थापयामि निद्धामि । शत्रुगृहं वृकावासस्थानं करोमि । आगन्तुक-वृकप्रवेशशङ्कानिरासाय वृकाविति स्त्रीपुंसौ निर्दिष्टो । यथा वृकः स्त्रीपुत्रादिभिः शत्रोगृहे वर्तते तथा करोमीति । अनेन शत्रुं निःशेषं हत्वा तद्गृहम् अरण्यं करोमीत्यर्थं उक्तो भवति ।

<sup>1.</sup> अगमन् पै २०,३३,४. २. °दनमप° पै. ३. अस्थु A,RW. ४. वृकावं ° D,E³; वृक्वावं ° O. ५. अपंतत् P; अपंतत् P². ६. वृक्वो Bp². ७. सदेर्ह- दित्वाच्छांदसे छिं च्छेरङादेशः S'. ८. वैद्यु. मंपा. ९. वृकाक्येतो S'

यद्य' त्वा प्रयति युक्ते 'अस्मिन् होतिश्चिकित्वुन्नर्द्यणीमद्दीह'।
'भ्रुवर्मयो ध्रुवमुता श्चिविष्ठ' 'प्रविद्वान् युक्तमुप' यादि सोमम्'॥ १॥
यत्। अद्या त्वा। प्रऽयति । युक्ते। अस्मिन्। होतः। चिक्तित्वन्। अर्वणीमिहि। इह ।
ध्रुवम्। अयः। ध्रुवम्। उत्त। श्विष्ठ्। प्रऽविद्वान्। युक्तम्। उपे। याहि। सोमम्॥ १॥

हे होतः देवानाम् आह्वातः यष्टर्वा । ह्रयतेर्जुहोतेर्वा रूपम् एतत् । हे चिक्तिवन् ज्ञानवन् । कित ज्ञाने । अस्माद् यङ्खुगन्तात् मतुप्<sup>°</sup>। अभ्यासस्य गुणा-भावइद्यान्दसः । 'नामन्त्रिते समानाधिकरणे' (पा ८,१,७३) इति पूर्वामन्त्रितस्य अविद्यमानवत्त्वनिषेधेन पदात् परत्वात् सर्वानुदात्तत्वम् । एवंगुणक हे अग्ने त्वा त्वाम् अय इदानीं प्रयति प्रवर्तमाने । विच्छेदेन विना क्रियमाण इत्यर्थः। अस्मिन् यहे इह अस्मिन् प्रयोजने यत् यस्माद् अवृणीमिह होतृत्वेन वयं वृतवन्तः। वुङ् संभक्तो । त्रयादित्वात् श्लाप्रत्ययः । यद्वृत्तयोगाद् अनिघातः । प्रयतीति । प्रपूर्वाद् एतेः शतरि यणादेशः। 'शतुरनुमो नयजादी' (पा ६,१,१७३) इति सप्तम्या उदात्तत्वम् । यस्माद् वयं होतृत्वेन त्वां वृतवन्तः तस्माद् ध्रुवम् सर्वथा अयः अयाक्षीः यज । यष्टव्यान् देवान् इति शेषः । 'ऋधगयाङ्धगुताशमिष्ठाः' (तै १,४,४४,२) इति तैत्तिरीयश्रुतेः । यजतेः 'छन्दसि छङ्लङ्लिटः' (पा ३,४,६) इति लिङ छान्दसी रूपसिद्धिः। उत अपि च धुवम् अशमिष्ठाः शमय। कर्मणो वैगुण्यम् इति रोपः। किं च प्रविद्वान् प्रकर्षण जानन् सोमम् सोमवन्तं यज्ञम् उप याहि समीपम् आगच्छ । यद्वा यज्ञं प्रविद्वान् अस्मद्भिमतफलोपायत्वेन प्रजानन् सोमम् अस्माभिर्दीयमानं हिवः उप याहि उपगच्छेति । अथ वा यत् यस्मात् त्वां वृतवन्तः तस्माद् यज्ञम् उप याहि । आगत्य च ध्रुवम् अयाक्षीः यष्टव्यान् देवान्। ध्रुवम् अशमिष्ठाः यज्ञं संस्थापितवान् असीति । भूतार्थे एव लुङ्प्रत्ययः ।

<sup>9.</sup> ब्यं हि मा ८,२०. २. ॰युती Bʰ,K,P,J. ॰ऋत्वोऽर्त्रुणी॰ ऋ ३,२९,१६; अस्मिन्नग्ने होतारमर्नृ॰ मा. तै १,४,४४,२ मै १,३,३८ काठ ४,१२. ४. ध्रुवमया ध्रुवमुतार्न्नाष्टाः ऋः; ऋधगयाष्टु ( ॰या ऋ॰ मा. ) ध्रुवार्तामिष्टाः ( ॰ष्ट मै. ॰ष्ट काठ. ) मा. तै. मै. काठ. ५. प्रजानन् विद्वाँ (॰द्वान् पे.) उपं ऋ. पे २०,३३,९; प्रजानन् यञ्चमुपं मा. तै.; विद्वान् प्रजानन्तुपं में. काठ. ६. विद्वान् मा. ते.; यर्चम् में. काठ. ७. वैप १,९१९२ दं ८. वैद्धां प्रजानन्तुपं से. काठ. ६. विद्वान् मा. ते.; यर्चम् में. काठ. ७. वैप १,९१९२ दं ८. वैद्धां मंगा. ९. णो २,८,३३,४ मा ८,९५ ते १,४,४४,९ पे २०,३३,९० तेवा २,८,२,६. १०. मेधसा पे. ११. नेवि ऋ. मा. ते. मैं. काठ. पे. तेवा. १२. ईरिवः सं (॰वस्सं काठ.) ऋ. में. काठ. सा.; ॰मंघवन्त्सं मा. ते. तेवा. १३. स्वस्त्यां ४; स्वस्ति ऋ. १४. द्व. ते. तेवा. १५. तेवा. १५. देवकृतं मा. ते. में. काठ. पे. तेवा. १६. सुम्त्या ऋ. ते. काठ. पे. तेवा.

सम्। इन्द्रः । नः । मनेसा । नेषः । गोभिः । सम्। सूरिऽभिः । हृरिऽवन् । सम्। स्वस्त्या । सम्। ब्रह्मणा रे। देवऽहितम्। यत्। अस्ति । सम्। देवानीम् । सुऽमृतौ । युज्ञियानाम् ॥ २॥

हे इन्द्र नः अस्मान् मनसा गोभिः दाब्दैः स्तुतिलक्षणेश्च सं नेष संनय संयोज्य । मनस्विनो वाग्मिनश्च कुरु । त्वां स्तोतुम् इत्यर्थः । यद्वा गोभिः पशुभिः संनय । नयतेलेकि दाप् । 'सिब्बहुलम्" (पा ३,९,३४) इति सिप् । 'अतो हेः' (पा ६,४,९०५) इति हेलिंपः । किं च हे हरिवः । हरिसंक्षको अद्यो । 'हरी इन्द्रस्य' (निघ १,९५) इति यास्कवचनात् । तद्वन् हे इन्द्र स्रिभः विद्वद्धिः सम् । नयेति कियानुषङ्गः । स्वस्या अविनादोन सं नय । किं च ब्रह्मणा वेदेन वेदार्थः ज्ञानेन तदर्थानुष्ठानेन वा सं नय । यत् च देवहितम् देवेश्यो हितम् अस्ति अग्निः होत्रादि कर्म तेनापि संनय । 'के च' (पा ६,२,४५) इति चतुर्थ्यन्तपूर्व-पद्मकृतिस्वरत्वम् । तथा यित्रयानाम् यज्ञार्हाणां देवानाम् अग्न्यादीनां सुमतौ द्योभनायां वुद्धौ अनुग्रहातिमकायां सं नय अस्मान् । सुमतौ इति । 'मन्त्रे वृष्पि" (पा ३,३,९६) इति किन उदात्तत्वम् । 'मन्किन्व्याख्यान'ं (पा ६,२,९५९) इति उत्तरपदान्तोदात्त्वम् । इति नवमेऽनुवाके प्रथमं स्क्रम् ।

दर्शपूर्णमासयोः संस्थितहोमेषु 'यान् आवहः' इत्यादीनां षण्णाम् ऋचाम् 'यद्य त्वा प्रयति' इत्यत्र विनियोग उक्तः।

तथा श्रीतदर्शपूर्णमासयोः 'यान् आवहः' इति षड्ऋचेन संस्थितहोमान् जुहुयात् । उक्तं वैताने — '' 'यानावहः' इति षड्भिः (३-८) संस्थितहोमाञ्जुहोति 'मनसस्पते' (८) इत्यासाम् उत्तमा'' (वैताश्री ४,१३) इति ।

दर्शपूर्णमासयोः प्रह्रियमाणप्रस्तरानुमन्त्रणं 'सं वर्हिरक्तम्' इत्यनया व्रह्मा कुर्यात् । " 'सं वर्हिरक्तम्' (अ ७,१०३) इति प्रस्तरं प्रह्रियमाणम्" (वैताश्रौ ४,६) इति ।

स्मार्तदर्शपूर्णमासयोः 'सं वर्हिरक्तम्' इत्यनया वर्हिः प्रहरणं कुर्यात्। 'वर्हिराज्य-रोषेणानिक्त' इति प्रक्रम्य सूत्रितम् — " 'सं वर्हिरक्तम्' इत्यनुप्रहरित" (कौस् ६,७) इति।

श्रीतदर्शपूर्णमासयोः वेदिं परिस्तृणन्तमध्वर्युम् 'परि स्तृणीहि' इत्यनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'परि स्तृणीहि' इति वेदिं परिस्तृणन्तम्" ( वैताश्री २,७ ) इति वैतानस्त्रात्।

दुःस्वप्तदर्शननिमित्तदोषपरिहारार्थम् 'पर्यावर्ते' (अ ७,१०५) इति ऋचं जपन् पर्यावर्तेत ।

स्वप्ने अन्नभक्षणिनिमत्तदोषरिहारार्थं 'यत् स्वप्ने' (अ ७,१०६) इति ऋचं जपेत्। स्त्रितं हि — '' 'पर्यावर्ते' इति पर्यावर्तते। 'यत्स्वप्ने' इत्यदनात्यवेक्षते'' (कौक्ष्ठह,११;१२) इति।

स्वस्त्ययनार्थं 'नमस्कृत्य' इत्यनया मान्त्रवर्णिकीभ्यो देवताभ्यो नमस्कारम् उप-स्थानं वा कुर्यात्। "'नमस्कृत्य' (अ ७,१०७) इति मन्त्रोक्तम्" (कौस् ५२,१५) इति हि सूत्रम्।

१. तु. मंपा.; वतु. P,P° J,Cp ब्रह्मणाम्. २. वैतु. मंपा. ३. इत्यशित्वा वीक्षते Bl.

यानार्वह उश्वतो देव देवांस्तान् प्रेरंय स्वे अप्रे सुधस्थे । 'जुिक्षवांस: पिप्वांसो मधून्यसमै धंत्त वसवो वस्नि ॥ ३॥

यान् । आऽअवेहः । उशातः । देव । देवान् । तान् । प्र । ईर्य । स्वे । अग्ने । स्वध्स्थे । जुक्षिऽवांसेः । पृपिऽवांसेः । मधूनि । अस्मै । धृत्तु । वसूवः । वसूनि ॥ ३ ॥

हे देव दीप्यमान हे अग्ने त्वम् उशतः ह्वींपि कामयमानान् यान् देवान् आवहः आवाहितवान् आहूतवान् असि । वहेर्लङि यद्वृत्तयोगाद् अनिघातः । उशत इति । वशेः शति अदादित्वात् शपो लुक् । 'प्रहिज्या' (पा ६,१,१६) इत्यादिना संप्रसारणम् । 'शतुरनुमो नर्वेजौदी (पा ६,१,१०३) इति शसः उदात्तत्वम् । तान् आहूतान् देवान् स्वे स्वकीये सधस्थे सहस्थाने यत्र ते सह तिष्ठन्ति तत्र प्रेत्य प्रस्थापय । 'सुपि स्थः' (पा ३,२,४) इति तिष्ठतेः अधिकरणार्थेऽपि को द्रष्टव्यः । 'सथ मादस्थयोः (पा ६,३,९६) इति सहस्य सधादेशः । ते देवाः संवोध्यन्ते । जिन्नवांसः परोतवन्तः हे वसवः लोकानां वासयितारः यूयं वस्नि धनानि असम यजमानाय धत्त । प्रयच्छतेत्त्यर्थः । जिन्नवांस इति । लिखादेशे कसौ 'लिख्यन्य-तरस्याम्' (पा २,४,४०) इति अदेर्घस्लादेशः । 'गमहन्ण' (पा ६,४,९८) इति उपधालोपः । पिवांस इत्यत्रापि लिटः कसुः । उभयत्र 'वस्वेकाजाद्घसाम्' (पा ७,२,६०) इति इडागमः । वसव इति । 'आमन्त्रितस्य च' (पा ८,१,९९) इति आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम्।

सुगा वो देवाः 'सर्दना अकर्मे' य 'आंज्ग्म सर्वने मा' जुषाणाः । 'वर्हमाना भर्रमाणाः स्वा वर्सन् वर्सन् वर्स घर्म दिवमा रीहतार्स ॥ ४ ॥

सुऽगा । वः । देवाः । सर्दना । अकर्म । ये । आऽज्ञम । सर्वने । मा । जुषाणाः । वर्हमानाः । भरमाणाः । स्वा । वस्नि । वस्नम् । घुर्मम् । दिवेम् । आ । रोहृत् । अन् ॥४॥

१. याँर आर्वह मा ८,१९. २. °संश्च विश्वेऽसुं घुमं स्वरातिंद्यतानु मा.; वहंमाना भरंमाणा हुवींषि वसुं (हवींद्यंसुं मे. काठ.) घुमं दिवमा तिंद्यतानुं ते १,४,४४,२ मे १,३,३८ काठ ४,१२. ३. अस्मै P. ४. वैतु. मंपा. ५. स्वगा ते. ६. सदंनमकर्म ते. नि १२,४२; सदंना कृणोमि मे. पै २०,१२,२; संदनेदंमस्तु काठ.; सदनानि सन्तु काश्रो २,२,१० कौसू १३७,११. ७. आंज्रुग्म सर्वनेदं ते. काठ.; आंज्रुग्मेदं सर्वनं मा ८,१८ मे.; आचप्टेदं सवनं पै.; आंज्रुग्मुः सर्वनिमिदं नि.; °सवनेमा ८'. ८. जुक्षिवांसः (यक्षिवांसः मे.) पिषवांसंश्च विश्वेऽसे (भरंमाणा वहंमाना हुवींद्युस्मे मा.) धत्त वसवो वसूनि ते. प्रमृ.; वहमाना भरमाणा दघ् १ वसुं धर्मं तमुदातिष्ठतानु पै. †. तु. Р Ср; वेतु. अन्ये मूको. (तु.शंपा. WM,) विसर्गाभावाः. ९. सद्नाः Вр².

[स् १०२(९७), मं ५

हे देवाः वः युष्माकं सदना सदनानि स्थानानि सुगा सुगानि सुगमनानि सुखेन गन्तव्यानि अकर्म अकार्ष्म । सुपूर्वाद् गमेः 'सुदुरोरिधकरणे' (पावा ३,२,४८) इति दः । अत्र सदनेत्यत्रापि 'शेरछन्दिस बहुलम्' (पा ६,१,७०) इति दोलोपः । अकर्मेति। करोतेः 'मन्त्रे घस" (पा २,४,८०) इति चलेर्छुक् । 'छन्दस्युभयथा' (पा ३,४,१९०) इति तिङ आर्धधातुकत्वेन ङिन्त्वाभाषाद् गुणः । देवा विशेष्यन्ते — जुपाणाः हवींपि सेव-मानाः तैः प्रीयमाणा वा य यूयम् इमा इमानि सवना सवनानि आजग्म आगताः स्थ । गमेलिटि मध्यमबहुवचने 'गमहन'' (पा ६,४,९८) इति उपधालोपः। यतः युष्मदर्थे सदनानि अकार्ष्म अतः यूयं स्वा स्वानि स्वकीयानि वस्नि धनानि वहमानाः प्रापयन्तः अस्मान् । तथा भरमाणाः पोषयन्तः अस्मदर्थे धनानि हस्तै-धारयन्तो वा वस्न सर्वस्य लोकस्य वास्यितारं धर्मम् आद्त्यम् आ रोहत आतिष्ठत । अतु अनन्तरं दिवम् द्युलोकम् आ रोहत आतिष्ठत । रुह वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च । अस्मभ्यं धनानि दत्त्वा स्वीयं स्थानं गच्छतेत्यर्थः।

यज्ञं गंच्छ यज्ञपंतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहां ॥ ५ ॥ यज्ञं । युज्ञम् । गुच्छ । युज्ञऽपंतिम् । गुच्छ । स्वाहां ॥ ५ ॥

हे यज्ञ त्वं यज्ञम् यष्टव्यं परमात्मानं विष्णुं गच्छ येन त्वं प्रतिष्ठितो भवेः । अनन्तरं यज्ञपतिम् यज्ञस्य पाल्लियतारं यज्ञमानं गच्छ फल्ळप्रदानेन प्राप्तुहि । 'पत्यावैक्ष्वयें' (पा ६,२,१८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । अनन्तरं खाम् आत्मीयां योनिं गच्छ । योनिः कारणम् सर्वजगत्कारणभूता पारमेद्वरी द्यक्तिः । तां प्राप्तुहि । स्वाहा स्वाहुतम् इदम् आज्यं तवास्त्विति ।

प्षः । ते । युज्ञा 'येज्ञपते सहस्रंक्तवाकः' । सुवीर्यः' स्वाहां ॥ ६ ॥ प्षः । ते । युज्ञः । युज्ञऽपते । सहऽस्ंक्तवाकः । सुऽवीर्यः । स्वाहां ॥ ६ ॥

हे यज्ञपते यजमान एव यज्ञः सहस् क्तवाकः । स्कं वक्तीति स्कवाकः यथा-क्रमं यप्टव्यदेवतानामकीर्तनपरः प्रैषः । तत्सहित एष यज्ञः । अथ वा स्क वचनसहितः विविधस्तोत्रकः सुर्वार्यः सुवलः शोभनपुत्रपौत्रादिकर्मयुक्तो वा ते तव । श्रेयसे कल्पताम् इत्यर्थः । स्वाहा स्वाहुतम् इदम् आज्यम् अस्रयेऽस्तु ।

ैवर्षड्ढुतेभ्यो वष्डहुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं विच्वा गातुमित ॥७॥ वर्षट्। हुतेभ्यः । वर्षट्। अहुतेभ्यः । देवाः। गातुऽविदः। गातुम्। विच्वा। गातुम्। इत्॥ ७॥

हुतेभ्यः इष्टेभ्यो देवेभ्यः वषट् । प्रदानवाची वषट्शब्दः । इदम् आज्यं हुतम् अस्तु । अहुतेभ्यः पूर्वम् अनिष्टेभ्यो देवेभ्यो वषट् इदम् आज्यं वषट्

१. यजमान सहसूक्तो नमोवाकः पै २०,३४,६. २. सर्ववीरः मा ८,२२; सुवीरः तै १,४,४४,२ मै १,३,३८ काठ ४,१२ पै. ३. स्वाहाहुतेभ्यो वषड्ढुतेभ्यः पै २०,३४,८. ४. ज्ञात्वा पै.

हुतम् अस्तु । अस्य संस्थितहोमत्वात् पूर्वं हिवःप्रदानेन प्रीणिता अपि देवा हूयन्ते किल किम्रुत पूत्रम् अहुता देवा इत्युभयत्र वषद्कारप्रयोगः। 'नमःस्विस्तिस्वाहास्वधालंवग्डयोगाच्य' (पा २,३,१६) इति हुताहुतराब्दाभ्यां चतुर्था । हे गातुविदः गातुर्मार्गस्तं जानाना हे देवाः यूयम् । 'विभाषितं विशेषवयने बहुवयनम्' (पा ८,१,७४) इति पूर्वस्यामन्त्रितस्य अविद्यमानत्वनिषेधाद् द्वितीयस्य निघातः। गातुम् मार्गं वित्त्वा लब्ध्वा अस्मदीयं यश्चं प्रति आगमनकाले येन मार्गेण आगतास्तमेव मार्गं लब्ध्वा गातुम् इत समाप्ते कर्मणि पुनः स्वकीयगृहगमनाय 'तमेव मार्गं तेनेव मार्गेण' प्रतिनिवर्तध्वम् । वित्त्वेति । विदेलीभार्थात् क्त्वा-प्रत्यये 'एकाचः" (पा ७,२,१०) इति इट्प्रतिषेधः। ज्ञानार्थात् तु निषेधाभावाद् इड् अवत्येव । तस्मादेव वा 'अनित्यमागमशासनम्' इति इडभावः । गातुं वित्त्वा व्यद्तित्वा ज्ञात्वेति तत्रार्थः। इतेति । इण् गतौ । लोटि मध्यमवहुवचने अदादित्वात् शपो लुक् ।

ंमनसस्पत इमं नी दिवि देवेषु युज्ञम् ।
स्वाहां दिवि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहाऽन्तरिक्षे स्वाहा वाते थां स्वाहां ॥८॥
मनसः । पते । इमम् । नः । दिवि । देवेषु । युज्ञम् ।
स्वाहां । दिवि । स्वाहां । पृथिव्याम् । स्वाहां । अन्तरिक्षे । स्वाहां । वाते । धाम् । स्वाहां ॥ ८॥

हे मनसस्पते सर्वभूतानाम् अन्तरात्मतया मनसोऽपि पते हे देव । 'ख्रा-मिन्त्रते पराङ्गवत् स्वरे' (पा २,१,१) इति मनस इति शब्दस्य आमिन्त्रतानुप्रवेशाद् मनसस्पत इति अप्रधामिन्त्रतसमुदायस्य 'आमिन्त्रतस्य च' (पा ६,१,१९८) इति पाष्ठिकम् आद्युदात्तत्वम् । नः अस्मदीयम् इमं यत्रं दिवि द्युलोके वर्तमानेषु देवेषु अग्न्यादिषु धाम् । पुरुपव्यत्ययः । धाः धेहि स्थापय । इति स्वाहा सरस्वती । अत्रवीद् इत्यर्थः । मन्त्रमध्यवर्तिनां स्वाहाशब्दानां प्रदानार्थत्वाभावात् । वस्तु-तश्च स्वाहाशब्दस्य वाकर्त्वकवचनरूपेऽर्थे निरुक्तत्वात् स्वा स्वकीया प्रजापति-संवन्धिनी वाग् आह अत्रवीत् इति स्वाहाशब्दस्य अर्थ उक्तः । तथा च तैत्तिरीयके — वाक्प्रजापत्योरुक्तिप्रत्युक्तिरूपं वाक्यम् एवं श्रूयते — 'तं वाग् अभ्यवद्यज्ञहुधीति । 'सोऽत्रवीत् कत्त्वमसीति' । स्वैव ते वाग् इत्यत्रवीत् । सोऽजुहोत् स्वाहिति तत् स्वाहाकारस्य जन्म' (तेत्रा २,१,३,३) इति । एवम् उत्तरे त्रयः स्वाहाशब्दा व्या-स्वयाः । अनन्तरं द्युपृथिव्यन्तिरक्षलोकेषु अस्मदीयं यत्रं धाः स्थापयेति सर-स्वयाः । अनन्तरं द्युपृथिव्यन्तिरक्षलोकेषु अस्मदीयं यत्रं धाः स्थापयेति सर-स्वयाः । अनन्तरं द्युपृथिव्यन्तिरक्षलोकेषु अस्मदीयं यत्रं धाः स्थापयेति सर-

१. तव मार्गं मार्गता तवेव S'.
२. मर्नस्पत हुमं देव युक्तं स्वाहा वाते धाः मा ८, र९; मर्नसस्पत हुमं नो देव देवेषु युक्तं स्वाहा वाति धाः ते १,४,४४,२; मर्नसस्पते सुधात्विमं यक्तं दिविं देवेषु वाते धा स्वाहा मे १,३,३८; मनसस्पत इमं देवयक्तं स्वाहा वाचि स्वाहा वाते धां स्वाहा पै २०,३४,७.
३. समुदायषष्ट्यां S'. ४. कस्त्विमत्यव्रवीत् S'

स्वत्याहेति। ततः इमम् अस्मदीयं यज्ञं वाते सर्वकर्माधारे धाः स्थापय। यस्माद् अयं यज्ञः प्रयुक्तः तत्रैव वाते स्थापय। 'वाताद्वा अध्वर्युर्यज्ञं प्रयुक्ते' (त्रैवा ३,३,९,१२) इति श्रुतेः, 'मनसस्पितना देवेन वाताद्यज्ञः प्रयुज्यताम्' (त्रैवा ३,७,४,१) इति च। स्वाहा इदम् आज्यं स्वाहुतम् अस्तु इति अन्तिमस्वाहाशाब्दस्य प्रदानार्थता। दिवीति। 'ऊडिदम्'' (पा ६,१,१७१) इति सप्तम्या उदात्तत्वम्। पृथिव्याम् इति। 'उदात्तयणो हत्पूर्वात्' (पा ६,१,१७४) इति विभक्तेस्दात्तत्वम्। धाम् इति। दधाते- र्छेटि 'वहुलं छन्दसि' (पा २,४,७३) इति शपो छुक्। 'तिङां तिङो भवन्ति' (पाता ७,१,३९) इति सिपो मिवादेशः। 'इतस्व लोपः परसमैपदेषु' (पा ३,४,९७) इति इकारलोपः।

सं वहिँरक्तं हिवपा घृतेन सिमन्द्रंण वस्ना सं मुरुद्धिः। 'सं वहेवेर्विक्वदेवेभिरक्तिमन्द्रं मगच्छत हिवः स्वाहां ॥ १॥

सम् । बुर्हिः । अक्तम् । हृविषां । घृतेनं । सम् । इन्द्रेण । वस्रुना । सम् । मुरुत्ऽभिः । सम् । देवैः । विश्वऽदेविभिः । अक्तम् । इन्द्रंम् । गुच्छुतु । हृविः । स्वार्हा ॥ १ ॥

वहिः सुगाद्यासादनस्थानभूतं हिष्ण पुरोडाशादिना घृतेन आज्येन च समक्तम् सम्यण् अभ्यक्तम् अभूत् । अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणादिषु । कर्मणि निष्ठा । तथा वस्त्रना वासकेन वस्वाख्यदेवसहितेन वा इन्द्रेण सम् । अक्तम् इत्यनुषङ्गः । महिद्भः च सम् अक्तम् । तथा विश्वदेविभः विश्वदेवैः एतत्संज्ञकैः "देवैः गणदेवैः" सम् अक्तम् अभूत् । तादृशं सर्वदेवाधिष्ठितं हिवरासादनाधारभूतं विहः इन्द्रम् सर्वदेवप्रमुखं गच्छतु प्राप्नोतु । स्वाहा इदं विहः स्वाहुतम् अस्तु ।

परिं स्तृणीहि परिं घेहि वेदिं मा जामिं '॰मोपीरमुया शयानाम्'॰।
''होतृपदेनं हरितं हिर्ण्ययं निष्का एते यर्जमानस्य छोके' ।।१।।
परिं। स्तृणीहि । परिं। घेहि । वेदिम्। मा। जामिम्। मोषीः। अमुया। शयानाम्।
होतृऽसदेनम्। हरितम्। हिर्ण्ययंम्। निष्काः। एते । यर्जमानस्य। छोके ॥ १॥

अत्र आस्तीर्यमाणो दर्भस्तम्बः संवोध्यते । हे दर्भस्तम्ब परि स्तृणीहि वेदिं परित आस्तीर्णो भव आच्छादय वा । स्तृज् आच्छादने । त्रयादिः । एतदेवाह —

१. यजं ८' २. स्थाताद्यज्ञं ८'. ३. °रंङ्कां मा २,२२; समंङ्कां बृर्हिर तैब्रा ३,०,५,१०. ४. समादित्येर् मा. तैब्रा. ५. वसुंभिः मा. पै २०,३४,९ तैब्रा. ६. समिन्द्रों (°न्द्रेण तैब्रा.) विश्वदेवेभि(विश्वेभिदेवेभि° तैब्रा.) रङ्कां दिब्यं नभों गच्छतु यत् स्वाहां मा. तैब्रा. † देवेभिविं° पै. ‡ गच्छति यत् पै. ७. देवगणदेवेः ८'. ८. वैतु. मंपा. ९. अभि तैब्रा ३,०,५,१३ आपश्रौ ३,१३,५. १०. हिंसीरमुया शयांना तैब्रा. आपश्रौ. ११. होतृषदंना हरिताः सुवणीः । निष्का हुमे यर्जमानस्य ब्रध्ने तैब्रा. आपश्रौ.

विदं परि घेहि वेदिम् आच्छादय । असुया अनया वेद्या सह शयानाम् तिष्ठन्तीम्। वेद्या यजमानसंमितत्वात् तत्समानारुतित्वं यजमानस्यास्तीति शयानाम् इत्युक्तम्। शीङः शानच्। लसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः। अथ वा सप्तम्या याजादेशः। असुष्यां वेद्याम्। विषयसप्तमी। वेदिविषये शयानाम्। परिचरन्तीम् इत्यर्थः। यद्वा द्वितीयाया याजादेशः। अमूं वेदिं शयानाम्। उपवसन्तीम् इत्यर्थः। जामिम्। जायत इति जामिः प्रजा। तां वन्धुभूतां यजमानं मा मोषीः। मा हिंसीरित्यर्थः। सुप स्तये। 'माङ्ग छङ्' (पा ३,३,१०५)। कीदशो दर्भः संवोधितः तं दर्शयति— होतृषदनम् । होता सीदित अत्रेति अधिकरणे ल्युद्। दर्भक्षपवस्त्वपेक्षया नपुंसकत्वम् । दर्भकदम्वकापेक्षया वा। हरितम् हरिद्वणे हरण्ययम् हिरण्ययं शोभनवर्णे हितरमणीयं वा एतादशम् हे दर्भक्षप वस्तु। त्वं परि स्तृणीहीति पूर्वत्र संवन्धः। अथ परोक्षकृतश्चरमः पादः। एते आस्ती-र्यमाणा दर्भाः यजमानस्य लोके पुण्यभोगस्थाने निष्काः सुवर्णमया अलंकारा भवन्तु।

प्याविते 'दुष्वप्नयात् पापात् 'स्वप्नयादभूत्याः' । ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे' परा' स्वर्ममुखाः' ग्रुचः' ॥ १ ॥ पृद्धिऽआविते । दुःऽस्वप्यात् । पापात् । स्वप्यात् । अभूत्याः । ब्रह्मं । अहम् । अन्तरम् । कृण्वे । परा' । स्वर्पऽमुखाः । ग्रुचेः ॥ १ ॥

दुष्यस्यात् दुष्टस्वप्रभवात् पापात् पर्यावते प्रतिनिवृत्तो भवामि । अपसरा-मीत्यर्थः । वृतु वर्तने । लटि उत्तमे रूपम् । तथा स्वप्नात् १ । पापाद् इति अनु-पज्यते । तथा दुष्टात् स्वप्नात् । जिनताया इति रोषः । अभूत्याः असंपदः अश्रे-यसः । पर्यावर्त इति संवन्धः । किं च अहं ब्रह्म मन्त्रम् अन्तरम् दुःस्वप्निवारकं व्यवधायकं कृष्वे कुर्वे । यथा दुःस्वप्नजिनतं दुरितं मां न प्राप्नोति तथा तन्नि-हरणसमर्थं मन्त्रसंघं कवचं करोमीत्यर्थः । तेन व्यवधिकरणेन स्वप्नमुखाः । मुख-राब्द उपाये वर्तते । स्वप्नद्वारिकाः दुःस्वप्ननिवन्धनाः शुचः रोकाः परा । भवन्तु इति क्रियाध्याहारः ।

'यत् स्वप्ने अन्नेमुक्तामिः न प्रातरंधिगुम्यते । सर्वे तदंस्तु मे† शिवं नृहि तद् दृक्यते' दिवां ॥१॥

<sup>9.</sup> दुःस्वमात् पापः स्वमादभूत्यं काश्रो २५,११,२१ † स्वमाद° पै २०,३५,४ [मूको.] सा. २. करवे काश्रो. ३. प्राः B,Bb,K,Km,R,Sm; परः काश्रो. ४. भुखा पै. काश्रो. ५. भुखा पै. काश्रो. ५. चेतु. मंपा. ७. धारकं S'. ८. यदन्नमद्यते नक्तं (सायं हिए.) न तत् प्रातः क्षुघोऽवति (अवित क्षुघः हिए.) सर्वं तस्मान्मा हिंसीर् (हिंसीन् हिए.) निह तद् दहरो दिवा (तद् दिवा दहरो दिवः हिए.) आपश्रो १०,१३,११ हिए १,१७,४. ‡ भश्चिन्त पै २०,३५,५. † नः पै. \* दहरो पै.

यत् । स्वप्ने । अन्नम् । अङ्गामि । न । प्रातः । अधिऽगुम्यते । सर्वम् । तत् । अस्तु । मे । शिवम् । नृहि । तत् । दृश्यते । दिवां ॥ १ ॥

यद् अन्नं स्वप्ने अहनामि भक्षयामि । अहा भोजने । क्रयादिः । तद् अन्नं प्रातनीधिगम्यते न दृश्यते । हिं यस्मात् तद् अन्नं दिवा अहिनि नं दृश्यते अतः तत् स्वप्ने अन्नभोजनं सर्वम् अन्नभोजनसदृशम् अखाद्यभक्षणादिकं मे मम शिवम् मङ्गळकारि अस्तु भवतु । स्वप्ने अन्नभोजनेन यद् अरिष्टं भवति तद् अनेन मन्त्र-जपेन शाम्यतु प्रत्युत कल्याणकारि भवत्वित्यर्थः ।

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसिषुरीक्ष्यराः ॥ १ ॥

नुमःऽकृत्ये । द्यावापृथिवीभ्याम् । अन्तरिक्षाय । मृत्यवे । मेक्षामि । ऊर्ध्वः । तिष्ठन्ै । मा । मा । हिंसिषुः । ईश्वराः ॥ १ ॥

द्यावापृथिव्यादिभ्यो नमस्कृत्य नमस्कारं कृत्वा तिष्ठन् आसीनोऽहम् ऊर्घः ऊर्घ्ववत् ऊर्घ्वमुखो मैन्यामि । ऊर्घ्वलोकं मा गमिन्यामीत्यर्थः । यद्वा नमस्कारेण ऊर्घ्वां मा गमिन्यामि । किं तु तिष्ठन् इह लोके चिरकालावस्थायो । भवामीति रोषः । मैन्यामीति । 'अमानोवाः ,१°नोनाः) प्रतिषेधे' इति प्रतिषेधवाचिनो मा इति निपातस्य ग्रहणं न तु ङितो माराव्यस्य । यदि माङस्तिर्हि 'माङि छङ्' (पा ३,३,९०५) स्यात् । तस्य सर्वलकाराणाम् अपवादत्वात् । एतेर्ल्ट् । 'स्यतासी' (पा ३,३,३३) इति स्यः । ईश्वराः स्वामिनः द्युपृथिव्यन्तिरक्षदेवता अग्निवायुन्सूर्या मृत्युरुच मा मां मा हिंसिषुः मा विध्वुः । चिरकालम् इह लोके माम् अवस्थापयन्तु इत्यर्थः ।

## इति नवमेऽ नुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

इति माधवीये अथर्वसंहिताभाष्ये वेदार्थप्रकाशे सप्तमकाण्डे नवमोऽनुवाकः।

दशमेऽनुवाके त्रीणि स्कानि । तत्र 'को अस्या नः' इति आद्ये स्के आद्याभ्याम् ऋग्भ्यां सर्वफलकामः प्रजापतिं यजेत उपतिष्ठेत वा । " 'को अस्या नः' इति प्रजापतिम्" (कौस् ५९,१९) इति हि सूत्रम् ।

'कः पृक्षिम्' इत्येषा उर्वराख्ये सवयक्षे विनियुक्ता। ''कः पृक्षिम्' (अ ७,१०९) इत्युर्वराम्'' ( कौस् ६६,१७ ) इति सूत्रात्।

१. वेतु. संपा. २. मेक्शम्यू RW.; मैक्शम्यू सा.; मेक्श > मेक्श A. के तिष्ट्न P,J,Cp,WM.

उपनयने आदित्यवीक्षणानन्तरम् 'अपकामन्' इत्यनया माणवकं प्राङ्मुखम् उपवेशयेत् । सूत्रितं हि—" 'अपकामन् पौरुषेयाद् वृणानः' (अ ७,११०) इत्येनं वाहुगृहीतं प्राञ्चम् अवस्थाप्य'' (कौस् १५,१६) इति ।

ग्रामगृहादिषु अन्योक्तसंदेशाकथने तत्प्रायश्चित्तार्थं 'यदस्पृति' इत्यनया अग्निम् उपितष्ठेत । '' 'यदस्पृति' (अ ७,१११) इति संदेशम् अभर्याप्य'' (कौस् ४६,१४) इति है सूत्रम् ।

तथा दर्शपूर्णमासयोः 'यदस्पृति' इत्यनया कर्मविस्मरणप्रायश्चित्तार्थं जुहुयात्। "'यन्मे स्कन्नम्' (कौसू ६,१), 'यदस्पृति' इति च स्कन्नास्पृतिहोमी" (कौसू ६,२) इति स्त्रितम्।

अग्निप्टोमे दीक्षानियमलोपप्रायश्चित्तार्थम् अनया अग्निम् उपतिष्ठेत । "व्रतलोपे 'यदस्मृति' इत्यिम्मिपतिष्ठते" ( वैताश्रौ १२,५ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

कासन्त्रेष्मभैषज्यार्थम् 'अव दिवस्तारयन्ति' इति ऋचा अन्नं सक्तुमन्थं वा अभिमन्त्र्य भक्षयेद् उदकं वा अभिमन्त्र्य आचामयेत् सूर्योपस्थानं वा कुर्यात्। "''यथा मनः' ( अ ६,१०५ ), 'अव दिवः' ( अ ७,११२ ) इत्यरिष्टेन'' ( कौस् ३१,२० ) इति सूत्रात्।

अभिचारकर्मणि 'यो न स्तायत्' (अ ७,११३) इति द्यृचेन अशनिहतवृक्षसिमध³ आद्ध्यात् (तु. कौस् ४८,३७)।

चृतजयकर्मणि 'इदमुत्राय' इति सप्तर्चेन दिधमधुनोस्त्रिरात्रं वासितान् अक्षान् अभिमन्त्र्य चूतक्रीडां कुर्यात् । '''इदम् उप्राय' (अ७,११४) इति वासितानक्षान् निवपित" (कौस् ४१,१३) इति हि कोशिकं सूत्रम् ।

अग्न्याधाने 'इदमुत्राय' इति घृतेनाभ्यक्तानक्षानध्वर्यवे द्यात्। तदुक्तं वैताने—
" 'इदमुत्राय' इत्यन्वक्तान्" अक्षान् विदेवनायाध्वर्यवे प्रयच्छति" ( वैताश्रौ ६,१० ) इति।

को अस्या नी 'ढुहो बिद्यवंत्या उनेष्यति धित्रियो वस्यं इच्छन् । को युज्ञकांमः क उ पुर्तिकामः को देवेषु वन्नते दीर्घमार्यः ॥ १॥

कः । अस्याः । नः । दुहः । अवद्याऽत्रेत्याः । उत् । नेष्यति । क्षत्रिर्यः । वस्यः । दुच्छन् । कः । युज्ञऽक्षोमः । कः । ऊं इति । पूर्तिंऽकामः । कः । देवेषु । वनुते । दीर्घम् । आर्युः ॥

अस्मिन् द्युचे प्रश्नवाचिना किंशब्देन प्रजापितरुच्यते । अनिरुक्तत्वात् तस्य । श्रूयते हि तैत्तिरीयके—'कोऽहं रयामित्यव्रवीत् एतत् प्रदायेति । एतत् स्या इत्यव्रवीद् यदे-तद् व्रवीषीति । को ह व नाम प्रजापितः' (तैव्रा २,२,१०,२) इति प्रश्नवाचिन एव किंशब्दस्य प्रजापितवाचकत्वं युक्तम् । अन्यथा 'करमे देवाय हिवषा विधेम' (ऋ १०, १२१,१) इत्यत्र समे इति आदेशो न स्यात् । अयम् अस्या ऋचोऽर्थः—वस्यः वसीयः

१. इत्येवं S'. २. पर्याप्तेति S'. ३. अशनिहसमिधवृक्ष $^\circ$  S'. ४. इत्य-न्वाक्तेत्यन्वकान् S'. ५. दुहोन्  $^\circ$  A, $B^h$ ,R. ६. इति नास्ति S'.

प्रशस्तं फलम्। वसुशब्दाद् ईयसुनि ईकारलोपश्छान्द्सः । इच्छन् अस्मभ्यं प्रदातुं कामयमानः कः क्षत्रियः क्षत्रियजात्यिभमानी को राजा । 'क्षत्राद् घः' (पा ४,१,१३८) इति घः। अस्याः इदानीं वाधिकाया अवयवत्याः। गर्ह्यम् अवद्यम् । 'अवद्यपण्यवर्याः' '(पा ३,१,१०१) इति गर्ह्यार्थे अवद्यशब्दो यत्प्रत्ययान्तत्वेन निपातितः। निन्द्यरूपादियुक्ताया दुः द्वोग्ध्र्याः। दुः जिघांसायाम् । किप् । अहितकारिण्याः पिशाच्या दुर्गतेः सकाशात् नः अस्मान् उन्नेत्यति उद्धरिष्यति। को वा यज्ञकामः अस्माभिरनुष्टीयमानं यन्ने कामयमानो भवति। 'उशब्दः वार्थे'। कः पूर्तिकामः अस्माकं धनादिपूर्तिम् अभिवाञ्चन् भवति। को वा देवेषु मध्ये दीर्घम् चिरकालभावि आयुः जीवनं वनते' संभजते । वन पण संभक्तो। व्यत्ययेन आत्मनेपदम्। यद्वा वनतिर्दानार्थवाची धात्नाम् अनेकार्थत्वात्। देवेषु मध्ये को वा दीर्घम् आयुः प्रयच्छति। अत्रोक्तानां प्रश्लवाक्यानां कः प्रजापति-रेव अस्मान् दुर्गताद् उद्धरिष्यति अस्मदीयं यञ्चं पूर्ति च कामयते आयुश्च प्रयच्छिति इत्युक्तरं भवति। किशब्देन प्रजापतिरुच्यते इत्युक्तत्वात्।

कः पृश्ति घेनुं वर्रणेन दत्तामर्थर्वणे सुदुघां नित्यवत्साम् । बृह्म्पतिना 'स्राच्यं जिषाणो' यथाव्यां 'तुन्विः कल्पयाति ।। १ ।।

कः । पृक्षिम् । धेनुम् । वर्रणेन । दत्ताम् । अर्थर्वणे । सुऽदुघाम् । नित्यंऽवत्साम् । बृहस्पतिना । सुरुयुम् । जुषाणः । यथाऽवृशम् । तुन्वुः । कुरुपयाति ॥ १ ॥

पृश्तिम् प्राप्टवर्णाम् । 'पृश्तिः प्राश्नुत एनं वर्ण' इति नैहक्ताः' (नि २,१४) इति हि यास्कः । लोहितादिवर्णोपेतां सुदुधाम् सुष्ठु दोग्ध्रीम् । 'दुहः कृष्ट्यश्च' (पा ३, २,७०) इति कष्प्रत्ययः घकारस्च अन्तादेशः । दोग्धुं सुशकां वा । 'ईषद्रुःसुषु' (पा ३,३,१२६) इति खल् । गुणाभावो घरचान्तादेशः छान्दसः । 'लिति' (पा ६,१,१९३) इति प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तत्वम् । नित्यवत्साम् सर्वदा वत्सोपेताम् । अनेन सर्वदा नवप्रस्तत्वम् उक्तं भवति । अथर्वणे वहणेन दत्तां धेनुम् । वहणेनाथर्वणे गौर्दत्तेति पश्चमकाण्डे स्पष्टम् आस्नातम् —

'कथं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हरवे त्वेषनृम्णः।

पृश्लिं वरुण दक्षिणां ददावान्पुनर्मघ त्वं मनसाऽचिकित्सीः ॥' ( अ ५,११,१ ) इति ।

एताहर्शी धेनुं बृहस्पतिना बृहतां महतां देवानां पालकेन देवेन सख्यम् सौहार्दं जुषाणः सेवमानः को देवः यथावशम् यथाकामम् । पदार्थानतिवृत्तो अव्ययीभावः । तन्वः तन्ः कल्पयाति कल्पयेत् समर्थानि कुर्यात् । कल्पयतेर्लेटि आडागमः । कः कल्पयेत् इति प्रदनस्य प्रजापतिरेव कल्पयतीत्युत्तरं भवति ।

<sup>9.</sup> उशब्दोऽर्थे वा S' २. वैतु. मंपा. ३. धेनुमेताम् पै २०,३,६. ४. सुरूयं पुं D,K,Km,V,RW; सरूया प [मूको.]. ५. तन्वं पै. ६. सुरूयम् P² ७. वर्णम् S'.

अपुकाम्न पौरुषेयाद् 'वृणानो दैव्यं वर्चः'। प्रणीतीर्भ्यार्वर्तस्व 'विश्वेधिः सिखंभिः सह'।। १ ॥

अपुडक्रामेन् । पौरुषियात् । वृणानः । दैन्येम् । वर्चः । प्रडनीतीः । अभिडआवर्तस्य । विश्वेभिः । सर्खिडभिः । सह ॥ १ ॥

हे माणवक त्वं पौरुषेयात पुरुषेभ्यो हितं तत्र वर्तमानं कामवाद्भक्षणादिकं लीकिकं कर्म तस्मात् । 'सर्वपुरुषाभ्यां णढनों' (पा ५,१,१०) इति ढज्प्रत्ययः। ढस्य एयादेशः। तस्मात् लीकिकात् कर्मणः अपकामन् अपगच्छन् दैव्यम् देव-संबन्धि । 'देवाद्यन्ननों' (पावा ४,१,८५) इति यज्प्रत्ययः। तद् वचः वाक्यं वेदलक्षणं वृणानः संभजमानः। वृङ् संभक्ती । क्यादिः। हेती शानच्प्रत्ययः। स्वाध्यायसंभजनाद्धतोः प्रणीतीः प्रकृष्टनयनादिवेदब्रह्मचर्यनियतीः अभ्यावर्तस्व अभिगच्छ। विश्वेभिः सर्वेः सिखिभिः समानख्यानैः सब्रह्मचारिभिः सह। अभ्यावर्तस्वेति।

यद्स्पृति 'चक्रुम किं चिद्ग्न उपारिम चरेणे' जातवेदः । ततः' पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सिखिभ्यो असृत्त्वमस्तु नः ॥ १ ॥ यत् । अस्पृति । चक्रुम । किम् । चित् । अग्ने । उपुऽआरिम । चरेणे । जात्ऽवेदः । ततः । पाहि । त्वम् । नः । प्रऽचेतः । शुभे । सिखिऽभ्यः । अमृत्ऽत्वम् । अस्तु । नः ॥ १ ॥

हे अप्ने चयम् अस्मित स्मरणरहितं पूर्वोत्तरकर्मानुसंधानरहितं यत् किंचित् कर्म चक्रम अकार्ष्म । सांतत्येन कियमाणे कर्मणि मध्ये यत् किंचित् कर्म अनुष्टेयं विस्मृतवन्तः अन्योक्तं वा संदेशादिकं तदीयाय जनाय न कथितवन्तो वा । तथा हे जातवेदः जातानां वेदितः जातैः भूतैर्ज्ञायमान वा चरणे अनुष्टाने उपारिम यत् कर्म उपार्तं छुप्तम् अकार्ष्म । यत्कर्मानुष्टाने मूढा अभूमेत्यर्थः । चक्रमेति । करोतेर्हिटि कादिनियमात् इण्निषेधः (पा ७,२,१३) । उपारिमेति । उपपूर्वाद् अर्तः 'इडत्यर्ति-वययतीनाम्' (पा ७,२,६६) इति इडागमः (१)६ । यद्वृत्तयोगाद् अनिघाते 'तिङ चोदात्तवति' (पा ८,१,७१) इति गतेर्निघातः । हे प्रचेतः प्रकृष्टज्ञान अग्ने त्वं ततः तस्माद् विस्मरणनिवन्धनात् पापात् नः अस्मान् पाहि पालय । ततः सिखभ्यः समान् ख्यानेभ्यः प्रियभूतेभ्यो नः अस्मभ्यं त्वदनुप्रहात् ग्रुभे शोभने साङ्गे कर्मणि । संपन्ने इति शेषः । अमृतत्वम् अविनाशित्वम् अस्तु।

"अर्व द्विवस्तारयन्ति" सृप्त सूर्यस्य रुक्षमयेः । आर्पः समुद्रिया धारास्तास्ते शुल्यमंसिस्रसन् ॥ १ ॥

<sup>3.</sup> गृणानो दैन्यं सहः पै २०,७,४. २. देवो देवानां सख्या जुषाणः पै. ३. °नयना-देवेद° S'. ४. चक्रमा किं च तेनोपारिम चरणेर् पै २०,७,९. ५. तस्मात् पे. ६. वस्तुतः कादिनियमाद् इट्. ७. दिवि ता नां उत १ दृशं पै २०,३१,१ ८. शल्यमुचिच्युवुः पै.

अर्व । द्विवः । तार्यन्ति । सप्त । सूर्यस्य । रश्मर्यः । आर्पः । सुमुद्रियोः । धार्राः । ताः । ते । शुल्यम् । असिस्रसुन् ॥ १ ॥

एकस्य हि सूर्यस्य अंशभूताः सप्त सूर्या विद्यन्ते । प्रधानभूतः कश्यप्तः सर्वदा महामेरो वर्तते । इतरे तदंशभूता आरोगादिनामानो विश्वस्य प्रकाशकाः प्रकर्षकाश्च भवन्ति । श्रूयते हि तैत्तिरीयके — 'आरोगो श्राजः पटरः पतज्ञः स्वर्णरो ज्योतिर्धमान् विभासः । ते अस्मै सर्वे दिवमातपन्ति' इति, 'क्र्यपोष्टमः । स महामेशं न जहाति' इति, 'यिस्मन् सूर्या अपिताः सन्न साक्षम्' (तैआ १,७,१) इति च । तथा चास्या ऋचः अयम् अर्थः — सूर्यस्य कश्यपनाम्नः संवन्धिनः सप्त सप्तसंख्याका रक्ष्मयः व्यापकाः किरणा आरोगादयः सूर्याः समुद्रियाः । समुद्रः अन्तरिक्षम् । 'समुद्रइवन्त्यस्मादापः' (नि २,१०) इति हि यास्कः । तत्र भवाः । 'समुद्राश्राद् घः' (पा ४,४,१९८) इति घः । अन्तरिक्षमवा धारा धारारूपा आपः । द्वितीयार्थे प्रथमा । अपः दिवः द्युलोकाद् अव तारयन्ति अवपातयन्ति । प्रवर्षन्तीन्त्यर्थः । ताः सूर्यरिमियरवतारिता आपः हे रुग्ण ते तव शब्यत्यत् शब्यम् पीडान्कारिणं कासश्लेष्टमियरवतारिता आपः हे रुग्ण ते तव शब्यत् । स्तंसु गतौ । एयन्तात् लुङ् चङ क्षिः 'अनिदिताम् '' (पा ६,४,२४) इति उपधानकारलोपः । 'सन्वहन्धुनि' (पा ७,४,९३) इति सन्वद्भावात् 'सन्यतः' (पा ७,४,७९) इति अभ्यानसस्य इत्त्वम् ।

यो न स्तायद्' दिप्सिति यो न आविः' स्वो विद्वानरंणो वा नो अग्ने। प्रतीच्येत्वरंणी दत्वती तान्' मैषांमग्ने वास्तुं भूनमो अपंत्यम्।। १।।

यः । नः । स्तायत् । दिप्सिति । यः । नः । आविः । स्वः । विद्वान् । अर्णः । वा । नः । अग्ने । प्रतिची । एतु । अर्णा । दत्वती । तान् । मा । एषाम् । अग्ने । वास्तु । भूत् । मो इति । अपत्यम् ॥

हे अमे यः शत्रुः नः अस्मान् तायत् । अन्तर्हितनामैतत् (?)। अन्तर्हितम् अप्रकाशं दिप्सित दिम्भतुं हिंसितुम् इच्छित । 'दम्भ इच' (पा ७,४,५६) इति सन्प्रत्यये इकारादेशः । 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' (पा ७,४,५८) इति अभ्यासलोपः। यः च शत्रुः नः अस्मान् आवः प्रकाशं दिप्सिति । तथा विद्वान् परवाधनोपायं जानन् रवः स्वीयः वन्धुर्वा नः अस्मान् दिप्सिति । अरणः । अर्तेः अरणः। अरातिर्वा नः अस्मान् इच्छित । तान् अप्रकाशहननो सुक्तादीन् शत्रून् दत्वती दन्तोपेता । 'छन्दसि च' (पा ५,४,९४२) इति दन्तशब्दस्य दत्तृ आदेशः । अरणी आर्ति-

१. स्तायुद् B<sup>b</sup>.
 २. आवि B<sup>b</sup>,K,K<sup>m</sup>,R,S<sup>m</sup>,C<sub>s</sub>,W,I.
 ३. तां A,K,K<sup>m</sup>,R,Bp²,WM.
 ३. तां A,K,K<sup>m</sup>,R,G,G,W,I.
 ३. तां A,K,K<sup>m</sup>,R,G,W,I.
 ३. तां

कारिणी राक्षसी प्रतीची प्रत्यगञ्चना एउ प्राप्तोतु । दन्ताभ्यां तान् भक्षयितुम् अभिगच्छित्वित्यर्थः । निःशेषहननाय दत्वतीति विशेषणम् । किं च हे अप्रे एषां पूर्वोक्तानाम् अन्तर्हितघातकादीनां वास्तु गृहं मा भूत् । अपत्यम् पुत्रादिकं मो मैच भूत् ।

यो नंः सुप्तान् जाग्रंतो वाभिदासात् तिष्ठंतो वा चरंतो जातवेदः । वैश्वानरेणं सयुजां सजोषास्तान् प्रतीचो निर्देह जातवेदः ॥ २ ॥

यः । नुः । सुप्तान् १ । जाप्रतः । वा । अभिऽदासीत् । तिष्ठतः । वा । चरतः । जातुऽबेदः । बैक्वानुरेणे । सुऽयुजी । सुऽजोषीः । तान् । प्रतीचीः । निः । दहः । जातुऽबेदः ॥ २ ॥

यः शत्रुः सुतान् निद्राणान् नः अस्मान् अभिदासात् अभिदासयेत् अभितः उपक्षपयेत् अभिमुखं वा हिंस्यात् । दसु उपक्षये । ण्यन्तात् लेटि आडागमः । 'छन्दस्युभयथा' (पा ३,४,१९०) इति तिप आर्धधातुकत्वाद् णिलोपः । यः शत्रुः जायतः प्रवुध्यमानान् वा नः अस्मान् अभिदासयेत् । जागृ निद्राक्षये । शति अदादित्वात् शपो लुक् । 'जिक्षत्यादयः षट्' (पा ६,९,६) इति अभ्यस्तसंज्ञायाम् 'अभ्यस्तानामादिः' (पा ६,९,९०९) इति आद्युदात्तत्वम् । तथा हे जातवेदः जातप्रज्ञ हे अग्ने तिष्ठतः सुखेन एकत्रासीनान् अस्मान् यो हिंस्यात् । चरतः कार्येषु व्याप्रियमाणान् वा अस्मान् यः शत्रुः उपक्षपयेत् । तिष्ठतद्वरतः इत्युभयत्र लसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः । हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने त्वं वैश्वानरेण विश्वनरसंविध्या एतत्संज्ञकेन जाठराग्निना । 'नरे संज्ञायाम्' (पा ६,३,९२९) इति विश्वशब्दस्य दीर्घः । तेन अग्निना सयुजा सहयोकत्रा सहायेन सजोपः समानप्रीतिः सन् प्रतीचः स्वप्नजारणाद्यवस्थापन्नान् अस्मान् उपक्षपयितुं प्रतिमुखम् आगच्छतः तान् शत्रुन् निर्दह निःशेषेण भस्मसात् कुरु । जाठराग्निः अन्तर्दहतु त्वं तु वहिर्दहेत्यर्थः ।

इद्मुग्रायं वृभ्रवे नमो यो अक्षेष्ठं तन्त्व्शी । घृतेन किं शिक्षामि स नी मृडाती हर्शे ॥ १॥

इदम् । लुम्रायं । बुभ्रवे । नर्मः । यः । अक्षेष्ठं । तुनूऽवृशी । घृतेनं । कलिम् । शिक्षामि । सः । नः । मृडाति । ईदरो ॥ १॥

सुप्तां A,K™,R,D³.
 सुसाम् P,P³,J,Cp.
 कल्पं शिक्षाम
 पै ४,९,२.

उप्राय उद्गूर्णवलाय वभव वभुवर्णाय एतत्संज्ञकाय चूतजयकारिणे देवाय इदं नमः नमस्करणम् । भवतु इति शेषः । 'नमःस्वस्ति" (पा २,३,१६) इति नमःशब्दयोगे वभ्रव इति चतुर्थी। यो वभ्रः अक्षेषु देवनसाधनेषु तन्वशी यथाः कामी। स्वेच्छाधीनजय इत्यर्थः। घृतेन आज्येन मन्त्रासिमन्त्रितेन कित्म्। परा-जयहेतुः पञ्चसंख्यायुक्तोऽक्षविषयोऽयः कलिरित्युच्यते । तं शिक्षामि ताडयामि। हन्मीत्यर्थः। एकाद्यः पञ्चसंख्यान्ता अक्षविषया अयाः। तत्र पञ्चानां किलिरिति संज्ञा। तथा च तैत्तिरीयकम् — 'ये व चत्वारः स्तोमाः कृतं तत् । अथ ये पञ्च किलः सः' (तैबा १,५,११,१) इति । तत्र कलिशब्दवाच्यस्य अयस्य आगमने पराजयो भवति । तम् अनेन आज्येन विनाशयामि । अहम् अन्येर्न पराजीये किं त अन्यान् अहमेव जयामीत्यर्थः । शिक्षतिर्विद्योपादानवाची । तच्च विद्याप्रहणम् अध्यापककर्त्वककशाताडनं विना न भवतीति अत्र लक्षणया ताडनमात्रं विवक्ष्यते। व्यत्ययेन परस्मैपदम् । यद्वा शकः सनि प्रत्यये 'सनि मीमा°' (पा ७,४,५४) इति इसादेशः। 'अत्र लोपः" (पा ७,४,५८) इति अभ्यासलोपः। कर्लि शिक्षामि राक्तं समर्थं कर्तुम् इच्छामि। यथा किलः स्वयं पराजयसमर्थः पराजयवान् भवति तथा करोमीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थं देवतानुग्रहम् आशास्ते । स नमस्कृतः अक्षचूतदेवता वभुः ईदशे देवननिवन्धने कलिपराभावनरूपे जयलक्षणे च फले नः अस्मान् मृळाति<sup>3</sup> मृडयतु सुखयतु । मृड सुखने । लेटि आडागमः ।

घृतमंप्सराभ्यो वह त्वमंग्ने 'पांस्नक्षेभ्यः सिकंता अपरुचं । यथाभागं हव्यद्तिं जुषाणा' मदन्ति देवा उभयांनि हव्या ॥ २ ॥

घृतम् । अप्सराभ्यः । वह । त्वम् । अग्ने । पांसून् । अक्षेभ्यः । सिर्कताः । अपः । च । यथाऽभागम् । ह्वयऽदातिम् । जुषाणाः । मदीन्त । देवाः । उभयानि । ह्वया ॥ २॥

हे अग्ने त्वम् अप्सराभ्यः। अप्सु सरन्त्यश्चरन्त्यः अन्तरिक्षचारिण्यो वा। ताभ्यः तदर्थं घतम् अक्षाभ्यञ्जनसाधनम् आज्यं वह प्रापय । अस्माकं जयार्थम् इति शोषः। तथा अक्षेभ्यः। अक्षशब्देन तैर्दीव्यन्तः प्रतिकितवा उच्यन्ते । अक्षह्रस्तेभ्यः प्रतिकितवेभ्यः पांस्न सूक्ष्मान् भूरजःकणान् सिकताः शर्कराः अपः उदकानि च प्रापय। यथा तेषां पराजयो भवति तथा तन्मुखेषु पांस्वादीन् प्रक्षिपेत्यर्थः। किं च यथाभागम् भागम् अनितक्षम्य स्वीयस्वीयभागानुसारेण ह्व्यदातिम् हविषः प्रदानं जुषाणाः सेवमाना देवाः इन्द्राद्या उभयानि द्विप्रकराणि औषधपाशुकभेदेन

सोमाज्यभेदेन श्रीतस्मार्तकर्मभेदेन वा द्विविधानि ह्व्या हव्यानि हवींषि। आस्वा-द्येति शेषः । मदन्ति माद्यन्ति तप्ता भवन्ति । ते देवा अपि अस्माकं द्यूतजयं कुर्वन्तु इति प्रार्थना ।

अप्सरसंः सधमादं मदन्ति हविधानिमन्त्रा स्र्यं च। ता 'मे हस्तौ सं स्रंजन्तु घृतेनं' 'सपत्नं मे कित्वं' रेन्धयन्तु ॥ ३ ॥

अप्सरसः । सुधुऽमार्दम् । मुदुन्ति । हुविःऽधानम् । अन्तरा । सूर्यम् । च । ताः । मे । हस्तौ । सम् । सूजन्तु । घृतेने । सुऽपत्नम् । मे । कित्वम् । रुन्धयन्तु ॥३॥

अप्सरसः द्युतिक्रियादेवताः सधमादम् सह संभूय मादः मादनं यिसम् मदनकर्मणि तत् । माद्यतेर्घञ् व्यत्ययेन । 'सध मादस्थयोश्वन्दिसं' (पा ६,३,९६) इति सहस्य
सधादेशः । सहमद्नं यथा भवति तथा मदन्ति माद्यन्ति । कुत्रेति तद् उच्यते—हिवर्धानम् । हिवर्धीयते अत्रेति हिवर्धानो भूलोकः । अधिकरणे ल्युट् । तं सूर्यम् सूर्याधिष्ठितं
द्युलोकं च अन्तरा । 'अन्तरान्तरेण युक्ते' (पा २,३,४) इति द्वितीया । द्यावापृथिव्योर्मध्ये
अन्तरिक्षलोके माद्यन्ति । ताः अप्सरसः मे मम हस्तौ देवनसाधनौ पाणी वृतेन चृतवत्
सारभूतेन जयलक्षणेन फलेन सं सजन्तु संयोजयन्तु । तथा सपलम् प्रतिदीव्यन्तं कितवं
मे मम रन्धयन्तु । 'रध्यतिर्वशगमने' (नि १०,४०) इति यास्कः। वशयन्तु स्वाधीनं कुर्वन्तु ।
रध हिंसासंराध्योः । णिचि 'रधिजभोरचि' (पा ७,१,६१) इति नुमागमः ।

## इति दशमेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'आदिनवं प्रतिदीन्ने' इति चतुर्ऋचस्य द्यूतजयर्कमणि 'इदम् उप्राय' इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः।

परसेनाजयार्थम् 'अप्न इन्द्रश्व' इति द्वाभ्यां नवरथं संपात्य अभिमन्त्र्य ससार्थिं राजानम् आरोहयेत् । तद् उक्तं कौशिकेन—"' 'अप्न इन्द्रः' (अ ७,११५), 'दिशश्वतस्रः' (अ ८,८,२२) इति <sup>3</sup>नवं रथं राजानं ससार्थिमास्थापयित'' (कौस् १५,११) इति ।

तथा सर्वफलकामः 'अग्न इन्द्रश्च' इति तिस्रिभिः अग्नीन्द्रौ यजेत उपतिष्ठेत वा । "'अग्न इन्द्रश्च' इति मन्त्रोक्तान्" सर्वकामः" ( कौसू ५९,२० ) इति हि सूत्रम् ।

आग्रयणेष्टी 'अप्र इन्द्रथ' इति आग्नेन्द्रपुरोडाशयागम् अनुमन्त्रयते । "'अप्र इन्द्रः' इत्याग्नेन्द्रम् "' (वैताश्री ८,६ ) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

१. नो हस्तं कृतेन सं सृजन्तु पै ४,९,५. २. सपत्नान् नः कितवं पै.; सपत्नं नः कितवं पै. ; सपत्नं नः कितवं पै. | मृको. |. ३. नवरथं ऽ'. ४. मन्त्रोक्तां ऽ'. ५. इन्द्राग्नेंद्रम् ऽ'.

वृषोत्सर्गे 'इन्द्रस्य कुक्षिः' इत्यनया वृषमं संपातय अभिमन्त्र्य विस्रजेत् । " 'इन्द्रस्य कुक्षिः' (अ ७,११६), 'साहस्रः' (अ ९,४) इत्यृषमं संपातवन्तमितसजिति'' (कौस् २४,१९) इति कौशिकसूत्रात् ।

अग्निष्टोमे प्रातःसवने सोमसहितं पूतभृत्पात्रम् 'इन्द्रस्य कुक्षिः' इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । "'इन्द्रस्य कुक्षिः' इत्यासिके सोमे पूतमृतम्" (वैताश्रो १७,९) इति हि वैतानं सूत्रम् ।

सर्वव्याधिभेषज्यार्थं 'ग्रम्भनी' इति द्यृचेन उद्कघटं संपात्य अभिमन्त्र्य मौञ्जैः पारीः संधिषु वद्धं व्याधितं दर्भपि श्रृहीिभः आष्ट्रावयेद् अवसिञ्चेद् वा । स्त्रितं हि— "'ग्रुम्भनी' (अ ७,११७) इति मौजैः पार्शः पर्वसु बद्ध्वा पिज्जूलीभिराप्लावयति । अवसिञ्चति" (कौसू ३२,३;४) इति ।

तथा 'ग्रुम्भनी' इत्यस्या अंहोलिङ्गगणे पाठात् 'ओषिवनस्पतीनामन्कान्यप्रति-षिद्धानि भैषज्यानाम् । अंहोलिङ्गाभिः' (कौस् ३२,२६;२७) इत्यादौ विनियोगो द्रप्टव्यः ।

विवाहे 'ग्रम्भनी' इत्यनया आज्यं हुत्वा वरवध्वोर्मूर्झोः संपातान् आनयेत्। तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनयर्चा वरवध्वोरञ्जल्योः उदपात्रोदकं निनयेत्।

सूत्रितं हि—'''तुभ्यम् अग्रे' (अ १४,२) 'शुम्भनी', 'अग्निर्जनवित्' (कौस्.) ×××। ×× इति मूर्भोः संपातानानयति । उदपात्र उत्तरान् । शुम्भन्याऽज्ञल्योर्निनयति'' (कौस् ७८,१०-१३) इति ।

आदिन्वं प्रतिदीन्ने घृतेनास्माँ अभि क्षर । वृक्षमिवाशन्यां जिह यो अस्मान् प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥

आदिन्वम् । प्रतिऽदीन्ने । घृतेने । अस्मान् । अभि । क्षर् । वृक्षम् ऽईव । अशन्यो । जहि । यः । अस्मान् । प्रतिऽदीव्येति ॥ ४ ॥

प्रतिदीते प्रतिकूलं दीव्यते प्रतिकितवाय । 'क्रियार्थोपपदस्य' (पा २,३,१४) इति चतुर्थी । प्रतिदिवानं जेतुम् आदिनवम् आदीव्यामि अक्षेः आदेवनं करोमि । आङ्पूर्वाद् दीव्यतेरछान्दसे लङि व्यत्ययेन रनः । 'लोपो व्योर्वलि' (पा ६,९,६६) इति वकारलोपः । 'तस्थस्थिमपाम्" (पा ३,४,१०१) इति अमादेशो गुणरच । यद्वा लङि व्यत्ययेन रनम् । प्रतिपूर्वाद् दीव्यतेः 'किनन् युवृषितिक्षराजिधिनिव्युप्रतिदिवः' (पाउ १,१५६) इति किनन्प्रत्ययः । चतुर्थ्यकवचने अलोपे कते 'हिल च' (पा ८,२,७०) इति दीर्घः । अस्मान् आदीव्यतः धृतेन घृतवत्सारभूतेन जयलक्षणेन फलेन अभि क्षर संयोजय । देवनिकयाभिमानी देवः संबोध्यते । यः कितवः अस्मान्

१. नास्ति B1. २. आदिऽन्वम् P,P²,J,Cp,WM; शिष्टं वेप १,६४७ प है. ३. आदी (दे ?) वनं शेपा.

प्रतिदीव्यित जेतुं प्रतिकूळं द्यूतं करोति तम् अशन्या विद्युता वृक्षम् शुष्कं तरुम् इव जिह तिरस्कुरु। 'हन्तेर्जः' (पा ६,४,३६) इति जादेशः।

यो नी द्युवे' धनिमिदं चुकार्' यो अक्षाणां ग्लहेनं 'शेषणं च।
स नी देवो' हविरिदं जीपाणो गन्धवेभिः' सधुमादं मदेम।। ५।।

यः । नुः । द्युवे । धर्नम् । इदम् । चुकारं । यः । अक्षाणाम् । स्वह्रीनम् । शेषीणम् । च । सः । नुः । देवः । हृविः । इदम् । जुषाणः । गृन्ध्वेभिः । सुध्ऽमार्दम् । मुद्रेम् ॥ ५ ॥

यो देवः नः अस्माकं युवे द्यूताय तदर्थम् । यद्वा युवे दीव्यते नः । वचनव्यत्ययः । मह्मम् । अथ वा नः अस्मदीयाय युवे दीव्यते पुरुषाय इदं प्रतिकितवसंविध्य धनं चकार जयेन संपादितवान् । युव इति । दीव्यतेः कर्तरि भावे
वा किप् । 'च्छ्वोः ग्रूडनुनासिके च' (पा ६,४,९९) इति वकारस्य ऊठ् । यण्
आदेशः । यश्च देवः अक्षाणां परकीयाणां ग्लहनम् ग्रहणं स्वकीयैरक्षेर्जित्वा स्वीकरणं
शेषणम् स्वीयानाम् अक्षाणां जयाह्नस्थाने अवशेषणं च कृतवान् । ग्लहनम् इति ।
ग्लहु ग्लहे इति धात्वन्तरम् अन्यैर्भूवादौ पठ्यते । तस्मात् ल्युट् । गृह्वातेर्वा । रेफस्य
लत्वं छान्दसम् । स देवः द्यूताभिमानी नः अस्मदीयम् इदं हिनः जुषाणः सेवमानो भवतु । वयं च गन्धवंभिः गन्धर्वैः अक्षाधिष्ठायकैः सधमादम् सहमदनं
यथा तथा मदेम हृष्यास्म । माद्यतेः 'लिङ्याशिष्यङ्' (पा ३,९,८६) इति अङ्ग्रत्ययः ।

संवसत् इति वो नामधेयंग्रुयंप्रया राष्ट्रभृतो ह्यं १क्षाः । "तेभ्यो व ंइन्द्वो" हृविषां विधेम वृयं स्याम् पत्यो रयीणाम् ॥ ६ ॥ सम्ऽवस्यः । इति । वः । नामुऽधेयम् । उप्रम्ऽपृश्याः । राष्ट्रऽभृतः । हि । अक्षाः । तेभ्यः । वः । इन्द्वः । हृविषां । विधेम् । व्यम् । स्याम् । पत्यः । र्याणाम् ॥ ६ ॥

हे गन्धर्वाः अक्षा वा यूयं संवसव इति संप्राप्तधनाः संप्रापितधना यतो भवथ अतो वः युष्माकं संवसव इति नामधेयं भवति । हि यस्माद् उप्रेपस्या । पष्ठया लुक् । उप्रपद्यायाः राष्ट्रभतः । इदं द्वयम् अप्सरोविशेषनामधेयम् । तयोः संवन्धिनो भवन्ति अक्षाः । अक्षाणाम् एतत्संवन्धित्वं तैत्तिरीये श्रूयते — 'उप्रम्पस्ये

१. देवो पै ४,९,४. २. दिदेश पै. ३. ग्रहणं पै. ४. अवतु पै. ५. गन्धर्वे: पै. ६. जयांह्रस्थाने S'. ७. तस्मै त इन्दो पै ४,९,१. † इदं वो V. ६. उग्रम्। प्॰ P२. ९. इन्द्रवः P2; इदम्। वः V. १०. वेतु. मंपा.; ॰पश्याः S'.

राष्ट्रमृत् किल्विषाणि यदक्षवृत्तमनुवृत्तमेतत् (तैआ २,४,१) इति । तेभ्यः गन्धर्वाप्स-रोभ्यः तद्धिष्ठितेभ्यः अक्षेभ्यो वा वः युष्मभ्यं युष्मदर्थम् इन्दवः। छप्तमत्वर्थीयः। इन्दुमन्तः सोमवन्तः सोमोपलक्षितहविर्युक्ता वयं हिवषा उचितेन विधेम परिचरेम। विध विधाने तौदादिकः । अनन्तरं वयं दीव्यन्तः रयीणाम् धनानां पतयः स्वामिनः स्याम भवेम। द्यूते प्रतिकितवजयेन धनवन्तः स्यामेत्यर्थः।

देवान् यन्नि<u>थितो हुवे ब्रह्मचर्</u>थं यद्षिम । अक्षान् यद् वुभ्रूनाल<u>भे</u> ते नी मृडन्त्वीदशे ॥ ७॥

देवान् । यत् । नाथितः । हुवे । ब्रह्मऽचर्यम् । यत् । कृषिम । अक्षान् । यत् । बुभून् । आऽलभे । ते । नः । मृ्डन्तु । ईदरो ॥ ७ ॥

नाथितः उपतप्तः । नाथृ नाधृ याच्ञोपतापैश्वर्याशीःषु । अस्मात् निष्ठा । देवान् अग्न्यादीन् हुवे आह्वयामि धनलाभार्थम् इति यत् । ह्वयतेर्व्यत्ययेन शपः शः । ब्रह्मचर्यम् वेदग्रहणार्थं ब्रह्मचारिनियमम् ऊषिम ऊषितवन्त इति यत् । वसेर्निवासार्थात् लिटि उत्तमबहुवचने धातोरभ्यासस्य च संप्रसारणे 'शासिवसि- घसीनां च' (पा ८,३,६०) इति षत्वे रूपम् । वभून् वभुवर्णान् वभुणा अक्षामि- मानिना देवेन अधिष्ठितान् वा अक्षान् देवनसाधनभूतान् आलभे देवितुं स्पृशामीति यत् । आङ्पूर्वो लिभः स्पर्शार्थः । तस्माद् वर्तमाने लिटि उत्तमे रूपम् । तेन कारणेन ते देवादयः ईदशे जयलक्षणे फले नः अस्मान् मृडन्तु सुख्यन्तु ।

अग्न इन्द्रेश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यंप्रति । उभा हि वृत्रहन्तंमा ॥ १ ॥ अग्ने । इन्द्रेः । च । दाशुषे । हतः । वृत्राणि । अप्रति । उभा । हि । वृत्रहन् ऽतंमा ॥१॥

हे अग्ने इन्द्रस्य युवां दाश्चषे हिवर्दत्तवते यजमानाय तद्र्थं वृत्राणि आवरकाणि रात्रुरूपाणि दुरितानि अप्रति अप्रतिपक्षम् । निःशेषम् इत्यर्थः। हथः हिंस्थः। हन्तेर्वर्तमाने छटि मध्यमद्विवचने रूपम् । हि यस्माद् उभा उभी अग्नीन्द्री वृत्र-हन्तमा वृत्रहन्तमो अतिरायेन वृत्रं हतवन्तो। 'ब्रह्मभूणवृत्रेषु किप्' (पा ३,२,८७) इति किप्। तदन्ताद् आतिशायनिकस्तमप्। 'नाद्धस्य' (पा ८,२,१७) इति नुडागमः।

१. चाचराणि S'.
 २. भनुंद्रच आन.
 ३. वंतु. मंपा.
 ४. हुवे P.

 ५. मेदिना तैत्रा २,४,५,७.
 ६. हुथो पै २०,१४,७ तेत्रा. सा.
 ७. उग्रा पै.; युवं तेत्रा.

## 'याभ्यामजीयन्तस्वं १ रग्ने' एव 'यावात्स्थतुर्भ्वनानि' विश्वां'। प्र चर्षुणी' वृष्णा' वर्ज्जवाह्,' अग्निमिन्द्रं' वृत्रहणां हुवेऽहम्' ॥२॥

याभ्याम् । अर्जयन् । स्वर्ीः । अग्ने। एव। यौ । आऽत्स्थतुः । सुर्वनानि । विश्वा । १० प्र । चुर्षुणी इति १० । वृष्णा । वर्ज्नवाह् इति वर्ज्नऽवाह्र । अग्निम् । इन्द्रम् । वृत्रुऽहर्ना । हुवे । अहम् ॥ २ ॥

अग्न पूर्व याभ्याम् अग्नीन्द्राभ्याम् एव स्वः स्वर्गम् अजयन् स्वाधीनीकृतवन्तो देवाः । यो च अग्नीन्द्रो विश्वा विश्वानि भुवनानि भवन्ति भूतजातानि आतस्यतुः स्वमिहस्रा आक्रान्तवन्तो व्याप्तवन्तो । यो च प्रचर्षणी प्रकर्षण द्रष्टारो । स्वोपासक-संविन्धकर्मफलस्येति शोषः । यद्वा चर्षणय इति मनुष्यनाम । प्रकृष्टाश्चर्षणयो मनुष्या ययोर्यष्टृत्वेन सन्तीति तो । वृषणा वृषणो वर्षितारो अभिमतफलस्य । वज्रवाहू । वज्रो वाह्योर्ययोरिति व्यधिकरणबहुव्रीहिः । वज्रः वर्जकम् आयुधम् । आयुधपाणी अत एव वृत्रहणा वृत्रहणो वृत्रं हतवन्तो । तादशम् अग्निम् इन्दं च अहं जयकामः हुवे आह्यामि ।

''उपं त्वा'' देवो अंग्रभीचमुसेन बृहस्पतिः । इन्द्रं'' गीर्भिर्न आ विशु यर्जमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

उप । त्वा । देवः । अष्रभीत् । चुमुसेने । बृहुस्पर्तिः । इन्द्रे । गीःऽभिः । नः । आ । विशु । यर्जमानाय । सुन्वते ॥ ३ ॥

हे इन्द्र त्वा त्वां बृहस्पतिः बृहतां महतां देवानां पितः हिताचरणेन पालियता एतन्नामा देवः चमसेन । चमन्ति अद्गित अत्र सोमम् इति चमसः सोमपात्रम्। तेन उपाप्रभीत् उपगृहीतवान् । अन्यत्र यथा न गच्छिस तथा स्वाधीनं कृतवान् इत्यर्थः । प्रहेर्लुङ् । 'ह्यहोर्भः" (पावा ८,२,३२)। अतो वृहस्पतिपरिग्रहात् हे इन्द्र सुन्वते सोमम् अभिषुण्वते यजमानाय । 'क्रियार्थोपपदस्य" (पा २,३,१४) इति चतुर्थी । यजमानं धनादिना पोषियतुं नः प्रयोकतृणाम् अस्माकं गीभिः स्तुतिभिः आ विश । स्तूयमान आगच्छेत्यर्थः ।

१. यांभ्यां ३स्वरंजनक्षेत्र मे ४,१२,६; याभ्यां स्वरितो यन्त्यग्रे पै २०,१४,९; याभ्यां सुवर्जयुक्तग्रं तैवा २,४,५,७; °स्बुर्ड्ड A,B; °स्वरं R. २. यां आतं मै.; °र्भुवनस्य तैवा. ३. मध्ये तैवा. ४. तु. मै. तैवा.; वेतु. मुको. शंपा. RW. प्रचर्षणी. ५. वृषणा तैवा. ६. °बाहुम् मै. ७. अग्नी इन्द्रां तैवा. ८. °ह्रणं मै. ९. हुचेम मै.; हुवाम पै.; हुवे वाम् तैवा. १० तु. मंपा.; वेतु. मूको. शंपा. प्रचर्षणी इति प्रऽचर्षणी. ११. वेतु. मंपा. १२. उपेनं पै २०,१२,४, १३. इन्द्रं Р³,О.

इन्द्रेस्य कुक्षिरेसि सोम्थाने आत्मा 'देवानांमुत मानुपाणाम्' । इह प्रजा जनय यास्ते आस या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्' ॥ १ ॥ इन्द्रेस्य । कुक्षिः । असि । सोम्ऽधानः । आत्मा । देवानांम् । उत । मानुपाणाम् । इह । प्रऽजाः । जन्य । याः । ते । आसु । याः । अन्यत्रं । इह । ताः । ते । रमन्ताम् ॥ १॥

अत्र अतिस्उयमानो वृषमः पूत्रभृत्पात्रं वा संवोध्यते । हे वृषम हे पूत्रभृत्कल्लश्च वा त्वं सोमधानः । सोमो धीयते निधीयते 5 त्रेति सोमधानः । अधिकरणे त्युद् । सोमाधार भृतः इन्द्रस्य कृक्षिः जठरम् असि । तथा । उत्शब्दः चार्थे । देवानां मानुषाणां च आत्मा शारीरम् असि । किं च इह लोके प्रजाः पुत्रादिका जनय उत्पाद्य । आसु पुरोवर्तिनीषु गोषु यजमानादिक्ष्पासु वा विश्च ते त्वद्रथं या विद्यन्ते अन्यत्र अन्यस्मिन् देशे या गावो यजमानादिक्ष्पा वा प्रजा विद्यन्ते ताः प्रजा इह अस्मिन् लोके ते त्वद्रथं रमन्ताम् सुखेन विहर्नतु । यद्रा इह आसु गोषु प्रजासु वा प्रजाः जनय यास्त्वदर्थम् आसु वभूवः । तथा अन्यत्र च या भवन्ति ता इह अस्मिन् प्रदेशे त्वदर्थं रमन्ताम् । आसु । 'अडिदम्" (पा ६,१,१७१) इति विभक्तेष्ट्वात्त्वम् । यद्रा अस्तेर्लिटि प्रथमपुरुषवहुवचने उसि अन्त्यलोपश्चान्दसः । भूभावो व्यत्ययेन न प्रवर्तते । यद्वृत्तयोगाद् अनिघाते प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम् । अस गतिदीप्त्यादानेषु । अस्माद् वा लिट् । सुवन्तपक्षे तिङ-न्तपक्षे च स्वरः समानः ।

शुम्भेनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिंवते । आपः सप्त संसुवुर्देवीस्ताः नी सुश्चन्त्वंहंसः ॥ १ ॥ शुम्भेनी इति । द्यावापृथिवी इति । अन्तिसुम्ने इत्यन्तिऽसुम्ने । महिंवते इति महिंऽवते । आपः । सप्त । सुस्रुवुः । देवीः । ताः । नः । मुञ्चन्तु । अंहंसः ॥ १ ॥

शुम्भनी शुम्भन्यो। शुभ शुम्भ शोभार्थे। अस्मात् ल्युट्। सर्वस्य शोभा-कारिण्यो। द्यावापृथिव्योर्मध्ये विश्वस्यावस्थानात् अन्तःस्वप्ने । स्वपन्तीति स्वप्नाः अज्ञानावृता जनाः। 'स्वपो नन्' (पा ३,३,९१) इति नन्प्रत्ययः कर्तरि व्यत्ययेन भवति । स्वप्नाः अचेतनाश्चेतनाश्च ययोरन्तः मध्ये वर्तन्ते तादृश्यो महिवते महद् व्रतं कर्म ययोस्ते यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो । वर्तेते इति शेषः । तथा

 <sup>&#</sup>x27;नामिस विश्वरूपः पै २०,९,९.
 २० स्विधिता गृणन्तु पै.
 असुः S'.
 पुंसुबुदेंबि॰ K,K™,V; स्रवन्तीस्ता पै १८,११,५.

सप्त सर्पणस्वभावाः सप्तसंख्याका वा देवीः देव्यः द्योतमाना आपः सुसुवुः स्रवन्ति । स्रु गती । ताः द्यावापृथिव्यौ आपदच अंहसः पापाद् नः अस्मान् मुझन्तु मोचयन्तु पृथक् कुर्वन्तु ।

'मुञ्चन्तुं मा शप्थ्या<u>र्</u>यदशौ वरुण्याद्वित । अथौ युमस्य पड्वी<u>शा</u>द् विश्वंस्माट् देविकाल्बिपात् ।। २ ॥

मुञ्चन्तुं । मा । रापथ्याति । अथो इति । व्ररुण्याति । उत । अथो इति । यमस्य । पड्वीशात् । विश्वेस्मात् । देवऽकिल्विषात् ॥ २ ॥

> 'मुब्बन्तु मा शपथ्यात्' इत्येषा पूर्वमेव (अ ६,९६,२) व्याख्याता । इति दशमेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

स्त्रीपुरुषयोः परस्परिवद्वेषणार्थं वाणापर्ण्यांख्यौषधिचूर्णं स्रोहिताजायाः क्षीरद्रप्सेन संमिश्य 'तृष्टिके' इति द्यृचेन अभिमन्त्र्य शय्यायां परिकिरेत्।

तथा दौर्भाग्यकरणार्थम् 'आते ददे' इत्यनया मन्त्रोक्तान् अवयवान् स्पृशन् अभिमन्त्रयेत विद्वेषिणं दण्ट्वा जपेद् वा।

सूत्रितं हि — '' 'तृष्टिके' इति वाणापर्णाम् । 'आ ते ददे' (अ७,१९९) इति मन्त्रोक्तानि संस्पृशिति । अपि चान्वाह'' (कौसू ३६,३८-४०) इति ।

रक्षोग्रहादिभैषज्यार्थं 'प्रेतो यन्तु' इत्यनया आज्यसमित्पुरोडाशादिशष्कुल्यन्त-द्रव्याणां त्रयोदशानाम् अन्यतमं जुहुयात् । "'प्राप्तये" (अ ६,३४), 'प्रेतः' (अ ७,११९,२) इत्युपदधीत" ( कौसू ३१,४ ) इति हि सूत्रम् ।

नैर्ऋतकर्मसु चतुर्थे कर्मणि काकस्य जङ्घायां सपुरोडाशं लोहकण्टकं बद्ध्वा 'प्रपतेतः' (अ ७,१२०,१ ) इत्यनया तं काकं विस्रजेत्।

पञ्चमे नैर्ऋतकर्मणि सूत्रोक्तलक्षणैर्वस्त्रैः परिधानाच्छादनशिरोवेष्टनानि कृत्वा कर्ता 'या मा लक्ष्मीः' (अ ७,१२०,२) इत्यनया लोहितखण्डसहितम् उष्णीषम् उदके प्रक्षिपेत्।

'एकशतं लक्ष्म्यः' (अ ७,१२०,३) इत्यनया आच्छादनवस्त्रं लोहखण्डेन सह अप्सु प्रक्षिपेत्।

'एता एनाः' (अ ७,१२०,४) इत्यृचा परिधानीयं लोहेन सह अप्सु प्रक्षिपेत्।

तद् उक्तं संहिताविधो — 'ऋणचैलपरिहितो' निर्ऋतिकर्माण <sup>४</sup>प्रयुङ्के **इति <sup>४</sup> प्रक्रम्य** ''ऋणशकुनेः सन्यजङ्खायामङ्कमनुप्रथ्य अङ्के पुरोडाशं 'प्र पतेतः' इत्यनावृतं प्रपातयित । नीलं

६,९६,२ टि. द्र.
 २. बाणप° S'.
 ३. °स्पृशं° S'.
 ४. °परिहृतो S'.
 ५. प्रयुक्त इति S'.
 ६. °नुबध्य Bl.
 प्रपादयित Bl.

संधाय लोहितमाच्छाय शुक्कं परिणश्च द्वितीययोग्णीवमङ्केनोपसाय सन्येन सहाङ्केनावाङ् अप्सु प्रविन्यति । तृतीययाच्छनं चतुर्थ्या संवीतम्'' (कौस् १८,१;१६-१८ ) इति ।

काम्यकर्मसु विद्यस्पदुःस्वप्तद्र्शनदोपपरिहारार्थं 'प्र पतेतः पापि लक्ष्म' इति चतस्मिर्द्धःस्वप्तद्र्शनम् अभिषिञ्चेत् । 'चत्वारः खल्ल विनायका भवन्ति' ( शांक ४? ) इति प्रक्रम्य शान्तिकल्पेऽभिहितम् " — 'ताभिष्ट्वाम् अभिषिञ्चामि पावमानीः पुनन्तु त्वा । प्र पतेतः पापि लक्ष्मीति चतसः' ( शांक ६,१६१) इति ।

सर्वज्वरभैषज्यार्थं स्त्रोक्तप्रकारेण मण्ड्रकं वद्ध्वा खट्वाया अधः संस्थाप्य तस्या उपिर स्थितं व्याधितं 'नमो हराय' इति द्वयुचाभिमन्त्रितोदकेन अवसिञ्चेत्। स्त्रितं हि — "'नमो हराय' (अ ७,१२१) इति <sup>४</sup>शयने निवेश्य इषीकाचितं मण्ड्कं नीठलोहिताभ्यां स्त्राभ्यां सकक्षं वद्ध्वा" (कौसू ३२,१७) इति।

स्वस्त्ययनकामः 'आ मन्द्रैः' इति द्वयृचेन इन्द्रस्य यागम् उपस्थानं वा कुर्यात्। "'त्युम् षु' (अ ७,९०), 'त्रातारम्' (अ ७,९१), 'आ मन्द्रैः' ( अ ७,१२२ ) इति स्वस्त्ययनकामः" (कौसू ५९,१४) इति हि सूत्रम्।

शवसंस्कारानन्तरं कर्ता प्रतिदिनं स्वस्त्ययनार्थम् 'आ मन्द्रैः' इति जपेत्।

तथा अग्निष्टोमे हारियोजनग्रहहोमानुमन्त्रणम् 'आ मन्द्रैः' इति कुर्यात् । ''हारि-योजनहोमम् 'आ मन्द्रैः' " ( वैताश्रौ २३,९ ) इति वैतानस्त्रात् ।

परसेनात्रासनार्थं 'मर्माणि ते' इत्यनया कवचम् अभिमन्त्र्य धारणार्थं राहे दद्यात्। "' 'मर्माणि ते' (अ ७,१२३) इति ६ क्षत्रियं संनाहयति "' (कौसू १६,७) इति हि सूत्रम्।

महाव्रते दुन्दुभ्याहननानन्तरं 'मर्माणि ते' इति राजानं संनाहयेत् । उक्तं वैताने —'' तीर्थदेशे" राजानमन्यं वा 'मर्माणि ते' इति संनद्धम्'' (वैताश्रौ ३४,१२;१३) इति ।

तृष्टिके तृष्टेवन्दन् उद्मं छिन्धि तृष्टिके । यथा 'कृतिद्विष्टाऽसोऽमुष्मै' शेष्यावंते ।।१।।

तृष्टिंके । तृष्टंऽवन्दने । उत् । अमूम् । छिन्धिं । तृष्टिके । यथा । कृतऽद्विष्टा । असः । अमुष्मे । शेष्याऽवंते ११ ॥ १॥

हे तृष्टिके । कुत्सिता तृष्टा तृष्टिका । 'कुत्सिते' (पा ५,३,७४) इति कप्रत्ययः । अतृष पिपासायाम् इत्यस्मात् तृष्टशब्दः । अतिपिपासया अन्तः शरीरे दाहो जन्यते । अत्र जन्ये

१. शुक्तं S'.
 २. तु. S', दा.; वेतु. Bl. अपविध्यति.
 ३. °प्रदोष° S'.

 ४. °कल्पोहितम् S'.
 ५. शकुनीनिवेषीकाञ्जिमण्डूकं Bl.
 ६. क्षत्रियसंनाह° S'.

 ७. तीर्वदेशे S'.
 ८. गृदृष्ट यद्य म स्त? असुक्मै पै २०,१६,१.
 ९. शेर्ट्या° K,Кт, V;

 शुद्धि P.
 ११. शेर्ट्या° P².

जनकराब्दः। अतः तृष्ट्राब्दस्य दाहजनकत्वमात्रमेव अत्रार्थां विवक्षितः। हे कुत्सिते दाहजिनके हे वाणापण्यां ख्योपधे हे तृष्टवन्दने। वन्दना नाम लतानां वृक्षाणां चोपरि प्ररूढास्तदीयशाखाम् आवेष्टमाना विभिन्नपर्णलतािवशेषाः। तृष्टाः दाहजिनका वन्दना लतािवशेषा यस्याः सा ओषधिः स्वयमपि दाहजिनका दाहकलतोपेता च। पतादृशि अतिरूक्षे ओषधे त्वम् अम् स्त्रियम् उच्छित्धे उद्गृद्ध विभिन्नां कुरु । भोक्तुः पुरुषाद् वलात्कारेण पृथक्कुर्वित्यर्थः। उच्छेदनप्रकारमेवाह — हे तृष्टिके कोपजिनके हे ओषधे शेष्यावते। शेप इति पुंस्प्रजननस्य नाम। तत्र भवं शेष्यं वीर्यं तद्वते प्रजननसामर्थ्यवते संभोगक्षमाय अमुन्मे पुरुषाय यथा कृतिहृष्टा कृतं संपादितं द्विष्टं द्वेषणं कोधो यया सा द्वेषकारिणी यथा येन प्रकारेण असः भवेः। अस्तेर्छेटि अडागमः। योषिदोषध्योः अभेद्विवक्षया भवेरिति मध्यमपुरुषप्रयोगः। यद्वा अस इति। तिप्स्थाने व्यत्ययेन सिप्। यथा असौ योषित् पुरुषाय द्विष्टा भवेत् तथा अमूम् उच्छिन्धीति।

तृष्टासि तृष्टिका 'विषा विषात्वक्य∫सि' । परिवृक्ता यथास॑स्यृष्मस्य॑ वृशेव॑' ।। २ ।।

तृष्टा । असि । तृष्टिका । विषा । विषातको । असि । परिंडवृक्ता । यथा । अससि । ऋष्भस्य । वृशाऽईव ॥ २ ॥

हे ओषधे तृष्टिका कुत्सिता दाहजिनका त्वं तृष्टा दाहजनकस्वभावा असि भविस् । तृतीयपादगतो यथाद्याव्दः अत्रापि अनुषज्यते । यथा तृष्टासि । यथा च विषा विषस्व-रूपा त्वं विषातकी । तिक कुच्छ्जीवने । विषम् आतङ्कयित संयोजयतीति विषातकी । विषस्य संयोजयित्री असि । यथा च परिवृक्ता सर्वैः परिवर्जिता असि भविस् । स्प्रष्टुम् अयोग्याऽसि । चरमः पादो दृष्टान्तः । ऋषभस्य पुंगवस्य वशेव । यथा वद्या वन्ध्या गौः पुंगवस्य परिवर्जनीया भवित एवम् इयं योषिदिष भोगयोग्या च न भवेत् । यद्या एकं विशेषणम् ओषधिपरतया द्वितीयं योषित्परतया व्याख्येयम् । यथा ओषधे त्वं वृष्टासि एवम् इयं योषित् तृष्टिका पुरुषस्य कोधरूपदाहजिनका भवेत् । यथा च ओषधे त्वं विषातक्यिस एवम् इयं योषित् विषा पुरुषस्य विषरूपिणी स्यात् । यथा विषम् अभोज्यम् एवम् इयम् इति विषेत्युक्तम् । यथा च ओषधे त्वं परिवृक्ता सर्वैः प्राणिभिः परिवर्जिता असिस भविस एवम् इयं योषित् स्वपुरुषस्य परिवृक्ता संयोगन त्यक्ता भवेत् । तत्र दृष्टान्तः — ऋषभस्य वशेवति । यथा पुंगवस्य वन्ध्या गौर्भोग्या न भवति एवम् इयं पुरुषस्य भोग्या न स्याद् इति ।

<sup>े</sup> श्रे बाणप $^\circ$  S'. २. बृषा बृषा $^\circ$  पै २०,१६,२. ३.  $^\circ$ षभेण पै. ४. वशा यथा पै,

आ ते ददे वृक्षणां भ्य आ' तेऽहं हृद्याद् ददे'। आ ते मुर्खस्य 'सङ्गाशात् सर्व ते वर्च आ दंदे'।। १।।

आ । ते । दुदे । वृक्षणाभ्यः । आ । ते । अहम् । हृद्यात् । दुदे । आ । ते । मुर्खस्य । सम्ऽकाशात् । सर्वम् । ते । वर्चः । आ । दुदे ॥ १ ॥

हे नारि ते तब वक्षणाभ्यः। ऊहसंधिर्बङ्क्षणो \*[वक्षणः] इत्युच्यते। तेन स्त्रीप्रजननं लक्ष्यते। स्त्रीलिङ्गत्वं योनिशब्दापेक्षया बहुवचनं तु अवयववहुत्वापेक्षया।
यहा वक्ष रोधे इति धातुः। रुध्यते पुरुषो यैरिति। वक्षणाः व्यत्ययेन टाप्।
किटिविकट्यूरुपादेभ्य इत्यर्थः। तेभ्योऽङ्गेभ्यः वर्चः सौभाग्यलक्षणं तेजः आ
ददे स्वीकरोमि। अपहरामीत्यर्थः। तथा हे नारि ते तब हृद्यात् समीचीनपदार्थध्यायिनो धीरान्मनसः सकाशाद् वर्चः साधुपुरुषध्यानरूपं तेजः अहम्
आ ददे। नारीविषयदीर्भाग्यकामोऽहम् अपहरामीत्यर्थः। तथा ते तब मुखस्य विश्वाः
ह्वादकस्य वदनस्य संकाशाद् वर्चः विश्वसंमोहनरूपं तेजः। आ इति उपसर्गश्रुतेदेदे इत्यनुषङ्गः। किं बहुना ते तब सर्वम् सर्वावयववर्ति वर्चः सीभाग्यलक्षणं
तेजः आ ददे अपहरामि। 'आहो दोऽनास्यिवहरणे' (पा १,३,२०) इति आत्मनेपदम्।
अयं मन्त्रः प्रकरणात् स्त्रीविषयदीर्भाग्यकरणे विनियुज्यते।

प्रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अर्घस्तयः । अग्नी रक्षास्विनीहिन्तु सोमी हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥

प्र । <u>इतः । युन्तु</u> । विऽआध्यः । प्र । अनुऽध्याः । प्रो इति । अशस्तयः । अग्निः । रक्षस्विनीः । हुन्तु । सोर्मः । हुन्तु । दुरस्यतीः ॥ २ ॥

व्याध्यः आधयो मानस्यः पीडाः । विविधा मनोनिष्ठाः पीडा व्याधयः रोगा वा । इतः अस्माद् रक्षोग्रहादिगृहीतात् पुरुषात् प्र यन्तु प्रगच्छन्तु । व्याङ् पूर्वाद् दधातेः किः । 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' इति 'जिस च' (पा ७,३,९०९) इति विहितस्य गुणास्याभावे यणादेशः । यद्वा विविधानि आध्यानानि दुश्चिन्तनानि प्रगच्छन्तु । व्याङ्पूर्वाद् ध्यायतेः 'अन्यभ्योऽपि दश्यते' (पा ३,२,९७८) इति किपि संप्रसारणे च यण् आदेशः । तथा अनुध्याः अनुध्यानानि रक्षोग्रहा-दिविषयाणि अनुगतानि संततानि स्मरणानि प्र । यन्तु इति अनुषङ्गः । तथा अश्मतयः अस्तुतयः परकृता निन्दाः हिंसा वा प्रो प्रैव यन्तु । किं च अग्निर्देवः

१. ददे हृदयादिध पै २०,१६,३. २. यद् वर्च आशंसा अभ्या तृप्सिस ? पै. ३. अनुध्याः P. ४. 'ध्यायतेः संप्रसारणं च' (पावा ३,२,१७८) इति.

रक्षस्विनीः रक्षो राक्षसः तद्वतीः तत्सहिताः पिशाचीः हन्तु विनाशयतु । सोमश्च हुरस्यतीः दुष्टं परेषाम् इच्छन्तीः हन्तु । 'दुरस्युईविणस्युईवण्यति रिक्ण्यति' (पा ७,४,३६) इति दुष्टशब्दस्य क्यचि दुरस्भावो निपात्यते । तदन्तात् शतुप्रत्ययः । 'उगितस्व' (पा ४,१,६) इति ङीप् ।

प्र पंतेतः 'पापि लक्ष्मि' नक्ष्येतः प्राम्रतः पत । अयुस्मयेनाङ्केने 'द्विपते त्वा संजामसि' ॥ १ ॥

प्र । पृत् । इतः । पापि । लक्ष्म । नश्ये । इतः । प्र । अमुर्तः । पृत् । अयुरमयेन । अङ्केने । द्विष्यते । त्वा । आ । सुजामुसि ॥ १ ॥

हे पापि पापरूपिण लक्ष्म । अलक्ष्मीत्यर्थः । 'केवलमामक' (पा ४,१,३०) इत्यादिना पापराव्दात् ङीप् । पापि लक्ष्म इत्युभयत्र 'अम्बार्थनवोर्हस्वः' (पा ७,३,१००) इति हस्वत्वम् । इतः अस्मात् प्रदेशात् प्र पत प्रगच्छ । तथा इतः अस्मिन् प्रदेशे । सप्तम्यर्थे तसिः । नश्य अदृशा विनष्टा भव । णश अदृश्ने । दैवादिकः । किं च अमृतः । अदःशब्दो विष्रकृष्टवाची । अतिदूराद् देशादिप प्र पत प्रगच्छ । अपि च हे अलक्ष्मि अतिदूराद् देशादिप प्रगच्छन्तीं त्वा त्वाम् अयस्मयेन अयोमयेन अक्केन कण्टकेन सह द्विषते शत्रवे सचामित संवधीमः । पच समवाये । अयस्मयेनेति । 'अयस्मयादीनि च्छन्दिस (पा १,४,२०) इति निपातनाद् भसंज्ञायां पदसंज्ञानिवन्धनस्त्वाभावः ।

या मां छक्ष्मीः 'पंतयाऌरर्ज्यष्टाऽभिचस्कन्द्र' वन्दंनेव वृक्षम् । अन्यत्रास्मत् संवित्स्तामितो धा हिर्रण्यहस्तो वर्स नो रराणः॥ २॥

या । मा । लक्ष्मीः । पत्यालः" । अर्जुष्टा । अभिऽचस्कर्त्द । वन्देनाऽइव । वृक्षम् । अन्यत्रं । अस्मत् । सवितः । ताम् । इतः । धाः । हिर्रण्यऽहस्तः । वर्षु । नः । रर्राणः ॥ २॥

पतयालः पातियत्री दोर्गत्यकारिणी। पत गती वा इति चुरादी अदन्तः पठयते। तस्माद् आलुच्प्रत्ययः। स्त्रियामूङ्। अजुष्टा अप्रिया निन्द्या या लक्ष्मीः सा मा माम् अभिचस्कन्द अभितो व्याप्ता वर्तते। तत्र दृष्टान्तः — वन्दनेव वृक्षम् इति। वन्दना लताविद्योष इति 'तृष्टिके तृष्टवन्दने' (अ ७,११८,१) इत्यत्र उक्तम्। सा यथा

<sup>9.</sup> पापलक्ष्मि पै २०,१७,७. २. यं द्विष्मस्तिस्मिन् त्वा सजामः पै. ३. वैतु. मंपा. ४. च S'. ५. त्वा पै २०,१७,८. ६. °ष्टा हृदि च ° पै. ७. तु. WM. सा.; वैतु. p पत्य । ॡ ; P², J, Cp पत्य । ॡ : ८. तु. सा.; वैतु. मूको. (तु. शंपा. WM.) वंदेनः ऽइव.

बृक्षम् अभित आवेष्टय वर्तते। स्कन्दिर् गितशोषणयोः। अलक्ष्मीः मा मां शोषया-मास वा। यथा वृक्षं वन्दना शोषयित। प्ररूढवन्दनस्तरुः शुष्यतीति प्रसिद्धम्। हे सिवतः सर्वस्य प्रेरक देव ताम् अलक्ष्मीम् अस्मत् अस्मत्तः इतः अस्माद् अन्यत्र प्रदेशे धाः धेहि स्थापय। द्धातेर्लेटि 'इतश्च' लोपः" (पा ३,४,९७) इति सिप इकारलोपः। किं कुर्वन्। हिरण्यहस्तः सुवर्णयुक्तपाणिः हिरण्मयपाणिर्वा नः अस्माकं वसु धनं रराणः प्रयच्छन्। रा दाने। लिटः कानच्। 'हिरण्यपाणिमू-तये सिवतारम् हये' (ऋ१,२२,५) इत्यादी सिवतुर्हिरण्यहस्तत्वम् आस्नायते।

एकेशतं ल्रक्ष्म्यो<u>र</u>े मत्येस्य साकं ैतन्वा जिन्नुपोऽधिं जाताः। तासां पापिष्टा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि येच्छ ॥३॥ एकेऽशतम्। ल्रक्ष्म्याः। मर्त्यस्य। साकम्। तुन्वा । जनुषः। अधि । जाताः।

तासीम्।पापिष्ठाः।निः। इतः।प्र।हिण्मः।शिवाः।अस्मभ्यम्।जातुऽवेदः।नि।युच्छ ॥३॥

एकशतम् एकाधिकशतसंख्याका लक्ष्म्यः मर्त्यस्य मरणधर्मणः मनुष्यस्य तन्वा शरीरेण साकम् सह जनुषः अधि । अधिः पञ्चम्यर्थाऽनुवादी । जन्मनः उत्पत्ति-प्रभृति जाताः उत्पन्नाः । मनुष्यस्य शरीरोत्पत्तिसमकाल एव एकशतं लक्ष्म्य उत्पन्नाः । तासां लक्ष्मीणां मध्ये पापिष्ठाः अतिशयेन पापीः अलक्ष्मीः इतः अस्मात् प्रदेशाद् निः निःशेषं प्र हिण्मः प्रेषयामः अपसार्यामः । हि गतौ वृद्धौ च । स्वादित्वात् शनुः । 'हिनुमीना' (पा ८,४,१५) इति णत्वम् । 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः' (पा ६,४,१००) इति उकारलोपः । हे जातवेदः जातानां वेदितः अग्ने तासां मध्ये याः शिवाः मङ्गलकारिण्यो लक्ष्म्यः ताः अस्मभ्यं नि यच्छ नियमय । स्थापयेत्यर्थः । यमेः 'इष्रुगमियमां छः' (पा ७,३,७०) इति छादेशः । यद्वा नि यच्छ नितरां प्रयच्छ । दाण् दाने । 'पाद्वा' (पा ७,३,००) इत्यादिना यच्छादेशः ।

एता एंना व्याकरं ख़िले 'गा विध्विता' इव । रमंन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४ ॥

प्ताः । प्नाः । विऽआक्तरम् । खिले । गाः । विस्थिताःऽइव । रमेन्ताम् । पुण्याः । लक्ष्मीः । याः । पापाः । ताः । अनीनशम् ॥ ४ ॥

१. नास्ति S'.
 २. ऌक्ष्म्यों Bh,D,K,Km,R,Sm,V,Cs; लक्ष्मीः पै २०,१७,१०.

 ३. या जनुष इह पै.
 ४. उदतः पै.; तदतः पै [मूको.].
 ५. अस्ये पै २०,२०,३.

 ६. गर्दभीर् पै २०,१७,७.
 ७. रुद्रिया पै.
 ८. निशं A,Km,R.

एताः निर्दिष्टा एनाः एकरातं छक्ष्म्य इत्यन्वादिष्टा छक्ष्मीः व्याकरम् विविच्य आकरोमि द्विधा करोमि । करोतेर्जुङि 'कृष्ट्रहिस्यः" (पा ३,१,५९) इति च्छेः अङ् । 'ऋद्रशोऽङि गुणः' (पा ७,४,१६) इति गुणः । तत्र दृष्टान्तः — यथा खिले वर्जे विष्टिताः विरोषेण संभूय स्थिता एकत्र प्रदेशेऽवस्थिता गा विविश्चन्ति गोपालास्तत्तत्कार्यकरणाय । तत्र पुण्याः कल्याण्यो लक्ष्मीः लक्ष्म्यः रमन्ताम् मिय सुखेन निवसन्तु । याः पापीः पापकारिण्यो दुर्लक्ष्म्यः ताः सर्वा अनीनरान् । नश्यन्तु इत्यर्थः । स्वार्थिको णिच् । नाशयन्तु वा देवाः ।

नमी कराय च्यवनाय नोदंनाय धृष्णवे । नमः श्रीतायं पूर्वकामुक्रत्वने ॥ १ ॥

नर्मः । क्रायं । च्यवंनाय । नोदंनाय । धृष्णवे । नर्मः । श्वीतायं । पूर्वकाम् ऽकृत्वने ॥ १ ॥

च्यवनाय । च्युङ् प्लुङ् गतौ । 'अनुदात्तेतश्च हलादेः' (पा ३,२,१४९) इति युच् । च्यावियत्रे शारीरस्वेदपातियत्रे नोदनाय । नुद् प्रेरणे । इतस्ततः प्रेरकाय विश्लेपियत्रे धृणवे । धृष प्रसहने इति चुरादौ पठ्यते । आधृपाद्वा इति विकल्पितो णिच् । 'त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः' (पा ३,२,१४०) इति क्नुः । प्रसहनकारिणे हराय उप्णज्वराय ज्वराभिमानिने देवाय नमः नमस्कारोऽस्तु । तथा पूर्वकामकृत्वने पूर्वेषाम् अभिलाषाणां कर्तित्रे छेत्त्रे शीताय ज्वराय शीतज्वराभिमानिने नमः नमस्कारोऽस्तु । शीतज्वरो हि इदं करोमि इदं करोमीति पूर्वं काम्यमानम् अभिलाषं निकृत्ति चिरकालं वाधाकारित्वात् । कृती छेदने । 'अन्येभ्योऽपि द्रयन्ते' (पा ३,२,७५) इति क्रनिप्। 'नेड्विश कृति' (पा ७,२,८) इति इण्निपेधः ।

यो अन्येद्युरुभयुद्युर्भ्येतीमं मुण्डूकंमुभ्येतिवृत्रतः ॥ २ ॥

यः । अन्येद्युः । उम्युऽद्युः । अभिऽएति । इमम् । मुण्डूकम् । अभि । एतु । अनृतः ॥ २ ॥

यो ज्वरः अन्येषुः अन्यस्मिन् दिवसे इमं पुरुषम् अन्येति अभिगच्छति। यश्च उभयेषुः अभयोर्दिवसयोः। अतीतयोरिति शेषः। अभ्येति। चातुर्थिकज्वर इत्यर्थः। इदम् अनियतकालागामिनो ज्वरस्य उपलक्षणम्। 'सग्यःपरुत्परायैषमः"

१. वेतु. मंपा. २. चोदं° A,Bh,K,Km,R,Cs,P,P²,J,V,WM.RW.
३. <u>र</u>रायं P. ४. अभ्येति S'.

(पा ५,३,२२) इति सूत्रे अन्येद्युरुभयेद्युरिति शब्दो निपातितो । अत्रतः । व्रतशब्दो नियमवाची । अनियतकालः स ज्वरः मण्ड्कम् भेकम् अभ्येतु अभिगच्छतु ।

आ मुन्द्रैरिनद् हरिंभियीहि' मुयूरेरोमभिः । मा त्वा केचिद् 'वि येमन् विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ ईहि ॥१॥ आ। मुन्द्रैः । इन्द्र । हरिंऽभिः । याहि । मुयूरेरोमऽभिः । मा। त्वा । के । चित्। वि। युमन् । विम्। न। पाशिनः । अति । धन्वंऽइव। तान् । इहि ॥१॥

हे इन्द्र मन्द्रैः मदशीलैः स्तुत्यैर्घा मयूररोमिः मयूररोमसहशरोमयुक्तैः श्यामवर्णेः हिरिभः अश्वैः आ याहि आगच्छ । हे इन्द्र त्वा त्वां के चित् स्तोतारः मा वि यमन् स्तुतिभिर्मा विशेषेण नियच्छन्तु । मा निरीत्सुरित्यर्थः । तत्र हृष्टान्तः — वि न पाशिनः इति । नशब्द उपमार्थे । यथा विम् पक्षिणं पाशिनः पाशवन्तो व्याधाः पाशिर्वभिन्ति तद्धत् । तान् अन्यान् स्तोतॄन् अति । अतिक्रमणे अतिः कर्मप्रवचनीयः । अतीत्य इहि गच्छ अस्मान् । तत्र हृष्टान्तः — धन्वेव इति । यथा धन्व निर्जलं मरुप्रदेशं पिपासिताः पान्थाः शीष्रम् अतियन्ति तद्धत् । मद्यतिरिक्तान् अन्यान् स्तोतॄन् अतीत्य अस्मान् एव शीष्रम् आगच्छेत्यर्थः ।

ममीणि ते वर्मणा' छादयामि सोमस्त्वा राजाऽसृतेनार्नु' वस्ताम् । उरोर्वरीयो 'वर्रणस्ते कृणोतु' जर्यन्तं त्वाऽर्नु' देवा मंदन्तु ॥ १ ॥ ममीणि । ते । वर्मणा । छाद्यामि । सोमः । त्वा । राजां । असृतेन । अनुं । वस्ताम् । उरोः । वरीयः । वर्रणः । ते । कृणोतु । जर्यन्तम् । त्वा । अनुं । देवाः । मदन्तु ॥ १ ॥

हे जयकाम राजन् ते त्वदीयानि मर्माणि मर्मस्थानानि वर्मणा कवचेन छादयामि प्रयोक्ता अहं संवृणोमि । सोमो राजा त्वा त्वाम् अमृतेन अविनाशिना तेजसा वा अनु वस्ताम् मर्मच्छादनानन्तरम् आच्छादयतु । वस आच्छादने । आदादिकः । अनुदात्तेत् । लोटि 'आमेतः' (पा ३,४,९०) इति आमादेशः । तथा उरोः बहोरिप वरीयः उरुतरं सुखं वहणः शत्रुनिवारकः एतन्नामा देवः ते तुभ्यं कृणोतु करोतु । वरीय इति । उरुशब्दाद् ईयसुन् । 'प्रियस्थिर' (पा ६,४,१५०)

१. तु. P.J; वैतु. A,Bh,D,K,Km,R,Sm,Cs,WM. °र्याहि. २. नि<sup>९</sup> ये मुँरिज्ञ की १,२४६; न्ये मुरिज्ञ पाशिनः । <u>दधन्वेव</u> ता तैआ १,१२,२. † नि ऋ ३,४५,१ मा २०,५३. ३. <u>याहि</u> P²,Cp. ४. वर्मीभश् तै ४,६,४,५. ५. °तेंनाभि तै. ६. वरिवस्ते अस्तु तै. ७. त्वामर्नु त,

इत्यादिना वरादेशः । तथा देवाः इन्द्राद्याः सर्वे जयन्तम् परसेनां त्रासयन्तं वा भिन्ध इत्येवंविधैर्वाक्यैः प्रोत्साह-यन्तु इत्यर्थः ।

इति तृतीयं सूक्तम् ।
इति सप्तमकाण्डे दशमोऽनुवाकः ।
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन् ।
पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥
श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरहरिहरमहाराजधुरंधरेण
सायणार्येण विरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये
सप्तमकाण्डः समाप्तः ।



१. त्वाम् इन्द्राद्या अनु S'.

#### अथ

### अष्टमं काण्डम्

श्रीगणाधिपतये नमः।

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्तमे। यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्॥ यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥

अष्टमकाण्डे पञ्चानुवाकाः । तत्र आद्येऽनुवाके पञ्च स्कानि । तेषु 'अन्तकाय मृत्यवे' इत्यादिस्कद्वयम् अर्थस्कम् इत्युच्यते । अनेन उपनयनकर्मणि माणवकस्य नाभिं संस्पृद्य आचार्यो जपं कुर्यात् । उपनयनम् प्रक्रम्य सृत्रितम् — 'दक्षिणेन पाणिना भनाभिदेशेऽभिसंस्तम्य' जपति । ××× 'अन्तकाय मृत्यवे', 'आ रभस्व' (अ ८,२)" इति (कौस् ५४,१६;१७)।

तथा 'आयुष्कामस्य 'अन्तकाय' इति ' स्कद्वयेन शरीरम् अभिमन्त्रयेत । तथा ऋषिहस्तेन आयुष्कामस्य शरीरम् अभिमन्त्रयेत ।

सूत्रितं हि — 'उप प्रियम्' (अ७,३३), 'अन्तकाय मृत्यवे', 'आ रभस्व' इति (कौस् ५८,३)।

तथा अस्य अर्थसूक्तस्य आयुष्यगणे पाठाद् 'विश्वकर्मभिरायुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्' (कौस् १३९,७) इत्यादिषु विनियोगोऽनुसंधेयः।

तथा त्रिंशन्महाशान्तितन्त्रभूतायां महाशान्तौ 'अन्तकाय' इत्यनेन जपं कुर्यात्। उक्तं शान्तिकल्पे — ''पुनस्तदेव जप्यं तु शंतातीयम् अथ 'आवतः' (अ ५,३०,१)। 'अन्तकाय', 'आ रभस्व' इति'' ( शांक २३,३ ) इति ।

अन्तकाय मृत्यवे नर्मः 'प्राणा अपाना' इह ते रमन्ताम् । इहायमस्तु पुरुषः सहास्रेना स्वर्थस्य भागे अमृतस्य छोके ॥ १ ॥

अन्तिकाय । मृत्यवे । नर्मः । प्राणाः । अपानाः । इह । ते । रमन्ताम् । इह । अयम् । अस्तु । पुरुषः । सह । अर्धुना । सूर्यस्य । भागे । अमृतस्य । छोके ॥१॥

 <sup>°</sup>देशसं° S'; °देशेऽभिसं° B1.
 भायुष्कामांतकायेति S'.
 प्राणापाना
 पै १६,१,१ [मूको.].

आयुष्कामस्य आयुर्वृद्धिः मृत्यावधीनेति तन्नमस्कार आदी क्रियते — अन्तकाय अन्तं करोतीत्यन्तकस्तसौ सर्वप्राणिनाराकर्त्रे मृत्यवे प्राणिवियोजकाय एतन्ना-मकाय देवाय नमः नमस्कारः । अस्त्विति शेषः । हे आयुष्काम माणवकादे त तव प्राणाः । प्राणन्तीति प्राणाः वहिर्मुखसंचारिणो वायवः । अपानाः । अपान नन्तीत्यपानाः अवाङ्मुखसंचारिणः । ते च अन्तकानुत्रहाद् शरीरे रमन्ताम् क्रीडन्तु । प्राणापहर्तुर्मृत्योर्नमस्कारेण प्रीतत्वात् तद्विषयभीतिम अपहाय सुखेन संचरन्तु इत्यर्थः । प्राणापानयोर्व्यापारवृत्तेर्वहुत्वाद् वहुवचनप्रयोगः । एवं प्राणापानयोरनपगमम् आशास्य इदानीं तत्सहितस्य पुरुषस्य अनपगतिम्\* आशास्ते — अयं प्राणप्रच्युतिं शङ्कमानः पुरुषः असुना प्राणेन । <sup>3</sup>वृत्तिबहुत्वानपे-क्ष्यात् सामान्याभिप्रायेण<sup>3</sup> एकवचनम् । तेन सह सर्वदा अविनाभृतः सन् इह भूलोक एव अरत भवतु । इह अस्त्विति यद् उक्तं तद् विशिनष्टि — सूर्यस्य आदित्यस्य भागे प्रदेशविशेषे भूलोके। सूर्यव्याप्तेर्विषयभूतास्त्रयो भागाः द्यौरन्त-रिक्षं भूरच । तत्र अपेक्षितत्वाद् इह भागशब्देन भूलोकः परिगृह्यते । तम् एव विशिन प्रि— अमृतस्य लोके । अमृतशब्देनात्र पौत्रादिरूपेणावस्थानम् अभिधीयते मनुष्येराशास्यमानत्वात् । श्र्यते हि — 'प्रजामनु प्रजायसे<sup>र</sup> तदु ते मर्त्यामृतम्' (तैवा १,५,५,६) इति । तथाविधस्य अमृतस्य लोके । लोक्यत इति लोकः स्थानं भूलोक इत्युक्तं भवति।

उदैनं भगों अग्रभीदुदैनं सोमों अंशुमान् । उदैनं मुरुतों देवा उदिनद्वाग्री स्वस्तये ॥ २ ॥

उत् । एनम् । भर्गः । अग्रुभीत् । उत् । एनम् । सोर्मः । अंशुऽमान् । उत् । एनम् । मुरुतः । देवाः । उत् । इन्द्राग्नी इति । स्वस्तये ॥ २ ॥

भगो नाम आदित्यमूर्तिविशेषः । 'अंशश्र भगश्र' (तैआ १,१२,३) इति अदितिपुत्राणां मध्ये श्रवणात् । सर्वप्राणिभिर्भजनीयो भगो देवः एनं मूर्च्छी- लक्षणे अन्धे तमसि प्रविशन्तं पुरुषम् उद् अप्रभीत् उद्धृतवान् । 'इप्रहोर्भश्चन्दिस हस्य' (पावा ८,२,३२) इति भत्वम् । तथा अंग्रमान् अमृतमयैरंग्रुभिस्तद्वान् सोमो देवः । एनम् उत् । अग्रभीत् इत्यनुषज्यते । एवं महतः एकोनपञ्चाशत्संख्याका देवा एनम् उत् । अग्रभीषुरिति वचनविपरिणामेन अनुषङ्गः कर्तव्यः । एवम् इन्द्राशी इन्द्रश्च अग्निश्च उभाविप मुख्यौ देवौ उद् अग्रहीष्टाम् । अत्र द्विवचनविपरिणामः । किमर्थम् उद्ग्रहणम् इति तत्राह — स्वस्तये । सु अस्तीति स्वस्तिः । क्षेमायेत्यर्थः ।

१. °पारार्वृत्ते° S'. २. नपगितम् S'. ३. °बहुत्वानपेक्षाः स्सामान्या॰ S'. ४. °वस्थानावस्थानम् S'. ५. प्रजायस्व S'.

इह तेऽसुरिह प्राण इहायुरिह ते मर्नः । उत् त्वा निर्ऋत्याः पाश्चेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥ ३ ॥ इह । ते । असुः । इह । प्राणः । इह । आयुः । इह । ते । मर्नः । उत् । त्वा । निःऽऋत्याः । पाशेभ्यः । दैव्या । वाचा । भरामसि ॥ ३ ॥

हे आयुर्थयमान पुरुष ते असः मुख्यः प्राणश्चश्चरादिः इह रारीरे अस्तु।
तथा ते प्राणः पञ्चवृत्त्यात्मको वायुरिष इह अस्तु। एवं ते आयुः अपि इह अस्तु।
तथा ते मनः अपि इह अस्तु। एते सर्वेऽिष त्वां विहाय अन्यत्र माऽपसरन्तु। हे
गतासो पुरुष त्वा त्वां निर्ऋत्याः एतन्नामिकायाः पापदेवतायाः पाशेभ्यः वन्धनरज्जुभ्यः सकाशाद् दैव्या देवसंबन्धिन्या वाचा मन्त्ररूपया उद्गरामिस अर्ध्वं
भरामः हरामः नयामः।

उत् ऋामार्तः पुरुष् मार्व पत्था मृत्योः 'पड्वीश्रमवमुश्चमानः । मा च्छित्था 'अस्माल्लोकाद्ग्नेः स्त्र्यस्य संदर्शः' ॥ ४ ॥ उत् । काम् । अर्तः । पुरुष् । मा । अर्व । पृत्थाः । मृत्योः । पड्वीशम् । अव्ऽमुब्बमीनः । मा । छित्थाः । अस्मात् । लोकात् । अग्नेः । सूर्यस्य । सुम्ऽदर्शः ॥ ४ ॥

हे पुरुष त्वम् अतः अस्माद् सृत्युपाशिनचयाद् उक्ताम उत्क्रमणं कुरु ।
माव पत्थाः अवपतनं मा कार्षाः । पद गती इत्यस्मात् लुङि 'एकाच उपदेशेऽनुदातात' (पा ७,२,१०) इति इट्प्रतिषेधः । 'झलो झिल' (पा ८,२,२६) इति सिचो
लोपः । वद्धस्य कथम् उत्क्रमणं घटत इत्यत आह — मृत्योः हिंसकस्य देवस्य
पड्वीशम् पाद्वन्धनपाशम् अवमुञ्चमानः विच्छिन्दन् अस्माद् लोकाद् भूलोकाद् मा च्छित्थाः
छिन्नो मा भूः । छिदेर्लुङि पूर्ववद् इट्प्रतिषेधः । किमर्थम् इति चेद् उच्यते —
अमेः सूर्यस्य च संदशः संदर्शनाद्धेतोः अग्निसूर्ययोश्चिरकालसंदर्शनाय । चिर्जीवनायत्यर्थः । 'ज्योक्च सूर्यं दशे' (ऋ १०,९,७) इति हि श्रुतिः । संपूर्वाद्
हशेः संपदादित्वाद् भावे किप्।

तुभ्यं वार्तः पवतां मात्रिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः ।
सूर्यस्ते तुन्वेर्ड् शं तेपाति त्वां मृत्युर्देयतां मा प्र मेष्ठाः ॥ ५ ॥
तुभ्यम् । वार्तः । पवताम् । मात्रिश्वां । तुभ्यम् । वर्षन्तु । अमृतांनि । आपः ।
सूर्यः । ते । तुन्वे । शम् । तुपाति । त्वाम् । मृत्युः । द्यताम् । मा । प्र । मेष्ठाः ॥५ ॥

पड्वीं B; पडि्वं K, V; पड्बीं A,R,Sm,WM,RW, सा. पै १६,१,४. २. अस्मां-ल्डों Bb,D,Sm,V,Cs. ३. संदशा पै [म्को.]. ४. पथाः P,P²; पृत्थाः > पथाः J. ५. वैतु. मंपा.

पुनः मरणाभावं सोपपत्तिकम् आशास्ते । हे मुमूर्षो पुरुष तुभ्यं त्वद्र्यं मातरिश्वा । माता अन्तरिक्षम् निर्मीयन्तेऽस्मिन् भूतानीति व्युत्पत्तेः । तस्मिन् श्वसितीति
मातिरिश्वा । तादृशो वातः वायुस्तव सुखाय पवताम् । पवितर्गतिकर्मा (तु. निष २,१४) ।
संचरतु । तथा आपः च तुभ्यं त्वद्र्थम् अमृतानि वर्षन्तु सिञ्चन्तु । तथा स्यों देवः ते तव तन्वे
शारीराय शम् सुखं यथा भवति तथा तपाति तपतु । तप संतापे । अस्मात् छेट् । 'छेटोऽ
डाटो' (पा ३,४,९४) इति आडागमः । एतत् सर्व मृत्योरनुग्रहम् अन्तरेण न घटत इति
तदनुग्रहमाशास्ते — हे पुरुष वा मृत्युर्देवो दयताम् रक्षां करोतु । अतस्त्वं मा प्र मृष्टाः
मृतिं मा गाः । मीङ् हिंसायाम् । छुङि पूर्ववद् इद्प्रतिषेधः ।

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षंतातिं कृणोमि । आ हि रोहेममुमृतं सुखं रथमथु 'जिर्विविंदथमा वदासि' ॥६॥

ड़त्ऽयानम् । ते । पुरुष । न । अवऽयानम् । जीवार्तुम् । ते । दक्षंऽतातिम् । कृणोिमि । आ । हि । रोर्ह् । इमम् । अमृतंम् । सुऽखम् । रथम् । अर्थ । जिविः । विद्यम् । आ । वदासि ॥ ६ ॥

हे पुरुष ते तब उद्यानम् उद्गमनमेव । मृत्युपाशाद् इति शेषः । अवयानम् अवागग-मनं न एवास्ति । तत् कथम् एतत् संपत्स्यत इति तत्राह — ते तब जीवातुम् जीवनीषधं कृणोमि करोमि । केवलं जीवनमेव न किं तु दक्षतातिम् । स्वार्थिकस्तातिः । दक्षं वलं च कृणोमि । त्वं च आ रोह अधितिष्ठ इमम् अमृतम् अमरणधर्मकं सुखम् इन्द्रियेभ्योऽनुक्लं रथम् यानम् । देहो वा रथत्वेन उपचर्यते । अतो जीवात्मनो देहेऽवस्थानं प्रार्थ्यते । आरुह्य च अजिविः अजीर्णः सन् । जॄष् वयोहानौ । औणादिकः किवन्प्रत्ययः (पाउ ४,५४)। 'ऋत इद्धातोः' (पा ७,१,१००) इति इत्त्वम् । विद्यम् वेद्नम् आ वदासि आवद् । लब्धसंज्ञोऽस्मीति आचक्ष्वेत्यर्थः ।

मा ते मन्दित्रं गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मंदो मार्चगाः पितृन्। विश्वे देवा आभि रंक्षन्त त्वेह ॥ ७ ॥

मा । ते । मर्नः । तत्रं । गात् । मा । तिरः । भूत् । मा । जीवेभ्यः । प्र । मुदः ।मा । अर्तु । गाः । पितृन् । विश्वे । देवाः । अभि । रक्षुन्तु । त्वा । इह ॥ ७ ॥

१. अधा जिज्ञी विद्यमा वदायः ऋ १०,८५,२७;  $^{\circ}$ जि्रिज्ञिर्वि $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  जििज्ञिर्वि $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

तत्र तस्मिन् यमविषये ते मनो मा गात् गतं मा भृत् । तथा मा तिरो भृत् अन्तिहिंतं विलीनमिष मा भृत् । किं च त्वं जीवेभ्यः वन्धुभ्यस्तेषाम् अर्थाय मा प्र मदः अनवधानं माप्नुहि । मदी हर्षे । पुषादित्वाद् अङ् । मदिः प्रोपख्यः अनवधाने वर्तते । पितृन् मृतान् पूर्वपुरुषान् मानु गाः अनुगतिं मा कार्षीः । विश्वे देवाः इन्द्राद्या इन्द्रियाणि वा त्वा त्वाम् अभि रक्षन्तु सर्वतः पालयन्तु । कुत्रेति चेद् उच्यते । इह अस्मिन्नेव शारीरे इह भूतले वा।

मा गृतानामा दीधीथा ये नयंन्ति' परावर्तम् । आ रोह तमंसो ज्योतिरेह्या' ते हस्ती' रभामहे ॥ ८॥

मा । गृतानाम् । आ । दुधिथाः । ये । नर्यन्ति । पुराऽवर्तम् । आ । रोह् । तर्मसः । ज्योतिः । आ । इहि । आ । ते । हस्तौ । रुमामुहे ॥ ८ ॥

गतानाम् पितृलोकं प्राप्तानाम् । मार्गम् इति दोषः । मा दीधीधाः तं प्रति देवनं मा कार्षीः । दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः । लुङ् । छान्दसः सिचो लुक् । अथवा गतमार्गं मा ध्याय । ध्यै चिन्तायाम् । छान्दसी रूपसिद्धिः । अथवा गतानाम् इति कर्मणि षष्ठी । मृतान् मा चिन्तयेत्यर्थः । ते विद्योष्यन्ते — ये गतास्त्वामिष परावतम् दूरदेशं नयन्ति । यथा त्वं पुनर्नायासि तथा प्रापयन्तीत्यर्थः । अतस्त्वं तमसः । म्रियमाणस्य पुरुषस्य समस्तस्यापि ज्ञानस्य नाशात् तमःप्रवेश इव भवति अतस्तमसः सकाशात् ज्योतिः । ज्योतिः प्रकाशः । प्रकाशं ज्ञानम् आ रोह अधितिष्ठ । आश्रयेत्यर्थः । अन्धिकारप्रविष्टस्य कथम् आरोहणम् इति तत्राह — ते तव हस्तौ आ रभामहे गृह्णीमः । आरोहणानुक्लप्रयत्नं कुर्म इत्यर्थः ।

क्यामश्रं त्वा मा श्वलंक्च प्रेषितौ' यमस्य यौ पंथिरक्षी श्वानौ । अर्वाङेहि 'मा वि' दींध्यो 'मात्रं तिष्ठः पर्राङ्मनाः' ।। ९ ।।

र्यामः । च । त्वा । मा । राबलेः । च । प्रऽईिषतौ । यमस्ये । यौ । पृथिरक्षी इति पृथिऽरक्षी । श्वानौ । अर्वाङ् । आ । राहि । मा । वि । दीध्यः । मा । अत्रे । तिष्ठः । परोक्ऽमनाः ॥ ९ ॥

<sup>9.</sup> नंयन्ति Bh,Sm; नंयन्ति > नयंन्ति Cs. २. एहि नास्ति S. ३. हस्तं पै १६,१,८. ४. नास्ति S. ५. माव पै १६,१,९ [मूको.]. ६. मा तारिष्टाः प्रता नः पै. ७. पिश्विऽ P,P²,Cp.

हे मुसूर्षो त्वा त्वां स्थामस्व पतन्नामा श्वा। वर्णप्रयुक्तेयं संज्ञा। मा। वाधताम् इति शेषः। एवं शवलश्च श्वा मा वाधताम्। चित्रवर्णत्वात् शवल इति संज्ञा। तो विशेष्येते — यमस्य सर्वप्राणिप्राणापहर्तृदेवस्य पथिरक्षी मार्गरक्षको यो श्वानो स्तः। तत्र श्वामश्च शवलश्चेति संवन्धः। श्वभ्याम् असंदष्टः सन् अर्वाङ् अस्मद्भिम्रुखः एहि आगच्छ। मा वि दीध्यः ध्यानं मा कार्षाः। किम् इत्याशङ्कायां मृतानां मार्गम् इत्यविष्ठते। तदेव भङ्गयन्तरेणाह — अत्र अस्मिन् भूलोके वर्तमानः सपदि पराङ्मनाः अप्र-तिनिवृत्तिचित्तविषयध्यानोपेतः सन् मा तिष्टः मा वर्तस्व।

मैतं पन्थामनुं गा भीम एष येन पूर्व नेयथ तं त्रवीमि । तर्म एतत् पुरुष मा प्र पंतथा भयं पुरस्तादर्भयं ते अर्वाक् ॥ १० ॥

मा । एतम् । पन्थाम् । अर्नु । गाः । भीमः । एषः । येर्न । पूर्वम् । न । इयर्थ । तम् । ब्र्वीमि । तमः । एतत् । पुरुष । मा । प्र । पृत्थाः । भयम् । पुरस्तीत् । अर्भयम् । ते । अर्वाक् ॥

हे गतासो पुरुष त्वम् एतं पूर्वोक्तं पन्थाम् पन्थानं मृता येन गच्छिन्ति तं माऽनु गाः अनुस्त्य मा याहि । अनुगमनिषेधस्य कारणम् आह — एष मार्गो भीमो भयहेतुः । एतच्छव्दार्थम् आह — येन मार्गेण पूर्वम् मृतेः प्राक्काले नेयथ न गच्छिसि । वचनव्यत्ययः । तं मार्गे व्रवीमि । मानु गा इति निषेधप्रतियोगितया वच्मीत्यर्थः । एतत् मरणलक्षणं तमः अन्धकारम् अज्ञानं मा प्र पत्थाः प्रपदनं मा कार्षीः । पुरस्तात् पूर्वदेशे यमपुरप्रदेशे भयम् । भवतीति शेषः । अर्वाक् अस्मदिममुखागमनमार्गे ते तव अभयम् भयाभावः । क्षेमं भवतीत्यर्थः ।

### इत्यष्टमकाण्डे प्रथमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'रक्षन्तु त्वा' इत्यस्य सूक्तस्य उपनयनकर्मादिषु पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः।

तथा हिरण्यगर्भाख्ये महादाने 'रक्षन्तु त्वा' इत्यनेन ध्कर्त् रक्षां कुर्यात् । 'हिरण्यगर्भविधिम् अनुक्रमिष्यामः' इति प्रक्रम्य उक्तं परिशिष्टे—"'यदाबध्रन्' (अ १,३५) इति हिरण्यस्रजम् आप्रथ्य 'रक्षन्तु त्वा' (अ ८,१,११-२१) इति रक्षां कृत्वा'' (अप १३,१,१५) इति ।

शामश्र S'.
 दुष्टः S'.
 विषम<sup>°</sup> S'.
 नयतु पे १६,१,१०
 म्को.].
 तम् पे.
 एवं S',
 यच्छव्दा S'.
 वैतुः मंपा.
 कर्तुरक्षा S',

तथा अश्वरथाख्यमहादाने अनेन यजमानम् अभिमन्त्रयेत । ' अथाश्वरथदान-विधिः' इति प्रक्रम्य उक्तं परिशिष्टे — ''पुनन्तु मा' (अ६,१९) इत्यात्मानम् आलभ्य जपेत् । 'रक्षन्तु त्वाप्तयः' (अ८,१) इति यजमानम् अभिमन्त्रयः' (अप१५,१,१;५) इति ।

रक्षंन्तु त्वाऽग्नयो ये अप्स्वंशन्ता' रक्षंतु' त्वा मनुष्याई' यिमन्धते । वैश्वानुरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र' धांग्' विद्युता सह ॥ ११ ॥

रक्षेन्तु । त्वा । अग्नर्यः । ये । अप्डसु । अन्तः । रक्षेतु । त्वा । मनुष्यािः । यम् । इन्धते । बैश्वानुरः । रक्षुतु । जातऽवेदाः । दिव्यः । त्वा । मा । प्र । धाक् । विऽद्युता । सह ॥ ११ ॥

अप्सु अन्तः उद्केषु मध्ये ये अप्तयो वाडवादिरूपेण वर्तन्ते तेऽग्नयः त्वा त्वाम् हे रक्षाकाम राजादे रक्षन्तु पाछयन्तु । उद्केष्विग्नसद्भावम् आह मन्तः 'अप्त्वम्ने सिष्ठव' (ऋ ८,४३,९), 'अप्ति च विश्वशंभुवम्' (ऋ १०,९,६) इत्यादिकः, 'सोऽपः प्राविशत' (ते २,६,६,१) इति च । अविधिष्ठानवहुत्वम् अपेक्ष्य अग्नीनां वहुत्वाभिधानम् । यद्वा अग्नीपोमयोरखिळजगत्कारणत्वेन विकारेषु सर्वेष्विप अग्निसंभवाद् वहुत्वाभिधानम् । तथा यम् अग्निं मनुःया आहवनीयादिरूपेण वर्तमानं वा पाकाद्यर्थम् अवस्थापितं वा इन्धते दीप्तं कुर्वन्ति सोऽपि त्वां रक्षत्र । अन्ता रक्षत्वित्यत्र 'ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः' (पा ६,३,१११) इति दीर्घः । एवं वैश्वानरः विश्वेषां नराणां संवन्धी जाठरोऽग्निः स च जातवेदाः जातप्रज्ञो जातधनो वा त्वां रक्षत्र । तथा दिव्यः दिवि भवो वैद्युतो विग्रुता स्वश्रारीरेण सह सहितः सन् त्वा मा प्र धाक् प्रकर्षण मा दहतु । दह भस्मीकरणे । 'मन्त्रे घस° (पा २,४,८०) इति च्छेर्जुक् ।

मा त्वां ऋव्याद्भि मंस्तारात् 'संकेसुकाचर । रक्षंतु त्वा द्यौ रक्षंतु पृथिवी स्रथेश्व त्वा रक्षंतां' चन्द्रमाश्च । अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥१२॥ मा । त्वा । कृव्युऽअत् । अभि । मंस्तु' । आरोत् । सम् ऽक्षंसुकात् । चर् । रक्षंतु । त्वा । द्यौ । रक्षंतु । पृथिवी । स्र्थैः । च । त्वा । रक्षंताम्' । चन्द्रमाः । च । अन्तरिक्षम् । रक्षतु । देवऽहेत्याः ॥

कव्यात् मांसारानोऽग्निः 'कव्ये च' (पा ३,२,६९) इति अदेर्विट्। स च त्वा त्वां माभि मंस्त <sup>१३</sup>मम त्वम् <sup>१३</sup> आहार इत्यभिमानं मा करोतु । 'नास्य रुद्रः पश्चन-

<sup>9.</sup> तथा S'. २. अप्स<u>बर्</u>डन्ता B. रक्षन्तु पे १६,२,१ [मूको.]. ४. मनु-प्यां प्रिक, D, R, Sm, Cs. ५. प्रा B. ६. दहाद् पे. ७. रक्षन्तु P<sup>2</sup>. ८. वेदः P. ९. संकुसुका S. १०. रक्षतां P³, M, RW. ११. माँस्तु P; मुँस्तु Cp. १२. रक्षताम् Bp<sup>2</sup>. १३. मममत्वम् S'.

भिमन्यते' (तै १,६,७,४) इत्यादी तथा दर्शनात् । मन ज्ञाने । छुङि सिचि 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' (पा ७,२,१०) इति इट्प्रतिषेधः । त्वं च संकुष्ठकात् शव-भक्षकाद् एतन्नामकाद् अग्नेः आरात् दूरदेश एव चर । तथा द्यौः पृथिवी सूर्यश्चन्द्रमाश्च प्रत्येकं स्वस्वसंवन्धिनो भयात् त्वा त्वां रक्षतु । अन्तरिक्षम् अपि त्वां देवहेत्याः देवप्रेरिताद् आयुधाद् रक्षतु ।

बोधर्थं त्वा' प्रतीबोधर्थं 'रक्षतामस्वमर्थं त्वांडनवद्वाणर्थं' रक्षताम्'।
गोपायंर्थं त्वा' जार्गृविथ रक्षताम्'॥ १३॥

बोधः । च । त्वा । प्रतिऽबोधः । च । रक्षताम् । अस्वप्नः । च । त्वा । अनवऽद्वाणः । च । रक्षताम् । गोपायन् । च । त्वा । जार्गविः । च । रक्षताम् ॥ १३ ॥

बोधप्रतीबोधो नाम ऋषी। 'ऋषी बोधप्रतीबोधौ' (अ ५,३०,१०) इति प्रागुक्त-त्वात्। तत्सहप्रपाठाद् अत्रोक्ताः षडपि ऋषयः। बोधः सर्वदा प्रतिवुध्यमानः। प्रतीबोधः प्रतिवस्तु प्रतिक्षणं वा बुध्यमानः। अस्वप्रः स्वप्नरहितः। अनवद्राणः निद्रा-रहितः। गोपायन् सर्वदा देहस्य गोपायिता। जायिः जागरणशीलः। एते सर्वे देहाश्रयाः प्राणापानमनोवुद्धिचक्षुर्द्वयरूपा इन्द्रियाभिमानिदेवा यथोचितं बोद्धव्याः। ते युग्मशस्त्वां रक्षन्त्वित्यर्थः ।

ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां ॥ १४ ॥ ते। त्वा। रक्षन्तु । ते। त्वा। गोपायन्तु । तेभ्यः । नर्मः । तेभ्यः । स्वाहां ॥ १४ ॥

ते वोधाद्याः त्वा त्वां रक्षन्तु पालयन्तु दते त एव त्वा गोपायनं सर्वतो रक्षणम्। तेभ्यः वोधादिभ्यो देवेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । तेभ्यः स्वाहा। इदं द्रव्यं स्वाहुतम् अस्तु।

जीवेभ्यंस्त्वा समुदे वायुरिन्द्री धाता दंधात सविता त्रायंमाणः। मा त्वां प्राणो बलं हास्तिद्सुं 'तेऽनुं ह्वयामसि'॥ १५॥

जीवेभ्यः । त्वा । सुम्ऽउदे । वायुः । इन्द्रेः । धाता । दुधातु । सुविता । त्रायंमाणः । मा । त्वा । प्राणः । बलेम् । हासीत् । असीम् । ते । अनी । ह्रयामसि ॥ १५ ॥

वैतु. मंपा.
 २. मा काठ ३७,१० माग्र २,१५,१.
 ३. गोपायताम° काठ.
 भाग्र.
 ३. °द्राणिश्च पै १६,२,३ [मूको.].
 ५. गोपायताम् काठ. माग्र.; गोपायताम् पाग्र
 ३,४,१५.
 ६. गोपायमानश्च काठ.; गोपायमानं च माग्र. पाग्र.
 ७. °क्षित्वित्यर्थः ऽ'.
 ८. तत एव ऽ'.
 ९. तेनु ह्वं ° Вь; ते निर्ह्वं ° पै १६,२,५.

जीवेभ्यः । अत्र जीवोपयुक्तानि इन्द्रियाणि जीवशब्दव्यपदेशं भजन्ते । तेषाम् अर्थाय । अथवा जीवाः पोषणीयाः पुत्रभार्यादासादयः । तेषाम् अर्थाय । ताद्रथ्यं विशिनष्टि—समुदे तेषां 'संमोदाय '[ला] त्वां वाय्वाद्यः प्रत्येकं समुदायो वा द्रधातु स्थापयतु मृत्योराकृष्य प्रयच्छतु । त्रायमाण इति सवितुर्विशेषणम् । त्वां पाळयमानः । कि च त्वा त्वां प्राणः वळं शरीरवळं च मा हासीत् मा त्याश्चीत् । ते असुम् अनु ह्यामिस आजुक्त्येन आह्वयामः ।

मा त्वां जम्भः संहंनुर्मा तमो विद्यन्मा जिह्ना वृहिः प्रमुखः कृथा स्याः । उत् त्वाद्वित्या वसवो भर्नत्विन्द्वाग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

मा। त्वा। जम्भः । सम् ऽहंनुः । मा। तमः । विट्त् । मा। जिह्वा। आै। बहिः । प्रऽम्युः । कथा। स्याः । उत् । त्वा । आदित्याः । वसेवः । भरन्तु । उत् । इन्द्राग्नी इति । स्वस्तये ॥१६॥

किं च त्वा त्वां संहतुः संहतदन्तो जम्मः असुरः। अथवा संहतुः संहतहतुर्ज-म्मः अस्थूलदन्तो मा विदत् मा विन्दतु। भक्षयितुम् इति रोषः। 'तं वो जम्मे दथामि' (ते ४,५,११,२) इत्यादिमन्त्रदर्शनात् । तथा तमः अज्ञानमपि मा विदत्। एवं वहिः । आ विहित् आयामविस्तारोपेता उद्यमाना जिह्वा रक्षःप्रभृतेः संवन्धिनी मा विदत्। किमर्थम् एवं प्रार्थित इति चेत् तत्राह — कथा केन प्रकारेण त्वं प्रमयुः प्रगतिहंसः प्रगतिहंसको वा स्याः भवेः । एवमर्थं जम्भादि मा विदिद्त्यर्थः। आदित्याः अदितेः पुत्रा देवा धात्राद्यः वा त्वाम् उद्भरन्तु अर्धं हरन्तु मृत्योर्भुखात्। तथा अवस्वः अष्टसंख्याका धात्राद्यः उद्भरन्तु। इन्द्राशी। इन्द्रश्च अग्निश्च देवो उत् उद्भरताम्। किमर्थम्। स्वस्तये क्षेमाय।

उत् त्वा द्यौरुत् पृथिव्युत् प्रजापितरग्रभीत् । उत् त्वी मृत्योरोषधयः सोमेराज्ञीरपीपरन् ॥ १७॥

उत् । त्वा । द्योः । उत् । पृथिवी । उत् । प्रजाऽपितिः । अप्रभीत् । उत् । त्वा । मृत्योः । ओषेधयः । सोमेऽराज्ञीः । अपीपुर्न् ॥ १७ ॥

तथा द्यौः द्युदेवता वाम् उत् उद्भरतु पृथिवी च उत् उद्भरतु । किं बहुना । प्रजापितः सर्वेषां देवानां पिता उद्प्रभीत् उद्ग्रहणम् अकार्षीत् । सोमराज्ञीः सोमस्य पत्न्यः ओषधयो देव्यो मृत्योः सकाशात् त्वा त्वाम् उद्पीपरन् अपालयन् ।

१. वैतु. पपा. २. वायारयोसमुद्यंयवा प्रत्येकं S'. ३. सा. 'जीवेभ्यस्त्वा' इत्यारभ्य 'क्या स्याः' इत्यन्तमेकम् 'उत् त्वादित्याः' इत्यारभ्य 'सोमराज्ञीरपीपरन् ' इत्यन्तं चापरं मन्त्रं मत्वा व्याख्याति. ४. विद् p. ५. वैप १,६१३ a द्र. ६. इत्यादिभिर्मन्त्रे S'. ७. बिहिंविव भ्यामिवस्तारोपेता उद्यामिजिह्ना इत्यादि S'. ८. प्रमतः S'. १. स्तवोमसंख्याका S'. ११. युं नास्ति S'.

अयं देवा इहैवास्त्वयं माऽम्रत्रं गादितः । इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत् पौरयामसि ॥ १८ ॥

अयम् । देवाः । इह । एव । अस्तु । अयम् । मा । अमुत्रे । गात् । इतः । इमम् । सहस्रं ऽवीर्येण । मृत्योः । उत् । पार्यामसि ॥ १८ ॥

हे देवाः आदित्याद्या अयं पुरुषः इहैव भूलोके अन्त भवतु । एतदेव व्यतिरेक-मुखेनाह — अयम् इतः अस्माद् भूलोकाद् अमुत्र स्वर्गे मा गात् । वयं रक्षाकर्तारः इमं पुरुषं सहस्रवीर्येण अपरिमितसामर्थ्येन रक्षाविधानेन मृत्योः सकाशाद् उत्पारया-मिस उत्पारयामः ।

उत् त्वां मृत्योरंपीपरं सं धंमन्तु वयोधसंः । मा त्वां 'व्यस्तकेृक्योर्च मा त्वांऽयुरुदों रुदन् ॥ १९ ॥

उत् । त्वा । मृत्योः । अपीपरम् । सम् । धमन्तु । वयःऽधर्सः । मा । त्वा । व्यस्तुऽकेश्युः । मा । त्वा । अघुऽरुदेः । रुदुन् ॥ १९ ॥

हे आयुष्काम पुरुष त्वा त्वां मृत्योरुदपीपरन्<sup>3</sup> पालयन्तु वयोधसः अन्नस्य आयुष्यस्य वा धातारो देवाः सं धमन्तु संधानं कुर्वन्तु च।धमितर्गतिकर्मा (तु. निघ २,१४)। त्वा त्वां प्रति व्यस्तकेदयः कीर्णकेशा वन्धुयोषितो मा रुदन् अश्रुविमोकं मा कार्पुः। तथा अधरुदः अधे व्यसने दुःखे वान्धवेन रोदनकर्तारो मा रुदन्।

'आहर्षिमिविदं त्वा' पुन्रागाः पुनर्णवः' । सर्वीङ्गः सर्वे ते चक्षः सर्वेमार्यंश्र तेविदम्' ॥ २० ॥

आ । अहार्षेम् । अविदम् । त्वा । पुर्नः । आ । अगाः । पुर्नः ऽनवः । सर्वेऽअङ्ग । सर्वेम् । ते । चक्षुः । सर्वेम् । आर्युः । चृ । ते । अविदम् ॥ २० ॥

हे मृत्युग्रस्त पुरुष त्वा त्वाम् आहार्षम् मृत्युमुखाद् आहतवान् अस्मि । आहत्य च त्वा³ त्वाम् अविदम् लब्धवानस्मि । हे पुनर्नव³ पुनरत्पन्न त्वं पुनरागाः पुनरागतोऽसि । पुनर्जीवलाभात् पुनर्नवत्वव्यपदेशः । हे सर्वोङ्ग केनचिद्पि चक्षुराद्यङ्गेन अविकल संपूर्णाङ्ग । मृत्यभावेऽपि प्रायेण अङ्गवैकल्यं दृढरोगग्रस्तस्य भवतीत्यभिष्रायेण एवम्

<sup>9.</sup> गात् p<sup>2</sup>. २. ॰केड्यो १ R. ३. वैतु. मंपा. ४. आहा पूर्व त्वाविदं त्वा S', सा. अ २०,९६,१० ऋ १०,१६१,५. ५. पुनर्णव S', RW. २०,९६,१० S' च; पुनर्नव ऋ. पै १६,२,९ [मूको.]. ६. ॰विदन् Bb,D.

आह । ते तव सर्वं चक्षुः । चक्षुर्विषयम् इत्यर्थः । सर्वमिष इन्द्रियजातं स्वविषय-प्रकाशकम् । भवित्विति शेषः । ते तव सर्वम् शतसंवत्सरस्रक्षणम् आयुः अविदम् स्रव्ध-वान् अस्मि ।

च्यिवात् ते ज्योतिरभूदप् त्वत् तमो अऋमीत् । अपु त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप् यक्ष्मं नि दंध्मिस ॥ २१ ॥

वि । अवात् । ते । ज्योतिः । अभूत् । अपं । त्वत् । तमः । अऋमीत् । अपं । त्वत् । मृत्युम् । निःऽऋतिम् । अपं । यक्ष्मम् । नि । दुध्मसि ॥ २१ ॥

हे विसंज्ञ पुरुष ते व्यवात व्योच्छत् तमोविवासनम् अभृत् । अत एव ज्योतिः संज्ञानम् अभृत् । तथा त्वत् त्वत्तः सकाशात् तमः कृतस्त्रम् अपाक्रमीत् अपक्षान्तम् अभृत् । कुतो हेतोरिति तत्राह—त्वत् त्वत्तः मृत्युम् प्राणापहर्त्री देवतां निर्ऋतिम् पापदेवताम् अपे । नि दध्मसीति उत्तरिक्रयानुषङ्गः । तथा यक्ष्मम् बाह्यम् आभ्यन्तरं च रोगम् अपे नि दध्मसि अपनिद्धाः त्वत्तः प्रच्यावयामः ।

### इत्यष्टमकाण्डे प्रथमेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

'आ रभस्व' (अ८,२) इति सूक्तत्रयम् अर्थसूक्तम् । तेन उपनयनकर्मणि माण-वकस्य नार्भि संस्पृदय आचार्यो जपं कुर्यात् । उपनयनं प्रक्रम्य सूत्रितम् — ''दक्षिणेन पाणिना विश्वित्रे संस्तभ्य जपित । ××× 'अन्तकाय मृत्यवे' (अ८,१), 'आ रभस्व'" (कौस् ५५,१६;१०) इति।

तथा आयुष्कामः 'आ रमस्व' इति सूक्तत्रयेण शरीरम् अभिमन्त्रयेत । तथा ऋषिहस्तेन आयुष्कामस्य शरीरम् अनेनाभिमन्त्रयेत ।

स्त्रितं हि - "'आ रभस्व', 'प्राणाय नमः' (अ ११,४), 'विषासहिम्' (अ १७,१) इत्यभिमन्त्रयते" (कौस् ५८,३) इति ।

तथा अस्यार्थसूक्तस्य आयुष्यगणे पाठाद् 'विश्वकर्मभिरायुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्' (कौस् १३९,७) इत्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः।

तथा नामकरणाख्ये कर्मणि अनेनार्थसूक्तेन कुमारस्य हस्ते अविच्छिन्नाम् उदक्धारां निनयेत्।

१. अपि S'. २. 'देशसंस्तम्य S'; 'देशेऽभिसंस्तम्य Bl. ३. अव' S'.

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनार्थस्केन देवदारुमणि संपात्य अभिमन्त्र्य वधी-यात्। तस्यैव मणेः निघृष्य पायनं च कुर्यात्। तद् उक्तं कोशिकेन— "अथ नामकर-णम्"। 'आ रभरवेमाम्' इयविच्छिन्नाम् उदक्षधाराम् आलम्भयति"। पृतिदार्हं वध्नाति। पाययति" (कैस् ५८,१३–१६) इति।

अन्त्येष्टी 'आ रभस्व' इति त्रिभिः प्रेताग्निम् आदीपयेत् । त्रिंशन्महाशान्तितन्त्रभूतायां महाशान्ती 'आ रभस्व' इत्येतज्जपेत् । उक्तं शान्तिकल्पे- 'पुनस्तदेव जप्यं तु शंतातीयमथावतः । अन्तकायारभस्वेति' ( शांक २३,३ ) इति ।

तथा 'वैश्वदेवीं गतायुवाम्' ( शांक १७,१) इति विहितायां महाशान्तो देवदा-रुमणिवन्धनम् अनेन कुर्यात् । तद् उक्तं शान्तिकल्पे — '' 'आरभस्व' इति "पूतिदार्ह वैश्वदेव्याम्'' ( शांक १९,१ ) इति ।

आ रंभस्<u>वे</u>माम्मृतंस्य 'इनुष्टिमाच्छिद्यमाना जुरदंष्टिरस्तु ते । असुं तु आयुः पुन्रा भंरामि रजस्तमो मोर्प गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

आ । रमस्य । इमाम् । अमृतंस्य । श्रुष्टिम् । अच्छिद्यमाना । जुरत् ऽअष्टिः । अस्तु । ते । असीम् । ते । आर्युः । पुनेः । आ । मुरामि । रजीः । तमीः । मा । उपे । गाः । मा । प्र । मेण्ठाः ॥१॥

हे आयुष्काम पुरुष इमाम् अस्माभिः क्रियमाणाम् अमृतस्य अमरणत्वस्य रत्तृष्टिम् प्रस्तुतिम् आ रमख उपक्रमस्य । अनुभवितुम् इति रोषः । यद्वा कुमारस्य हस्ते अविच्छिन्नाम् उद्कथारां निनयेदिति विनियोगाद् अमृतराब्देन उद्कम् उच्यते । तस्य इनुष्टिम् । उद्कथाराम् इत्यर्थः । अच्छियमाना परैर्विच्छेत्तम् अन्हां जरदृष्टिः । जरावस्थापर्यन्तम् अष्टिः अरानं जरदृष्टिः । सा ते अस्तु भवतेऽस्तु । तद्र्थं ते तव असुम् प्राणं मृत्युना अपद्धतम् आयुश्च पुनः आ भरामि आहरामि । त्वं च रजः रागम् अस्ताकं सत्त्वगुणप्रतिवन्धकं मोप गाः मा प्राप्तृहि । इण् गतौ । 'इणो गा छिं (पा २,४,४५) इति गादेशः । एवं तमः आवरकं हिताहितविवेकप्र-तिरोधकं तमआख्यगुणं मोप गाः । न केवछं रजस्तमसोरप्राप्तिरेव प्रार्थ्यते किं तु मृतिनिवारणमिप मा प्र मेष्टा इति । हिंसां व मा प्राप्तुहि । मीङ् हिंसायाम् । छिङ रूपम् ।

१. अथान्नामकरण° S'. २. आर्छिपयति S'. ३. पूतुदारं Bl. ४. पूतदारं Bol. ५. स्तु° R; श्रुष्टि° RW ; तु. पृ ३४६ टि ५. ६. मा P,P²,J.

७. स्तुष्टिम् S'. ८. एवा अमृतस्तुष्टिम् अच्छि S'. ९. एवं स्वरो न सिध्यति.

१०. रागः S'. ११. °आख्यागुणं S'. १२. हिंसा S'.

# जीवेतां ज्योतिर्भयेद्यर्वाङा' त्वां हरामि श्वतशारदाय । अव्युश्चन् मृत्युपाशानशंस्ति द्राधीय आयुः प्रत्रं ते द्धामि' ॥२॥

जीवेताम् । ज्योतिः । अभिऽएहि । अर्वाङ् । आ । त्या । हरामि । श्वतऽशीरदाय । अव्ऽमुञ्चन् । मृत्युऽपाशान् । अशेस्तिम् । द्राघीयः । आर्युः । प्रऽत्रम् । ते । द्धामि ॥ २॥

हे पुरुष त्वं जीवताम् मनुष्याणां ज्योतिः दीप्तिं ज्ञानम् अर्वाङ् अस्मद्रिममुखः अभ्योहि अभ्यागच्छ । अहं तु त्वा त्वाम् आ हरामि । मृत्युसकाशाद् इति शेषः । किमर्थम् । शतशारदाय । शतसंख्याकशरदविधिकम् आयुः शतशारदम् । शतायुषे । चिरकाळजीवनायेत्यर्थः । मृत्युपाशवद्धस्य कथम् आगमनम् इति तत्राह — मृत्युपाशाव्दस्य अवस्य विधान्यस्य अवस्य अवस्य । तथा अश्वरिक्षम् अवस्य अतिदीर्घं शतसंवत्सरळक्षणम् आयुः । 'प्रियर्थिय' (पा ६,४,१५७) इत्यादिना दीर्घशब्दस्य द्राघादेशः । ते त्वदर्थं प्रतरम् प्रकृष्टतरं द्धामि स्थापयामि ।

वातात् ते प्राणमंतिदं सूर्याचक्षेरहं तर्व । यत् ते मनुस्त्वि तद् धारयामि सं 'वित्स्वाङ्गेर्वदं जिह्नयाऽरुपन् ॥३॥

यातात् । ते । प्राणम् । अविदम् । सूर्योत् । चक्षुः । अहम् । तर्व । यत् । ते । मनः । त्वियं । तत् । धार्यामि । सम् । वितस्व । अङ्गैः । वदं । जिह्नयां । अर्रपन् ॥३॥

हे गतासो पुरुष ते तब प्राणं वातात स्वाश्रयभूताद् बाह्यवायोः सकाशाद् अविदम् लब्धवान् अस्मि । प्राणवायोर्मरणावस्थायां वायुप्राप्तेः उत्पत्त्यवस्थायां तत एवोत्पत्तेश्च एवम् उच्यते । तथा च श्रूयते—'वातं प्राणमन्ववस्वतात्' (ऐन्ना २,६) इति,
'वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्' (ऐआ २,४,२) इति च । अहं तव चश्चः च सूर्याद् अविदम् ।
पूर्ववन्मृतिसमये चश्चपः सूर्यप्राप्तेः उत्पत्तिसमयेऽपि सूर्यादेवोत्पत्तेश्च एवम् उच्यते ।
"सूर्यं चश्चर्गमयतात्' (ऐन्ना २,६) इति, 'आदित्यश्चश्चर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्' (ऐआ २,४,२)
इति च । किं च यत् ते मनः उत्क्रमणसमये निर्गतं तत् त्विय एव धारयामि स्थापयामि ।
त्वं तु यत एवम् अतो विश्वाङ्गः कृतस्त्रीरङ्गरुपेतः सन् जिह्नया आलपन् व्यक्तम् उच्चरन् वद्
वाचम् उदीरय । जीवनस्य अभिवदनं स्पष्टं लिङ्गम् इति तत् प्रार्थते ।

१. र्भ्येष्य A,B,Bh,R; 'र्भ्येष्य Cs; 'रभ्येहि लोकमा पै १६,३,२.
 २. कृणोिम
 पे. ३. विद्याङ्गे S'; वृङ्क्ष्वा पै १६,३,३.
 ४. दित्स्व P,J.
 ५. वैतु. मंपा.
 ६. वैतु. पता.

### प्राणेनं त्वा' द्विपदां 'चर्तुष्पदामुग्निभिव जातमुभि सं धंमामि । नर्मस्ते सृत्यो चक्षुंषे नर्मः प्राणायं तेऽकरम् ॥ ४ ॥

ष्राणेनं । त्वा । द्वि ऽपदीम् । चतुः ऽपदाम् । अग्निम् ऽईव । जातम् । अभि । सम् । धुमामि । नर्मः । ते । मृत्यो इति । चक्षुषे । नर्मः । प्राणायं । ते । अकरम् ॥ ४ ॥

हे निर्यत्त्राण त्वा त्वां द्विपदाम् पुरुषादीनां चतुत्वदाम् गवाश्वादीनां च प्राणन । सर्वप्राणिनां प्राणेनेत्यर्थः । तेन जातम् मथनाद् उत्पन्नम् अग्निमिव तं यथा अणीयांसं सन्तं वनाल्यादिसाधनेन मुखवायुना अभिसंधमित तद्वद् अल्पप्राणं सन्तं सर्वप्राणि-प्राणेन अभि सं धमामि संयोजयामि प्रभूतप्राणं करोमि । हे मृत्यो ते तव चछुपे ऋराय नमः अकरम् । तथा ते प्राणाय प्रकृष्टाय वलायापि नमः अकरम् करोमि । करोतेर्लुङि 'कृम्टरहिम्यर्छन्दिस' (पा ३,१,५९) इति अङ् ।

अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि । कृणोम्यंस्मे भेषुजं मृत्यो मा पुर्ह्मं वधीः ॥ ५ ॥

अयम् । जीवतु । मा । मृत् । इमम् । सम् । ईरयामसि । कृणोमि । अस्मै । भेषजम् । मृत्यो इति । मा । पुरुषम् । व्यीः ॥५॥

अयं गतासुः पुरुषो जीवतु । मा मृत मरणं मा प्राप्नुयात् । मृङ् प्राणत्यागे । 'छङ्' (पा ३,२,१९०) । 'उश्व' (पा १,२,१२) इति सिचः कित्त्वम् । 'हस्वादङ्गात' (पा ८,२,१२०) इति सिचो छोपः । इमं पुरुषं समीरयामसि सम्यक् प्रेरयामः । यथा चेष्टते तथा प्रयतामहे । तद् एव एकवद् आह—असमे सुमूर्षवे पुरुषाय भेषजम् चिकित्सां कृणोमि करोमि । हे मृत्यो त्वं तु पुरुषम् अमुं मा वधीः मा जिहि ।

जीवलां नेघारिषां जीवन्तीमोषंधीमृहम् । त्रायुमाणां सर्हमानुां 'सर्हस्वतीमिह हुवेडस्मा' अरिष्टतांतये ॥ ६ ॥

जीवळाम् । नघऽरिषाम् । जीवन्तीम् । ओषीधीम् । अहम् । त्रायमाणाम् । सहीमानाम् । सहीस्वतीम् । इह । हुवे । अस्मै । अरिष्टऽतीतये ॥ ६ ॥

<sup>9.</sup> त्वां पै १६,३,४. २. चक्षुष्प° S'. ३. न्वाल्पा° S'. ४. सु वीरया° पै १६,३,५ [मूको.], ५. मृत्यो  $A,B,B^p,D,K^m,Cs,O$ . ६. मृत्यो  $P,P^2,Cp,Bp^2$ . ७. °धाऋषां S'. ८. °स्वतीमरुन्धतीमिह ह्वये अस्मा पै १६,३,६. ९. °ऋषाम्  $P,P^2$ , J,K,WM.; °ऋषाम्  $Bp^2$ .

जीवलाम् । मत्वर्थीयो लः । जीववतीम् । जीवप्रदाम् इत्यर्थः । नघरुषाम् । न हन्तीति नघा । नघा रुषा । रोषोऽस्यां सा नघरुषा । यस्याः कोपोऽपि न घातकस्ता-हरीम् इत्यर्थः । अथवा घर्षरहिताम् अघकारिरोषरहितां वा । स्वयं जीवन्तीम् । कदाचिद्पि अशुष्काम् इत्यर्थः । अथवा सजीवाम् । त्रायमाणाम् रक्षन्तीं स्वसेविनां रोगपरिहारेण रक्षाकर्त्रीम् । सहमानाम् रोगस्याभिभवित्रीम् । सहस्वतीम् सहो वलं तद्वतीम् । एवंमहिमोपेताम् ओषधीम् पाठाख्याम् अदं व्याधिनाद्याकामः इह अस्मिन् शान्तिकर्मणि हुवं आह्वयामि । कस्मै प्रयोजनाय । उच्यते — अस्म संनिहिताय पुरुषाय । अरिष्टतातय रिष्टं हिंसा तद्भावाय अरिष्टकरणाय । 'शिवशमरिष्टस्य करे' (पा ४,४,१४३ ) इति करोत्यर्थे तातिल् । अथवा जीवलाद्यः प्रत्येकम् ओषिधिविशेषाः । ओषधीम् इत्येतत् प्रत्येकं संवध्यते । इह हुवे इति सर्वत्रान्वयः ।

अधि ब्रूहि मा रंभथाः सृजेमं तवेव 'सन्त्सर्वहाया' इहास्तुं । भवाशर्वो मृडतं शर्म यच्छतमपासिध्यं दुरितं धंत्तमायुः ॥ ७॥

आधि । ब्रूहि । मा । आ । रुम्थाः । सृज । इमम् । तर्व । एव । सन् । सर्वेऽहायाः । इह । अस्तु । भवाशवीं । मृडतेम् । शर्मे । युच्छतम् । अपुऽसिध्ये । दुःऽइतम् । धत्तम् । आर्युः ॥

दुत्तरमन्त्रे 'अस्मै मृत्यो अधि बूहि' इति मृत्युशब्दश्रवणाद् अत्रापि मृत्युः <sup>१</sup>संवोध्यः । हे मृत्यो त्वम् अधि बूहि । पक्षपातेन वचनम् अधिवचनम् । मदीयोऽयम् इति वद । मा आ रभथाः आरम्भं मा कार्षाः । हन्तुम् इति शेषः । हननोद्योगो निषिध्यते । तवैव अयं जनस्तवैव । स्वम् इति शेषः । अतः इमं <sup>६</sup>सं सृज । प्राणेरिति शेषः । अयम् इह अस्मिन् भूलोके सर्वहायाः सर्वगतिरस्तु । 'विहहाधाष्म्यरछन्दिस (पाउ ४,२२१) इति असुनि णिद्धः वाद् युगागमः । किं च हे भवाशवौ भवश्च शर्वश्च भवाशवौ ईश्वरमूर्तिभेदो । 'आनङ्गतो द्वन्द्वे' (पा ६,३,२५) इति आनङ् । युवाम् मृष्ठतम् सुख्यतम् अमुष्मे शर्म सुखं यच्छतम् दत्तम् । 'पाघा' (पा ७,३,७८) इत्यादिना यच्छादेशः । शर्म यच्छतम् इत्युक्तम् अर्थे विवृणोति— दुरितम् उपस्थितं व्याध्यादिलक्षणं पापम् अपसिध्य निराकृत्य आयुः धत्तम् स्थापयतं प्रयच्छतम् ।

अस्मै मृत्यो अधि बृहीमं द्यस्वोदितो श्रंयमेतु । अरिष्टः सवीङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भ्रजमञ्जताम् "।।८॥

१. जीवतीम् S'. २. वैतु. मंपा.; नवऋषाम् S'. ३.ऋषा S'. ४. एवं स्वरो न सिध्यति. ५. S'. अरिष्टकरणाय इति संबोध्यः इत्यस्यानन्तरं पठित. ६. सं सर्वि S'.सा. ७. °तमुपजित्य पै १६,३,७. ८. इयानंशः षष्ट्यामृचि 'अरिष्टकरणाय' इत्यस्यानन्तरं प्रक्षितः, शंपा. ९. वेतु. मंपा. १०. °मइनवत् पै १६,३,८.

अस्मै । मृत्यो इति । अधि । ब्रूहि । इमम् । द्यस्य । उत् । इतः । अयम् । एतु । अरिष्टः । सर्वेऽअङ्गः । सुऽश्रुत् । जुरसो । श्तऽहोयनः । आत्मनो । मुर्जम् । अश्नुताम् ॥

हे मृत्यो त्वम् अस्मै त्वत्तो मृतिम् आशङ्कमानाय अधि बूहि असी मदनुप्रहार्ह इति शब्दं कुरु । इमं प्रति दयस्य दयां कुरु इमं रक्ष वा । अयम् इतः अस्माद् मृत्योः उदेतु उद्गच्छतु । उक्तम् अर्थं स्पष्टम् आह — अरिष्टः आहिंसितः सर्वाङ्गः सर्वेरङ्गेश्चश्चरा-दिभिः संपन्नः सुश्रुत् सुष्ठ श्लोता जरसा वार्धकावस्थया शतहायनः शतं हायना अस्य स तथोक्तः शतसंवत्सरं जीवन् आत्मना अनन्यापेक्षः सन् भुजम् भोगम् अरुत्ताम् प्राप्नोतु ।

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयांमि त्वा रर्जस् उत् त्वां मृत्योरंपीपरम् । आराद्धग्नं ऋव्यादं निरूहं जीवात्वे ते परिधिं दंधामि ॥ ९ ॥

देवानाम् । हेतिः । परि । त्वा । वृण्कु । पारयामि । त्वा । रजसः । उत् । त्वा । मृत्योः । अपीपरम् । आरात् । अग्निम् । ऋत्यऽअदम् । निःऽऊह्नन् । जीवातेवे । ते । परिऽधिम् । दुधामि ॥ ९ ॥

देवानाम् रुद्रादीनां हेतिः आयुधं त्वा त्वां परि वृणक्तु परिवर्जयतु हिंसां मा कुर्यात् । त्वा त्वां रजसः मूर्छालक्षणाद् आवरणात् पारयामि पालयामि वा । किं च त्वा त्वां मृत्योः सकाशाद् उदपीपरम् उद्धरामि । पृ पालनपूरणयोः । ण्यन्तस्य लुङि रूपम् । आरात् दूरदेश एव कव्यादम् मांसाशनम् अप्तिं निरौहम् निरूहामि निर्गमयामि च । ते तव जीवातवे जीवनाय परिधिं प्राकारम् । देवयजनम् अग्निम् इति शेषः । दधामि स्थापयामि च ।

यत् ते नियानं रज्तं मृत्यो अनवधृष्यीम् । पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्मे कृण्मसि ॥ १० ॥

ृयत् । ते । निऽयानेम् । रजसम् । मृत्यो इति । अनुवऽधर्ष्यम् । पथः । इमम् । तस्मति । रक्षेन्तः । ब्रह्मं । अस्मै । वर्म । कृण्मसि ॥ १० ॥

हे मृत्यो ते तव संवन्धि यत् नियानम् नियान्त्यत्रेति नियानं मार्गः । कीदक् । रजसम् रजोमयम् अनवधृत्यम् केनापि धर्षितुम् अशक्यम् । तस्माद् उक्तलक्षणात् पथः

<sup>9.</sup> निरोहम् S'. २. वैतु. मंपा. ३. रजसो पै १६,३,१०० ४. मृत्यो Bp²,P; मृत्यो P².

मार्गाद् इमं मुमूर्षु पुरुषं रक्षन्तो वयम् अस्म मुमूर्षवे ब्रह्म परिवृढं शान्तिरूपं कर्म उदीरि-तलक्षणं मन्त्रसमूहं वा वर्म तनुत्रं कृण्मसि कृण्मः कुर्मः ।

#### इत्यप्टमकाण्डे प्रथमेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

'कृणोमि ते प्राणापानी' (११-२०) इति सूक्तस्य 'आ रमस्य' इत्यनेन सह उक्ती विनियोगः।

कलहरूपनिर्ऋतिगृहीते कुले तच्छान्त्यर्थम् 'आरादरातिम्' इति द्यृचेन आज्यं जुहुयात्। सूत्रितं च - ''अथ यत्रतस्कुलं कलहि भवति तिचर्ऋतिगृहीतिमित्याचक्षते । तत्र जुहुयाद्। 'आरादरातिम्' (१२,१३) इति द्वे'' (कौस् ९७,१-३) इति ।

नैर्ऋतकर्मणि अनेन द्युचेन इङ्गिडाज्यादीनि दार्करामिश्राणि छत्वा जुहुयात्। 'अथातो नैर्ऋतं कर्म' इति प्रक्रम्य द्यान्तिकरुपे सूत्रितम्—'''आरादरातिम्' इति द्वे । 'अपेत एतु' निर्ऋतिः' (कौस् ९७,८) इत्येतैः 'सममांसम् इङ्गिडम् आज्यम्'' ( शांक १५,५ ) इत्यांदि ।

गोदानादिषु संस्कारकर्मसु 'शिवे ते स्ताम्' इति द्यृचेन (१४,१५) ब्रीहियवशमीर-भिमन्त्र्य कुमारस्य मूर्धि द्यात्। सूत्रितं हि— '' '³शिवे ते स्ताम्' इति द्यावापृथिवीभ्यां परिददाति "' इति, 'शिवे ते स्ताम्' इति परिदानान्तानि" (कौसू ५४,१७) इति च।

वालकस्य निष्क्रमणकर्मणि 'शिवे ते स्ताम्' इति द्युचेन वालकं निष्क्रमयेत्। सूत्रितं हि — '''शिवे ते स्ताम्' इति कुमारं प्रथमं निर्णयिति'' (कौसू ५८,१८) इति ।

अद्भुतमहाशान्तो 'शिवास्ते सन्त्वोषधयः' इत्यृचा सूर्याचन्द्रमसौ यजेत् । तद् उक्तं शान्तिकल्पे—''' 'उह विष्णो वि कमस्व' (अ ७,२७,३) इति विष्णोः 'शिवास्ते सन्त्वोष-धयः' (१५) इति सूर्याचन्द्रमसोः '' (शांक १४,२) इति ।

तथा मिथ्याभिशापनिवृत्त्यर्थं 'शिवास्ते' इत्यनया सक्तुमन्थम् ओद्नं वा अभिमन्त्र्य अभ्याख्याताय दद्यात्।

तथा तस्मिन्नेच कर्मणि दुघणमणि पलाशायोलोहहिरण्यानाम् अन्यतमं वा मणिम् अनया संपात्य अभिमन्त्र्य निन्दिताय बधीयात्।

सूत्रितं हि—'''उतामृतासुः' (अ ५,१,७), 'शिवास्ते' इत्यभ्याख्याताय प्रयच्छिति। <sup>६</sup>दुघणशिरो रज्ज्वा बंधाति । प्रतिरूपं पलाशायोलोहहिरण्यानाम्'' (कौसू ४६,१-३) **इति ।** 

नामकरणे 'यत् ते वासः' इत्यनया बालकं वस्त्रेण आच्छादयेत्। '' 'यत् ते वासः' (१६) इत्यहतेनाच्छादयेत्'' (कौ १ ५८,१७) इति सूत्रम्।

एतो S'.
 सवपा(१°प)मांस° Bol.
 तु. के.; वैतु. कौसू. अभावः.
 निर्नयतेति S'.
 भसौ शंपा. टि.
 इशणं शिरो S'.
 तेनोत्तरसिचा
प्रच्छादयित Bl.

गोदानारूयसंस्कारकर्मणि चौछे उपनयने च 'यत् क्षुरेण' इत्यनया क्षुरस्य अभ्युक्षणं मार्जनं च कुर्यात् । '''यत् क्षुरेण' (१७) इत्युदक्षत्रं क्षुरम् अभ्युक्ष्य कि विः प्रमार्ष्टि'' (कौस् ५३,१९) इति '''यत् क्षुरेण' इत्युक्तम्'' (कौस् ५४,१९) इति च कौशिकसूत्रम् ।

अन्नवाशनकर्मणि 'शिवो ते स्तां ब्रीहियवो' इति द्वाभ्याम् (१८,१९) ऋगभ्यां ब्रीहियवो पिष्ट्वा अभिमन्त्र्य बालकं प्राश्येत् । " 'शिवो ते स्ताम्' इति ब्रीहियवौ प्राश्यिति" (कौस् ५८,१९) इति सूत्रम् ।

तथा आभ्याम् ऋग्भ्यां वीहियवाविभमन्त्रय गोदानादिषु कुमारस्य मूर्भि परि-दद्यात । " 'शिवौ ते स्ताम्' इति वीहियवाभ्याम् " इति ।

गोदानादिषु संस्कारकर्मसु 'अहे च त्वा' इत्यनया व्रीहियवाविभागन्त्र्य कुमारस्य मूर्झि दद्यात् । "'अहे च त्वा' (२०) इत्यहोरात्राभ्यां ४परिददाति" (कौसू ५८,२०) इति हि सूत्रम् ।

कृणोिम ते प्राणापानौ जरां मृत्युं द्वीर्घमार्युः स्वस्ति । वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांक्चर्तोऽपं सेधामि सर्वीन् ॥ ११ ॥

कृणोिम । ते । प्राणापानौ । जराम् । मृत्युम् । द्वीर्घम् । आर्युः । स्वस्ति । वैवस्वतेन । प्रऽहितान् । यम् ऽद्गतान् । चरतः । अपे । सेथामि । सर्वीन् ॥ ११॥

हे आयुष्काम पुरुष ते तब प्राणापानौ शरीरे अर्ध्वाधःसंचारिणौ वायू कृणोमि । प्रतिपदं "कृणोमि त इति यथोचितं तत्तद्वाक्यशेषोऽध्याहर्तव्यः । ते प्राणापानौ स्थिरो कृणोमि । जरां मृत्युं च । त्वां यथा न स्पृशतस्तथा कृणोमि । विधा कृत्वा स्वस्ति । अविनाशिनामैतत् । अविनाशं कृणोमि । कथम् एतत् सर्वं घटते यमदूतेष्वासन्तेषु इति तत्राह — वैवस्वतेन यमेन प्रहितान् प्रेषितान् चरतः आनयनाय व्यापारयतः सर्वान् यमदूतान् अप सेधामि दूरे निराकरोमि । मन्त्रसामर्थ्याद् इत्यभिप्रायः ।

आंरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं ऋव्यादः पिशाचान् । रक्षो यत् संवी दुर्भृतं तत् तमं इवापं हन्मसि ॥ १२ ॥

शारात् । अरातिम् । निः ऽऋतिम् । पुरः । म्राहिम् । ऋग्युऽअदेः । पिशाचान् । रक्षेः । यत् । सर्वम् । दुः ऽभूतम् । तत् । तमेः ऽइव । अपं । हुन्मसि ॥ १२ ॥

१. संस्काराख्यकर्मणि S'. २. अदि इचोत्य B!. ३. स्त्रम् > स्त्रितम् S'. ४. तु. के.; वैतु. कौस्. अभावः. ५. दधाति S'. ६. चरत आरादप पै १६,४,१. ७. अविनाशिनामैतत् इति प्रतिपदम् इत्यतः पूर्वं पठित S'. ८. कृणोमीत्यंवेति S'.

अरातिम् अदात्रीं रात्रुभूतां वा पुरोग्राहिम् पुरस्ताद् ग्रहणशीलाम् एवंविधां निर्ऋतिम् पापदेवतां कलहोत्पादिकाम् । 'यत्रेतत् कुलं कलहि भवति तिर्क्रितिम्हित्याचक्षते' (कौस् ९७,१) इति स्त्रकारवचनात् । आरात् हन्मसि इति संवन्धः। निरुष्टं हन्मः । तथा कव्यादः मांसाशनान् पिशाचान् अप हन्मसि । एवं दुर्भृतम् दुष्टत्वम् आपन्नं यत् सर्वं रक्षोऽस्ति राक्षसजातिरस्ति । अथवा दुष्टं च तद् भूतं च दुर्भृतं तादग् रक्षः तत् तम एवं तमोवद् आवरकमेव। तद् अप हन्मः।

अप्रेष्टं प्राणम्मृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । यथा' न रिष्यां' अमृतः सजूरस्सतत् ते कृणोमि तद्धं ते सर्मध्यताम् ॥१३॥ अप्रेः । ते । प्राणम् । अमृतात् । आयुष्मतः । वन्वे । जातऽवेदसः । यथां । न । रिष्याः"। अमृतः । सुऽज्ः । असः । तत् । ते । कृणोमि । तत् । कुं इति । ते । सम् । ऋध्यताम् ॥१३॥

अमृतात् अमरणाद् देवाद् आयुष्मतः चिरजीविनः । 'अग्नरायुष्मान्' (तै २,३, १०,३) इति हि श्रुतिः । तथाविधमाहात्म्यवतः अग्नेः सकाशात् हे निर्ऋत्यादिना अपहतप्राण पुरुष ते प्राणं वन्वे याचे । पुनः कीदशाद् अग्नेः । जातवेदसः जात-प्रज्ञात् जातधनाद् वा। हे पुरुष त्वं च यथा न रिष्याः हिंसितो न भवेः । रुष रिष हिंसायाम् । अस्माद् दैवादिकात् छेटि आडागमः । अमृतः अमरणः सज्ञः सह प्रीयमाणश्च असः भवेः । अस्तेर्छेटि अडागमः । तत् तादक् शान्तिकर्म ते त्वदर्थं कृणोमि करोमि । तदु तदेव ते तव समृध्यताम् समृद्धं भवतु ।

शिवं ते स्तां द्यावीपृथिवी असंतापे अभिश्रियौ । शं ते सर्थ आ तेपतु शं वातों वात ते हृदे । शिवा अभि क्षरन्तु त्वापों दिव्याः पर्यस्वतीः ॥१४॥

शिवं इति । ते । स्ताम् । द्यावापृथिवी इति । असंतापे इत्यंसम्ऽतापे । अभिऽश्रियौ । श्राम् । ते । सूर्यः । आ । तपुतु । श्राम् । वार्तः । वातु । ते । हृदे । श्रिवाः । अभि।क्षर्न्तु । त्वा । आपः । दिव्याः । पर्यस्वतीः ॥ १४ ॥

हे कुमार ते तव निष्क्रमणसमये । यद्वा गोदानादिभिः कर्मभिः संस्क्रिय-माण पुरुष । ते तव बाबापृथिवी द्यावापृथिव्यौ देव्यौ शिवे मङ्गले कल्याणकारिण्यौ

१. वैतु. मंपा. २. यत्रा पै १६,४,३. ३. ऋष्यां  $D^2,E^2$ . ४. ऋष्यां  $B_p^2,P,P^2,J$ . ५. भिरुयू ? पै १६,४,४. ६. इत्यंसम्Sतापे P.

स्ताम् भवताम् । तथा असंतापे संतापम् अकुर्वत्यो स्ताम्। अधिश्रियौ प्राप्तश्रीके श्रीप्रदे स्ताम्। तथा स्र्यश्च ते त्वदर्थं शम् सुखं यथा भवति तथा आ तपतु प्रकाशयतु। एवं ते हदे हृद्याय मनोऽनुकूलताये वातः वायुः शम् सुखं यथा भवति तथा वातु संचरतु। तथा त्वा त्वां प्रति दिव्याः दिवि भवाः पयस्वतीः वहुभिः पयोभिः स्वाहंशैरुपेता आपः शिवाः सत्यः अभि क्षरन्तु अभि स्रवन्तु।

शिवास्ते सन्त्वोषंधय उत् 'त्वांहार्षुमधरस्या' उत्तरां पृथिवीमाभि । तत्रे त्वाद्वित्यौ रक्षतां सर्याचन्द्रमसावुभा ॥ १५ ॥

शिवाः । ते । सुन्तु । ओर्षधयः । उत् । त्वा । अहार्षम् । अर्धरस्याः । उत्तराम् । पृथिवीम् । अभि । तत्रे । त्वा । आदित्यौ । रक्षताम् । सूर्याचन्द्रमसौ । उभा ॥ १५ ॥

हे कुमार ते तब ओषधयः आहारार्थम् उपयुज्यमाना बीह्यादयः शिवाः सुख-कराः सन्तु भवन्तु । त्वा त्वाम् अधरस्याः पृथिव्याः सकाशाद् उत्तरां पृथिवीम् अभि अभिळक्ष्य उदहार्षम् उद्धरणम् अकार्षम् । पृथिव्या एकस्या अपि अधरोत्तरभावः अंशभेदेन त्रित्वाद् उपपद्यते । 'तिह्यो भूमीर्धारयन् त्रीहत बून्' (ऋ २,२७,८), 'तिह्यो महीहपराः' (ऋ ३,५६,२) इत्यादिमन्त्रेषु त्रित्वस्याम्नानात् । अवममध्यमोत्तमभेदेन पृथिव्यास्त्रेविध्यम् आम्नायते मन्त्रान्तरे— 'यदिन्द्राप्ती अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामृत स्थः' (ऋ १,१०८,९) इति । अतः अवमस्याः सकाशात् परमाम् पृथिवीम् अभिळक्ष्य उद्धरणम् अत्र अभिधीयते । तत्र उत्तरस्यां पृथिव्याम् हे वाळक त्वा त्वाम् आदित्यौ अदितेः पुत्रौ देवौ रक्षताम् पाळयताम् । कौ तावादित्यौ इति तौ दर्शयति— उमा उभौ सूर्याचन्द्रमसौ । 'देवताद्वन्द्वे च' (पा ६,३,२६) इति आनङादेशः।

यत् ते वासंः परिधानं यां नीविं क्रंणुषे त्वम् । शिवं ते तुन्वेई तत् क्रंण्मः संस्पृर्शेऽदूंक्ष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥

यत् । ते । वार्सः । पृरिऽधार्नम् । याम् । नृीविम् । कृणुषे । त्वम् । शिवम् । ते । तुन्वे । तत् । कृण्मः । सुम्ऽस्पृर्शे । अद्रूक्ष्णम् । अस्तु । ते ॥ १६ ॥

हे वालक ते तव परिधानम् उपरि आच्छादनीयं यद् वासोऽस्ति त्वं च यां नीविं कृणुषे । नाभिदेशे संवद्धं वस्त्रं नीविरित्युच्यते । मध्यदेशाच्छादनम् इत्यर्थः । नीव्यपे-

१. वैतु. मंपा. २. °हारिष° पै १६,४,५ [मूको.]. ३.. °र्शेऽद्दंश्ण°, °र्शेऽदूंश्ण° WM.; °र्शेऽरूक्षण° WM. RW. ४. यत् S'.

क्षया याम् इति स्त्रीलिङ्गव्यपदेशः । तत् द्विप्रकारकं वस्त्रं ते तव तन्वे शरीराय शिवम् सुखकरं कृष्मः । तच्च वस्त्रं संस्पर्शे विषये अदृक्षणम् अरूक्षं यथा मार्ववम् अरुत्ते वयाप्नोति गच्छति तथा कृष्मः ।

यत् क्षुरेणं मर्चियता ' सुतेजसा ' वप्ता ' वपिस ' केशक्मश्रु '। शुभं ' सुखं ' 'मा न ' 'आयु: प्र' मीपी: ।। १७ ।। यत् । क्षुरेणे । मर्चियता । सुऽतेजसा । वर्षा । वर्षसि । केश्र अम् । शुभंम ' । सुखंम् । मा । नः । आर्युः । प्र । मोषीः ॥ १० ॥

यत् यदा हे देव सवितः संस्कारक पुरुष वा त्वं वता केशानां छेत्ता नापितः सन् मर्चयता व्यापारयता स्रोजसा शोभनतेजोयुक्तेन क्षुरेण केश्रमश्च शिरोरोमाणि मुखरोमाणि च वपित । यद्यपि वपितधातुर्वीजसंतानार्थस्तथापि केशसमभिव्याहारात् हेदने वर्तते । तदा वपनं कुर्वन् सुखम् गोदानचौलोपनयनैः संस्क्रियमाणस्य वालस्य मुखं छभम् दीप्तं तेजस्वि कुरु । वपने सित मुखविकाशभावाद् एवं प्रार्थ्यते । नः अस्माकं पुत्रस्य आयुर्मा प्रमोधीः ।

शिवौ ते स्तां त्रीहिय्वावंबलासावंदोम्धौ ।

एतौ यक्ष्मं वि विधेते एतौ मुश्चतो अंहंसः'' ॥ १८ ॥
शिवौ । ते । स्ताम् । ब्रीहिऽयवौ । अबलासौ । अदोम्धौ ।

एतौ । यक्ष्मम् । वि । बाधेते इति । एतौ । मुख्यतः । अंहंसः ॥ १८ ॥

हे अन्नम् अश्नन् वालक त तव बिहियवी अन्नत्वेन किंदिपती विवी स्ताम् मङ्गली सुखकरी भवताम्। अवलासी शारीरवलस्य अक्षेप्तारी। वलकरावित्यर्थः। तथाविधी स्ताम्। तथा अदोमध् उपयोगानन्तरं मधुरी। एवम् इष्टप्राप्तिम् आशास्य अनिष्टपरिहारम् आशास्ते— एती बीहियवी यक्ष्मम् शरीरगतं रोगं वि वाधते विशेषेण पीडयतः। एती एव बीहियवी कुमारम् अंहसः पापाद् मुच्चतः मोचयतः।

यद्शासि यत् पिर्वासि धान्यं कृष्याः पर्यः । यदाद्यं १ " यदंनाद्यं सर्वे ते अन्नमिष्कं कृणोमि ॥ १९॥

<sup>9.</sup> वैतु. मंपा. २. वर्चयता पै १६,४,७; मज्जयता पाग् २,१,१९; वर्त्तयता मागृ १, २१,७. ३. सुपेशंसा आपमं २,१,७ आगृ १,१७,१६ पागृ. हिगृ १,९,१६. ४. वर्ष्ट्रा आपमं.; वसर् हिगृ. मागृ. ५. वपति पागृ. ६. केशांन् आपमं. पागृ. मागृ. ७. ग्रुंमं क्षे, D,R,Cs,WM.,RW; ग्रुम्भन् W. पै.; शुन्दि आपमं.; ग्रुन्धि आगृ. पागृ. मागृ.; वर्चया हिगृ.; शिष्टं वैप १ सस्थ. टि. इ. ८. शिर्ो आपमं. आगृ. पागृ. मागृ. ९. मैनं पै.; माऽस्य आपमं. आगृ. पागृ. मागृ. १०. आयुष्प ८०, ८०, ८०, ११. शुंभंम् Ј,Ср. १२. माहसः पै १६,४,८. १३. इन्छात् ८, सा. १४. ९ ग्रुंडे В,ВЪ,D,Ѕт,Сѕо

यत् । अक्षासि । यत् । पित्रसि । धान्योम् । कृष्याः । पर्यः । यत् । आद्योम् । यत् । अनाद्यम् । सर्वम् । ते । अन्नम् । अविषम् । कृणोमि ॥ १९ ॥

हे कुमार त्वं यद् धान्यं कृच्छ्राद् अशासि अभ्यवहरसि । तथा यद् धान्यं कृच्छ्रात् पयः पयोवत्सारभूतं पिष्टमयम् अत्रं पयोमिश्रितं वा धान्यम् बीह्यादिरूपं पिवसि । यद् आद्यम् अद्नीयं सुखेन भक्षणीयम् यत् च अनाद्यम् अद्नानर्हं कठिनद्रव्यम् । अत्यन्तकटु- तिक्तत्वाद् वा अनाद्यम् । सर्वम् यद् अश्वासीत्यादिना उक्तम् अत्रम् \*[ते] अविषम् निर्विषम् अमृतं कृणोमि करोमि ।

अहें च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दब्रासि । अरायेभ्यो जियुत्सुभ्यं इमं में परि रक्षत ।। २०॥

अहे । च । त्वा । रात्रेये । च । उभाभ्याम् । परि । दुबासि । अरायेभ्यः । जिघत्सु ऽभ्यः । इमम् । मे । परि । रुक्षुत् ॥ २०॥

हे कुमार त्वा त्वाम् अहे अहर्देवताये रात्रये रात्रिदेवताये च उभाग्यां देवताभ्यां पिर दभासि परिद्धाः रक्षार्थं प्रयच्छामः। उक्तकालद्वयव्यतिरेकेण कालान्तराभावात् तदुभयाभिमानिदेवताके रक्षणे सित सर्वदा वालस्य रक्षा भवतीत्यभिप्रायः। परिदानप्रकार उच्यते—अरायेभ्यः अधनेभ्यो धनापहर्त्वभ्यो वा जिघत्सुभ्यः अदनेच्छा-वद्भयो भक्षकभ्यः रक्षःपिशाचादिभ्यः सकाशाद् इमं मे मदीयं वालं परि रक्षत परितः पालयत हे विश्वे देवाः अहि संचरद्भयो रात्री संचरद्भयश्च। जिघत्सुभ्य इति । अदेः 'छङ्सनोधस्त्र' (पा २,४,३७) इति घस्लादेशे 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' (पा ७,२,९०) इति इद्प्रतिषेधः। 'सः स्यार्धधातुके' (पा ७,४,४९) इति तत्वम्।

इत्यष्टमकाण्डे प्रथमेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'शतं तेऽयुतम्' इत्यस्य सूक्तस्य 'आ रभस्व' (अ८,२) इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः । गोदानादिषु कर्मसु व्रीहियवौ 'शरदे त्वा' इत्यभिमन्त्र्य कुमारस्य मूर्ध्नि दद्यात् । "'शरदे त्वा' (२२) इत्यृतुभ्यः" ( कौसू ५८,२१ ) इति हि सूत्रम् ।

श्वतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनुं भन्यन्तामहणीयमानाः ॥ २१॥

ऋष्याः p.
 अनुाद्य मि p, J, Cp.
 वैतु. मंपा.
 ८. दक्ष्मिस
 ८. दक्षिता पै.
 ८. दक्षिता पै.
 ८. द्वतियं S′.
 ८. सन्तु पै १६,५,१.
 १०. देवा अनु पै.

शतम् । ते । अयुर्तम् । हायनान् । द्वे इति । युगे इति । त्रीणि । चत्वारि । कृण्मः । इन्द्राग्नी इति । विश्वे । देवाः । ते । अर्चु । मन्यन्ताम् । अर्हणीयमानाः ॥ २१॥

हे वालक ते तब शतं हायनान् शतसंख्याकान् संवत्सरान् । 'शतायुः पुरुषः' (त्रित्रा १,७,६,२) इति श्रुतिविहितान् अयुतम् अयुतसंख्याकान् कृण्मः कुर्मः । तथा ते हे युगे। जायापितलक्षणम् एकं युगम् । स्त्र्यपत्यपुमपत्यलक्षणम् अपरं युगम्। एवं हे युगले। त्रीण युगानि चलारि युगानि च कुर्मः। उपलक्षणम् एतत् । पुत्रपीत्रा-दिद्वारा अनेकयुगलानि कुर्मः। यद्यपि एकशतपर्यन्तं जीवनमपि मनुष्याणां न संभवित तथापि आकल्पं जीव कल्पायुष्यम् अस्तु इत्याद्याशीर्दर्शनाद् दीर्घायुषि तात्पर्यं न विरुध्यते। अथवा एवं योजना — हे वालक ते शतं हायनान् कृण्मः। तानेव अयुतं च हायनान् कृण्मः। तानेव हे युगे कृण्मः। त्रीणि च युगानि कृण्मः। चत्वारि युगानि कृण्म इति। अयम् अभिप्रायः— तव प्रथमं क्रियमाणेन संस्कारिवशेषेण सर्वमनुष्यसाधारणान् शतसंवत्सरान् कुर्मः। तानेव अयुतसंख्याकान् कुर्मः। चतुणां युगानां संधिसंवत्सरान् विहाय युगचतुष्टयस्य मिलित्वा अयुतं संवत्सराः स्युः। तान् विभज्य हे कलिद्वापराख्ये। त्रीणि त्रेतासहितानि। चत्वारि कृतयुगसंहितानि कुर्म इति आशास्यते। एवंरूपां प्रार्थनां ते प्रसिद्धा इन्द्राप्ती विश्वे च देवा अहणीयमानाः ईदक्यार्थना कथं कर्तुं युज्यत इति हृणीयां लज्जां क्रोधं वा अकुर्वाणाः सन्तः अनु-मन्यन्ताम् अनुमतिं कुर्वताम्।

शुरदें त्वा हेमन्तार्य वसन्तार्य ग्रीष्माय परि दश्वासि । वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषंधीः ॥ २२ ॥

शारदे । त्वा । हेम्नतार्य । वृसन्तार्य । ग्रीष्मार्य । परि । दुससि । वर्षाणि । तुभ्यम् । स्योनानि । येषु । वर्धन्ते । ओर्षधीः ॥ २२ ॥

हे वालक त्वा त्वां शरदे ऋतवे परि दश्चसि परिदशः । परिदानं रक्षार्थं दानम् । हे शरहतो अमुं रक्षेति प्रयच्छाम इत्यर्थः । तावत्पर्यन्तं जीवन्तं हेमन्ताय परिदशः । ततो वसन्ताय । ततो प्रीष्माय च परिदशः । उपलक्षणम् एतत् । सर्वेभ्योऽपि ऋतुभ्यः प्रयच्छामीत्युक्तं भवति । सर्वेष्वपि ऋतुषु जीवनस्य अपेक्षितत्वात् । हे वालक तुभ्यं वर्षाण जीवनकालमध्यपातीनि पष्ट्युक्तरशतत्रयदिनसंख्याकानि प्रभवादिरूपाणि स्योगिनि सुखकराणि । भवन्त्विति शेषः । येषु वर्षेषु ओषधीः ओषध्यः भोगसाधनभूतः विद्यादयो वर्धन्ते अभिवृद्धं प्राप्नुवन्ति । तानि वर्षाणीति पूर्वत्र संवन्धः । वर्षाणि स्वीयाभिरभिवृद्धाभिरोषधीभिस्तव सुखकराणि सन्तु इत्यर्थः ।

१. तात्पर्यात् S', २. मित्वा S'. ३. दध्मसि पे १६,५,२.

मृत्युरींशे द्विपदां मृत्युरींशे चर्तुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योगोंपंतेरुद्गरामि स मा विभेः ॥२३॥

मृत्युः । ईशे । द्विऽपदाम् । मृत्युः । ईशे । चतुःऽपदाम् । तस्मति । त्वाम् । मृत्योः । गोऽपतेः । उत् । भुरामि । सः । मा । विभेः ॥२३॥

द्विपदाम् पदद्वयभूतानां मनुष्यपक्ष्यादीनां मृत्युः सर्वप्राणिसंहर्ता देवः ईशे ईष्टे स्वामी भवति । तथा चतुः पदाम् गवाश्वादीनां मृत्युः एव ईष्टे । न हि मृत्युमपळपन् कश्चिदपि प्राणन् दृश्यते ऋते मुमुक्षोः । यस्मादेवं तस्मात् त्वां गोपतेः । गावः पराधीन-त्वाद् यथा गोपाळं नातियन्ति एवम् एतेऽपि मृत्योर्वशगा इति मृत्युगोपतिरित्युच्यते । अथवा गोशब्देनात्र पश्चोऽभिधीयन्ते । पश्चो द्विपादश्चतुष्पादश्च । तेषाम् उभयेषां पतिः । तादशाद् मृत्योः सकाशाद् उद्धरामि उद्धरामि । मन्त्रवीर्याद् इत्यभिप्रायः । स मृत्युभीतस्त्वं मा विभेः भीतिं मा कार्षीः ।

सो रिष्ट्' न मेरिष्यसि न मेरिष्यसि मा विंभेः। न वै तत्रं म्रियन्ते नो "येन्त्यधुमं तर्मः"।। २४॥

सः । अरिष्ट । न । मरिष्यसि । न । मरिष्यसि । मा । त्रिमेः । न । वै । तत्रे । म्रियन्ते । नो इति । यन्ति । अधमम् । तर्मः ॥ २४॥

हे अरिष्ट । न विद्यते रिष्टं दैवं यस्य सः अरिष्टः । दैवविमुख इत्यर्थः । स संवोध्यते । अथवा रिष्टं रेषो हिंसा सा यस्य नास्ति सः अरिष्टः । निरस्तिहंस इत्यर्थः । मृत्युकर्तृकहिंसारहित इति यावत् । जाहरा स त्वं न मिरध्यसि मृतिं न प्राप्तोषि । दार्ह्याय पुनराह — न मिरध्यसि त्वम् अतो मा विमेः मिरध्यामिति भीतिं मा प्राप्नुहि । भीत्यभावे कारणम् आह — न वै तत्र इति । तत्र तस्मिन् शान्तिकर्मविषये तस्मिन् शान्तिकर्मयुक्ते देशे वा । उत्तरमन्त्रे 'यत्रेदं ब्रह्म कियते' इति वक्ष्यमाणत्वात् । न म्रियन्ते वै न प्राणं त्यजन्ति खलु । वैशब्दः प्रसिद्धौ । सा च महाशान्तिकृतसु पुरुषेषु सर्वजनीना । मा भून्मृतिः । अधमतमःप्राप्तिः किमस्ति, सापि नेत्याह पुरुषेषु सर्वजनीना । मा भून्मृतिः । अधमतमःप्राप्तिः किमस्ति, सापि नेत्याह नो यन्त्यथमं तम इति । अधमं तमः मरणकालीना दुःसहा मूर्छा । तामिप नैव पामुवन्ति । यहा मृत्यनन्तरं दुष्कर्मभिः प्राप्तव्यं भिस्तिन्त्रकाशशून्यम् अधोलोकस्थं तमिस्रम्भे । तस्य प्राप्तिनैवेत्यर्थः ।

त्वा पै १६,५,३.
 दुरामि पै.
 मृथाः पै.
 भाषतेर्गाव इव
 ५. °रिष्टो पै १६,५,४.
 इ. प्रमीयन्ते पै.
 ७. °धरं रजः पै.
 ८. तादशस्त्वं

S'. ९. शान्तिकमिपविषये S'. १०. शून्यमध्ये लोकस्थतिमस्रं S'.

### 'सर्वो वै तत्रं 'जीवति' गौरक्वः पुरुंषः पृश्चः । यत्रेदं ब्रह्मं क्रियते परिधिर्जीवंनाय कम् ॥ २५ ॥

सर्वैः । वै । तत्रे । जीवृति । गौः । अर्थः । पुरुषः । पुग्रः । यत्रे । । इदम् रे । ब्रह्मं । क्रियते । पुरिऽधिः । जीवैनाय । कम् ॥ २५ ॥

पूर्वमन्त्रे 'सोऽरिष्ट न मरिष्यसि', 'न वै तत्र अमियन्ते' (अ८,२,२४) इति यद् उक्तं तदेव अस्मिन् मन्त्रे सोपपित्तकं विस्पष्टीक्रियते । अर्थस्तु स्पष्ट एव । सर्वशब्दस्य विवरणं गौरव इत्यादि । ब्रह्म परिवृढं महाशान्त्याख्यं कर्म । परिधिः रक्षःपिशाचादिनिवारकः प्राकारः । यथा यश्चे अग्निः परिधिः एवम् । तच्च परिधानं किमर्थम् इति तत्राह—जीवनाय कम् इति । जीवनायेत्येतावतो नाधिकम् कम् इत्यस्य पूरणार्थत्वात् । तथा च यास्कः 'मिताक्षरेष्वनर्थकाः कमीमिद्धिति' इत्युक्तवा उदाजहार—" 'शिशिरं जीवनाय कम्' शिशिरं जीवनाय'' (नि १,१०) इति ।

### परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सर्वन्धुभ्यः । 'अमिम्रिर्भवाऽमृतोऽतिजीवो' मा ते हासिषुरर्सवः शरीरम् ॥ २६ ॥

परि । त्वा । पातु । समानेभ्यः । अभिऽचारात् । सर्वन्धुऽभ्यः । अमिन्नः । भव । अमृतः । अतिऽजीवः । मा । ते । हासिषुः । असेवः । शरीरम् ॥२६॥

हे शान्त्यर्थिन् पुरुष त्वा त्वां मया कृतं शान्तिकर्म परि परितः पातु पालयताम् । कृतः सकाशात् । समानेभ्यः विद्यैश्वर्यपराक्रमेः सदशेभ्योऽन्येभ्यः । तथा सवन्धभ्यः समानवन्धभ्यः । अभिवारात् तत्कृतात् हिंसाप्रयोगात् । त्वं च अमिष्रः अमरणशीलो भव । तथा अमृतः मृतिरहितः अतिजीवः अतिशयितजीवो भव । ते तव शरीरम् असवः प्राणाः चक्षुरादीन्द्रियरूपा अमुख्यप्राणाः प्रसिद्धा मुख्यप्राणाद्य मा हासिषुः मा जह्यः ।

ये मृत्यव एकंशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः । मुअन्तु तस्मात् त्वां देवा अभेवैधवान्रादाधि ॥२७॥

ये । मृत्यर्वः । एक्तंऽशतम् । याः । नाष्ट्राः । अतिऽतार्याः । मुञ्जन्ते । तस्मीत् । त्वाम् । देवाः । अग्नेः । वैश्वानुरात् । अधि ॥२७॥

न वै तत्र प्रमीयते तैआ ६,११,२. † जीवतु पै १६,५,५. २. हुमम् Р.
 फ्रियत इति S'. ४. सुगन्तुभ्यः पै १६,५,६. ५. अमंब्रि॰ B,Bh,D,K,Km,Sm,Cs.
 ६. अमंब्रिः P,Cp. ७. अतिजीव्याः पै १६,५,८. ८. त्वा पै.

ये प्रसिद्धा मृत्यवः हिंसका यमस्य हेतयः उचरिशरोव्यथादयः एकशतम् एक-शतसंख्याका मुख्यभूताः सन्ति । व्याश्च नाष्ट्राः नाशकारिण्यः अतितार्याः अतितरीतव्या लङ्घनीया हिंसिकाः सन्ति । तस्मात् उक्ताद् द्विविधाद् मृत्युरूपाद् नाष्ट्रारूपाच त्वां देवाः इन्द्रादयो मुखन्तु मोचयन्तु । तथा वश्वानराद् अम्नरिध । अधिः पश्चम्यर्थानुवादी । अमनेः सकाशात् त्वां सुश्चन्तु ।

अग्नेः शरीरमासि पारियुष्णु रक्षेोहाऽसि सपत्त्रहा। अथी अमीब्चार्तनः पूतुदुर्नार्मं भेषुजम्।। २८॥

अग्नेः । शरीरम् । असि । पार्यिष्णु । रृक्षःऽहा । असि । सप्तन्ऽहा । अथो इति । अमीवऽचार्तनः । पूतुर्दुः । नार्म । मेषुजम् ॥ २८ ॥

अनेन मन्त्रेण पूतद्रुनामकः सर्वारिष्टनिवर्तको रक्षामण्युपादानभूतो वृक्षविशेषः कथ्यते । हे पूतद्रो त्वम् अमेः पारिषण्ण पार्णपकं शरीरम् असि । वृक्षस्यान्तः अमेरवस्थानात् शरीरत्वव्यपदेशः । विशेषतः अस्य वृक्षस्य शरीरत्वाभिधानम् । अथवा पारिषण्णुः इति पृथग्विशेषणम् । स्वनिर्दिष्टव्यापारस्य पार्प्रापकः रक्षोहा रक्षसां हन्ता असि भवसि । सपलहा शत्रुहन्ता च असि । अथो अपि च अमीवचातनः रोगस्य प्रच्यावकः । एवंमहिमा त्वं प्तदुर्नाम पूतदुसंज्ञकं भेषजम् औषधम् । ताहशस्त्वम् अभिमतं साधयेति शेषः।

इत्यथर्वसंहिताभाष्ये अष्टमकाण्डे प्रथमोऽनुवाकः।

द्वितीयेऽनुवाके षट् स्कानि । अस्यानुवाकस्य चातनगणे पाठात् 'वातनानाम् अपनोदनेन व्याख्यातम्' (कौस् २५,२२) इत्युक्तेषु कर्मसु विनियोगः । तानि कर्माणि कथ्यन्ते । "रक्षोग्रहिपशाचादिभैषज्यार्थम् अनेनानुवाकेन फिलीकरणतुषवृक्षशक- लानाम् अन्यतमं जुहुयात् । एतैरेव धूपयेद् वा ।

तथा अनेनानुवाकेन पिशाचादिश्रस्तं पुरुषम् अनुबृयात्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनानुवाकेन त्रपुसमुसलखिरसर्पपाणाम् अन्य-तमस्य समिध आद्ध्यात्।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि खादिरान् शङ्कृन् छोहमयान् ताम्रमयान् वा विषमसंख्यान् निखननार्थं 'रक्षोहणम्' इत्यनुवाकेन अभिमन्त्रयेत । तप्तरार्करा<sup>६</sup> अभिमन्त्र्य रायनादी परिकिरेद् वा ।

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनानुवाकेन सूत्रोक्तरीत्या यवसक्त्न जुहुयात्। तथा असाध्यप्रहवशीकरणार्थम् अनेनानुवाकेन वीरणत्लसहितम् इङ्गिडाज्यम् पलाशपर्णपृष्ठभागेन जुहुयात्।

तथा गृहादौ ग्रहिपशाचादिसद्भावासद्भावशङ्कायाम् अनेनानुवाकेन सर्षपेभं शरमयं वर्हिश्च अभिमन्त्रय गृहस्योपिर स्थापयेत् । प्रभाते इध्मावर्हिपोर्विकारे

ग्रहास्तित्वं जानीयात्।

तस्मिन्नेव कर्मणि वैश्रवणनमस्कारानन्तरम् अनेनानुवाकेन उद्कम् अभिमन्त्रय ग्रहगृहीतम् आचामयेत् प्रोक्षयेद् वा रात्री उल्मुकद्रयम् अभिमन्त्रय संघर्षयेद् वा।

तद् उक्तं कोशिकेन — "चातनानाम् अपनोदनेन व्याख्यातम् । त्रपुत्समुसलख-दिरतार्ष्टाघानाम् आद्धाति । अयुग्मान् खादिरान् शङ्कृन् 'अक्ष्यो निवन्य' (५,२९,४) इति परचाद् अप्नेः समं अभूमिं निखनित । एवम् आयसलोहान् । कत्तर्र्यकराभिः शयनं राशिपल्यानि प्रित्तरित । अमावास्यायां सहद्गृहीतान् ध्यवान् अनपहतान् अप्रतीहारपिष्टान् आभिचारिकं परिस्तीर्य तार्ष्टाघेधम आवपित । य आगच्छेत् तं द्र्याच्छणशुत्वेन जिह्नां निर्मृजानः शालायाः प्रस्कन्देति । भिव्याऽकुर्वन्ना (१) । अघे हुवाने । वीरिणतूलमिश्रम् इङ्गिडं प्रपुटेन जहोति । इध्माविहः शालायाम् आसजित । अपरेशुर्विकृतौ भ भ विशाचतो हजित । उक्तो होमः । वश्रवणाया- अलिं कृत्वा जपनाचामयत्यभ्युक्षति । निर्युल्मुके भ संघर्षति" (कौस् २५,२२-३५) इति ।

तथा शान्त्युदकाभिमन्त्रणे 'चातनैर्मातृनामभिर्जुहुयात्' ( शांक १६? ) इत्या-

दिषु च अस्यानुवाकस्य गणप्रयुक्तो विनियोगोऽनुसंधेयः।

तथा वशाशमनकर्मणि पशुसंज्ञपनानन्तरं 'रक्षोहणम्' इत्यनुवाकं जपेत्। सूत्रितं हि — ''अथ प्राणान् आस्थापयित 'प्रजानन्तः' ( अ २,३४,५) इति । दक्षिणतस्तिष्ठन् ''रक्षोहणम्' ( अ ८,३) जपित'' ( कौसू ४४,१५;१६ ) इति ।

तथा घृतकम्बलाख्ये महाभिषेके अभिषेकानन्तरं 'रक्षोहणम्' इत्यनुवाकं जपेत्। 'बृहस्पतिर्महेन्द्राय चकार घृतकम्बलम्' (अप ३३,१,२) इति प्रक्रम्य उक्तम् अथर्वपरिशिष्टे —

'ब्राह्मणान् <sup>१८</sup> स्वस्तिवाच्याथ प्राङ्मुखः संविशेत् ततः । रक्षोहणम् अनुवाकं जपेत् कर्ताऽथ ऋत्विजः ॥' (अन ३३,७,३) **इति ।** 

रक्षोहणं वाजिन्मा जिंघिमें मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शर्मे । शिशांनो अग्निः ऋतुंभिः समिद्धः स नो दिवा स ''रिषः पातु' नक्तंम् ॥१॥

१. °दिरत्वाष्ट्राद्यानाम् S'. २. वृक्षौ S'. ३. °भूमि निहन्ति Bl. ४. सत्वशर्कराभिशयनराशि S'; °शयनराशि के.; °पल्याणि Bl. ५. परिचरत्यमा S'. ६. यवानननपितान् S'. ७. °हारं S'. ८. त्वान्ट्रावेध्म S'. ९. °च्छरगशु S'. १०. जुह्या S'. ११. वस्कंनिति S'. १२. °कुर्वन्नघानेनवाने S'; तथा कुर्वन्ननाद्ये ह्नु Bl.
१३. °कृते Bl. १४. पिशाचा आगुरिति S'. १५. °न्नाचमय Bl. १६. संक्रपंति Bl.
७१. °णस्ति S'. १८. तु. BN.; वेतु. शंपा. ब्राह्मणाः. १९. रिष्टस्पा B1 १८,०३०

रुक्षःऽहर्नम् । वाजिनम् । आ । जिघमिं । मित्रम् । प्रथिष्ठम् । उपे । यामि । शमें । शिशानः । अग्निः । ऋतुंऽभिः । सम्ऽइंद्रः । सः । नः । दिवां । सः । रिषः । पातु । नक्तम् ॥ १॥

एतद्नुवाकविनियोजकस्त्रोक्तफलकामोऽहं रक्षोहणम् रक्षसाम् अपहन्तारं वाजिनम् वाजो वलं तत्साधनम् अत्रं वा तद्धन्तम् अग्निम् आ जिष्ठार्भं घृतं सर्वतः क्षारयामि। जुहोमीत्यर्थः। यद्वा दीपयामि असिमन्धे। आज्यादिनेति शोपः। तथा कृत्वा मित्रम् सिख्यम्तं प्रथिष्ठम् पृथुतरं तम् अग्निम् शर्म शर्रणम् उप यामि उपगच्छामि। अथ वा शर्म सुखम्। लब्धुम् इति शेषः। सोऽिषः शिशानः ज्वालास्तीक्षणी विक्रवेन् । 'बहुलं छन्दिसं' (पा २,४,७६) इति शपः श्लो अभ्यासस्य इत्त्वम्। आत्वम्। शानच्। कृतिः कृत्वङ्गभूतराज्यादिभिः कर्मभिर्वा सिमद्धः सम्यग्दीप्तः। भवत्विति शोषः। स तादशो रक्षोहा अग्निः नः अस्मान् रिषः हिंसकाद् दिवा अहिन पातु रक्षतु। स एव अग्निः नक्तम् रात्रो रिषः सकाशात् पातु। सर्वे- ष्वहःसु सर्वासु च रात्रिषु पात्वित्यर्थः।

अयोदंष्ट्रो<sup>५</sup> अर्चिषां यातुधानानुषं स्पृश जातवेदः समिद्धः । आ जिह्नया सूरंदेवान् रभस्व ऋव्यादो वृष्ट्वाऽपि धतस्वासन् ॥ २ ॥ अयेःऽदंष्ट्रः । अर्चिषां । यातुऽधानान् । उपं । स्पृशः । जातुऽवेदः । सम्ऽईद्धः । आ । जिह्नयां । मूरंऽदेवान् । रमस्व । ऋव्यऽअदः । वृष्ट्वा । अपि । धत्स्व । आसन् ॥२॥

हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने समिद्धः अस्मद्दत्तराज्यादिभिः सम्यग्दीतस्त्वम् अयोदंष्ट्रः अयोमयदन्तयुक्तः सन् अर्चिषा ज्वालया क्र्र्या यातुधानान्
यातवो यातनास्ता एषु धीयन्ते यातुधानाः तान् उप स्पृशः । संदहेत्यर्थः ।
तथा मूरदेवान् मूलेन औषधेन दीव्यन्ति परेषां हननाय कीडन्तीति मूरदेवाः
तान् । अभिचरत इत्यर्थः । अथवा 'मूरा अमूर' (ऋ १०,४,४) इत्यत्र यास्केन — 'मूढा वयं
स्मोऽमूडस्त्वम् असि' (नि ६,८) इत्युक्तत्वात् मूढाः कार्याकार्यविभागवुद्धिशून्याः
सन्तो ये दीव्यन्ति ते मूरदेवाः तान् जिह्नया ज्वालया आ रमस्व स्पृशः ।
दहेत्यर्थः । तथा कव्यादः मांसभक्षकान् रक्षःपिशाचादीन् धृष्ट्वा धर्षित्वा । इडभावइछान्दसः । आसन् तव आस्ये । 'पहन्' (पा ६,१,६३) इत्यादिना आस्यशब्दस्य आसन् आदेशः । अपि धत्स्व अपिधानं कुरु ओष्टाभ्याम् आच्छादय ।
भक्षयेत्यर्थः ।

१. प्रथिष्टम् P. २. ऋषः P,P²,J,Cp. ३. समेधम्याज्या S'. ४. °क्षण S'. ५. अयोदं ब्ट्रान् पे १६,६,२. ६. बृक्त्व्यपि ऋ १०,८७,२. ७. दृष्ट्वा P². ८. वैतु. मंपा.

## डुभोर्भयाविन्नुपं घेहि दंष्ट्री हिंसः 'शिशानोऽर्वरं परं च। डुतान्तरिक्षे परि याद्यग्ने जम्भैः सं घेद्यभि यातुधानान् ॥ ३॥

डुभा । डुभ्याविन् । उप । धेहि । दंध्री । हिंसः । शिशानः । अवरम् । परम् । च । उत । अन्तरिक्षे । परि । याहि । अग्ने । जम्मैः । सम् । धेहि । अभि । यातुऽधानान् ॥

हे उभयाविन उभयवन् अयं रक्षणीयः अयं हन्तव्यः इत्युभयविधजनपरिज्ञान-वन्। यद्वा अवरं परं चेति वक्ष्यमाणी अवरपरी उभयशब्देन उच्येते । तदुभयवन् हिंहा हिंसनशीलः शिशानः तीक्ष्णज्वालस्तीक्षणदन्तो वा अवरम् असमत्तो निरुष्टं द्वेष्यं परं च अस्मत्तोऽधिकं द्वेष्यं च उभा दंष्ट्री उभे दंष्ट्रे उप धेहि उपहिते कुरु दंष्ट्रान्तर्वर्तिनी कुरु। खादेत्यर्थः। उत अपि च अन्तरिक्षे आकाशे परि याहि संचर। हे अमे संचर्यं च मम बाधनाय तत्र संचरतो यातुधानान् रक्षःप्रभृतीन् जम्मैः दन्तेः अभि सं धेहि अभि-संहितान् संद्षान् कुरु। यद्वा यातुधानान् अभि अन्तरिक्षे परि याहि। तान् एव जम्मैः सं धेहि।

अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाऽश्चिहिरंसा हन्त्वेनम् । प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि ऋव्यात् ऋविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४॥ अग्ने । त्वचम् । यातुऽधानस्य । भिन्धि । हिंसा । अशानिः । हर्रसा । हुन्तु । एन्म् । प्र । पर्वणि । जातुऽवेदः । शृणीहि । ऋव्यऽअत् । ऋविष्णुः । वि । चिनोतु । एन्म् ॥॥॥

हे अमे त्वं यातुधानस्य रक्षआदेः त्वचम् बाह्यधातुं भिन्धि छिन्धि भिन्नां कुरु । तव च हिंहा अशिनः हिंसको वज्रो हरसा तापेन एनं यातुधानं हन्तु हिनस्तु । पूर्वं त्वचः कर्तनं प्रार्थ्यं तावता अपरितुष्टमना आह—प्रपर्वाणि इति । हे जातवेदः जातधन जातप्रश् वा अम्ने यातुधानस्य पर्वाणि शरीरम्रन्थीन् प्रशृणीहि प्रकर्षेण भिन्नानि कुरु । तथा रुते कव्यात् मांसभक्षको वृकादिः कविष्णुः कव्यम् इच्छन् एनं यातुधानं वि चिनोतु इतस्ततो भक्षणाय आरुष्य विप्रकीणं करोतु ।

यत्रेदार्नीं ' पश्यंसि जातवेद्दस्तिष्ठंन्तमग्न उत वा चर्रन्तम् । ''उतान्तिरिक्षे पर्तन्तं यातुधानं' तमस्तां ' विध्य शर्वा' शिशांनः ॥५॥

१. दंद्र्यं ऋ १०,८७,३ पै १६,६,३. २. शिशा K. ३. याहि राज्न ऋ ध. शिशानः p. ५. पाहि p. ६. उच्यते S'. ७. संचरित्वा S'. ८. चिनोत वृक्णम् ऋ १०,८७,५. ९. एनम् p². १०. उतेदानीं पै १६,६,६. ११. यहा-न्तिरक्षे प्रथिमिः पर्तन्तं ऋ १०,८७,६. १२. ६स्त्रा पै. १३. सर्वा D,E²,O,T,W, पै मुको.].

यत्रं । इदानीम् । पस्यसि । जातुऽवेदः । तिष्ठेन्तम् । अग्ने । उत । वा । चरेन्तम् । उत । अन्तरिक्षे । पर्तन्तम् । यातुऽधानेम् । तम् । अस्तो । विध्य । शवी । शिशानः ॥५॥

हे जातवेदः अग्ने त्वं यत्र यस्मिन् देशे इदानीम् अस्मिन् काले अस्मदुपद्रवकाले प्रयसि यातुधानम् अस्मदुपद्रवकारिणं राक्षसादिकम् । कथंभूतम् इति तत्राह—तिष्ठन्तम् किस्मिश्चिद् देशे स्थिति कुर्वाणम् उत वा अपि वा चरन्तम् एकत्र अवस्थितिम् अकुर्वाणम् उत अपि च अन्तरिक्षे आकाशे पतन्तम् गच्छन्तं तं यातुधानम् अस्ता क्षेप्ता त्वं शिशानः तीक्ष्णः सन् शर्वा शरा विध्य ताडय ।

युज्ञैरिषूंः संनर्भमानो अग्ने वाचा श्रव्याँ अशिनिभिर्दिहानः । ताभिर्विष्य हर्दये यातुधानीन् प्रतीचो वाहून् प्रति भङ्ग्ध्येषाम् ॥ ६ ॥

युक्षैः । इष्र्ः । सम् ऽनर्ममानः । अग्ने । वाचा । श्वल्यान् । अशनिऽभिः । दिहानः । ताभिः । विध्य । हृदये । यातुऽधानीन् । प्रतीचः । बाहून् । प्रति । मुङ्ग्धि । एषाम् ॥

हे अग्ने यज्ञैः अस्मद्नुष्ठितैर्यागैः प्रयोगैः इष्ट् तव वाणान् संनममानः ऋजूकुर्वन् वाचा स्तुत्यात्मकमन्त्ररूपया शल्यान् वाणाग्राणि दिहानः दिग्धान् कुर्वन् तीक्ष्णीकुर्वन् वा । अशनिभिरित्येतद् व्यवहितमपि सामर्थ्याद् यज्ञविशेषणम् । अशनिसदशै रक्षो-धातुकैर्यज्ञैरित्यर्थः । अथ वा वाचा अशनिभिः वाङ्मयैर्दीतैः शाणैः दिहानः तीक्ष्णी-कुर्वन् ताभिः इषुभिर्वाणैः यातुधानान् हृदये हृदयप्रदेशे विध्य ताड्य । ततः एषां यातुधानान् वाहून् भुजान् प्रतीचः प्रति भङ्गि अस्माकं वधाय प्राचः सतः प्रतीचः कृत्वा भङ्गिध मर्दय भग्नान् कुरु ।

'उतारंब्धान्त्स्पृणुहि' जातवेद 'उतारें भाणाँ ऋष्टिर्भिर्यातुधानांन्'। अग्ने पूर्वो नि जंहि' शोर्श्वचान आमादः क्ष्विङ्कास्तर्मद्दन्त्वेनीः॥ ७॥

उत । आऽर्रव्धान् । स्पृणुहि । जातुऽत्रेदः । उत । आऽरेभाणान् । ऋष्टिऽभिः । यातुऽधानान् । अग्ने । पूर्वः । नि । जुहि । शोश्चीचानः । आमुऽअर्दः । क्ष्यिङ्काः १० । तम् । अदन्तु । एनीः ॥

१. तु. मंपा.; वैतु.  $Bp^2,P,P^2,J,Cp$  सर्वा. २. शल्यम् पै १६,६,५ [मूको.]. ३. धानाम्  $P^2$ . ४. ऋजुकुर्वन् S'. ५. शानै S'. ६. प्रदेशेन S'. ७. रैंड्यां स्पृ  $A,B^h,K,K^m,R,V,P^3,M,W,I$ ; रैंड्यान्त्स्पृ > रैंड्यां स्पृ B; रेंड्यां स्पृ रेंड्यां स्प्र रेंड्यां स्पृ रेंड्यां स्प्र रेंड्यां स्प्र रेंड्यां स्प्र रेंड्यां स्प्र

¹उत अपि च हे जातेवदः अग्ने त्वम्' आरब्धान् त्वां स्तोतुं प्रक्रान्तान् अस्मान् स्प्रणिहि पालय । उत अपि च ओरभाणान् राब्दं कृतवतो यातुधानान् ऋष्टिभिः आयुधैर्घात्य²। किं च हे अग्ने त्वं पूर्वः रात्रुतः प्रथमभागः सन् शोशुचानः उवलन् तान् यातुधानान् ३नि जहि³ मारय । अथ एकवद् अभिधानम् — तं हतम् आमादः अपक्रमांसाराना एनीः एतवर्णाः शुभ्रवर्णाः संध्यावर्णा वा क्ष्वद्वाः प्रक्षिविशेषाः अदन्तु भक्षयन्तु ।

इह प्र ब्रृंहि यत्मः सो अंग्ने यातुधानो य इदं कृणोति । तमा रमस्य समिधा यविष्ठ नृचक्षस्यक्षुंषे रन्धयैनस् ॥ ८॥

हुह । प्र । ब्रूहि । युत्मः । सः । अग्ने । यातुऽधानेः । यः । हुदम् । कृणोति । तम् । आ । रुभुस्व । सुम्ऽइधा । युविष्ठ । नृऽचक्षसः । चक्षुषे । रुन्ध्य । एनुम् ॥८॥

हे अग्ने इह अस्मिन् प्रकृते शान्तिविषये यो यातुधानः राक्षसः इदं शरीरपीडनादिकं कृणोषि । कृणोतीत्यर्थः । अथवा यस्त्वम् इदं प्रहरणं कृणोषि करोषि सः प्रहारविषयः "प्रहारकर्ता वा यातुधानो यतम इति प्र ब्रूहि आचक्ष्व । अथ वा किं तेन
तत्स्वरूपपरिज्ञानेन । तं घातकं पापिनम् हे यिवष्ठ्य युवतम । स्वार्थिको यत् । समिधा
दाहिकया ज्वालया आ रभरव स्पृशा । दहेत्यर्थः । एतदेव भङ्गचन्तरेणाह—हे अग्ने
एनं पापिनं वृचक्षसः । नृन् पश्यतीति नृचक्षाः । सुकृतिनां पापिनां च प्राणिनां साक्षितया
द्रष्टुस्तव चक्षुषे चक्षुषः रन्धय वशं प्रापय । दहेत्यर्थः ।

तीक्ष्णेनांग्ने चक्षुंषा रक्ष युज्ञं प्राश्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः।
हिंसं रक्षांस्यमि शोर्श्वचानं मा त्वां दमन् यातुधानां नृचक्षः॥९॥

ताक्ष्णेन । अग्ने । चक्षुषा । रक्ष । यज्ञम । प्राञ्चम । वसुं ऽभ्यः । प्र । न्य । प्रऽचेतः । हिंस्रम् । रक्षांसि । अभि । शोशुंचानम् । मा । त्वा । दुमन् । यातुऽधानाः । नृऽचक्षः ॥९॥

हे अमे त्वं तीक्ष्णेन क्र्रेण चक्षुषा भयंकरेण द्र्शनेन उक्तविधेन तेजसा वा यज्ञम् अस्मदीयं रक्ष पालय । हे प्रचेतः प्रकृष्टमनः अस्मासु कृपाचित्त त्वम् अस्मदीयं तं यज्ञं वसुभ्यः वासकेभ्यो देवेभ्यः प्राञ्चं प्रणय प्रगमय । हे नृचक्षः नृणां द्रष्टः अमे यज्ञरक्षासमये हिंसम् हिंसार्शीलं रक्षांसि राक्षसान् वा अभिशोश्चानम् अभितो भृशं

१. हे जातवेदः अग्ने त्वम् उत अपि च S'. २. °तये S'. ३. निजिहि S'. ४. वैतु. मंपा. ५. कृणोषि S', सा. पै १६,६,८. ६. °येतम् पै. ७. प्रहार° नास्ति S'. ८. हिंस्रो पै १६,६,९. ९. °चानो पै. १०. प्राञ्चम् P.

दीपयन्तं दहन्तम् । शुचेर्यङ्लुगन्ताच्छानचि रूपम् । तादृशं त्वा त्वां यात्रधानाः राक्षसा मा दभन् मा हिंसिषुः ।

नृचक्षा रक्षः परि' पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति राणीह्यमा । तस्यामि 'पृष्टीहरसा राणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वश्च ॥ १०॥

नृऽचक्षाः । रक्षः । परि । पुरयः । विक्षः । तस्ये । त्रीणि । प्रति । शृणीहि । अप्रां । तस्ये । अग्ने । पृष्टीः । हर्रसा । शृणीहि । त्रेधा । मूर्लम् । यातुऽधानस्य । वृश्च ।॥१०॥

हे अमे नृचक्षाः नृणाम् अनुम्राह्माणां निम्नाह्माणां च द्रष्टा त्वं विक्षु प्रजासु मध्ये पीड-यद्<sup>®</sup>रक्षः राक्षसं परि पस्य परितः अवलोकय । तथा कृत्वा तस्य रक्षसः न्नीण अम्रा अम्राणि उपरिभागान् प्रति शृणीहि । प्रत्येकं किन्धीत्यर्थः । तस्य एव पृष्टीः पार्श्वास्थीनि हे अम्ने हरसा तेजसा शृणीहि किन्धि । तथा तस्य यातुधानस्य मूलम् पादप्रदेशं त्रेधा वस्य किन्धि । पादस्य त्रीणि पर्वाणीत्यर्थः ।

#### इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'त्रिर्थातुधानः' इति सूक्तस्य 'रक्षोहणम्' इत्यनेन उक्तो विनियोगः । गवां लोहितदोहलक्षणाद्भुतशान्त्यर्थं 'यः पौरुषेयेण' (अ८,३,१५-१८) इति चतु-र्क्तचेन आज्यं जुहुयात् । सूत्रितं हि – "अथ यत्रैतद् धेनवो लोहितं दुहते 'यः पौरुषेयेण' ह इत्येताभिश्चतस्मिर्जुहुयात्" (कौस् ११२,१) इति ।

त्रियींतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अंग्ने ' अन्तेन हिन्त । तमुर्चिषां स्फूर्जयन् ' जातवेदः समुक्षमेनं गृणते नि युङ्ग्धि ' ॥११॥

त्रिः । यातुऽधानेः । प्रऽसितिम् । ते । एतु । ऋतम् । यः । अग्ने । अन्तेन । हिन्ते । तम् । अर्चिषां । स्फूर्जयन् ' । जातुऽवेदः । सम्ऽअक्षम् । एनम् । गृणते । नि । युङ्गिष् ।।

हे अप्ते यातुधानः राक्षसः ते तव प्रसितिम् ज्वालां त्रिः त्रिवारम् एतु प्राप्नोतु । तावता निःशेषेण दग्धो भवतीत्यभिप्रायः । यातुधानं विशिनष्टि — यः ऋतम् मम सत्यवचनं यज्ञं वा अन्तेन असत्यवचनेन छ्वाना <sup>१४</sup>वा हन्ति<sup>१४</sup> विनाशयति । हे

१. °च्छति शंपा.
 २. प्रति पै १६,६,१००.
 ३. पृष्ठी° K,V.
 ४. अमे P.

 ५. तु. मंपा.; वैतु. P,P²,J,Cp पृष्ठीः.
 ६. वृश्च P².
 ७. पीडयंतं S′.
 ८. पदपा S′.

 ९. °येण क्रविषा समङ्के Bl.
 १०. अग्ने A,B,Bh,D,R,Sm,J,Cs,WM.

 ११. वृङ्घि A, ऋ १०,८०,११ पै १६,७,७; वृङ्गिध सा.

 १३. स्फ्रेंचे° P.
 १४. वहंति S′.

जातवेदः जातप्रज्ञ अग्ने तम् एनं यातुधानम् अर्चिषा स्वकीयया ज्वालया स्कूर्जयन् गृणते तव स्तोत्रं कुर्वते महां गृणतो मम समक्षम् दृष्टिसंमुख एव नि वृङ्गिष<sup>ी</sup> निगृह्य वर्जय विनाशय ।

यदंग्ने अद्य मिथुना शपतो यद् वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । मन्योर्भनेसः शर्व्यार्श्वे जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान् ॥१२॥

यत् । अग्ने । अद्य । मिथुना । शपीतः । यत् । वाचः । तृष्टम् । जनर्यन्त । रेभाः । मन्योः । मनसः । शुरुव्या । जायते । या । तयां । विध्य । हृदये । यातुऽधानीन् ॥ १२॥

हे अमे अब अस्मिन्नहिन यत् यस्मात् मिथुना स्त्रीपुंसी शपातः शपतः परस्परम् आक्रोशतः यत् च वाचस्तृष्टम् तृषायुक्तम् । कटुकम् इत्यर्थः । जनयन्त जनयन्ति उत्पाद-यन्ति । के । रेभाः स्तोतारः । यातुधानेभ्यो निमित्तेभ्य इत्यभिन्नायः । मन्योः तव क्रोधयुक्ताद् दीप्ताद् वा मनसः सकाशाद् या शरव्या इषुः ज्वालारूपा जायते तया इष्वा यातुधानान् हृदये हृदयदेशे विध्य ताडय ।

परा शृणीहि तपंसा यातुधानान् परांग्ने रक्षो हरंसा ग्रणीहि । परार्चिषा मूरंदेवान् छृणीहि परांसुतपः 'शोर्युचतः ग्रणीहि ॥१३॥

परो । शृणोहि । तपसा । यातुऽधानीन् । परो । अग्ने । रक्षः । हरसा । शृणीहि । परो । अर्चिषो । मूर्रऽदेवान् । शृणीहि । परो । असुऽतृषः । शोर्श्चचतः । शृणीहि ॥ १३ ॥

हे अमे यातुधानान् राक्षसान् तपसा तापकेन तेजसा परा शृणीहि पराङ्मुखं विनाशय। तथा रक्षः राक्षसं हरसा प्राणापहारकेण तेजसा परा शृणीहि। तथा मूरदेवान् मारणेन कर्मणा दीव्यन्तीति मूरदेवाः तान् अर्विषा दीप्यमानया ज्वाळया परा शृणीहि। असुन् असुभिः परप्राणेरात्मानं तपर्यन्तो ये तान् शोश्चवतः भृशं दीप्तान् राक्षसान् परा शृणीहि। अथवा शोशुचतः भृशं दीप्यमानान्। तव ज्वाळयेति शेषः।

पराद्य देवा र्रिजनं र्राणन्तु प्रत्यगेनं शपथी यन्तु सृष्टाः"। वाचास्तेनं शर्रव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वंस्येतु प्रसितिं यातुधानीः ॥ १४॥

१. वैतु. मंपा.
 २. °व्यां १ R
 ३. यस्मिन् ८'.
 ४. °देवां छृ A,K<sup>m</sup>;

 "देवाञ्छू ऋ १०,८०,१४; "देवान् १६" पे १६,७,३. ५. अभि शो श्रुंचानः ऋ. ६. शो श्रुंचानः ४, ७. तृष्टाः A, सा. ऋ १०,८०,१५.

पर्रा । अद्य । देवाः । वृजिनम् । शृणन्तु । प्रत्यक् । एनम् । शुपर्थाः । युन्तु । सॄष्टाः । वाचाऽस्तेनम् । शर्रवः । ऋच्छुन्तु । मर्भन् । विश्वरयः । एतु । प्रऽसितिम् । यातुऽधानः ॥

अय अस्मिन्नहिन देवाः सर्वे विह्निप्रमुखा वृजिनम् प्राणानां वर्जकं राक्षसं पापं वा परा शृणन्तु यथा न प्रतिगच्छिति तथा हिंसन्तु । एनं वृजिनं तृष्टाः कटुकाः शपथाः अस्मान् प्रति तेन प्रयुक्तानि शपनािन प्रत्यक् प्रतिमुखं यन्तु गच्छन्तु । किं च वाचास्तेनम् । सृषावचनेन यः प्रहरित स वाचास्तेनः । शरवः देवशराः मर्मन् मर्मणि प्रदेशे ऋच्छन्तु गच्छन्तु । स यातुधानः विश्वस्य सर्वस्यापि देवस्य प्रसितिम् प्रकर्षेण अभिभवित्रीं हेतिम् एतु गच्छतु । अथवा विश्वस्य व्याप्तस्याग्नेः प्रसितिम् ज्वालाम् पतु । 'प्रसितिः प्रसयनात् तन्तुर्वा जालं वा' (नि ६,१२) इति यास्कः ।

यः पौरुषियेण ऋविषां समुङ्क्ते यो अश्व्येन पूशुनां यातुधानः । यो अव्न्याया भरति क्षीरमण्ने तेषां श्वीर्षाणि हरसाडिपं वृश्च ॥ १५ ॥ यः । पौरुषयेण । ऋविषां । सम्ऽअङ्के । यः । अश्व्येन । पृशुनां । यातुऽधानः । यः । अष्ट्यायाः । भरति । क्षीरम् । अग्ने । तेषांम् । शुषिणि । हरसा । अपि । वृश्च ॥ १५ ॥

यो यातुधानः पौरुषयेण पुरुषसंवन्धिना। कविषा मांसेन। 'सर्वपुरुषाभ्यां णढत्रौ' (पा ५,१,१०) इति ढज्। समङ्क्ते सम्यग् अभिव्यनक्ति पोषयति आत्मानम्। यश्च यातुधानः अश्व्येन अश्व्यसंवन्धिना अश्वयस्पेण क्रविषा पश्चना अजादिरूपेण च समङ्क्ते। हे अग्ने यश्च अष्ट्यायाः। गोनामैतत् (तु. निघ २,११)। अहन्तव्याया गोः क्षीरं भरित हरित। तेषाम् उक्तप्रकाराणां सर्वेषां यातुधानानां शीर्षाणि शिरांसि हरसा तेजसा ज्वालया अपि वश्च छिन्धि।

विषं गर्वा यातुधानां 'भरन्तामा वृद्यन्तामदि'तये' दुरेवाः । परैणान् देवः संविता दंदातु परां भागमोपंधीनां जयन्ताम् ॥१६॥

विषम् । गर्वाम् । यातुऽधानाः । भरुन्ताम् । आ । वृश्चन्ताम् । अदितये । दुःऽएवाः । परो । एनान् । देवः १० । सुविता । दुदातु । परो । भागम् । ओर्षधीनाम् । जयन्ताम् ॥१६॥

१. वेतु. मंपा. २ चदेशे S'. ३. ज्वालम् S'. ४. प्रसहनात् S'. ५. अइवेन B; अहिंवयेन R. ६. धार्नाः P, ७. समङ्ते S'. ८. पिवन्त्वा वृहेच्यन्ता ऋ १०,८७,१८; पिबन्त्वा मृद्यन्ता पै १६,७,८. ९. परेनान् ऋ. १० देवाः P.

यातुधानाः राक्षसाः गवां क्षीरं कामयमानास्तासां विषं भरन्ताम् संगृह्णन्तु । तथा दुरेवाः दुष्टं गन्तारः अदितये सर्वानुत्राहिकाये देव्ये । यद्वा 'इयं वा अदितिः' (तै २,२,६,१) इति श्रुतेः सर्वाश्रयभूताये भूम्ये तस्या अर्थाय आ वृश्चन्ताम् छिन्ना भवन्तु । भूमो यानि लब्धव्यानि तैर्विरहिता भवन्तु इत्यर्थः । किं च एनान् यातुधानान् सविता सर्वानुज्ञाता देवः परा ददातु निरस्यतु घातकेभ्यः प्रयच्छतु । ओषधीनाम् बीह्यादीनां भागं परा जयन्ताम् अभागिनो जयन्तु ।

संवृत्सरीणं पर्य उस्त्रियांयास्तस्य माशीद् यातुधानी नृचक्षः । पीयूर्षमग्ने यत्मस्तितृष्सात् तं प्रत्यश्चमार्चिषां विध्य मर्भाणि' ॥ १७॥

सम्ऽवृत्सरीणम् । पर्यः । उस्त्रियायाः । तस्यं । मार् आशीत्रं । यातुऽधानः । नृऽच्छः । पीयूर्षम् । अग्ने । यतमः । तितृप्सात् । तम् । प्रत्यञ्चम् । अचिषां । विध्य । मर्मणि ॥

हे नृचक्षः नृणां द्रष्टः अप्ते यातुधानः राक्षसः उक्षियायाः अस्मदीयाया गोः संबन्धि संवत्सरीणम् संवत्सरे भवम् । 'संपरिपूर्वात्ख च' (पा ५,१,९२) इति खः। गर्भाधानादिप्रसवपर्यन्तम् उधस्युपचितम् इत्यर्थः। अथवा प्रायेण प्रसवदिनप्रभृति संवत्सरपर्यन्तं गावो दुहन्ति तद्भिप्रायेणेदम् अभिधानम् । तथाविधं पयः क्षीरं यद् अस्ति तस्य तत् क्षीरम् मा आशीत् मा भक्षयतु पिवतु । तथा यतमः यातुधानः पीयूषम् हविर्ठज्ञणम् अमृतं गोरेव घृतळ्ञ्चणं पीयूषं वा तितृप्सात् तपियतुम् इच्छेद् आत्मानम्। तृष्यतेः सनि 'रधादिभ्यश्व' (पा ७,२,४५) इति पक्षे इण्निषेधः। तदन्तात् लेटि आडागमः । तं राक्षसम् अधिषा स्वकीयया ज्वालया प्रत्यश्वम् प्रतिमुखं विध्य ताडय । कुत्र देशे इति । मर्भणि मर्मप्रदेशे । यस्मिन् देशे वेधनेन शीघं म्रियते तत्रेत्यर्थः।

सुनादंग्ने मृणासि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतंनासु जिग्युः । सहसूरानतुं दह ऋव्यादो मा ते हेत्या सुक्षतु दैव्यायाः ॥ १८ ॥

स्नात् । अग्ने । मृण्सि । यातुऽधानीन् । न । त्वा । रक्षांसि । पृतनासु । जिग्युः । सहऽम्रान् । अनुं। दृह् । ऋव्यऽअदः । मा । ते । हेत्याः । मृक्षुत् । दैव्यायाः ॥ १८॥

यद्यपि एषा प्राग् (अ ५,२९,११) व्याख्याता तथापि व्यवहितत्वात् पुनर्व्याख्यायते । हे अप्रे त्वं सनात् चिरकालप्रभृति यातुधानान् राक्षसान्

मर्मीन ऋ १०,८७,९० पै १६,७,७.
 म् P,J.
 अश्रीत ऋ. पपा.
 ५. 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' शंपा.
 ५. जहुः पै १६,७,५.
 ६. कैयाँदो³ को १,८०.
 ५. पूर्व व्याख्यानमस्या नोपलभ्यते.

मृणिस हंसि । तथापि त्वा त्वां रक्षांसि केऽपि राक्षसाः पृतनामु संग्रामेषु न जिग्युः न जितवन्तः । अतस्त्वं कव्यादः मांसाशनान् राक्षसान् सहमूरान् मूल-सहितान् अनु दह क्रमेण अस्मीकुरु । तेऽपि देव्यायाः देवस्य तव संवन्धिन्याः ते तव हेत्याः आयुधाद् मा मुक्षत मुक्ता मा भूवन् तद्वशं प्राप्नुवन्तु ।

त्वं नी अम्रे अधुरादुंदक्तस्त्वं प्रचादुत रक्षा पुरस्तात्।
प्रति त्ये ते अजरांसस्तापष्टाः अध्यसंसं शोर्श्चचतो दहन्तु ॥ १९ ॥

त्वम् । नुः । अग्ने । अधरात् । उदकः । त्वम् । पुश्चात् । उत् । रक्ष । पुरस्तात् । प्रति । त्ये । ते । अजरासः । तिपष्ठाः । अघऽशीसम् । शोश्चितः । दहन्तु ॥ १९ ॥

हे अमे तं नः अस्मान् अधरात् अधोदिशः सकाशात् तत्रस्थेभ्यः पीडकेभ्यो राक्षसेभ्यः रक्ष पाहि। तथा उदकः उदिन्दशः सकाशात् तत्रत्येभ्यो
रक्ष<sup>8</sup>। एतद्दक्षिणदिशोऽप्युपलक्षणम्। अथवा अधरादित्यनेन अवाची<sup>8</sup> दक्षिणा
दिग् विवक्ष्यते। किं च तं पश्चात् प्रतीच्या दिशः सकाशाद् रक्ष। उत अपि
च पुरस्तात् पूर्वस्या दिशः सकाशाद् रक्ष। तेषु तत्तद्देशेष्ववस्थितेषु कथं रक्षा
भवतीत्याशङ्क्रचाह — प्रति ते त इति। ते तव संवन्धिनः ते प्रसिद्धास्तत्रतत्र वर्तमानाः स्फुलिङ्गाः। ज्वालाक्ष्पा इति शेषः। अषशंसम् अधं हिंसां शंसन्तं
राक्षसं प्रति दहन्तु विनाशं कुर्वन्तु। कीदृशाः। अजरासः अजरा अजीर्णाः।
तिषष्टाः अतिशयेन तापकाः। शोग्रचतः भृशं दीप्ताः।

पश्चात् पुरस्तादधरादुतोत्तरात् कृविः काव्येन परि पाद्धग्ने । सखा ' सखायमुजरो ''जिर्मणे अग्ने'' मर्ता '' अर्भत्र्यस्त्वं नेः ॥ २० ॥

पृश्चात् । पुरस्तात् । अधुरात् । उत । उत्तरात् । कृविः । कार्व्येन । परि । पाहि । अग्ने । सर्खा । सर्खायम् । अजरेः । जरिम्णे । अग्ने । मतीन् । अमेर्त्यः । त्वम् । नः ॥ २० ॥

हे अमे त्वम् अस्मान् परचात् इत्यादिना उक्ताभ्यश्चतस्थ्यो दिग्भ्यः सका-शात् कविः क्रान्तप्रज्ञः । तत्र तत्र वाधमानान् राक्षसान् जानन्नित्यर्थः । काव्येन कवेः कर्म काव्यम् तेन कवेस्तव रक्षणव्यापारेण परि पाहि सर्वतो रक्ष । रक्षकं

१. °दं नतात्त्वं ऋ १०,८७,२०. २. ते ऋ. ३. °पिष्टा Bh,K,P²,V. ४. नास्ति S'. ५. अवनतो S'. ६. वैतु. मंपा. ७. तव रक्ष S'. ८. °दुदंकात् ऋ १०,८७,२१; °दुदकः पै १६,७,१०. ९. पाहि राजन् ऋ. १०. सखे ऋ. ११. °ऽग्ने ऋ. १२. मर्त्या पै.

रक्षणीयं च उभाविष विशिनष्टि—सखा मम सखिभूतस्त्वं सखायम् तव सिख-भूतं रक्ष । अजरः जरारिहतः जिरमणे अत्यन्तजीर्णाय महाम् । रक्षां कुर्विति शोषः । हे अमे अमर्त्यस्त्वं मर्त्यान् मरणधर्मणः नः अस्मान् । पाहीत्यन्वयः ।

### इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

'तदमे चक्षुः' इति सूक्तस्य 'रक्षोहणम्' इत्यत्रोक्ता चिनियोगा अनुसंधेयाः। अग्निरहितप्रदेशे अग्निदर्शनलक्षणे अद्भुते तच्छान्त्यर्थम् 'अम्नी रक्षांसि' इत्यनया आज्यं जुहुयात्। 'अथ यत्रैतद् अनमावाभासो भवति तत्र जुहुयात' इति प्रक्रम्य सूत्रितम्—'''अमी रक्षांसि सेधति' (अ८,३,२६) इति प्रायश्चित्तिः" (कौस् १३०,९;३) इति।

सराब्देऽग्नी तच्छान्त्यर्थम् अनया अग्निम् उपितष्ठेत । " 'अग्नी रक्षांसि सेधित' इति सेधन्तम्" ( कौस् ४६,२३ ) इति तत्र सूत्रम् ।

अग्न्याधाने पावकगुणकाग्नियागम् अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत। तद् उक्तं वैताने — " 'अग्नी रक्षांसि', 'अदितियौंः' ( अ ७,६,१ ) इति" ( वैताश्रो ६,११ ) इति ।

तर्दग्ने चक्षुः प्रति घेहि रेमे शंफारुजो येन पश्यंसि यातुधानीन् । अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तम्चितं न्योपि ॥ २१॥

तत् । अग्ने । चक्षुः । प्राते । धेहि । रेमे । "शुफ् ऽआरुर्जः । येने । पश्यसि । यातुऽधानीन् । अर्थर्वऽवत् । ज्योतिषा । दैञ्येन । सत्यम् । धूर्वन्तम् । अचितम् । नि । ओषु ॥ २१ ॥

हे अप्रे त्वं रेमे शब्दं कुर्वते रक्षसे तत् चक्षः प्रति घेहि स्थापय । दहेत्युक्तं भवित विह्निष्टेष्ट्र्वहकत्वात् । शफारुजः शफावत् शफाः । नखा इत्यर्थः । अथ वा पशुरूपधारिणां शफा अपि संभवन्ति । तैरारुजन्तीित शफारुजः । तादशात् यातुधानान् येन पश्यिस तच्चश्चरित्यर्थः । किं च अथर्ववत् अथर्वाख्यो महर्षिरिव । स पव प्रजापितिरिति ग्रन्थादौ च तस्य माहात्म्यं प्रतिपादितम् । स यथा तपोमन्त्रप्रभावाभ्यां कृतस्तान् असुरान् निर्देदाह तद्वत् त्वमिष दैव्येन देवसंवन्धिना ज्योतिषा तेजसा सत्यम् यथार्थं धूर्वन्तम् हिंसन्तम् अचितम् अचेत्तारं संज्ञारिहतं । लोणमध्यमरूपम् ।

१. वैतु. मंपा. २. °ववभासो Bl. ४. पश्यासि ? पै. ५. °धानंम् ऋ.

८. तैरुहजंति S'. ९. °प्रभवाभ्यां S'.

३. °रुजं ऋ १०,८७,१२ पै १६,८,१ [मूको.]. ६. °मुर्चितं Bh,Sm. ७. शुका ° P.

१० अचेतारं S'. ११. संज्ञानहितं S'.

परिं त्वाग्ने पुरं वृयं विष्रं सहस्य धीमहि । धृषद्वर्णं द्विवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ।।२२॥

परि' । त्वा । अग्ने । पुरम् । वयम् । विष्रम् । सहस्य । धीमहि । धृषत् ऽर्वर्णम् । द्विवेऽदिवे । हन्तारम् । मङ्गुरऽर्वतः ॥ २२ ॥

व्याख्यातेयं प्राक् (अ ७,०४)। हे अमे सहस्य सहसे हित । अभिभवनशीले-त्यर्थः। अथवा सहो वलम् तस्माद् जात । मथनाद् उत्पन्नत्वात्। वयं वा त्वां पिर पिरतो धीमहि ध्यायेम पिराधं कुर्मो वा । कीदशम् । पुरम् कामानां पूरकम् । विप्रम् मेधाविनं विविधं प्रीणियतारं वा । धृषद्वर्णम् धर्षकवर्णयुक्तम् । दिवेदिवे प्रतिदिनं भन्नरावताम् भङ्गस्वभावोपेतवलयुक्तानां राक्षसानां हन्तारम् प्रविनाशिय-तारम् । अग्नेर्द्शनेनेव असुराणां वलानि भङ्गराणि भवन्तीत्यभिप्रायः। यद्वा सर्वप्राणिवलानां भङ्गरीकरणसामर्थ्यवताम् इत्यर्थः।

विषेणं भङ्गुरावेतः 'प्रति स्म' रुक्षसी जहि'। अग्ने तिग्मेनं'' शोचिषा तपुरग्राभिर्चिभिः''॥ २३॥

विषेण । मुङ्गुरऽर्वतः । प्रति । स्म । रक्षसंः । जिहि । अग्नै । तिग्मेने । शोचिषां । तर्पःऽअग्राभिः । अधिऽभिः ॥ २३ ॥

हे अप्ने विषेण विषवद्विनाशकेन व्याप्तेन वा । एतत् शोचिषेत्यस्य विशेष-णम् । तिग्मेन तीक्ष्णेन शोचिषा तेजसा भङ्गरावतः । उक्तो भङ्गरावच्छब्दार्थः । उक्तरूपान् रक्षसः राक्षसान् प्रति जहि । स्म इति पूरणः । तथा तपुरप्राभिः तापकाग्रोपेताभिः अर्विभिः ज्वालाभिरपि जहि ।

वि ज्योतिषा बृह्ता भारयाग्निराविर्विश्वानि कृणते महित्वा। प्रादेवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते शक्ते रक्षीभ्यों विनिक्षे ।।२४॥

<sup>9.</sup> भिषावर्ण ? पे १६,८,२. २. भेतारं ते १,५,६,४. ३. वंताम् ऋ १०,८७, २२ मा ११,२६ मे २,७,२ सा.; वतम् पे. ४. त्वाविषं ८'. ५. वैतु. मंपा. ६. पेतंचलयुक्तास्या ८'. ७. तंप्रवि ८'. ८. प्रति बम ऋ १०,८७,२; समिन्द्रो पे १६,८,७. ९. दह ऋ. पे. १०. शुक्रेण पे. ११. भिर्मूष्टिभिः ऋ. १२. रश्रसे ऋ ५,२,९ ते १,२,१४,७ काठ २,१५ पे १६,८,३; १३. तु. RW. ऋ. ते. पे; वैतु. शंपा. सात. विनिक्ष्वें; विनिक्ष्वे B; विनिक्षे काठ.

वि । ज्योतिषा । बृह्ता । भाति । अग्निः । अग्निः । विश्वानि । कृणुते । महिऽत्वा । प्र । अदेवीः । मायाः । सुह्ते । दुःऽएवाः । शिशीते । रुष्टे इति । रक्षेःऽभ्यः । विऽनिक्षे । ॥२ ४॥

अयम् अग्नः बृहता महता ज्योतिषा तेजसा वि भाति प्रकाशते । अथ प्रत्यक्षकृतः — हे अग्ने महित्वा महत्त्वेन तेजसाम् आधिक्येन विश्वानि सर्वाण्यपि भूतजातानि आविष्कृणपे स्पष्टानि करोषि । विश्वानि प्रति आत्मानं वा आविष्कृरुषे प्रभूतेन तेजसा । अयम् अग्निः अदेवीः आसुरीः दुरेवाः दुःखेन गन्तव्या मायाः प्र सहते प्रकर्षण अभिभवति । तथा रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे विनाशाय । णिश्च चुम्बने । तुमर्थे केन्-प्रत्ययः । वकारोपजनद्यान्दसः । शक्के विषाणे शिशीते तीक्ष्णे करोति ।

ये ते राङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती' ब्रह्मसंशिते । ताभ्यां दुर्हार्दमाभिदासंन्तं किमीदिनं प्रत्यश्चंमिर्चिषां जातवेदो वि निक्ष्य ॥२५॥

य इति । ते । राष्ट्रे इति । अजरे इति । जात् ऽत्रेदः । तिग्महेती इति तिगमऽहेती । ब्रह्मसंशिते इति ब्रह्मं इति । ताभ्यम् । दुः ऽहादीम् । अभिऽदासन्तम् । किमीदिनम् । प्रत्यन्नम् । अर्चिषा । जात् ऽत्रेदः । वि । निक्षा ॥ २५ ॥

हे जातवेदः अग्ने य प्रसिद्धे ते तब शृङ्गे विषाणे स्तः ताभ्याम् अर्विषा प्रत्यश्चं वि निश्च विनाशयेत्युत्तरत्र संबन्धः । किंगुणके श्रृङ्गे इति तत्राह — अजरे जरारहिते अविनश्चरे तिग्महेती तीक्ष्णायुधभूते तीक्ष्णहननसाधने ब्रह्मसंशिते ब्रह्मणा मन्त्रेण अस्माभिः प्रयुक्तेन तीक्ष्णभूते । उक्तलक्षणाभ्यां श्रृङ्गाभ्यां हन्तव्यः क इति तं सविशेषम् आह — दुर्हार्दम् दुष्टहृद्यम् अभिदासन्तम् सर्वत उपक्षपयन्तं किमी-दिनम् किम् इदानीम् इति वदन्तं किम् इदं किम् इदम् इत्यन्विष्य चरन्तं वा राक्षसादिकम्।

अग्नी रक्षांसि सेधित शुक्रशोचिरमेर्त्यः । शुचिः पावक ईब्यः ॥ २६ ॥ अमेर्त्यः । स्थांसि । सेधित । शुक्रशोचिः । अमेर्त्यः । शुचिः । पावकः । ईब्यः ॥२६॥

अनया स्कत्रयोक्तम् अर्थं संगृह्य अभिधत्ते । अयम् अग्निः रक्षांसि सर्वप्रकारेण वाधमानान् नानाप्रकारान् राक्षसान् सेधित निवारयित विनाशयित । अग्निर्विशेष्यते शक्षकोत्तिः दीप्तप्रकाशः । अनर्थः मरणधर्मरिहतः श्चिः शुद्धः पावकः पावियता शोधियता ईब्यः स्तुत्यः ।

### इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेऽ जुवाके तृतीयं स्कम्।

१. तु. मंपा.; वैतु. शंपा. विटिनिस्वे. २. वेतु. मंपा. ३. विनिश्ने S', ४. तिरम शंसी पै १६,८,६ [मूको.]. ५. ° ज्ञं यातुधानं पै.

'इन्द्रासोमा' इति सूक्तस्य 'रक्षोहणम्' ( अ ८,३ )इत्यनेन सह उक्ता विनियोगाः । अत्र ऋक्संहिताया बृहद्देवतानुक्रमणी—

> 'संवत्सरं तु भण्ड्कान् ऐन्द्रासोमं' परं तु यत् । ऋषिर्ददर्श राक्षोन्नं पुत्रशोकपरिप्छतः ॥ हत पुत्रशते कुद्धः सौदासैर्दुःखितस्तदा ।' (बृदे ६,२०;२८) इति ।

इन्द्रोसोमा तर्पतं रक्ष उब्जतं न्यिपयतं वृषणा तमोवृधः । परा श्रणीतमाचितो न्योपितं हतं नुदेशां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥ १ ॥

इन्द्रांसोमा । तपतम् । रक्षः । उब्जर्तम् । नि । अर्पयतम् । वृष्णा । तुमःऽवृषः । परो । शृणीतम् । अचितः । नि । ओषुतम् । हृतम् । नुदेर्शाम् । नि । शिशीतम् । अत्त्रिणः ॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमी इन्द्रश्च सोमश्च । 'देवताद्वन्द्वे च' ( पा ६,३,२६ ) इति आनङ् । आमन्त्रिता युदात्तः । रक्षः । जाताचेकचचनम् । रक्षांसि तपतम् संतापयतम् । 'आमन्त्रितं पूर्वम्°' (पा ८,१,७२) इत्यविद्यमानत्वात् तपतम् इत्यस्य निघाताभावः । तथा उब्जतम् हिंस्तम् । उब्जतिर्हिंसाकर्मा । वाक्यादित्वान्निघाताभावः । हे वृषणा कामानां वर्षितारो युवां न्यप्यतम् नीचौर्गमयतम् । कान् । तमोव्धः तमसि रात्रो अन्धकारे तमसा मायया वा वर्धमानान् । एवम् अचितः अचित्तान् अज्ञानिनो राक्षसान् परा शृणीतम् पराङ्मुखं हिंस्तम् । तथा न्योषतम् नितरां दहतम् । उप दाहे । तथा अत्तिणः भक्षकान् राक्षसान् हतम् । तथा नुदेशम् हतांस्तान् अस्मत्तः प्रेरयेथाम् । तिङः परत्वात् निघाता-भावः । एवं नि शिशीतम् नितरां तन्कुरुतम् ।

इन्द्रासोमा सम्घर्शसम्भ्यं १ घं तपुर्ययस्त चरुरंग्निमाँ ईव । बुह्यद्विषे ऋव्यादे घोरचेक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किंमीदिने ॥ २ ॥

इन्द्रसोमा । सम् । अघऽदीसम् । अभि । अघम् । तपुः । ययस्तु । चरुः । अग्निमान् उईव। बुद्धाऽद्विषे । कुन्युऽअदे । घोरऽचेक्षसे । द्वेषः । धत्तम् । अनुवायम् । किमीदिने ॥ २ ॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो अघशंसम् अघस्य अनर्थस्य शंसितारम् अघं पापिनं सम् सम्यग् अभि । उपसर्गश्रुतेर्योग्यिकयाध्याहारः । भवतम् इति शेषः । तिरस्कुरुतम्

मण्डुकोनैन्द्रा° S'.
 तिस्मन् Macdonell.
 सौदाश्चेर्दु° S'.
 अचितंः
 प. नुदेशाम् P.
 अचिता S'.
 "सम्भय्र्यं A,B,Bh,D,R,Sm,Cs.
 "गिनवाँ ऋ ७,१०४,२ वै १६,९,२.
 प. चर्रुः P².

इत्यर्थः। स राक्षसः तपुः तापं ययस्तु गच्छतु। चरः ओदनः। कीद्दशः। अग्निमान् इव अग्निसंयुक्त इव। अग्नी क्षिप्तश्चरुरिव तापं प्राप्नोतु। किं च युवां ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणद्वेष्ट्रे कव्यादे मांसाशनाय घोरचक्षसे भयंकरदर्शनाय किमीदिने किम् इदानीम् इति, किम् इदं किम् इदम् इति वा चरते राक्षसाय। यास्केन उक्तोऽयस् अर्थः (नि ६,१९)। तादृशाय द्वेषः अप्रीतिम् अनवायम् अव्यवधानं यथा भवति तथा धक्तम् धारयतम्। सर्वदा तस्मिन्निहितं कुरुतम्।

इन्द्रांसोमा दुष्कृती' वृत्रे अन्तरंनारम्भणे तर्मसि प्र विंध्यतम् । 'यतो नैषां' पुनरेकंश्वनोदयत् तद् वांमस्तु सहसे मन्युमच्छर्यः ॥ ३ ॥

इन्द्रांसोमा । दुःऽकृतः । बृत्रे । अन्तः । अनारम्भणे । तमिस । प्र । विध्यतम् । यतः । न । ण्षाम् । पुनेः । एकः । चन । उत्ऽअयत् । तत् । वाम् । अस्तु । सहसे । मन्युऽमत् । सर्वः॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो दुष्कृतः दुष्टकारिणो राक्षसान् वत्र आवरके अनारम्भणे अनालम्बने तमि अन्तः प्र विध्यतम् प्रवेश्य ताद्वयतम् । यतः यस्माद् अन्धकाराद् एषां पिततानां राक्षसानां दुष्कृतां मध्ये पुनः एकधन³ एकोऽपि न उदयत् नोद्वच्छेत् । एतेर्छेटि अडागमः । 'इतथ लोपः" (पा ३,४,९७) इति इकारलोपः । गुणायादेशौ । तथा वाम् युवयोः तत् शवः बलं सहसे तेषाम् अभिभवाय मन्युमत् अस्तु क्रोधोपेतं भवतु ।

इन्द्रांसोमा वर्तयंतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघर्शंसाय तहीणम्। उत् तक्षतं 'स्व्ये प्रयोतेभ्यो येन् रक्षो वाद्यधानं निज्येथः ॥ ४॥

इन्द्रसोमा । वर्तयंतम् । दिवः । वधम् । सम् । पृथिव्याः । अघऽशंसाय । तर्हणम् । उत् । तक्षतम् । स्वर्यम् । पर्वतेभ्यः । येनं । रक्षः । व्वृवानम् । निऽजूर्वयः । ॥ ४॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो दिनः अन्तिरिक्षाद् युलोकाद् वा वधम् हननसाधनम् अयुधं सम् एकधैव वर्तयतम् । तथा पृथिव्याः सकाशादिष सं वर्तयतम् । किमर्थम् । अघशंसाय अघं शंसतीति अघशंसो राक्षसः तदर्थं तद्वधार्थम् । कीहशं वधम् । तर्हणम् हिंसकम् । तद् वज्रम् उत्तक्षतम् उत्तेजनं तीक्षणं कुरुतम् । स्वर्यम् स्वरणार्हम् आयुधम् पर्वतेभ्यः मेधेभ्यः सकाशाद् येन वज्रेण वधशब्दवाच्येन वावधानम् वर्धमानं रक्षः राक्षसं निज्वीयः हथः।

<sup>1.</sup> दुःकृतो A,D,Sm. २. यथा नातः ऋ ७,१०४,३; अथैषां नातः पै १६,९,३. ३. एकइच S'. ४. प्र हरतं पै १६,९,५. ५. स्व<u>यं</u> ब्रे A,D,Sm; स्व्यं Bh. ६. निज्-वेथः P<sup>२</sup>. ७. °साधनयुधाम् S'. ८. एवं स्वरो न सिध्यति. ९. वर्धयमानं S'. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha इन्द्र|सोमा वर्तयंतं 'द्विवस्पर्यग्नित्रोसिंधुवमञ्महन्मभिः'।

तपुंर्वधेभिर्जरेभिरित्त्रणो नि पर्शीने विष्यतं यन्तुं निस्वरम् ॥ ५॥

इन्द्रसोमा । वर्तयंतम् । दिवः । परि । आग्नुऽत्रतेभिः । युवम् । अस्महन्मऽभिः । तपुःऽवधेभिः । अजेरेभिः । अत्तिर्र्णः । नि । पर्शनि । विध्यतम् । यन्तुं । निऽस्वरम् ॥ ५॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो युवम् युवां वर्तयतम् इतस्ततः प्रेरयतम् । सामर्थ्याद् आयु-धानीति गम्यते । कस्मिन् देशे । दिवस्परि द्युलोकस्य अन्तरिक्षस्य परितः । किं च अग्नितिस्मिः अग्निना संतिष्ठैः अस्महन्मिः । अश्मा अयःसारः । अयःसारमयहननसाधनैः तपुर्वधिमः संतापकरायुधेः । पुनः कीहशैः । अजरेभिः जरारिहतैर्दृढैः अत्तिणः भक्ष-कान् असुरान् पर्शाने पार्थ्वास्थिप्रदेशे नि विध्यतम् । ते च निःस्वरम् निःस्वनं निःशब्दं यथा भवति तथा यन्तु गच्छन्तु । म्नियन्ताम् इत्यर्थः ।

इन्द्रांसोमा परि वां भूत विश्वतं ह्यं मृतिः कृक्ष्याश्वेव वाजिनां । यां वां होत्रां परिहिनोर्मिं मेधयेमा ब्रह्मांणि 'नृपती इव' जिन्वतम्' ॥६॥

इन्द्रांसोमा। परिं। वाम्। भूतु । विश्वतः। इयम्। मृतिः। कृक्ष्याऽ। अश्वाऽइव। वाजिनां। याम्। वाम्। होत्रांम्। परिऽहिनोमिं। मेधयां। इमा। ब्रह्माणि। "नृपतीं इवेतिं नृपतींऽइव। जिन्वतम्॥

हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो वाम् युवाम् इयम् अस्माभिः कृता मितः । मन्यत इति मितिः स्तुतिः विश्वतः सर्वतः परि भूतु परिगृह्णातु । विषयीकरोत्वित्यर्थः । तत्र दृणान्तः — कक्ष्या कक्षवन्धनसाधनभूता रज्जुः वाजिना वाजिनो वळवन्तो अश्वेव अश्वाविव । तो यथा रज्जुर्गृह्णाति तद्वत् । मितिं विशिनष्टि — यां होत्राम् आह्णानार्हां मेधया धारणयुक्तया वुद्धया वाम् युवाभ्यां युवयोर्थाय परिहिनोमि प्रेरयामि । इदानीम् अवयवश आह — इमा इमानि ब्रह्णाण मन्त्रान् नृपतीव राजानाविव तो यथा विन्वतवाक्यानि श्रुत्वा प्रीणयतस्तद्वत् जिन्वतम् प्रीणयतम् ।

प्रति स्मरेथां तुजर्या<u>द्धि</u>रेवैर्द्दतं द्रुहो रुक्षसी भङ्गुरावितः । इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो मां कदा चिदिभिदासति द्रुहः ''।।७।।

<sup>9. °</sup>तसेंभिदिंशे अंश्म° पे १६,९,४. २. निस्स्वरम् पे. ३. वेतु. मंपा. ४. °हिणोमि पे १६,९,६. ५. नृपतींव K,Km,V,P³,M,W,R²,T,K²,S′, RW. ऋ ७,१०४,६ पे. सा. ६. हिन्वतम् पे. ७. नृपतींवेति Bp², Bp³. ८. मन्त्रा S′. ९. दुःकृते A,D,Sm. १०. नः ऋ ७,१०४,७. ११. दुहः Km; दुहा ऋ.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha प्रति । स्मरेथाम् । तुजर्यत्ऽभिः । एवैः । हृतम् । द्रुहः । रक्षसः । मृतुरऽर्यतः । इन्द्रसिमा । दुः ऽकृते । मा । सुऽगम् । भूत् । यः । मा । कृदा । चित् । अभिऽदासिति । द्रुहः ॥॥॥

हे इन्द्रासोमी युवां तुजयद्भिः वलवद्भिः एवैः गमनसाधनेरश्वैः प्रति स्मरेथाम्। स्मृतिरत्रं आगमनपर्यन्तव्यापारा । प्रतिगच्छतम् इत्यर्थः । आगत्य च द्रुहः द्रोह-कारिणो भङ्गरावतः भञ्जनशीलान् रक्षसः राक्षसान् हतम् हिंस्तम्। किं च हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमो दुष्कृते दुष्टकारिणे राक्षसाय सुगम् सुगमनं जीवद्यमनं सुखं वा मा भूत्। दुष्कृतं विशिनष्टि —यो दुष्कृत् दुहुः द्रोहशीलः सन् कराचित् एकवारमपि मा माम् अभिदासित उपक्षपयित वाधते। तस्मा इति।

यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतिभिवीधिः। आपं इव काशिना संगृभीता असन्नुस्त्वासंत इन्द्र बुक्ता ॥ ८॥

यः । मा । पार्कोन । मनेसा । चर्रन्तम् । अभिऽचष्टे । अनृतेभिः । वर्चःऽभिः । आपःऽइव । काशिनो । सम्ऽगृभीताः । असेन् । अस्तु । असेतः । इन्द्र । वृक्षा ॥ ८॥

हे इन्द्र यो राक्षसादिः पाकेन परिपक्षेन मनसा । अन्यायाचरणस्यापि मनोमूलत्वात् मन एव अत्राभिधीयते । चरन्तम् प्रवर्तमानं मा माम् अन्तिभिः अनृतस्यैः अयं ब्राह्मणं हतवान् अयं ब्रह्मस्वं हतवान् इत्येवमाद्यात्मकैः वचोभिः वचनैः अभिचष्टे अभिशापं करोति स राक्षसादिः काशिना मुण्टिना संग्र्भीताः संगृहीता आप इव ता यथा अङ्गुलिविवरेभ्यो गलन्ति तद्वत् असतः अविद्यमानस्य अकृतस्यार्थस्य वक्ता स्वयमपि असनस्त शून्यो भवतु ।

ये पाकशंसं विहर्रन्त एवैर्थे वा भद्रं दूषयंन्ति स्वधाभिः । अहंये वा तान् प्रदर्शतु सोम् आ वा दधातु निर्फ्तितेरुपस्थे ॥ ९ ॥ ये । पाकुऽशंसम् । विऽहर्रन्ते । एवैः । ये । वा । भद्रम् । दूषयंन्ति । स्वधाभिः । अहंये । वा । तान् । प्रऽददातु । सोमः । आ । वा । दधातु । निःऽऋतेः । उपऽस्थे ॥

ये राक्षसाः पाकशंसम् परिपक्षशंसनं सत्यभाषिणं माम् एवैः प्राप्तव्यैरात्मीयैः कामहेंतुभिः विहरन्ते विशेषेण हरन्ति उपक्षपयन्ति । यथाकामं परिवदन्तीत्यर्थः। ये च भद्रम् कल्याणवर्तनं मां मदीयं भद्रं कर्म वा स्वधाभिः । स्वधेत्य-

<sup>9.</sup> समरेथाम P. २. समृतितत्र S'. ३. असंम् P<sup>२</sup>. ४. बातान् P. ५. ° ऋते P.

न्ननाम (तु. निच २,७)। अन्नैर्निमित्तभूतैः दूषयन्ति तान् उभयविधान् अहये । 'सर्वे वृत्रासु-रेऽप्यहिः' इत्यभिधानम् । वृत्राय सर्पाय वा प्रददातु प्रयच्छतु सोमः । वा अथवा निर्ऋतेः । निर्ऋतिः पापदेवता । हिंसिज्याः पापदेवताया उपस्थे उत्सङ्गे आ दधातु आस्थापयतु ।

यो नो रसं दिप्सिति पित्वो अंग्ने 'अक्वानां गवां' यस्तन्ताम् । 'रिपु स्तेन' स्तेयुकुद् दभ्रमेतु 'नि ष हीयतां' तुन्वार्ड' तनां च ॥१०॥

यः । नुः । रसम् । दिप्सति । पित्वः । अग्ने । अश्वीनाम् । ग्वीम् । यः । तुनूनीम् । रिपुः । स्तेनः । स्तेयुऽकृत् । दुभ्रम् । एतु । नि । सः । हृीयुताम् । तुन्वार् । तनी । च ॥१०॥

हे अप्ते यो राक्षसादिः नः अस्माकं रसम् मम शरीरसारं दिष्सित जिद्यां-सित \*[यश्च पित्वः अस्मदीयस्य अन्नस्य रसं दिष्सिति ] यश्च अश्वानां मदीयानां रसं दिष्सित यश्चापि गवां यो वा तन्नाम् आत्मीयपुत्रादिशरीराणां रसं दिष्सित स पूर्वो-क्तप्रकारो रिपुः शत्रुः स्तेनः तस्करः स्तेयकृत् मोषकर्ता दश्रम् एतः। दम्भु दम्भने । हिंसां प्राप्नोतु । स एव तन्वा स्वकीयेन शरीरेण तना च तनयेन च "नि हीयताम् वियुक्तो" भवतु ।

इत्यप्टमकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके चतुर्थं स्कम्।

'परः सो अस्तु' इति सूक्तस्य 'रक्षोहणम्' इत्यनुवाकप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः ।

पुरः सो अंस्तु तुन्बाई तनां च तिस्रः पृथिवीर्धो अंस्तु विश्वाः । प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥११॥

पुरः । सः । अस्तु । तुन्वा । तनां । च । तिस्रः । पृथिवीः । अधः । अस्तु । विस्र्वाः । प्रति । शुप्यतु । यशः । अस्य <sup>१०</sup> । देवाः <sup>११</sup> । यः । मा । दिवां । दिप्सिति । यः । च । नक्तम् ॥११॥

हे देवाः स राक्षसादिः तन्वा स्वकीयेन शरीरेण तना च पुत्रेण च। उभयत्र व्यत्ययेन तृतीया। तनोः पुत्रस्य चेत्यर्थः। उभयोः परः विशेषाः विरोधी अथवा परस्ताद् वर्तमानो वियुक्तः अस्तु । तथा विश्वाः व्याताः तिष्ठः पृथिवीः त्रिप्रकारा भूमीः । भूमेर्धुलोकस्य च त्रैविध्यं मन्त्रान्तरेषु प्रसिद्धम् — 'तिष्ठो भूमीर्धारयन् त्रीहित वून्' (ऋ २,२७,८), 'तिष्ठो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिष्ठो भूमीरुपराः

१. देवता S'. २. ये अश्वानां ये गवां S; यो अश्वानां यो गवां ऋ ७,१०४,९० पै १६,९,९०. ३. दिपुः स्तेनः ऋ. ४. अनु विद्यतां पै.; वि प $^{\circ}$   $P^{3}$ ,M,W, $R^{2}$ , $K^{2}$ ; नि स $^{\circ}$  A, ५.  $\frac{1}{0}$   $\frac{1}$ 

पड्विधानाः' (ऋ ७,८७,५) इति । अधः अस्तु । तिसृणामिष पृथिवीनाम् अधस्तात् नरके वर्तमानोऽस्त्वित्यर्थः । अस्य पापिनो यशः अन्नं कीर्तिर्वा प्रति ग्रुष्यतु विनश्यतु । यस्य ईदशो विनाशः' तं दर्शयति—यो द्वेष्टा दिवा अहनि मा माम् दिप्सित हन्तुम् इच्छति यथ नक्तम् रात्रौ दिप्सिति । तस्येति संवन्धः ।

सुविज्ञानं चिक्तितुषे जनाय सच्चासंच्च वर्चसी पस्पृथाते । तयोर्थत् सत्यं यंतुरद्दजीयस्तदित् सोमोंऽवित हन्त्यासंत् ॥ १२॥

सुऽविज्ञानम्। चिकितुषे। जनीय। सत्। च । असत्। च । वर्चसी इति । पृश्पृधाते इति । तयोः । यत्। सत्यम् । यत्रत्। ऋजीयः । तत्। इत्। सोर्मः। अवति । हन्ति । असत् ॥१२॥

अस्य 'इन्द्रासोमा' इत्यादिसूक्तत्रयस्य ऋक्संहितायामपि समानत्वात् तदीयबृहद्देवतानुक्रमण्याम् उदाहृतं वचनम् एतत् —

> <sup>3</sup>'हत्वा पुत्रशतं पूर्वं † वसिष्ठस्य महात्मनः । वसिष्ठं राक्षसोऽसि त्वं वासिष्ठं रूपमास्थितः ॥ अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांस् राक्षसोऽत्रवीत् । अत्रोत्तरा‡ ऋचो दृष्टा वसिष्ठेनेति नः श्रुतम् ॥'<sup>3</sup> इति ।

चिकितुषे विदुषे जनाय इदं सुविज्ञानम् विज्ञातुं सुशकं भवति । किं तत् । सच सत्यं च असच अनृतं च वचसी सत्यासत्यक्षपे वचने पस्पृधाते मिथः स्पर्धते। तयोः सद्सतोर्मध्ये यत् सत्यम् यथार्थवचनं यतरत् च ऋजीयः ऋजुतरम् अकुटिलं तदित् तदेव सोमो देवः अवित रक्षति । असत् उक्तविलक्षणम् असत्यं हिनि हिनस्ति । एवं सित आवयोर्मध्ये कोऽनृतवादीति विद्वद्भिः सुज्ञानम् इत्यर्थः । अतः अस्मासु असत्यभृतम् आरोपयन्तं राक्षसम् हे सोम त्वं घातयेत्यभिष्रायः ।

न वा उ सोमों वृज्ञिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयंन्तम् । हिन्तु रक्षो हन्त्यासद् वदंन्तमुभाविन्द्रंस्य प्रसितौ श्रयाते ॥ १३ ॥ न । वै । ऊं इति । सोमः । वृज्जिनम् । हिन्तोति । न । क्षत्रियंम् । मिथुया । धारयंन्तम् । हिन्ते । रक्षः । हन्ति । असेत् । वदंन्तम् । उभौ । इन्द्रंस्य । प्रऽसितौ । श्याते इति ॥

सोमो देवः वृजिनम् । पापवाचिना वृजिनशब्देन तद्वान् छक्ष्यते । पाप-वन्तं राक्षसं न हिनोति वा उ । वैशब्दः प्रसिद्धौ । उशब्दः अवधारणे । नैव

<sup>9.</sup> विनाश इति S'. २. पस्पृशाते पै १६,१०,२ [मूको.]. ३. वृदे. नोपळम्यते. † पूर्व S'. ‡ रात्रोत्तरा S'. ४. ऋजुरं S'. ५. शृणोतु पै १६,१०,३. ६. °विन्द्रश्च D.

मुश्चित अयं जीवित्विति न परित्यजित । मिथुया मिथ्याभूतम् अनृतं धारयन्तं क्षित्रयम् क्षत्रं बलम् तद्वन्तं विलनं राक्षसादिकं च सोमो न हिनोति । तिर्हे सोमः किं करोति । उच्यते — रक्षः राक्षसं वृजिनक्षपं हिन्त हिनस्ति । तथा असत् अनृतं वदन्तं हिन्त । उमौ उक्तविधौ दुष्टौ इन्द्रस्य प्रसितौ वन्धनसाधने पारो शयाते। अथवा प्रसितौ । निष्ठान्तं पदम् । प्रकर्षेण वद्धौ सन्तौ शयाते। षिज् वन्धने इत्यस्मात् कर्मणि निष्ठा। 'गितरनन्तरः' (पा ६,२,४९) इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्। क्तिन्पक्षे 'तादौ च निति कृत्यतौ' (पा ६,२,५०) इति गतेः प्रकृतिन्वरत्वम्।

यदि वाऽहमनृतदेवो अस्मि मोर्घ वा देवाँ अप्यूहे अपने । किम्स्मभ्यं जातवेदो हणीपे द्रोघ्वाचंस्ते निर्ऋथं संचन्ताम् ॥ १४ ॥

यदि । वा । अहम् । अर्नृतऽदेवः । अस्मि । मोर्घम् । वा । देवान् । अपिऽक्हे । अग्ने । किम् । अस्मभ्यम् । जातुऽवेदः । हुणीषे । द्रोघऽवार्चः । ते । निःऽऋथम् । सचन्ताम् ॥१४॥

हे अंग्रे अहं यदि वा यद्यपि अन्तदेवः अन्ततेन दीव्यतीत्यनृतदेवः अथ वा अनृताः असत्यभूता देवा अस्य सः । देवशून्य इत्यर्थः । ताहशोऽस्मि । वा अथवा मोषम् व्यर्थं देवान् स्तोतव्यान् यष्टव्यांश्च अप्यूहे वहामि । \*[तदा मां वाधस्व अहं तु] उभयविधोऽपि न भवामीत्यर्थः । अतः कारणात् किम् कथंकारम् अस्मभ्यम् हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने हणीषे क्रुध्यसि । क्रोधो न कार्यः । अस्मद्विलक्षणा द्रोषवाचः देवताद्रोहविषयवचनोपेताः ते राक्षसाः विर्कृषम् निकृष्टाम् आर्तिं नाशं सचन्ताम् समवयन्तु गच्छन्तु ।

अद्या म्रीरीय् यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप् पूर्रवस्य । अधा स नीरैर्देशिभिविं यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५॥

अद्य । मुरीय । यदि । यातुऽधानीः । असिम । यदि । वा । आर्यीः । ततपे । पुर्रेषस्य । अर्धे । सः । वीरैः । दश्रऽभिः । वि । यूयाः । यः । मा। मोर्घम् । यातुऽधान । इति । आर्द्ध ॥१५॥

प्रायेण अयं मन्त्रः पूर्वश्च अराक्षसम् अहिंसकं त्वं हिंसको राक्षसोऽ-सीत्येवं यो मिथ्याभियुक्तं करोति तं प्रति मिथ्याभिशस्तस्य शपथरूपः।

<sup>9. °</sup>देवो B,Sm. २. आस ऋ ७,१०४,१४. ३. °वार्चष्टे A,R; °चेष्ट Bh. ४. अस्मि P. ५. वैत्त. मंपा. ६, निराक्षसाः S'. ७. मेरीय Km; मुरीय K,V. ५. प्ररंपस्य A. ९. अर्था P.

हे आरोपक पुरुष अहं यदि यातुषानः यातनानां विधायकः पीडाकृद् अस्मि।
यदि वा पुरुषस्य आयुः जीवनं ततप संतापं हिंसाम् अकार्षम् । तर्हि अय अस्मिश्रेव दिने मुरीय भ्रियेय । अथ अथ मा अनागसं मां यः त्वं मोषम् व्यथं
यातुषानिति आह । पुरुषव्यत्ययः । स त्वं च दशिमः दशसंख्याकैः वीरैः पुत्रैः वि
यूयाः वियुक्तो भवेः।

## यो मायांतुं यातुंधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिर्स्मीत्याहं । इन्द्रस्तं हेन्तु महता वधेन विश्वंस्य जन्तोरंधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

यः । मा । अयोतुम् । यातुंऽधान । इति । आहे । यः । वा । रक्षाः । शुचिः । अस्मि । इति । आहे । इन्द्रेः । तम् । हुन्तु । महता । वधेने । विस्वस्य । जन्तोः । अधुमः । पुद्विष्टु ॥ १६ ॥

यः अध्यारोपियता मा माम् अयातुम् अराक्षसं सन्तम् हे यातुधान राक्षस इत्याह यो वा यश्च परमार्थतो रक्षाः राक्षसः ग्रुचिः ग्रुद्धोऽहम् अयातुः \*[अस्मि] इत्याह ब्रूते तम् उभयविधम् असत्यवादिनम् इन्द्रो देवः महता अतिशायितप्रभाववता वधेन हननसाधनेन वज्रेण हन्तु हिनस्तु । स उभयविधो जनः विश्वस्य सर्वस्यापि जन्तोः प्राणिनः अधमः निकृष्टः सन् पदीष्ट पततु नश्यतु ।

प्रया जिगाति खर्गलेव नक्तमपं ैद्रुहस्तन्वं १ ग्र्हमानां । वृत्रमंनुन्तमव सा पंदीष्ट् ग्रावाणो घन्तु रक्षसं उपुब्दैः ॥ १७॥

प्र। या। जिगोति"। खुर्गलोऽइव। नक्तम्। अपं। द्रुहुः। तुन्वुम्। गूहमाना। वृत्रम्"। अनुन्तम्। अवं। सा। पुद्धिः। ग्रावाणः। घ्रन्तु। रक्षसः। उपवदैः॥ १७॥

या राक्षसी नक्तम् रात्रो खर्गलेव उत्कृतीव प्र जिगाति प्रकृष्टं गच्छिति अस्मान् हन्तुम्। या च हुहुः द्रोहकारिणी राक्षसी तन्वम् स्वकीयां तनुं गृहमाना संवृण्वती अप्रकाशयन्ती उप । उपसर्गाश्चतेयोग्यिकयाध्याहारः । उपगच्छित । सा उक्तलक्षणा दुष्टराक्षसी अनन्तम् अन्तरिहतम् अनवधिकम् असंख्यातं वा वत्रम् गर्तम् अव अवाङ्मुखं पदीष्ट पततु । किं च प्रावाणः सोमम् अभिषुण्वन्तः पाषाणाः उपव्दैः स्वकीयैः सोमाभिषवध्वनिभिः रक्षसः राक्षसान् व्रन्तु विनाशयन्तु ।

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वी ३ च्छते ' गृभायतं रक्षसः सं पिनष्टन । वयो ये भूत्वा ' पुतर्यन्ति नक्तिभियें वा रिपो दिधरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥

वि । तिष्ठुध्वम् । मुरुतः । विक्षु । इच्छते । गृभायतं । रक्षसंः । सम् । पिनुष्टन् । वर्यः । ये । भूत्वा । पृतर्यन्ति । नुक्तऽभिः । ये।वा । रिर्पः । दिधिरे । देवे। अध्वरे ॥ १८॥

हे महतः यूयं विक्षु प्रजासु मध्ये वि तिष्ठध्वम् विविधं तिष्ठत । रक्षसः राक्षसान् इच्छत हन्तुम् इच्छां कुरुत । तदनन्तरं ग्रभायत गृह्णीत । गृहीत्वा च सं पिनष्टन सम्यक् चूणं यथा भवति तथा पेषणं कुरुत । ये वा राक्षसाः वयः पिक्षणो भूत्वा नक्तिमः रात्रिभिः रात्रिष्ठु पतयन्ति गच्छन्ति संचरन्ति । ये वा ये च देवे देवे देवसंवन्धिनि दीते प्रकाशमाने वा अध्वरे यागे रिषः हिंसाः दिषरे धारयन्ति । तान् राक्षसान् संपिनष्टनेति संवन्धः ।

प्र वर्तय ैदिवोऽश्मीनामिन्द्र सोमीशतं मघवन्तसं शिशाधि । "ष्टाक्तो अपाक्तो अधरादुंद्रक्तोईभि" जीह रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥

प्र । वर्तय । दिवः । अश्मनिम् । इन्द्र । सोर्मऽशितम् । मुघऽवन् । सम् । शिशाधि । प्राक्तः । अपाक्तः । अधरात् । उदकः । अभि । जुिह । रक्षसः । पर्वतेन ॥ १९ ॥

हे मधवन इन्द्र दिवः युलोकाद् अन्तिरिक्षाद् अश्मानम् अशिनिलक्षणं वज्रं प्र वर्तय परिस्फारय। तदेव सोमशितम् सोमेन तीक्ष्णीकृतं यथा भवति तथा सं शिशाधि सम्यक् तीक्ष्णीकुरु । तादशेन पर्वतेन पर्ववता वज्रेण प्राक्तः अपरात् उदक्तः प्राक्पश्चाद्दक्षिणोत्तराभ्यो दिग्भ्यः । सर्वस्माद् देशाद् इत्यर्थः । रक्षसः राक्षसान् अभि जहि मारय ।

प्त ज त्ये पंतयन्ति स्वयांतव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽद्रांभ्यम् । शिशीते शुक्रः पिश्चेनेभ्यो वृधं नूनं सृजदृशनि यातुमद्भयः ॥ २० ॥ प्ते । कुं इति । त्ये । पृत्यन्ति । स्वऽयांतवः । इन्द्रंम् । दिप्सन्ति । दिप्सर्वः । अद्रांभ्यम् । शिशीते । शुक्रः । पिश्चेनेभ्यः । वृधम् । नूनम् । सृज्त् । अ्शनिम् । यातुमत्ऽभ्यः ॥२०॥

१. तु. B,Bh,Km,D,Sm,R,Cs,S, WM.; वैतु. A,RW. ऋ ७,१०४,१८ विक्षित्र १ १९,८०,८. २. भूदी ऋ. ३. दिवो अइमां A,Km,R,S ऋ ७,१०४,९९. ४. प्राक्ताद्याक्ताद्यरादुदंक्ताद्मि ऋ.; दक्तों १ K,Km,R,V. ५. प्रायंन्ति P². ६. दिप्सन्ति P².

त्ये । तच्छन्दसमानार्थस्त्यच्छन्दः । त्ये ते एते उक्तप्रकाराः वयातवः श्ववत् खादन्तो यातुधानाः श्वक्षपधारिणः श्वसहिता वा पतयन्ति गच्छन्ति संचरन्ति । आगत्य च दिप्सवः हिंसेच्छवः सन्तः अदाभ्यम् अहिंस्यम् इन्द्रं दिप्सन्ति जिद्यां-सन्ति । स च शकः शक्त इन्द्रः पिशुनेभ्यः राक्षसेभ्योऽर्थाय तान् हन्तुं वधम् वज्रं शिशीते निशितं करोति । स एवेन्द्रः यातुमन्नः हिंसावद्भ्यो राक्षसेभ्यो नूनम् निश्चयम् अशनिम् वज्रं सजत् स्जतु स्जति वा।

#### इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके पश्चमं स्कम्।

'इन्द्रो यातूनाम्' इति स्कस्य 'रक्षोहणम्' (अ ८,३) इत्यनुवाकेन उक्तो विनियोगः।

इन्द्रो यातूनामभवत् पराशारो हिविमिथीनाम् स्वार्धे विवासताम् । अभीदुं शकः पर्शुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्तसत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥

इन्द्रेः । यातूनाम् । अभवत् । प्राऽशारः । हृविःऽमथीनाम् । अभि । आऽविवासताम् । अभि । इत् । ऊं इति । शकः । प्रशुः । यथौ । वर्नम् । पात्रोऽइव । भिन्दन् । सतः । एतु । रक्षसीः ॥२ १॥

इन्द्रो देवः यात्नाम् हिंसकानां राक्षसानां पराशरः पराशातयिता प्रक्षिप्त-शरो वा अभवत् भवतु । कीदशाम् । हिवर्मथीनाम् हवींषि देवतार्थानि पुरोडाशा-दीनि मथ्नतां तथा अभ्याविवासताम् अभिमुखं गच्छताम् । उ अपि च । इत् इति पूरणः । शकः इन्द्रः राक्षसान् हन्तुम् अभ्येतु । यथा परशुः कुठारो वनम् वृक्षसमूहं छेत्तुम् एति । पात्रेव पात्राणि मृन्मयानीव भिन्दन् यथा लकुट एति । तद्वत् सतः प्राप्तान् रक्षसः राक्षसान् भिन्दन् । 'तिरः सत इति प्राप्तस्य' ( नि ३,२०) इति यास्कः । एतु गच्छतु ।

उर्ल्यकयातुं शुशुन्दर्कयातुं जिहि श्वयतिमुत कोकयातुम् । सुपुर्णयतिमुत गृध्रयातुं दृषदेव्' प्र मृण् रक्षं इन्द्र ॥ २२ ॥

उद्देकऽयातुम् । शुशुद्धकेऽयातुम् । जिहि । श्वऽयोतुम् । उत । कोकेऽयातुम् । सुपूर्णऽयोतुम् । उत । गृप्तेऽयातुम् । दृषदोऽइव । प्र । मृण् । रक्षेः । हुन्द्व ॥२२॥

हे इन्द्र उलूकयातुम् उलूकैर्घूकैः परिवारैः सह यातयतीति वा उलूकैर्यातीति वा उलूकैर्यातीति वा उलूकैर्यातीति वा उलूकैयातुः '' तं जिह विनाशय। तथा शिशुलकयातुम् अल्पोलूकैः

१. स्वरूप° S'.
 २. स्वसिहता S'.
 ३. हिंसारह्यो S'.
 ४. °नाम्भ्यां 9°

 K,R,V.
 ५. एति A,D,K,Km,Sm,P³,R²,V, ऋ ७,१०४,२१.
 ६. °श्रुराः P.

 ७. भिदन P,P².
 ८. एति D²,Kp,P,P²,J.
 ९. °विवसताम् S'.
 १०. °धृष°

 A,D,Sm; दशदेव पै १६,११,२.
 ११. एवं स्वरो न सिध्यति.
 १२. वैतु. मंपा.

उल्लूकजातिविशेषेयांन्तं वा जिह । एवं श्वयात्तम् इत्यादीनि व्याख्येयानि । श्वा प्रसिद्धः। कोकश्चकवाकः । सुपर्णो गरुत्मान् पक्षिराद् । गृधस्तद्वान्तरजातीयः । सर्वत्र जहीति संवन्धः । किं बहुना । दणदा पाषाणेन मृत्पात्रम् इव रक्षः नानाकारेण वर्तमानं राक्षसं प्र मृण प्रकर्षेण मार्य । अत्र ऋक्संहिताबृहद्देवतानुक्रमणिका—

> 'उल्लक्यातुं जह्येतान् नानारूपान् निशाचरान् ।' (बृदे ६,३२) 'ह्मीपुंरूपांश्व<sup>9</sup> जह्येतान्<sup>२</sup> जिघांस्न् इन्द्र मे जिह ।' इति ।

मा नो रक्षी अभि नंड् यातुमावदपींच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः । पृथिवी नः पार्थिवात् पात्वंहसोऽन्तिरिक्षं दिव्यात् पीत्वस्मान् ॥२३॥

मा । नुः । रक्षः । अभि । नुट् । यातुऽमार्वत् । अपं । उच्छन्तु । मिथुनाः । ये । किमीदिनैः । पृथिवी । नुः । पार्थिवात् । पातु । अंहैसः । अन्तरिक्षम् । दिव्यात् । पातु । अस्मान् ॥

नः अस्मान् यातुमावत् यातुमत् हिंसकं रक्षः राक्षसजातिः मा अभिनट् मा प्राप्तोतु। नशितव्याप्तिकर्मा (तु. निघ २, १८)। तस्माद् लुङ 'मन्त्रे घस'' (पा २,४,८०) इति चलेर्लुक् । 'न माङ्योगे' (पा ६,४,७४) इति अडभावः। तथा किमीदिनः किम् इदानीम् इति वा किम् इदं किम् इदम् इति वा चरन्तो राक्षसा ये मिथुनाः मिथुनभूताः स्त्रीपुंसाः सिन्त ते अपोच्छन्तु अपगच्छन्तु । किं च पृथिवी देवी नः अस्मान् पार्थिवात् पृथिवी-संवन्धात् स्वसंवन्धिनः अंहसः रक्षःपिशाचादिकृतात् पीडनात् पापाद् वा पातु रक्षतु । एवम् अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षदेवता अस्मान् दिव्यात् दिवि भवात् स्वसंबद्धाद् अंहसः पातु ।

इन्द्रं जिहि पुमांसं यातुधानंमुत स्त्रियं मायया शार्शदानाम् । विग्रीवासो मूर्रदेवा ऋदन्तु मा ते र्दशन्तस्र्यमुचरंन्तम् ॥ २४ ॥

इन्द्रे । जिहि । पुर्मांसम् । यातुऽधानेम् । उत । स्त्रियम् । माययां । शार्शदानाम् । विऽग्रीवासः । मूर्रऽदेवाः । ऋदन्तु । मा । ते । दृशन् १० । सूर्यम् । उत्ऽचरन्तम् ॥२४॥

हे इन्द्र त्वं पुमांसम् पुंरूपधारिणं यात्रधानम् यातनाकारिणं राक्षसं जिह नाशय।

उत अपि च मायया परव्यामोहिन्या क्रियया शाशदानाम् हिंसतीं स्त्रियम् राक्षसीं जिह ।

किं च मूरदेवाः मारणक्रीडाः मूळेन विषीषध्या दीव्यन्तीति वा मूरदेवाः ते विश्रीवासः

विचिच्छन्नश्रीवाः अस्तः ऋदन्तु नश्यन्तु । ते मूरदेवाः उच्चरन्तं सूर्यं मा दशन् मा द्राक्षुः ।

<sup>9.</sup> तु. सा. ऋ ७,१०४,२२; वैतु. S' स्त्रीरूपांश्च. २. तिर्यञ्चो सा. ऋ. ३. °मार्वतामपो॰ ऋ ७,१०४,२३; ॰छतु  $A,K^m$ , ऋ.; °छन्तां पै १६,११,३. ४. या ऋ. ५. °दिनां ऋ.; °दिनाम् पै. ६. °हस्रो अन्त° पै. ७. रक्षः यातयता S'. ८. तस्य S'. ९. ते P,Cp. १०. दशुन्  $P^2$ . १२. विगतिष्ठिन्न° S'.

प्रति चक्ष्य वि चक्ष्येन्द्रेश्व सोम जागृतम् । रक्षीभ्यो व्धमस्यतम्शनि यातुमद्भर्यः ॥ २५ ॥

प्रति । चुक्ष्य । वि । चुक्ष्य । इन्द्रेः । च । सोम् । जागृतम् । रक्षेःऽभ्यः । व्धम् । अस्यतम् । अशिनेम् । यातुमत्ऽभ्येः ॥२५॥

हे सोम त्वम् इन्द्रश्च प्रत्येकं हिंसकराक्षसान् प्रति चक्ष्व प्रतिकृत्ं प्रत्येकं वा पश्य। तथा वि चक्ष्व विविधं विपरीतं वा राक्षसान् पश्य। युवां जागृतम् अस्मद्रक्षाविषये अपनिद्रो भवतम्। किं च रक्षोम्यो यातुमद्भयः हिंसावद्भयः अश्वानम् अश्वानित्रक्षणं वधम् हननसाधनम् आयुधम् अस्यतम् क्षिपतम् ।

इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेऽनुवाके षष्ठं स्कम्। समाप्तश्च द्वितीयोऽनुवाकः।

तृतीयेऽनुवाके पश्च सूक्तानि । तत्र 'अयं प्रतिसरः' इति स्कद्वयम् अर्थ-स्कम् अभिलिषतार्थसिद्धवर्थम् । अनेनार्थस्केन दिश्च मधुनि च त्रिरात्रं वासितं तिलकमणि संपात्य अभिमन्त्र्य वश्चीयात् । स्त्रितं हि—'''आयमगन्' (अ ३,५), 'अयं प्रतिसरः', 'अयं मे वरणः' (अ १०,३), 'अरातीयोः' (अ १०,६) इति मन्त्रोक्तान् वासितान्' बश्चाति" (कौस् १९,२२) इति ।

तथा अस्य सूक्तद्रयस्य कृत्याप्रतिहरणगणे पाठात् शान्त्युद्काभिमन्त्रणहो-मादौ विनियोगः । सूत्रितं हि—'''अयं प्रतिसरः', 'यां कल्पयन्ति' (अ १०,१) इति महाशान्तिम् आवयते'' (कौस् ३९,७) इति । 'अथ शान्तिकृत्यादूषणैश्चातनैर्मातृनामिनः' (शांक १६१) इति । 'कृत्यादूषण एव च । चातनो मातृनामा च' (शांक २३,१) इति ।

तथा 'रौद्रीं रोगार्तस्य' (शांक १७,३) इति विहितायां रौद्याख्यायां महाशान्तौ तिलकमणिवन्धने एतत् सूक्तं विनियुक्तम्। तदुक्तं शान्तिकल्पे — "' अयं प्रतिसरः' इति मन्त्रोक्तं रौद्याम्" (शांक १९,५) इति ।

पिष्टरात्रीविधाने प्रतिसरवन्धनेऽपि एतत् सूक्तम्। 'अथातः पिष्टरात्र्याः कर्लं व्याख्यास्यामः' (अत्र ६,१,१) इति उपक्रम्य उक्तम् अथर्वपरिशिष्टे—'' 'अयं प्रतिसरः' इति प्रतिसरम् आवध्य'' (अप ६,१,१९) इति ।

अयं प्रतिसरो मुणिर्वीरो वीरार्य बध्यते । वीर्यिवान्त्सपल्हा शूर्यवीरः परिपाणः सुमङ्गलंः ॥ १ ॥

क्षिसम् S'.
 तु. कौसू.; वैतु. S' नास्ति.

अयम् । प्रतिऽसुरः । माणिः । वारः । वारायं । बध्यते । वीर्यित्रान् । सुपुबुऽहा । शूरंऽवीरः । पुरिऽपानः । सुऽमुङ्गलः ॥ १॥

अयं तिलक तृक्ष निर्मितो मणिः प्रतिसरः प्रतिसरणसाधनः । यः कृत्याः करोति तं प्रति सरतीति प्रतिसर्स्तादद्शः । वीरः विविधम् ईरयित अपसारयित दात्र-प्रभृतीनि इति वीरः वीराय वीर्याय वीर्याख्याय सामर्थ्याय विक्रान्ताय पुरुषाय वा वध्यते । मणिर्विद्योष्यते — वीर्यशन् वीरस्य कर्म वीर्यम् तद्वान् अतिद्यायितवीर्यः । सपलहा दात्रुघातकः । श्र्रवीरः श्र्रान् वीरयित संग्रामे इति वा श्र्रद्यासौ वीर-द्येति वा श्र्रवीरः । परिपाणः परिपात्यनेन साधनेन प्रयोक्ता यजमानम् इति परिपाणः परिरक्षासाधनभूतः परितो रिक्षता वा । परिपूर्वात् पातेः करणे ल्युट् । 'वा भावकार्यः' (पा ८,४,९०) इति णत्विकरुपः । नन्द्यादित्वात् ल्युर्वा । समङ्गलः शोभनेन मङ्गलेन उपेतः।

अयं मुणिः संपन्नहा सुवीरः सर्हस्वान् वाजी सर्हमान उग्रः । प्रत्यककृत्या दूषयंत्रेति वीरः॥ २॥

अयम् । मृणिः । सुपुत्वऽहा । सुऽवीरः । सर्हस्वान् । वाजी । सर्हमानः । उपः । प्रत्यक् । कृत्याः । दूषयेन् । एति । वीरः ॥ २ ॥

अयं स्नात्त्यो मिणः सपलहा वैरिघातकः सुवीरः शोभनैवीरैरुपेतः । पुत्रादि-प्रदातेत्यर्थः । सहस्वान् वलवान् वाजी वेजनवान् सहमानः शत्रूणाम् अभिभविता उपः उद्गूर्णवलः कृत्याः परोत्पादिताः प्रत्यक् कर्त्रभिमुखं दूष्यन् विनाशयन् एति गच्छति वाहुदण्डम् आरोहति । अथवा प्रत्यक् अस्मदिभमुखम् एति वीरः विविधम् ईरियता शत्रूणाम् ।

अनेनेन्द्री मुणिनां वृत्रमहत्रुनेनासुरान् पराभावयन्मनीषी । अनेनांजयुद् द्यावांपृथिवी उभे इमे अनेनांजयत् प्रदिशुक्चतंस्रः ॥ ३॥

अनेने । इन्द्रेः । मृणिना । वृत्रम् । अहुन् । अनेने । असुरान् । परा । अभावयत् । मृनीषी । अनेने । अज्यत् । बार्वापृथिवी इति । उमे इति । इमे इति । अनेने । अज्यत् । प्रऽदिशेः । चतसः ॥३॥

अनेन स्नात्तयेन मणिना पूर्वम् इन्द्रः वृत्रम् असुरम् अहन् केनापि उपायेन जेतुम् अशक्यमपि असुं मणिं बद्ध्वा तत्सामर्थ्येन हतवान् । तथा अनेन एव

१. वीराख्याय सामर्थ्यातमाय S'. २. एवं स्वरो न सिध्यति. ३. प्रयोक्तो S'. ४. घिन च S'. ५. वस्तुतः 'कृत्यचः' (पा ८,४,२९) इति नित्यं णत्वम्. ६. °क्नेतु प १६,२७,२. ७. वेजनवानवान् S'.

मिणना मिणवन्धनसामर्थ्येन मनीषी जयोपायज्ञानवान् इन्द्रः असुरान् अन्यान् परा-भावयत् पराभूतान् विनष्टान् अकरोत् । किं च अनेन एव मिणना इमे प्रसिद्धे उभे द्यावापृथिवी द्यावापृथिवयौ अजयत् । वद्यावापृथिवयोर्विजयो नाम तदाधिपत्यम्। किंच अनेन एव मिणना चतसः प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः प्रागाद्याः अजयत् स्वाधीनाः कृतवान्।

अयं म्राक्तयो मणिः प्रतीवृतीः प्रतिसरः । ओजेस्वान् विमृधो वृशीं सो अस्मान् पति सुर्वतीः ॥ ४ ॥

अयम् । स्नाक्तयः । मृणिः । प्रतिऽवर्तः । प्रतिऽसरः । ओर्जस्वान् । विऽमृधः । वृशी । सः । अस्मान् । पातु । सर्वर्तः ॥ ४ ॥

अयं स्नात्तयः तिलकिविकारो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिकूलं प्रतिमुखं वर्तयत्यनेनेति प्रतीवर्तः । प्रतिपूर्वाद् वृतेः ण्यन्तात् करणे घञ् । 'उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्' (पा ६,३,१२२) इति दीर्घः । 'थाथघव्' (पा ६,२,१४४) इत्यादिना उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । प्रतिसरः रोगादेः प्रतिसरणसाधनभूतः ओजस्वान् रात्रुनिरासक्षमतेजोयुक्तः विमृधः विगतसंत्रामः मणिधारकदर्शनेनैव रात्रूणां पलायनात् संत्रामस्येव अभावात् । विमृधो विमर्दयिता वा । वशी सर्वस्य वरायिता स तादृशो मणिः अस्मान् सर्वतः सर्वस्मात् अभिभवात् भाष्ठ रक्षतु ।

तद्गिनर्राह तदु सोमं आह बृहस्पतिः सिवता तदिन्द्रः । ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिस्रोरेजन्तुः ॥ ५ ॥ तत् । अग्निः । आह् । तत् । ऊं इति । सोमः । आह् । बृहस्पतिः । सिवता । तत् । इन्द्रेः । ते । मे । देवाः । पुरःऽहिताः । प्रतीचीः । कृत्याः । प्रतिऽस्रौः । अजन्तु ॥ ५ ॥

तत् वक्ष्यमाणं प्रतीचीः कृत्या इत्यादिकम् अग्निर्देवो मे आह उक्तवान् । प्राणिनः प्रतिसरेः प्रतिसरणसाधनैर्मणिभिः कृत्याः प्रतीचीः प्रजनित इत्येतत् मे मह्यम् अस्माकम् अग्निराहेत्यर्थः । तदु तदेव सोमः अपि आह । एवं बृहस्पितः बृहतो मन्त्रजातस्य स्वामी एतन्नामको देवोऽप्याह । तथा सिवता सर्वप्राणिनां प्रेरकः एतन्नामको देवोऽप्याह । कि वहुना । तत् साधनम् इन्द्रः मे आह । ते प्रसिद्धा अन्येऽपि देवाः पुरोहिताः पुरतः

१. ते द्यावा S'. २. प्रतीवर्धतुम १ पै १६,२७,४. ३. मिणः पै. ४. विश्वतः पै. ५. अभिभयात् S'. ६. ते पै १६,२७,५. ७. क्रिंणाजन्तु पै. ८. अजंति त्येतत् S'.

संनिधापिताः पुरोहितवत् हितकारिणो वा। आहुरिति विपरिणामः कर्तव्यः। अथ वा तत् स्नाक्तयमणिवन्धनस्य सर्वसंपत्साधनत्वम् अग्निराह । तदु तद् एव सोमोऽ-प्याह। एवं वृहस्पत्यादिष्विप योज्यम्। ते ये अग्न्याद्यो मणेः सर्वफलसाधनत्वम् आहुः त एव पुरोहिताः फलनिष्पादनविषये पुरतः स्थापिताः सन्तो मे मदर्थम् अन्यैक्त्पादिताः कृत्याः प्रतिसरैः फलसाधनत्वेन अभिहितैर्मणिभिः साधनैः प्रतीचीः अजन्तु गमयन्तु इति व्याख्येयम्।

अन्तर्दे घार्वापृथिवी उताहं कृत स्रथम् । ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिस्रेरंजन्तुं ॥ ६ ॥ अन्तः । द्घे । द्यार्वापृथिवी इति । उत । अहः । उत । स्रथम् । ते । मे । देवाः । पुरःऽहिताः । प्रतीचीः । कृत्याः । पृतिऽस्रैः । अजन्तु ॥ ६ ॥

ह्यावापृथिवी दिवं च पृथिवीं च अन्तर्दधे कृत्यायाश्च मम च अन्तरालदेशे दधे स्थापयामि व्यवधानं करोमि । उत अपिच अहः अपि अन्तर्दधे । उत अपिच स्र्यम् अपि अन्तर्दधे । ते मे देवाः द्यावापृथिव्यादयः । शिष्टं पूर्ववत् ।

ये स्वाक्तयं मुणिं जना वर्मीणि कृष्वते ।
सूर्य इव दिवेमारुह्य वि कृत्या बांधते वृशी ॥ ७॥
ये । स्वाक्तयम् । मुणिम् । जनाः । वर्मीणि । कृष्वते ।
सूर्यःऽइव । दिवेम् । आऽरुह्यं । वि । कृत्याः । बाधते । वृशी ॥ ७॥

ये जनाः कृत्यापरिहारार्थिनो मनुष्याः स्नाक्त्यम् मणि वर्माणि तनुत्राणि कृष्वते कुर्वते । स मणिः सूर्य इव दिवम् आरुह्य दिवम् आरुहः सूर्यो यथा तमांसि वाधते एवं वशी वशियता सन् कृत्याः अन्योत्पादिता वि वाधते विशेषण नाशयति ।

स्राक्तयेन माणिन् ऋषिणेव मनीषिणा । अजैषुं सर्वाः पृतंना वि मधी हन्मि गुक्षसंः ॥ ८ ॥

स्राक्तयेन । मृणिना । ऋषिणाऽइव । मृनीषिणा । अजैषम् । सर्वीः । पृतनाः । वि । मृधः । हृन्मि । रक्षसः ॥ ८ ॥

९साधनमित्रत्वम् S'.
 ते पै १६,२७,६.
 ३. °सरेणाजन्तु पै.
 ४. मुणिना
 В,Вћ,Кѭ,Ѕ; मुणिना > मुणिन Сѕ.
 СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

अहं साधकः क्षात्त्रयेन तिलकबृक्षविकारेण मणिना मनीषिणा विपश्चिता ऋषिणेव अतीन्द्रियार्थद्रष्ट्रा अथर्वाख्येन महर्षिणा यथा तथा । अथवा ऋषिर्मन्त्रः । उक्तक्ष्पेण मन्त्रेणेव यथा तथा सर्वाः पृतना अजैषम् जितवान् अस्मि जयानि वा । तथा स्थः प्रमाथिनो रक्षसः राक्षसान् स्नाक्त्येन मणिनेव वि हन्मि घातयामि ।

याः कृत्या आङ्गिर्सीर्याः कृत्या 'आसुरीर्याः कृत्याः' स्वयंकृता या उ चान्येभिराशृताः । जुभयीस्ताः पर्रा यन्तु परावती नवृति 'नाव्यार्व अति' ॥ ९ ॥

याः । कृत्याः । आङ्गर्रिसीः । याः । कृत्याः । आसुरीः । याः । कृत्याः । स्वयम्ऽकृतीः । याः । कुं इति । च । अन्योभैः । आऽभृताः । उभयीः । ताः । पर्रा । यन्तु । प्राऽवर्तः । नुवृतिम् । नुाव्यािः । अति ॥ ९ ॥

अङ्गिरसीः आङ्गिरस्यः अङ्गिरसा प्रयुक्ता याः प्रसिद्धाः कृत्याः सन्ति । अङ्गिरसो महर्षेः कृत्याप्रयोगविधातृत्वम् आङ्गिरसकल्पाख्यस्त्रनिर्माणादेव प्रसिद्धम् । तथा आसुरीः आसुर्यः असुरैनिर्मिता याः कृत्याः सन्ति । एवं ख्यंकृताः परार्थप्रयोगे सित केनचिद् वैकल्येन स्वस्मिन्नेव पर्यवसिताः स्वयंकृताः इत्युच्यन्ते । स्वस्मिन्नेव कृत्याप्यंवसानम् 'यथेन्द्रशतुः खरतोऽपराधात' (पाणिनीयशिक्षा ५२) इत्यादिषु प्रसिद्धम् । या उच्च याः काश्चन अन्येभिः अन्यैर्मत्सरिभिः आमृताः आहृताः प्रयुक्ताः कृत्याः सन्ति ता उक्तिष्णा उभयीः उभय्यः उभयप्रकारा अपि परावतः दूरदेशात् परा यन्तु परागच्छन्तु । ननु चतुष्प्रकारा निर्दिष्टाः कथम् उभयविधत्वम् इति चत् उच्यते । आङ्गिरस्यः आसुर्यश्च अमानुष्यः इति एका कोटिः । स्वयंकृता अन्यैः कृताश्च मानुष्यः इत्यपरा इत्युभय-विधत्वम् । परागमनस्य अवधि दर्शयित — नवितम् इत्यादिना । नाव्याः नावा तार्योध्य महानद्यः । ताश्च नवितसंख्याकाः । ता अति । अतिक्रस्येत्यर्थः ।

अस्मैं मिणि वर्भ वधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सिव्ता रुद्रो अग्निः। प्रजापितिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानुर ऋष्यश्च सर्वे ॥ १०॥

असम । मृणिम् । वर्मे । बृधन्तु । देवाः । इन्द्रः ११ । विष्णुः । सिविता । रुद्रः । अग्निः । प्रजाऽपातः । प्रमेऽस्थी । विऽराट् । वैश्वानुरः । ऋषयः । च । सेवै ॥ १०॥

१. आंसुरी: । याः कृत्याः S,RW. २. नाच्यां १ A. ३. अनुं ऋ १,८०,८० ४. कृत्याः P. ५. प्रतिसिद्धाः S', ६. विविधात् त्वम् S'. ७. वैकल्प्येन S'.

८. परागच्छेतं S'. ९. याताह्याः S'. १०. अस्मिन् पे १६,२७,१०. ११. इन्द्रं P. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

असमै यजमानाय कृत्यापरिहारादिफलकामाय मणिम् स्नात्तयं वर्म परकृत-कृत्यादिश्रहारपरिहारकं कवचं तत्स्थानीयं कृत्वा देवाः बध्नन्तु । के देवास्तान् विशिनष्टि — इन्द्रो विष्णुरित्यादिना । प्रजापितः प्रजानां स्नष्टा स च परमेष्ठी परमे निरितशिये स्थाने वर्तमानः विराद् कृतस्त्रब्रह्माण्डाभिमानी देवः वैश्वानरः विश्वेषां नराणां हितो जाठरोऽग्निः हिरण्यगर्भो वा । स्पष्टम् अन्यत् ।

इत्यप्टमकाण्डे तृतीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'उत्तमो असि' इति स्कस्य पूर्वस्केन सह उक्तो विनियोगः।

उत्तमो 'अस्योपधीनामनुड्वान्' जर्गतामिव व्याघः व्यपदामिव । यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पार्शनुमन्तिततम्' ॥ ११ ॥

उत्ऽतुमः । असि । ओर्षधीनाम् । अनुड्वान् । जर्गताम्ऽइव । व्याघः । स्वर्पदाम्ऽइव । यम् । ऐच्छीम । अविदाम<sup>३</sup> । तम् । प्रतिऽस्पार्शनम् । अन्तितम् ॥ ११ ॥

हे मणे मण्युपादान बृक्ष वा त्वम् उत्तमोऽसि सर्वाभिमतफलसाधन-त्वेन कितपयफलसाधिकानाम् ओषधीनां मध्ये श्रेष्टोऽसि । उत्तमत्वे दृष्टान्तम् आह — अनड्वान् अनोवहनसमर्थः पुंगवो जगतामिव गच्छतां चतुष्पदां मध्ये यथा उत्तमस्तद्वत् । अनडुह उत्तमत्वम् 'अनड्वान् दाधार पृथिवीम्' (अ४,११) इत्यत्र प्राग् उक्तम् । उपकारकत्वे दृष्टान्तम् अभिधाय द्यात्रहिंसादिकूरकर्मणि दृष्टान्तम् आह — व्याप्तः व्याद्वामिव इति । इवपादः वृकस्गालाद्या अरण्यदृष्टमृगाः । तेषां मध्ये व्याप्त इव । 'व्याप्तो व्याप्ताणाद् व्यादाय हन्तीति वा' (नि ३,१८) इति यास्कः । यम् ईदिग्वधं सर्वपुरुषार्थसाधनाय ऐच्छाम तम् अविदाम लब्धवन्तः स्मः । अथवा यं त्वया साध्यं पुरुषार्थम् ऐच्छाम तम् अविदाम । विन्दतेर्लुङि च्लेः अङ् । तं विद्यानिष्ट — प्रतिस्पाशिनम् अभिचरतः प्रतिमुखं वाधकम् । अन्तितम् अत्यन्तसंनिहितम् । अथवा तं तमेव प्रतिकृलं वाधनावन्तं द्वेष्टारम् अनित अन्तिकं अविदाम।

स इद् व्याघ्रो भेवत्यथी सिंहो अथो वृषी । 'अथी सपत्नुकर्शनो' यो विभेर्तीमं मुणिम् ॥ १२ ॥

अस्योषं R; °नुड्वां K<sup>m</sup>,RW.
 अविंदाम् P.
 ९ ६ १८,२८,९० भि १६,२८,२ [मूको.].
 ८. °कर्षणो सात.³; सर्वा दिशो विराजित पै.
 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

सः । इत् । व्याघः । भ्वति । अशो इति । सिंहः । अथो इति । वृषी । अथो इति । सुपत्नुऽकरीनः । यः । विभिर्ति । हुमम् । मृणिम् ॥ १२ ॥

उपमाप्रधाना व्याघ्रादिनिर्देशाः । व्याघ्र इव सिंह इव च पराभिभवन-शीलो भवति स इत्।स एवेत्यर्थः । अथो अपि च वृषा इव स यथा गोषु स्वच्छन्दसंचारी भवति तद्वत् स भवतीत्यर्थः। अथो अपि च स एव सपल-कर्षणः शत्रुविनाशकश्च भवति । स इत्युक्तम् क इत्याह — यः पुरुषः इमम् उक्तमिहमोपेतं माणं विभित्तं धारयति स इद् इति संवन्धः।

नैनं झन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । सर्वा दिशो वि राजित यो विभिर्तीमं मुणिम् ॥ १३॥

न । एनुम् । घ्नुन्ति । अप्सरसंः । न । गुन्धुर्वाः । न । मत्यीः । सर्वीः । दिशः । वि । राजुति । यः । विभिर्ति । इमम् । मुणिम् ॥ १३ ॥

सर्वा दिशः प्रति । सर्वासु दिक्ष्वित्यर्थः । वि राजिति । सर्विदिकस्वामी भवतीत्यर्थः । स्पष्टम् अन्यत् ।

'क्र्यपुस्त्वामसृजत' क्र्यप्सत्वा' समैरयत् । अविभुस्त्वेन्द्रो मार्चुषे विश्रत् संश्रेषिणेजियत्' । मणि सहस्रवीर्थं वर्भ देवा अक्रण्वत' ।। १४ ॥

कुरयर्पः । त्वाम् । <u>असृजत</u> । कुरयर्पः । त्वा । सम् । <u>ऐरयत्</u> । अबिभः । त्वा । इन्द्रेः । मानुषे । विभ्नेत् । सुम्ऽश्वेषिणे । <u>अजयत्</u> । मुणिम् । सुहस्ने **ऽ**वीर्यम् । वर्मे । देवाः । अकृ<u>ण्वत</u> ॥ १४ ॥

क्र्यपः प्रजापितः हे मणे त्वाम् अस्जत सृष्ट्वान् । अनेन जन्मतः प्राश-स्त्यम् उक्तम् । तथा स एव क्र्यपः त्वा त्वां समैरयत् सर्वोपकारकत्वाय प्रेरितवान् । अनेन प्रयोक्तृगौरवद्वारा प्राशस्त्यम् उक्तं भवति । अथ धारियतः गौरवादिष प्राशस्त्यं दर्शयित — अविभस्त्वेन्द्रः इति । हे प्रशस्तमणे त्वा त्वाम् इन्द्रः सर्वदेवाधिपितः स्वकीयवृत्रहननादिसिद्धये स्वाराज्यप्राप्तये च अविभः भरणं कृतवान् । यस्माद् एवं तस्मात् त्वां मानुषे । जातावेकवचनम् । मानुषेषु मध्ये विश्रत् पुरुषः संश्रेशणे परस्परसंदृष्ठेषणसाधने संग्रामे अजयत् जयित । अहस्ववीर्यम्।

१. वैतु. मंपा २. सा. आद्यं पादचतुष्टयमेकम् , अन्त्यं पादद्वयं चापरं मन्त्रं मन्यमानो न्याल्याति. ३. °सृजत् पै १६,२५६७. ASI Sभावर्षक्रात्षे Jammu' Colleसक्तात् K... ६. अवस्त पै.

अपरिमितसामर्थ्यं मणिम् स्नात्तयं देवाः पुरा वर्म कवचम् अकृष्वत कृतवन्तः वर्मवद् रक्षाकरम् अकुर्वन् ।

यस्त्वां कृत्याभिर्यस्त्वां द्वीक्षाभिर्युज्ञैर्यस्त्वा जिघांसित । प्रत्यक् त्वामिन्द्र तं जिद्दि वज्रीण शतपर्वणा ।। १५ ।)

यः । त्वा । कृत्याभिः । यः । त्वा । द्विक्षाभिः । युशैः । यः । त्वा । जिघीसिति । प्रत्यक् । त्वम् । इन्द्र । तम् । जिहि । वज्रीण । श्वतऽपर्वणा ॥ १५ ॥

हे शान्तिकाम पुरुष यः पुमान् त्वा त्वां कृत्याभिः हिंस्नाभिः कियाभिः जिघांसित हन्तुम् इच्छिति यः च त्वा त्वां दीक्षाभिः यिश्वयैर्वाग्यमनादिनियमविशेषैः जिघांसित । तथा यः च त्वा त्वां यज्ञैः हिंसासाधनैः इयेनेष्वादिभिर्यागैः जिघांसित तं पुमांसं घातकम् हे इन्द्र इन्द्रात्मक त्वं शतपर्वणा शतसंधिकेन वज्रेण प्रत्यक् प्रतिमुखं जिह घातय ।

अयमिद् वै प्रतीवृति ओर्जस्वान् संज्यो मृणिः । प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमुङ्गलेः ॥ १६ ॥

अयम् । इत् । वै । प्रतिऽत्रृतिः । ओर्जस्वान् । सुम्ऽज्यः । मृणिः । प्रऽजाम् । धर्नम् । च । रक्षतु । पुरिऽपार्नः । सुऽमुङ्गर्लः ॥ १६ ॥

अयं मणिः प्रतीवर्त इद् वै कृत्याप्रतिवर्तनसाधन एव खलु । प्रतिपूर्वाद् वृतेः ण्यन्तात् करणे घज् । 'उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्' (पा ६,३,१२२) इति दीर्घः । 'थाथघञ्काज-वित्रकाणाम्' (पा ६,२,१४४) इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । ओजस्वान् अतिशयि-तौजाः संजयः संगतजयः सम्यग् जेता वा । स मणिः प्रजाम् पुत्रादिरूपां धनं च रक्षतु पालयतु । पुनर्विशेष्यते — परिपाणः परिपातीति परिपाणः मां परितो रक्षकः । नन्द्यादित्वात् ल्युः । 'कृत्यचः' (पा ८,४,२९) इति णत्वम् । समङ्गलः शोभनमा-ङ्गल्यसाधनभूतः ।

असपुतं नी अधुरादंसपुतं ने उत्तुरात् । इन्द्रांसपुतं नः पुक्चाङयोतिः शूर पुरस्क्रंघि ॥ १७ ॥

असपुत्रम् । नः । अधरात् । असपुत्रम् । नः । उत्तरात् । इन्द्रं ।असपुत्रम् । नः । पृश्चात् । ज्योतिः । शूर् । पुरः । कृषि ॥ १७ ॥

१. इन्द्र पिशाचान् पै १६,२८,७. २. णत्वं छान्दसम् शंपा.

हे इन्द्र शूर त्वम् । मणिर्वा इन्द्रशब्देन उच्यते । नः अस्माकम् अधरात् । उत्तरसाहचर्याद् अत्र अधरशब्दो दक्षिणदेशवाची । 'पश्चात्पुरस्ताद्धरात्' (अ ८,३,२०) इति हि प्रागुक्तम् । दक्षिणदिग्भागाद् । असम्बम् सपत्नविधातकम् । ज्योतिः इति संवन्धः । तत् पुरः पुरोदेशे कृषि कुरु । एवम् उत्तरात् पश्चात् इति वाक्यद्वयमपि व्याख्येयम् । अथवा अधरात् उत्तरतः पश्चात् इति देशत्रयस्य उपादानात् पुरो ज्योतिरिति पूर्वदेशो विवक्षितः । अथवा दिक्त्रयदेशेभ्योऽपि असपत्नम् सपत्नाभावम् पुरोदेशे ज्योतिश्च हे इन्द्र शूर त्वं कृषि कुर्विति व्याख्येयम् ।

वर्भ मे द्यावापाथिवी वर्माऽहर्वर्मे सूर्यः । वर्भ मे इन्द्रेश्चाग्निश्च वर्भ धाता देधात मे ॥ १८॥

वर्म । मे । द्यार्वापृथिवी इति । वर्म । अर्हः । वर्म । सूर्यः । वर्म । मे । इन्द्रेः । च । अग्निः । च । वर्म । धाता । दधातु । मे ॥ १८॥

मे मह्यं शवापृथिवी द्यावापृथिव्यो देवते वर्म तनुत्रं धत्ताम् कुरुताम् । तथा अहः अहरभिमानिदेवताऽपि मे वर्म दधातु । एवं सूर्येन्द्राग्निधातृवाक्यान्यपि योज्यानि ।

ऐन्द्राग्नं वर्मे बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे । तन्में तुन्वं त्रायतां सर्वती बृहदायुष्मां जरदिष्टिर्यथाऽसानि ॥१९॥

णेन्द्राग्नम् । वर्षे । बहुलम् । यत् । उग्रम् । विश्वे । देवाः । न । अतिऽविध्यन्ति । सेवै । तत् । मे । तन्त्रम् । त्रायताम्। सर्वतेः । बृहत् । आर्युष्मान् । जरत्ऽअष्टिः । यथा । असानि ॥

यत् मणिलक्षणम् ऐन्द्राप्तम् इन्द्राग्निदेवताकम् इन्द्राग्निभ्याम् अभिमानितं बहुलम् प्रभूतम् उप्रम् उद्गणवलं वर्म कवचम् विश्वे देवाः एतत्संज्ञया व्यवहियमाणा देवाः सर्वेऽपि नातिविध्यन्ति अतिवेधनं न कुर्वन्ति । किं तु सर्वेऽपि पालयन्तीत्यर्थः । तत् तथाविधं मणिलक्षणं वर्म मे तन्वम् तन् रारीरं सर्वतः त्रायताम् पालयतु । कीद्दक् तत् । बृहत् प्रभूतम् । अहं च यथा आयुष्मान् रातसंवत्सरेण आयुष्येण तद्वान् जरदिः जीर्णावस्थापर्यन्तम् अरानवान् असानि भूयासं तथा त्रायताम् ।

१. वर्माग्निर्वर्म आश्रौ १,२,१ आपश्रौ १४,२६,१. २. नास्ति S'. ३. व्या-ख्येयोज्यानि S'. ४. तंत्ते प १६,२८,८. ५. °ब्माञ्जूरदंष्ट्रियथासंम् मा ३४,५२; °येथांसः पै. ६. ऐन्द्रा अग्निम् P.

आ मांरुक्षद्' देवमुणिर्मुद्या अंग्ष्टितांतये । इमं 'मेथिर्माभुसंविद्याध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोर्जसे ॥ २०॥

आ । मा । अरुक्षत् । देवऽमणिः । मृह्यै । अरिष्टऽतातये । इमम् । मेथिम् । अभिऽसंविशध्वम् । तुनुऽपानम् । त्रिऽवर्रूयम् । ओर्जसे ॥२०॥

देवमणिः देवेन इन्द्रेण धृतत्वाद् वा देवैः इन्द्राग्न्यादिभिरिभमानितत्वाद् वा देवमणिः । स मा माम् अध्धत् भुजादिप्रदेशम् आरूढवान् । किमर्थम् । मधै महत्ये । मह्मम् इति वा । अरिष्टतातये । रिष्टं नाशस्तदभावः अरिष्टम् । अरिष्टकरणाय । क्षेमायेत्यर्थः । किं च हे नराः यूयमि इमं मेथिम् शत्रूणां विलोडियतारं विनाशिय-तारम् । यद्वा मेथी खले यथा उच्छिरा वर्तते एवम् अयमपीति मेथीवत् मेथिः । तम् अभिसंविशध्वम् अभितः सम्यण् आश्रयध्वम् । अथवा इमं मेथीस्थानीयं मणिम् हे इन्द्रादिदेवा यूयम् अभिसंविशध्वम् अधितिष्ठत । कीदशम् । तन्त्रानम् तन्वाः वशरीरस्य पातारम् विवस्थम् त्रिवधावरणोपेतम् आद्यन्तमध्यभागेस्त्र्यात्मकं वा । किमर्थम् अभिसंवेशनम् इति उच्यते — ओजसे वलाय वलाभिवर्धनाय ।

अस्मिनिन्द्रो नि दंधातु नृम्णिममं देवासो अभिसंविश्वध्यम् । दुीर्घायुत्वायं शतर्शारद्वायायुष्मान् ज्रदंष्ट्रियथाऽसंत् ॥ २१ ॥

अस्मिन् । इन्द्रेः । नि । दुधातु । नृम्णम् । इमम् । देवासुः । अभिऽसंविशिध्वम् । दीर्घायुऽत्वार्य । शतऽशोरदाय । आर्युष्मान् । जुरत्ऽश्रेष्टिः । यथो । असंत् ॥ २१ ॥

अरिमन् मणी इन्द्रो देवो नृम्णम् सुखम् अस्मदिभमतं नि द्वात स्थापयतु । इमं मिणम् हे देवासः देवा यूयम् अभिसंविशध्वम् अभितः अधितिष्ठत । किमर्थम् एवं प्रार्थनिति चेत् उच्यते — दीर्घायुःवाय प्रभूतस्य आयुषः प्राप्तये । एतस्यैव व्याख्यानं शतशार-दायेति । शरच्छव्देन तदुपलक्षितः संवत्सरोऽभिधीयते । शतसंख्याकाः शरदः शतशारदः । शतशारत्संख्यायुः शतशारदम् तस्मे । तस्यैव तात्पर्यम् आह् — आयुष्मान् उक्तशतसंवत्सरलक्षणेन आयुष्येण युक्तः । न केवलम् आयुर्वृद्धिरेव पर्याप्ता किंतु तावत्कालम् अशिष्टेनापि भवितव्यम् इत्यभिषेत्याह — जरदिष्टः इति । उक्तो जरदिष्टि-शव्दार्थः (१९ मन्त्रे) । उक्तगुणद्वयविशिष्टो यथा येन प्रकारेण असत् भवेत् तथाऽस्मि-निन्द्रो नृमणं दधातु । देवा अपि इमम् अभिसंविश्ष्यम् इति संवन्धः ।

त्वा रक्षतु पै १६,२८,९.
 एन्यमिभ° पै.
 ३. तन्वः S'.
 धुष्मां K™, पै १६,२८,१० [मूको.].
 ६. आशिष्टेन S'.

स्वस्तिदा विशां' पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी । इन्द्री बधात ते मणि जिंगीवाँ अपराजितः' सोम्पा' अभयङ्करो वृषां । स त्वां रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥२२॥

स्वस्तिऽदाः । विशाम् । पतिः । वृत्रऽहा । विऽमृधः । वशी । इन्द्रेः । बृध्नातु । ते । मृणिम् । जिगीवान् । अपराऽजितः । सोम्ऽपाः । अभ्यम्ऽक्ररः । वृषौ । सः । त्वा । रक्षतु । सर्वतैः । दिवौ । नक्तम् । च । विश्वतैः ॥ २२ ॥

इन्द्रो देवः ते तव उक्तमिहमोपेतं मणि बश्नातु इति वाक्यार्थः । कीद्दरा इन्द्र इति तं विशिनष्टि — स्वस्तिदाः स्वभक्तानाम् अविनाशिलक्षणक्षेमप्रदाता । स्वयं च विशाम् देवमनुष्यादिलक्षणानां प्रजानां पितः पालियता स्वामी । वृत्रहा वृत्रस्य असुरस्य हन्ता । विश्वधः विगतयुद्धः विविधं शत्रुविनाशकारी वा । वशी सर्वस्य वशियता । जिगीवान् जयशीलः । अपराजितः स्वयम् अन्यैरनिभभूतः । सोमपाः सर्वेष्वपि सोमयागेषु स्वयमेव मुख्यत्वेन सोमस्य पाता । अभयंकरः अभयं भयराहित्यं तस्य कर्ता । वृषा सेक्ता अतिशयितपुंस्त्वस्य अभिमतफलस्य विधिता वा । स तादृशो देवो मणि वद्ध्वा त्वा त्वां सर्वतः सर्वस्मादिष भयनिमित्ताद् रक्षतु । किम् एकदा । नेत्याह । दिवा नक्तं च । सर्वदेत्यर्थः । सर्वत इत्युक्तमेवार्थम् आदरार्थं पुनराह विश्वत इति ।

## इत्यप्टमकाण्डे तृतीयेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

'यो ते माता' इति सूक्तत्रयम् अर्थसूक्तम् । अस्य अर्थसूक्तस्य '''दिव्यो गन्धर्वः' (अ २,२), 'इमं मे अग्ने' (अ ६,१११), 'यो ते माता' (अ ८,६) इति मातृनामानि'' (कौस् ८,२४) इति मातृगणे पाठात् शान्त्युद्काभिमन्त्रणाद्भुतहोमशान्तिहोमादो गणप्रयुक्तो विनियोगोऽवगन्तव्यः । सूत्रितं हि — "'वास्तोष्पत्यादीनि महाज्ञान्तिमावपते'" (कौस् ४३,५) इति, ''दिव्यो गन्धर्वः' इति मातृनामभिर्जुहुयात्'' (कौस् ९४,१५) इति, 'चातनैर्मातृनामभिर्वास्तो-ष्पत्यैराज्यं जुहुयात्' ( शांक १६? ) इत्यादि ।

सीमन्तोन्नयनकर्मणि अनेन अर्थस्केन श्वेतपीतसर्पपान् संपात्य अभिमन्त्रय गर्भिः ण्या बभ्नीयात् । तथा च सूत्रम्—'''यौ ते माता' इति मन्त्रोक्तौ बध्नाति" (कौसू ३५,२०) इति।

यौ ते मातोन्ममार्जे जातायाः पित्वेदेनौ । दुर्णामा तत्र मा गृंधदृलिंशं उत वृत्सपः ॥ १ ॥

१. १,२१,१ टि. इ. २. °जितः । A,R,RW. ३. सर्वदा पै १६,२८,११. ४. रक्षन्तु P,P<sup>२</sup>; रक्षन्तु > रक्षतु J. ५. ° पुंस्त्वम् S'. ६ विवस्वत S'. ७. °प्प-रमादिमहा° S'.

यौ । ते । माता । उत्ऽम्मार्ज । जातायाः । पतिऽवेदनौ । दुःऽनामा । तत्र । मा । गृधत् । अलिशीः । उत । वत्सऽपः ॥ १ ॥

हे गर्भिण जातायाः उत्पन्नाया उत्पत्तिसमनन्तरमेव ते तव माता जनियत्री यौ प्रसिद्धी दुर्नामसुनामाख्यो दुर्नामवत्सपाख्यो वा पितवेदनौ तव पत्युर्दुःखवेदनोत्पादको परिहियमाणो सन्तौ पितिलम्भको वा। दुर्नामसुनामानाविति पक्षे सुनामा अनुक्लत्वात् पितलम्भकः। दुर्नामा तु प्रतिक्रियया पितलम्भक इति। पक्षान्तरे अलीश इत्येतद् वत्सपिवशेषणम्। उक्तस्वरूपौ यौ उन्ममार्ज ऊर्ध्वमुखं मार्जनम् उन्मार्जनम् तत् कृतवती परिहृतवती। पत्युः परिग्रहायेति शेषः। तत्र तयोर्मध्ये दुर्नामा त्वग्दोपाख्यः मा ग्रथत् अभिकाङ्कां मा करोतु। ग्रधु अभिकाङ्कायाम्। माङि लुङि पुषादित्वाद् अङ्। तथा अलीशः अलयो भ्रमराकारेण वर्तमानाः केचन रोगाः तदिभमानिदेवा वा तेषाम् ईशः स्वामी वत्सपः वत्सानां पाता संवर्तव्याध्यभिमानिदेवः । सोऽपित्वां मा ग्रथत्। दुर्नामसुनामानौ यदि यच्छव्दार्थी तदा उक्तव्यतिरिक्तः अलीशोऽपित्वां मा ग्रथत्। उत अपि च वत्सपोऽपि मा ग्रथत् इति व्याख्येयम्।

पु<u>लालानुपला</u>लौ शर्कुं<sup>८</sup> कोकं 'मलिम्लुचं पुलीर्जकम्'। आश्रेषंं<sup>८०</sup> वृत्रिवांससुमृक्षंग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

पुळाळुऽअनुपुळाळौ । रार्क्षम् । कोर्कम् । मुळिम्ळुचम्'' । पुळीजकम् । आऽश्रेषम् । वृत्रिऽवाससम् । ऋक्षीऽग्रीवम् । प्रुऽमीळिनेम् ॥ २ ॥

पलालानुपलालौ पलालवत् पलालः । अतितुच्छाङ्ग इत्यर्थः । अनुपलालोऽपि ताइराः। तो द्वावपि नारायामीति रोषः। शर्कुम्। एकः रार् रार् इति कौति राव्दयत इति रार्जुः। तं च विनारायामि । एवम् उत्तरत्रापि । कोकम् । कोकश्चक्रवाकः । तदाकारेण वर्तमानः कोकः। यद्वा कुक वृक आदाने । पचाद्यजन्तैः । वलादेः आदातारं संहर्तारम् । मलिम्लुचम् मलिम्लुचः अत्यन्तमलिनः तं च । पलीचकम् । पल्या पलितेन चकत इति पलीचकौः जरठवद् वर्तमानः पलितकारी । वा आश्रेषम् । आश्रिष्यतीत्याश्रेषः। आश्रिष्य हन्तारं पीडियतारम् । विवाससम्। विवाः रूपनाम (तुः निघ.३,७)। रूपोपेतव-सनवन्तम् । ऋक्षशीवम् ऋक्षस्य वानरिवरोषस्य ग्रीवेव ग्रीवा यस्य ताहराम् । प्रमीलिनम्। प्रमीलः अक्षिसंकोचः। प्रतिक्षणं संकुचन्नेत्रम् इत्यर्थः । एते सर्वे गर्भिण्यादीनां पीडकाः। तान् प्रत्येकं नारायामीत्यर्थः ।

मा P. २. °सुमनाख्यों S'. ३. वेतु. मंपा. ४. °प्राहा ° S'. ५. °ख्य S'.
 ६. तु. S'; वेतु. शंपा. °मानी देवः. ७. यदिछनुदार्थों S'. ८. शुर्कं ठण; ग्रुक्कं पे १६, ७९,२. ९. मलीमृतं पलीतकम् ? पे. १०. अश्लेषं ? पे. ११. मुलिम्ल्रंचम् P. १२. स्वरानुरोधात् वृषादित्वं द्र. १३, एवं स्वरो न सिध्यति. १४. °कारि S', १५. नाशयतीत्यर्थः.

# मा सं वृतो मोपं सृप ऊरू मार्व सृपोऽन्त्रा । कृणोम्यस्यै भेषुजं वृजं दुर्णामुचार्तनम् ॥ ३॥

मा । सम् । बृतः । मा । उप । सृषः । ऊरू इति । मा । अर्व । सृषः । अन्तरा । कृणोिम । अस्यै । भेषजम् । बजम् । दुर्नाम् ऽचार्तनम् ॥ ३ ॥

हे दुर्नामाख्यरोगाभिमानिन् अस्या अरू अन्तरा अर्वोर्मध्ये। 'अन्तरान्तरेणयुक्ते' (पा २,३,४) इति द्वितीया। मा सं वृतः संवृतिं संकोचं वा मा कार्षीः।
वृतु वर्तने। 'युव्यो छिडि' (पा १,३,९१) इति परस्मेपदम्। युतादित्वाद् अङ्।
तथा मोप सपः उपसर्पणम् अन्तःप्रवेशं मा कार्षीः। गम्त्र खुप्तः गतौ। माङि छुङि
लिदित्वात् च्छेः अङ्। तथा ऊक् अन्तरा माव स्पः अवाक् सर्पणं मा कार्षीः।
किमर्थम् एवम् इति चेद् उच्यते — अस्य गार्भिण्ये दुर्नामचातनम् दुर्नामाख्यस्य
दोषस्य विनाशकं वजम् श्वेतसर्षपक्षपं भेषजम् औषधं कृणोमि करोमि। उत्तरत्र वजः पिङ्ग इति विशेष्यमाणत्वात् अत्र केवळवजग्रहणेऽपि श्वेतोऽभिमतः। श्वेतपीतोभयविधसर्षपाणां गर्भिण्या वन्धनं सूत्र उक्तम्।

दुर्णामां च सुनामां 'चोभा संवृतिमिच्छतः'। अरायानपं' हन्मः सुनामा स्त्रेणिमिच्छताम् ॥ ४ ॥

दुःऽनामो । च । सुऽनामो । च । उभा । सम्ऽवृतेम् । हुन्छुतः । अरायोन् । अपे । हुन्मः । सुऽनामी । श्लेणेम् । हुन्छुताम् ॥४॥

दुःखेन नमियतुं शक्यो दुर्नामा । सुखेन अल्पप्रयत्नेन नमियतुं वशीकर्तुं शक्यः सुनामा । सुभगो दुर्भगश्चेत्यर्थः । तो उभा उभो संशतम् संवर्तनं सहैव प्राप्तिं संचरणं वा इच्छतः । तृणोतेः संपदादिलक्षणः किप् । तत्र अरायान् न विद्यन्ते रायो येषां ते अराया अलक्ष्मीकास्तान् दुर्नामप्रभृतीन् अप हन्मः विनाशयामः । सुनामा द्वितीयः स्त्रैणम् स्त्रियाः संवन्ध्यङ्गं स्त्रीसमूहं वा इच्छताम् इच्छतु । स्त्रीशब्दात् (स्त्रीपुंसाभ्यां नक्षत्रौ भवनात्' (पा ४,१,८०) इति नज् । इच्छताम् इति । 'इस्रुगिमयमां छः' (पा ७,३,००) । व्यत्ययेन आत्मनेपदम् ।

यः कृष्णः केश्यसीर स्तम्बज छत तुण्डिकः । अरायनस्या मुष्काभ्यां' भंसुसोपं हन्मसि ॥ ५ ॥

१. मा P. २. अस्य S'. ३. अव S'. ४. बजे: S'. ५. चोभी संमृत पै १६,७९,४. ६. धांनप Bb. ७. नाम P. ८. विद्यते S', ९. खियः S'. १०. मुक्कयोर् पै १६,७९,५.

यः । कृष्णः । के्शी । असुरः । स्तम्ब्ऽजः । उत । तुण्डिकः' । अरायन् । अस्याः' । मुष्काभ्याम् । भंसेसः । अर्प । हुन्मुसि ॥ ५॥

यः प्रसिद्धः कृष्णः कृष्णवर्णः केशी केशवान् प्रकृष्टकेशः एतन्नामा असुरः।
तथा स्तम्बजः स्तम्वे जातः असुरः । उत अपि च तुण्डिकः । तुण्डं मुखम् । कुत्सितमुखः
एतन्नामा असुरः एते सर्वे अरायाः दुर्भगास्तान् अरायान् अस्या गर्भिण्याः मुक्काभ्याम् । स्त्रीणामपि सुष्कम् अस्ति । 'व्यक्तं पुंसो न तु स्त्रियाः' इति स्मरणात् ।
मुष्काख्यप्रदेशाभ्यां तत्रापि भंससः कटिसंधिप्रदेशाद् अप हन्मिस अपहन्मः।

अनुजिन्नं प्रमुशन्तं ऋव्यादंमुत रैरिहम् । अरायां छ्वकिष्किणीं वजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥

अनुऽजिब्रम् । प्रऽमृशन्तम् । ऋव्यऽअदेम् । उत । रेरि्हम् । अरायनि । श्वऽकिष्किणेः । बजः । पिङ्गः । अनीनशत् ॥ ६॥

अनुजिन्नम् । अनुजिन्नतीति अनुजिन्नः। न्ना गन्धोपादाने । 'पान्नाध्माधेट्दशः शः' (पा ३,१,१३०) इति द्याः । पान्ना' (पा ७,३,०८) इत्यादिना जिन्नादेशः । आन्नायेव हिंसकम् इत्यर्थः । तथा प्रमृशन्तम् प्रमृश्येव हन्तारं कव्यादम् मांसभक्षकम् । उत अपि च रेरिहम् लीढ्वेव हन्तारम् उक्तव्यतिरिक्तान् अन्यान् अरायान् अधनान् अलक्ष्मीकान् च । अरायविशेषणं कि किण इति । किष्किष् इति शब्दं कुर्वन्तस्तान् । अलक्ष्मीकान् च । अरायविशेषणं कि किण इति । किष्किष् इति शब्दं कुर्वन्तस्तान् । यद्वा किष्क हिंसायाम् इति चुरादौ पठ्यते (?) । नित्यं हिंसकान् पिङ्गः पिशङ्गवणीं वजः सर्वपः अनीनशत् भृशं नाशितवान् । नाशयतु वा । '१ श्वेतांश्च पीतांश्च सर्वपान् संपात्य अभिमन्त्र्य गर्भिण्या वन्नीयात्' (तु. के ३५,२०) इति विनियोगाभिधानाद् अत्र पीतसर्वपाणां विधानयोग उक्तः।

यस्त्वा स्वप्ने निपर्धते आतां भूत्वा पितेवं च। वजस्तान्त्सहतामितः क्लीवरूपांस्तिगीटिनेः॥७॥

यः । त्वा । स्वप्ने । निऽपर्यते । भ्रातां । भूत्वा । पिताऽईव । च । बुजः । तान् । सुहुताम् । हुतः । क्लीवऽरूपान् । तिर्गिटिनेः ॥ ७॥

तुर्डिकः P.
 अस्याः P.
 थांश्च कि S'; अरायांन्स्व Bh; किः
 किणों A,R.
 वैतु. मंपा.
 श्वेतावत्पीताश्च S'.
 यस्त्वां पे १६,७९,८.
 सुप्तां पे.

हे गर्भिण यो राक्षसादिः त्वा त्वां स्वप्ने निद्रावस्थायां श्राता सहोत्पन्न इव भूत्वा विश्वासं जनयन् निष्यते निपतित अभिगच्छति । तथा यद्द्व पितेव जनक इव तद्रुपधारी भूत्वा स्वप्ने त्वां निपद्यते । यद्वा तान् इति वहुवचनेन निर्देशात् यः किश्चत् स्वप्ने स्वकीयसहजरूपेण निपद्यते यद्द्वे श्राता भूत्वा यस्तु पितेव भूत्वेति योज्यम् । श्रात्रादिरूपेण आगत्य गर्भध्वंसनम् अन्यत्राप्याङ्मायते—

> 'यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्देते । प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥'' (ऋ १० १६२,५) इति ।

तान् सर्वान् वजः श्वेतसर्वपः सहताम् अभिभवतु इतः अस्माद् गर्भिणीसकाशात् । तथा क्षीव-रूपान् पण्ढरूपं भृत्वा आगतान् तिरीटिनः अन्तर्धानेन अटतञ्च । सहताम् इति संवन्धः।

'यस्त्वा स्वपन्तीं' त्सरिति' यस्त्वा' दिप्सिति जाग्रंतीम्'। छायामिव प्र तान्तस्यैः पारिकामंत्रनीनशत् ॥ ८॥

यः । त्वा । स्वपन्तीम् । त्सरिति । यः । त्वा । दिप्सिति । जाग्रतीम् । छायाम् ऽईव । प्र । तान् । सृर्यैः । पुरिऽक्रामेन् । अनीन्जत् ॥ ८॥

हे गर्भिण त्वा त्वां यः राक्षसादिः स्वयन्तीम् प्रबोधरहितां स्वापकाले चरति गच्छित । यश्च जाप्रतीम् प्रबुद्धां प्रबोधकाले त्वा दिप्सित दिस्भितुम् इच्छिति । दम्भु दम्भने । 'सनीवन्तर्ध' (पा ७,२,४९) इत्यादिना इड्विकल्पः । 'दम्भ इच्च' (पा ७,४,५६) इति अचः स्थाने इत्त्वम् । अत्र तान् इति बहुवचननिर्देशाद् योयः स्वपन्तीम् योयो जाप्रतीम् इति वीप्सार्थो द्रष्टव्यः । तान् सर्वान् यथा सूर्यः परिकामन् आकाशे परिभ्रमन् छायाम् अन्धकारं नाशयति तद्वत् अयं सर्वपः ध्सर्वम् अमङ्गलम् आकार्य प्रानीनशत् प्रकर्षण विनाशितवान् नाशयतु वा ।

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकामिमां स्त्रियम्। तमोषधे त्वं नाशयास्याः कुमलमञ्जिवम् ॥९॥

यः । कृणोति । मृतऽर्वत्साम् । अवऽतोकाम् । इमाम् । स्त्रियम् । तम् । ओष्छे । त्वम् । नारायु । अस्याः । कुमलेम् । अञ्जिऽवम् ॥९॥

यो राक्षसादिः स्त्रियम् इमां गिर्भणीं मृतवत्साम् मृतपुत्रां कृणोति करोति । तथा अवतोकाम् अवपन्नगर्भां वा कृणोति । तं दुष्टम् हे ओषधे सर्षपरूपे तं नाशय।

<sup>9.</sup> पश्चा S'. २. यस्त्वां सुप्तां पै १६,७९,७. ३. त्स्परंति R; छिनति पै. 8. यश्च पै. ५. जामंतिम् WM. ६. कर्मन् P. ७. वेतु. मंपा. ८. इचे स्यवस्थाने S'. ९. सर्वमंगलम् S'.

अस्याः कमलम् गर्भद्वारम् अज्ञिवम् अभिन्यक्तिमत् म्लक्षणोपेतं वा । कुर्विति शेषः ।

ये ज्ञालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः। कुस्ला ये चे कुक्षिलाः केकुभाः कुरुमाः' स्निर्माः'। तानीषष्टे त्वं गुन्धेनं विषूचीनान् वि नाज्ञय ॥ १०॥

ये । शालाः । पुरि्ऽनृत्यन्ति । सायम् । गुर्देभुऽनादिनः । कुस्लाः । ये । च । कुक्षिलाः । कुकुभाः । कुरुमाः । किमाः । तान् । ओष्षे । त्यम् । गुन्धेनं । विषूचीनान् । वि । नाश्य ॥ १० ॥

य पिशाचाः सायं समये गर्दभनादिनः गर्दभवद् आक्रोशन्तः सन्तः। 'कर्तर्युपमाने' (पा ३,२,७९) इति णिनिः। शालाः परिनृत्यन्ति शालानां गृहाणां परितो नृत्यन्ति। एवं ये च कुस्लाः कुस्लाकृतयः परिनृत्यन्ति। ये च कुक्षिलाः वृहत्कुक्षयः। ककुभाः अर्जुनवृक्षवद् भयंकराकृतयः। एवं खहमाः श्रुमाः च नाना-कारै ध्वनिभिश्च विशिष्टाः सन्तः शालायाः परितो नृत्यन्ति तान् सर्वान् हे ओष्ये गौरसर्षप पीतसर्षप वा त्वं गन्येन तव परिमलेन विष्वीनान् विष्व-गञ्चनान् कृत्वा वि नाशय।

इत्यप्रमकाण्डे तृतीयेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

'ये क्रकन्धाः' इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः।

ये 'कुकुन्धाः कुक्र्रभाः कृत्तीर्दूर्शानि' विश्रेति । क्लीवा ईव प्रनृत्येन्तो वने ये कुर्वते' घोषं तानितो नांशयामसि ॥११॥

ये । कुकुन्धाः । कुकूरंभाः । कृत्तीः । दूर्शानि । विभ्रति । क्लीवाःऽईव । प्रुठनृत्यंन्तः । वने । ये । कुर्वते । घोषंम् । तान् । इतः । नाशुयामसि ॥ ११ ॥

य प्रसिद्धाः कृकन्धाः एतत्संज्ञकाः पिशाचाः। कीदशाः । कुकृरवाः कुकृ इत्येवमात्मकेन रवेण युक्ताः कुककृटवद् ध्वनि कुर्वाणाः कृत्येः हिंसाकर्मभिः

<sup>1.</sup> खरुमा S, सा.; °मा D, K, Bh, Km, Sm, V, Cs, M, W, O. २. खिमां: B, I, Sm; समां: A, W; श्रमाः S; श्रुमाः सा. ३. श्रुति ° P, P², J; पुरि ° अपि J. ४. कुकुमां: P. ५. परि S'. ६. वेतु. मंपा. ७. ककुन्धाः करूरमाः कृत्येर्द् ° पै १६,८०,१; °दूष्यानि S'. ८. कुर्वतो S'. ९. कुरुधां: P².

दूष्याणि दूषणीयानि हिंसारूपाणि कर्माणि विश्रित धारयन्ति । क्षीवा इव उन्मत्ता इव प्रतृत्यन्तः हस्तपादिशादिचालनं कुर्वन्तो ये च पिशाचाः वने अरण्ये घोषम् शब्दं कुर्वते तान् उभयविधानिप इतः गर्भिण्यादेः सकाशात् नाशयामिस नाशयामः ।

ये सूर्यं न तिर्तिक्षन्त आतर्पन्तमुम्रं दिवः । अरायान् वस्तवासिनी दुर्गन्धीं ल्लोहितास्यान् मकंकान् नाशयामसि ॥१२॥ ये। सूर्यम् । न । तिर्तिक्षन्ते । आऽतर्पन्तम् । अमुम् । दिवः । अरायान् । बुस्तुऽबासिनः । दुःऽगन्धीन् । लोहितऽआस्यान् । मकंकान् । नाश्यामसि ॥

य भूतिवशेषा दिवः द्युलोकाद् आतपन्तम् सर्वतस्तापं कुर्वन्तम् अमुं सूर्यं न तितिक्षन्ते न सहन्ते । घूका इव रात्रो गिरिगुहादो वा वर्तन्त इत्यर्थः। तान् अरायान् अश्रीकान् वस्तवासिनः अविचर्मवसनान् दुर्गन्धीन् दुष्टेन पुराण-कुणपादिसहशेन गन्धेन उपेतान् लोहितास्यान् सर्वदा नवमांसभक्षणेन लोहितो-पेतमुखान् लोहितवर्णमुखान् वा मककान् । मस्कितिर्गत्यर्थः । सलोपश्छान्दसः। कुत्सितगतीन् पिशाचान् । यहा मिकरलंकारार्थः । नुमभावः पूर्ववत्। कुत्सितालंकारान् नाशयामसि नाशयामः।

य आत्मानंमतिमात्रमंसं आधाय विश्रंति । स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाश्चय ॥ १३ ॥

ये । आत्मानेम् । अतिऽमात्रम् । असे । आऽधार्य । विभ्रति । स्त्रीणाम् । श्रोणिऽप्रतोदिनेः । इन्द्रं । रक्षांसि । नाराय ॥ १३ ॥

य पिशाचाः स्त्रीणाम् आत्मानम् शरीरम्। कीदृशम् आत्मानम्। अतिमात्रम् गर्भिणीत्वाद् अतिस्थूलम् असे आधाय स्थापियत्वा विश्वति । अथवा क्रिया-विशेषणम् एतत्। अतिवेलं विश्वतीत्यर्थः। अथवा वस्तुतः अल्पमि आत्मानम् अतिमात्रम् आकाशस्पर्शिनम् "असे स्वस्कन्धप्रदेशे" आधाय मायावलेन स्थापियत्वा विश्वति सर्वदा धारयन्ति । स्त्रीणां गर्भिणीनां श्रोणिप्रतोदिनः कटिप्रदेशं प्रकर्षेण व्यथयतस्तान् रक्षांसि राक्षसान् हे इन्द्र नाशय घातय।

१. दूष्यानि S'; वैतु. मंपा.
 २. कुर्वतो S'.
 ३. मृषकान् ? पै १६,८०,३.

 ४. °कारीत्यर्थः S'.
 ५. छिसतालङ्कारान् S'.
 ६. °मात्रमिहम् ? पै १६,८०,५.

 ७. असेवस्कन्धप्रदेशे S'.

ये पूर्वे वृध्वो वै यन्ति हस्ते शङ्काणि विश्वतः । आपाकेष्ठाः प्रदासिने स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥१४॥ ये। पूर्वे । वृध्विः । यन्ति । हस्ते । शङ्काणि । विश्वतः । आपाकेऽस्थाः। प्रऽहासिनेः। स्तम्बे। ये। कुर्वते । ज्योतिः । तान्। इतः। नाश्यामसि ॥१४॥

ये पिशाचाः वन्वः वधूनां स्वस्त्रीणां पूर्वे पूर्वभाविनः सन्तो यन्ति सस्त्रीका गच्छिन्ति । कथंभूताः । हस्ते स्वस्वहस्तेषु शृङ्गाणि विषाणानि वाद्ना-र्थानि पानार्थानि वा विश्रतः धारयन्तः । ये च आपाकेष्ठाः आपाकेषु पाकःशालासु कुलालगृहेषु वा तिष्ठन्तीति आपाकेष्ठाः । प्रहासिनः प्रकृष्टहासयुक्ताः अदृहासं कुर्वन्तः । ये च स्तम्वे आर्द्रेषु वीह्यादिस्तम्वेषु गृहस्तम्भेषु वा ज्योतिः अग्निक्षं कुर्वते उत्पादयन्ति तान् सर्वान् इतः अस्माद् गर्भिण्याद्यावासस्थानात् नाशयामिस नाशयामः ।

येषां प्रचात् प्रपदानि" पुरः पाष्णीः पुरो म्रखां। खल्जाः शंकधूमजा उर्रण्डा "ये च मट्मटाः" कुम्भम्रेष्का अयाश्चरं। तानुस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५॥

येषाम् । पुरचात् । प्रऽपंदानि । पुरः । पाणीः । पुरः । मुखां<sup>१९</sup> । खुळुऽजाः । शुकुधूमुऽजाः । उर्हण्डाः । ये । चु । मृट्मुटाः । कुम्भऽमुष्काः । अयाशवंः । तान् । अस्याः । बृह्मणुः । पुते । प्रुतिऽबोधेने । नाश्य ॥ १५ ॥

येषां रक्षःप्रभृतीनां पश्चात् पश्चाद्भागे प्रादानि पादाप्रप्रदेशाः पुरः पुरोभागे पार्णाः पार्णायः । ननु पश्चात् प्रपदानि सन्तु मुखान्यपि पश्चाचेत् किं वैकृतम् इति तत्राह — पुरः पूर्विस्मन् देशे मुखा मुखानि प्रपद्प्रतिकृलानि मुखानि । उक्तिविकारान् तान् । तथा ये खल्जाः खलो धान्यशोधनप्रदेशस्तत्र जाताः । ये च शक्ष्यमजाः गवाश्वादिपुरीषपिण्डोत्पन्नाः । ये च अरुण्डाः । रेण्डरिहता अशिरस्काः । ये च मुद्मुटाः अप्रदेमुद्द इति शब्दं कुर्वन्तः छिन्नसर्वावयवा इव वर्तमाना वा । कुम्भमुष्काः कुम्भोपमेन मुष्केण उपेताः । अयाशवः । अयो वायुः । वायुवद् आशुगामिनः । एवम् उक्तप्रकारा ये सन्ति तान् सर्वान् हे ब्रह्मणस्पते

वृध्वो° A,Bʰ,D,R,Sm,Cs,WM.RW.
 वृध्वो° A,Bʰ,D,R,Sm,Cs,WM.RW.
 वृध्वः A,Bʰ,K,Km,Sm,V,Cs, RW.; °केता १ पे १६,८०,६.
 वृध्वः P,P³,J,Cp.
 प्रवित्तः B,K,R.
 वृध्वः P,P³,J,Cp.
 पाणाः A,B,Bʰ,R; पाणां पै.
 मुखाः P³,M,W; मुखम् पै.
 उर्हडा A,R.
 भर्यजाः १ पै.
 मुखाः P,J,Cp.Bp³.
 वृद्धः मंपाः

बृहतो वेदराशेः स्वामिन् एतन्नामक देव अस्या ओषधेर्वजरूपायाः प्रतीबोधेन। प्रतीबोधेन। प्रतीबोधेन। प्रतीबोधेन। प्रतिविधिसाधनेन सामर्थ्यनेत्यर्थः । प्रतिनियतेन ज्ञानेन वा। 'उपसर्गस्य घण्यमनुष्ये बहुलम्' (पा ६,३,१०२) इति दीर्घः। तेन नाशय विनष्टान् कुरु।

पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा' अस्त्रेणाः संन्तु पण्डंगाः । अर्व भेषज पादय्' य इमां संविवृत्सत्यपंतिः स्वप्तिं स्त्रियंस् ॥ १६ ॥

पुर्यस्तुऽअक्षाः । अप्रेऽचङ्कशाः । अस्त्रैणाः । सुन्तु । पण्डेगाः । अर्व । भेषुज् । पाद्यु । यः । दुमाम् । सुम्ऽत्रिवृत्सिति । अपितिः । स्वप्तिम् । स्त्रियम् ॥१६॥

पर्यस्ताक्षाः इतस्ततो विव्रकीर्णछोचनाः प्रचङ्कशाः प्रश्लीणोरुप्रदेशाः । यद्वा प्रगतमतयः । प्राप्ताः पादेन न गच्छन्तः । एवंरूपा ये सन्ति ते अस्त्रेणाः स्त्रीसमूहविरोधिनः स्त्री-रिहताः सन्तु भवन्तु । अथवा पन्नगाः सर्पा भवन्तु । किं च हे भेषज सर्षपरूप त्वम् अव पातय अवाङ्मुखं विनाशय । कम् । यो राक्षसादिः इमां गर्भिणीं स्त्रियं संविद्यत्सित संवर्तनं कर्तुम् इच्छिति । यच्छव्दिनिर्दिष्टं विशिनिष्टि — अपितः इति । न विद्यते पितः स्वामी यस्य स तथोक्तः अनियन्त्रितः । स्त्रियं विशिनिष्टि — स्वपितम् इति । स्वाधीनपितकाम् । यद्वा अपितः पितराहित्येन स्वपतीं निद्रां कुर्वतीम् इमां स्त्रियं संवर्तितुम् इच्छिति । वर्ततेः सिन 'वृद्धः स्यसनोः' (पा १,३,९२) इति परस्मैपदम् ।

<u>°उद्</u>धर्षि<u>णं</u> म्रानिकेशं <u>ज</u>म्मर्यन्तं मरीमृशम् । <u>'उ</u>पेर्यन्तमुदुम्बलं तुण्डेलंमुत शाल्लंडम्' । पुदा प्र विध्य पाष्ण्यीं ' स्थालीं गौरिंव स्पन्दना'' ।। १७ ।।

उत्ऽहृषिंणीम् । मुनिंऽकेशम् । जम्भयेन्तम् । मर्गेमृशम् । उपुऽएषेन्तम् । उदुम्बर्लम् । तुण्डेर्लम् । उत् । शार्लुडम् । पदा । प्र । विध्य । पाण्प्यी । स्थार्लीम् । गौःऽईव । स्पुन्दना ॥ १७ ॥

उद्धर्षिणम् उत्कृष्टेन अतिप्रवृद्धेन धर्षणेन १२ उपेतं मुनिकेशम् मुनिवज्जटात्मकके-शवन्तम् एतन्नामानम् । तथा जम्भयन्तम् हिंसन्तं हिंसकं मरीमृशम् पुनःपुनः मृशन्तम् एतन्नामानं च । तथा उपैषन्तम् सर्वत इच्छन्तम् । गर्भिणी कुत्रास्त

१. प्रेचं > अप्रेचं A; अप्रेचंक्शा K, $K^m$ ,V. २. पातय पै १६,८०,७ सा. ३. भ्वङ्गाशाः P. ४. वेतु. मंपा. ५. एवं स्वरो न सिन्यति. ६. बहुवीहौ स्वरः १ ७. सा. 'उद्दर्षिणम्' इत्यारम्य 'शालुडम्' इतिपर्यन्तमेकं 'पदा प्रविध्य' इत्यारम्य 'हृदयाविधम्' इतिपर्यन्तं चापरं मन्त्रं मन्यमानो व्याख्याति. ८. उपैष $^\circ$  S; उपेषंन्त $^\circ$ , उपैषन्त $^\circ$  सात $^3$ . १०. शालुडम् S. १०. प्रास्यात् S. ११. स्यन्यना  $K^m$ , $C_S$ . १२. वेतु.  $^\circ$ 

इत्यन्विष्यन्तम् १ इत्यर्थः । तथाविधम् उद्यम्बलम् एतन्नामकं च । उत अपि च तुण्डेलम् प्रकृष्टतुण्डवन्तं शालडम् १ एतन्नामानम् असुरम् । अथवा उद्धर्षिप्रभृतीनि । प्रत्येकं योगरूढानि असुरनामानि । प्रवा प्रविध्येत्युत्तरत्र संवन्धः । प्रसर्पपाख्यो-पिधः पदा पादेन प्रविध्य सम्यक् ताडियत्वा प्रास्यात् प्रास्यत् । तत्र दृष्टान्तः—स्थालीम् दोहनसाधनं सृत्पात्रं गौरिव दुष्टा गौर्यथा १ १५-दनात् पश्चात्पादयोः चालनात् । सा यथा पात्रं भिनत्ति तद्वत् ।

'यस्ते गभी प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते । पिङ्गस्तमुग्रधन्या कृणोत्तं हृदयाविधम् ॥ १८॥

यः । ते । गर्भम् । प्रतिऽमृशात् । जातम् । वा । मारयिति । ते । पिङ्गः । तम् । उप्रऽर्धन्वा । कृणोत्तं । हृद्याविधम् ॥ १८॥

कं प्रति एवम् उच्यत इति तम् आह — यस्ते गर्भम् इति । यो राक्ष्रसादिः हे गिर्भिणि ते गर्भं प्रतिमृशात् प्रतिमृशेत् पीडयेत् यथा सजीवो न जायते तथा कुर्याद् । वा अथवा जातम् उत्पन्नं ते पुत्रं मारयाति मारयेत् । तं पदा प्रविध्येति पूर्वत्रान्वयः । किं च पिक्षः गौरसर्षपः तं गर्भघातकं राक्षसम् उपधन्वा । धन्यतिर्गतिकर्मा (तु. निघ २,१४)। उद्गूर्णगितः सन् हद्याविधम् हृद्यप्रदेशे विद्धं ताडितं कृणोतु करोतु । अथवा वेधिळङ्गात् उप्रधन्वशब्दो भयंकरेण धनुषोपेतम् आचष्टे । सर्षपस्य औषधस्य देवताभिप्रायेण उप्रधन्वत्वं न विरुध्यते ।

ये अम्नो जातान् मारयंन्ति स्रतिका अनुशेरते । स्त्रीमांगान् पिङ्गो गंन्ध्र्यान् वातो अभ्रमिवाजतु ॥१९॥

ये । अम्नः । जातान् । मारयंन्ति । स्तिकाः । अनुऽशेरते । स्त्रीऽभौगान् । पिङ्गः । गुन्धर्वान् । वार्तः । अभ्रम्ऽईव । <u>अज</u>तु ॥ १९॥

ये रक्षःपिशाचाद्याः अम्रो जातान् अर्घोत्पन्नान् गर्भान् मारयन्ति विनाशयन्ति ये च स्तिकाः अभिनवप्रसवा अनुशेरते स्वयमि योषिद्रूपेण शयनं कुर्वन्ति तान् स्नीभा-गान्। स्त्रियो गर्भिण्यो भागो येषां ते स्त्रीभागाः। स्त्रीप्रहीतृन् गन्धर्वान् रक्षःपिशाचाद्यान् पिक्षः गौरसर्षपः वातः वायुः अभ्रमिव निरुद्कं मेघिमव अजतु निरस्यतु।

<sup>9.</sup> इत्यन्वेष्य S'. २. वैतु. मंपा. ३. उद्धार्षिणं प्रभृ  $S^{\circ}$ . ४. इ. पृ. १९२८ टि ५. ५. सर्षपाख्योपपदापीडेन S'. ६. द्विः पठित S'. ७. ऋपपा. अवग्रहो भवित । (तु. ऋ. १,२४,८). ८. भंगान्  $P^{\circ}$ , J.

परिसृष्टं धारयतु' यद्धितं मार्च पादि तत् । गर्भ त उग्रौ रंक्षतां भेषुजौ नीविभार्यों ।। २०॥

परिंऽसृष्टम् । धार्यतु । यत् । हितम् । मा । अर्व । पादि । तत् । गर्भम् । ते । उग्रौ । रक्षताम् । भेषजौ । नीविऽभार्यो ।। २०॥

परिशिष्टम् होमादिविनियोगाविद्याष्टं सर्वपद्वयं धारयतु न परित्यजतु गर्भिणी स्त्री। धारणस्य अभिप्रायम् आह — यत् यत् पुत्रादिलक्षणं वस्तु हितम् अभिमतं तत् माव पादि अवपन्नं विस्नस्तं मा भूत्। अनेन अभिप्रायेण धारयतु। हे गर्भिणि ते गर्भम् उप्रौ उद्गूर्णबली भेषजौ भेषजरूपी श्वेतपीतोभयविधसर्वपौ नीविभार्यौ नीव्यां भर्तव्यौ वस्त्राञ्चलेन धार्यौ रक्षताम् पालयताम्।

इत्यप्टमकाण्डे तृतीयेऽनुवाके चतुर्थं स्क्म्।

'पवीनसात्' इति सूक्तस्य 'यौ ते माता' (अ ८,६,१-१०) इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः।

प्वीनसात् तं कुल्वा ई च्छायंकादुत नग्नंकात् । प्रजाये पत्ये त्वा पिङ्गः परिं पातु किमीदिनः ॥ २१॥

पृविऽनुसात् । तङ्कल्याति । छार्यकात् । उत । नग्नकात् । प्रजायै । पत्ये । त्वा । पिङ्गः । परि । पातु । किमीदिनेः ॥२१॥

पवीनसात्। पविर्वज्ञः। वज्रसदृशनासिकोपेतात् किमीदिनः असुरादेः सकाशात् तङ्गल्वात् एतन्नामकाच किमीदिनः सायकात् विनाशकारिणः सकाशात् उत अपि च नमकात् नम्नात्। एतन्नामकेभ्यः असुरेभ्यः सकाशात् हे गर्भिणि त्वा त्वां विङ्गः पिङ्गवर्णः सर्पपः परि पातु परितो रक्षतु । कस्मै प्रयोजनायेति उच्यते—प्रजायै प्रजार्थं पुत्रलाभार्थं पत्ये पत्यर्थं पत्युरानुकृल्यार्थं च।

द्वचा स्याच्चतुरक्षात् पश्चपादादनङ्गुरेः । वृन्तोद् भि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात् ॥ २२॥

द्विऽआंस्यात् । चृतुःऽअक्षात् । पश्चंऽपादात् । अनुङ्कुरः । वृन्तंत् । अभि । प्रऽसपैतः । परि । पाहि । वरीवृतात् ॥ २२ ॥

बास्यात् द्वे आस्ये पुरः पश्चाचेति वा पुरत एव वा यस्य स्तः स बास्यः तस्मात् । यत एवम् अतोऽसो चतुरक्षः अक्षचतुष्टयवान् । तस्मात् । पश्चपादात् पाद्पञ्चकोपेतात् अनङ्गरेः अङ्गुलिरहिताद् वृन्तात् लतापुञ्जात् अभिप्रसर्पतः अभिमुखं गच्छतः । अथवा, वृन्तात् वृन्तवद् वृन्तं शिरः पादाप्रं वा तस्मात् । अवाग्भूया-भिगच्छतः पश्चात् वरीवृतात् भृशं सर्वाङ्गं व्याप्य वर्तमानात् हे ओषघे त्वं परि पाहि परितो रक्ष । वृतु वर्तने । अस्माद् यङ्लुगन्तात् पचाद्यचि 'रीगृदुपधस्य च' (पा ७,४,९०) इत्यभ्यासस्य रीगागमः । न धातुलोप आर्धधातुके' (पा १,९,४) इति गुणप्रतिषेधः।

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋविः। गर्भान् खादन्ति केशुवास्तानितो नांशयामसि॥२३॥

ये । आमम् । मांसम् । अदन्ति । पौरुषेयम् । च । ये । क्रावः । गभीन् । खादेन्ति । केशुऽवाः । तान् । इतः । नाशुयामसि ॥२३॥

य पिशाचा आमम् अपकं मांसम् अदन्ति भक्षयन्ति ये च पौरुषेयम् पुरुषस्य संविध्य कृषिः। क्रिविस्याच्दो मांसवचनः। 'य आमस्य कृषिषो गन्धो अस्ति' (ऋ १,१६२,१०) इति हि मन्त्रान्तरम्। मनुष्यमांसभक्षणं न प्रचुरम् इत्यभिष्रेत्य पृथगभिधानम्। ये च केशवाः प्रकृष्टकेशाः पिशाचिवशेषाः गर्भान् मायारूपेण प्रविद्य खादन्ति भक्षयन्ति तान् त्रिविधानपि इतः अस्मात् गर्भिण्यादेः सकाशात् नाशयामसि नाशयामः।

ये स्परीत् 'परिसपीन्तं स्नुषेवं' क्वर्शुराद्धि । वजक्च तेषां पिङ्गक्च हृद्येऽधि नि विध्यताम् ॥ २४ ॥

ये । सूर्यीत् । पृरिऽसपैन्ति । स्नुषाऽईव । स्वर्श्चरात् । अधि । बुजः । चु । तेषाम् । पिङ्गः । चु । हृद्यये । अधि । नि । विध्यताम् ॥ २४ ॥

य पीडियितारः सूर्यात् सर्वस्य प्रेरकाद् देवाद् अनुज्ञाताः सन्तः परिसर्पन्ति परिगच्छन्ति भूलोकं गच्छन्ति पीडियितुम् । तत्र दृष्टान्तम् आह — स्नुषेव यथा

१. तु. सा.; वैतु. P,P²,J,K,Cp,WM. अनुम्डगुरेः. २. वैतु. मंपा. ३. अवङ्-भूया° S'. ४. °सपेन्ति स्तुषेत् Bh.

स्तुषा व्वश्यदिष । अधिः पञ्चम्यर्थानुवादी । श्वशुरात् स्वपतेर्जनकाद् अनुज्ञाता त्वं पत्युः सकाशं गच्छ इत्येवम् अनुज्ञाता सती तत्समीपं परिसर्पति तद्भत्। तेषां सूर्याद् आगतानां हृदये हृदयदेशे वजश्र वजः श्वेतसर्पपः स च पिङ्गश्र गौरसर्पपश्च । उभयत्र चशब्दः परस्परापेक्षः । अधि नि विध्यताम् अधिष्ठाय ताडयताम्।

पिक्क रक्ष जार्यमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रन्'। आण्डाटो गर्भान्मा दंभन् बार्यस्वेतः किंमिदिनंः॥ २५॥

पिङ्गं । रक्षं । जार्यमानम् । मा । पुमीसम् । स्त्रियम् । कृन् । ञाण्डऽअदेः । गभीन् । मा । दुभुन् । बार्थस्व । इतः । किमीदिनेः ॥ २५ ॥

हे पिक्ष गौरसर्षप त्वं जायमानम् उत्पद्यमानं शिशुं रक्ष । जायमानम् इति सामान्येन अभिधाय विशेषेणाह — जायमानं पुमांसं जायमानां स्त्रियं वा मा कृत् मा कुर्वन्तु । पीडायाम् इति शेषः । अथवा जायमानं पुमांसं वस्तुतः पुंगभं स्त्रियं मा कृत् स्व्यपत्यं मा कुर्वन्तु । यथा एवं न भवति तथा रक्ष । केचन भूतिवशेषाः पुंगभं स्त्रीगर्भं कुर्वन्ति स्वसामध्यात् । करोतेमीङि छुङि 'मन्त्रे घस' (पा २,४,८०) इत्यादिना च्छेर्जुक् । किं च अपरे आण्डादः आण्डप्रदेश-भक्षकाः । 'अदोऽनक्ते' (पा ३,२,६८) इति विट् । ते पिशाचाः गर्भान् मा दभन् मा हिंसन्तु । तान् उभयविधान् किमीदिनः किम् इदं किम् इदम् इति चरतो रक्षःप्रभृतीन् हे पिक्ष इतः गार्भिणीसकाशाद् वाधस्व पीडय ।

अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद् रोदंमघमाव्यम् । वृक्षादिव स्रजं कृत्वाऽप्रिये प्रति मुख्य तत् ॥ २६ ॥

अप्रजाःऽत्वम् । मातेऽवत्सम् । आत् । रोदेम् । अघम् । आऽव्यम् । वृक्षात्ऽईव । सर्जम् । कृत्वा । अप्रिये । प्रति । मुञ्च । तत् ॥ २६ ॥

हे पिङ्ग त्वम् अस्या गर्भिण्या यद् अप्रजास्त्वम् अपत्यविधुरत्वम् यच मार्तवत्सम् मृतवत्सत्वं दौर्भाग्यम् आत् अपि च रोदम् सर्वदा उत्पद्यमानं दुःखं हृद्रोदनं वा । अधवावयम् अधानां पापानां तत्फलभूतानां दुःखानां वा असकृद् वयनम् । एतानि सर्वाणि । वृक्षादिव स्रजं कृत्वा यथा वृक्षाद् बहूनि पुष्पाणि

१. करन्  $K^m$ . २.  $\underline{s}$ म्त्  $P^2$ . ३. पीडयाम् S'. ४. हृड्दोदनं S'. ५. वैतु. मंपा.

आदाय मालां निर्माय प्रियतमे प्रतिमुश्चिति तद्वत् अप्रजास्त्वादिकानां स्नजं कृत्वा तत् माल्यम् अप्रिये द्वेषये प्रति मुझ संयोजय ।

# इत्यष्टमकाण्डे तृतीयेऽनुवाके पञ्चमं सूक्तम् । समाप्तश्च तृतीयोऽनुवाकः ।

यक्ष्मादिसर्वव्याधिभैषज्ये कर्मणि 'या वभवः' इत्यर्थस्केन दशवृक्षशकलानां लाक्षाहिरण्येन वेष्टितं मणिं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य पुनः स्कं जिपत्वा बधाति। तद् उक्तं कीशिकेन — 'उत्तमेन शाकलम्' (कौस् २६,४०) इति । पलाशः उदुम्बरः जम्युः काम्पीलः स्त्रक् बङ्घः शिरीषः स्त्रक्तयः वरणः विव्वः जङ्गिडः कुटकः गर्हाः' गलावलः वेतसः शिम्बलः सिपुनः स्यन्दनः अरणिका अश्मयोक्तः तुन्यः पूतद्गरुरिति शान्ता वृक्षाः । एतेषां कतमेषामिष दशानां शकलैर्निर्मितः शाकलो मणिः।

तथा सौत्रामणीयागे अनेन सूक्तेन ओषधीभिः संधीयमानां सुराम् अनु-मन्त्रयेत । तद् उक्तं वैताने — ''रसप्राशन्या (अ ५,२,३) 'या वभ्रवः' (अ ८,७) इत्योषधीभिः सुरां संधीयमानाम्" (वैताश्रौ ३०,६) इति ।

या वुभ्रवो यार्श्व शुक्रा रोहिंणीकृत पृश्लेयः। असिक्रीः कृष्णा ओर्षधीः सर्वी अच्छार्वदामसि ॥ १॥

याः । बुभ्रवेः । याः । च । शुक्राः । रोहिणीः । उत । पृर्श्नयः । असिक्रीः । कृष्णाः । ओषेधीः । सर्वीः । अच्छुऽआवैदामसि ॥ १ ॥

त्रार्यन्तामिमं पुरुषं यक्ष्मांद् 'देवेषितादधि' । यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूर्लं वीरुघां वुभूवं ॥ २ ॥

त्रायंन्ताम् । हुमम् । पुरुषम् । यक्ष्मात् । देवऽईषितात् । अधि । यासाम् । द्योः । पिता । पृथिवी । माता । सुमुद्रः । मूर्लम् । वीरुधाम् । वभूवं ॥ २॥ आपो अग्रं दिव्या ओषंधयः । तास्ते "यक्ष्मंमेनस्यंशमङ्गादङ्गादनीनशन्" ॥ ३॥

<sup>9.</sup> तु. कौस् ८,१५; वेतु. शंपा. गृह्यः. २. देविहतादिध पे १६,१२,२. ३. द्यौः पिता A,R,Dc. ४. °मेन्स्यं A; °मेनस्या ° Bh; °मेनस्या ° Km; भेन्स्य ३ ° D,Sm,Cs, P3,M,W; °नशम् D,K,V; °नशं A,Km,R,Dc

आर्पः । अग्रम् । दिव्याः । ओर्षययः । ताः' । ते । यक्ष्मम् । एनस्य म् । अङ्गतिऽअङ्गात् । अनीनशुन् ।। ३ ॥

प्रस्तृणतीं स्तम्बिनीरेक्युङ्गाः प्रतन्वतीरोषंधीरा वंदामि । अंशुमतीः काण्डिनीर्या विश्वांखाः ह्वयांमि ते वीरुधी वैश्वदेवीरुगाः पुरुष्जीवंनीः ।४। प्रडस्तृणतीः । स्तम्बिनीः । एकंडग्रुङ्गाः । प्रडत्न्वतीः । ओषंधीः । आ । वदामि । अंशुडमतीः । काण्डिनीः । याः । विडशांखाः । ह्वयांमि । ते । । वीरुधंः । वैश्वडदेवीः । ट्याः । पुरुष्डजीवंनीः ॥ ४ ॥

यद् वः सहैः सहमाना वीर्थे १ यचे वो बर्लम् । तेनेमम्स्माद् यक्ष्मात् पुरुषं 'मुश्चतौषधीरथों कृणोमि भेषुजम् ॥ ५ ॥ यत् । वः । सहैः । सहमानाः । वीर्यम् । यत् । च । वः । बर्लम् । तेने । इमम् । अस्मात् । यक्ष्मीत् । पुरुषम् । मुञ्चत् । ओषधीः । अथो इति । कृणोम् । भेषजम् ॥ ५ ॥

जीवलां नेघारिषां जीवन्तीमोषेघीमहम् । अकृन्धतीमुन्नयंन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतांतये ॥ ६॥

जीवलाम् । नुघुऽरिषाम् । जीवन्तीम् । ओषधीम् । अहम् । अरुन्धतीम् । उत्ऽनयन्तीम् । पुष्पाम् । मधुऽमतीम् । हुह् । हुवे । अस्मै । अरिष्टऽतातये ॥

इहा यंन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वचंसो मर्म । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादिधं ॥ ७ ॥

इह । आ । युन्तु । प्रऽचेतसः । मेदिनीः । वर्चसः । मर्म । यथो । इमम् । पारयोमसि । पुरुषम् । दुःऽइतात् । अधि ॥ ७ ॥

> अग्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहंन्ति पुर्नर्णवाः (॰ । धुवाः सहस्रनाम्नीभेषुजीः सन्त्वार्भताः ॥ ८ ॥

१. ता P³.
 २. अनीन्शम् P; अनीन्श्रम् P³, J, Cp.
 ३. णृतीः A, Bħ, D,

 K,R,Sm,Cs.
 ४. °खाः Bħ,D,R,K,Km,Dc,Cs.
 ५. वीर्यं A,B,Bħ,D,Sm,Cs.

 ६. मुज्जन्त्वोष° पै १६,१२,५.
 ७. नंघाऋषां P³,M,E²,O.
 ८. पुष्यां Dc,Cs,RW.

 ९. न्घुऽऋषाम् Bp²,P,P²,J; न्घुऽरिषाम् Cp.
 १०. °णंवः Sm.

अग्नेः । घासः । अपाम् । गर्भः । याः । रोहंन्ति । पुनेःऽनवाः' । ध्रुवाः । सहस्रंऽनाम्नीः । भेषुजीः' । सन्तु । आऽर्भृताः ॥ ८॥

अवकील्वा उदकातमान् ओषंधयः । च्यृ पिन्तु दुर्रितं तीक्षणशृङ्गच्यः ॥९॥ अवकोऽउल्बाः। उदकोऽआत्मानः। ओषंधयः । वि। ऋषुन्तु । दुःऽइतम् । तीक्षणुऽशृङ्गचृः ॥

ंडुन्मुअन्तीर्विवरुणा उग्रा या विष्दूर्षणीः । अथो बलासनार्यनीः कृत्यादूर्षणीक्<u>च</u> यास्ता <u>इ</u>हा युन्त्वोषधीः ॥ १०॥

उत्ऽमुञ्चन्तीः । विऽवर्णाः । उगाः । याः । विष्ठदूर्षणीः । अथो इति । बुळासुऽनार्शनीः । कृत्याऽदूर्षणीः । च । याः । ताः । दृह । आ । यन्तु । ओर्षधीः ॥१०

अपुक्तीताः सहीयसीवींरुधो या अभिष्डुंताः । 'त्रायंन्तामास्मन् ग्रामे' गामश्वं पुरुषं पुशुम् ॥ ११॥

अपुऽर्ऋाताः । सहीयसीः । वीरुर्धः । याः । अभिऽस्तुताः । त्रायन्ताम् । अस्मिन् । प्रामे । गाम् । अर्श्वम् । पुरुषम् । पुरुम् ॥ ११ ॥

मधुंमन्मूलं मधुंमदग्रंमा<u>सां मधुंमन्मध्यं वीरुधां बभूवं ।</u> मधुंमत् पुर्णं मधुंमृत् पुष्पंमा<u>सां मधोः सं</u>भंक्ता<sup>र</sup>ं असृतंस्य <u>भ</u>क्षो घृतमन्नं'' दुहृतां'' गोपुंरोगवम् ॥ १२ ॥

मर्थु ऽमत् । मूर्लम् । मर्थु ऽमत् । अग्रम् । आसाम् । मर्थु ऽमत् । मर्थ्यम् । वृश्चिम् । वृभूवः । मर्थु ऽमत् । पूर्णम् । मर्थु ऽमत् । पुष्पम् । आसाम् । मधीः । सम् ऽभक्ताः । अमृतस्य । भक्षः । घृतम् । अन्नम् । दुहृताम् । गोऽपुरोगवम् ॥ १२ ॥

यार्वतीः किर्यतीक्<u>चे</u>माः पृथिव्यामध्योर्षधीः''। ता मां'' सहस्रपुण्योंि' मृत्योध्रिञ्चन्त्वंहंसः''॥ १३॥

यावतीः । कियतीः । च । इमाः । पृथिव्याम् । अधि । ओषेधीः । ताः । मा । सहस्रऽपुर्ण्युः । मृत्योः । मुञ्चन्तु । अहंसः ॥ १३ ॥

वैयां प्रो मणिवींरुधां त्रायंमाणोऽभिशस्तिपाः । अमीवाः सर्वा रक्षांस्यपं हन्त्वधिं दूरम्स्मत् ॥ १४ ॥

वैयाव्रः । मणिः । वीरुधाम् । त्रायमाणः । अभिशुस्तिऽपाः । अमीवाः । सर्वी । रक्षांसि । अप । हुन्तु । अधि । दूरम् । अस्मत् ॥ १४ ॥

सिंहस्येव स्तनथोः 'सं विंजन्ते ऽग्नेरिव' विजन्त' आसृताम्यः। गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्ती नाव्या एत स्रोत्याः ॥ १५॥

सिंहस्य ऽइव । स्तुनथीः । सम् । विजन्ते । अग्नेः ऽईव । विजन्ते । आऽर्भृताभ्यः । गर्वाम् । यक्ष्मेः । पुरुषाणाम् । वीरुत्ऽभिः । अतिऽनुत्तः । नाव्यािः । पृतु । स्रोत्याः ॥ १५॥

मुमुचाना ओषंधयोऽग्रेवेश्वानुराद्धि । भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनुस्पति: ॥ १६ ॥

मुमुचानाः । ओर्षधयः । अप्नेः । वैक्वानुरातः । अर्घि । भूमिम् । सुम्ऽतुन्वतीः । इत् । यासाम् । राजा । वनुस्पतिः ॥ १६॥

> या रोहेन्त्याङ्गिर्सीः पर्वतेषु समेषु च। ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषंधीः सन्तु शं हुदे ॥ १७ ॥

याः । रोहंन्ति । आङ्गिरसीः । पर्वतेषु । समेषु । च । ताः । नुः । पर्यस्वतीः । श्चिवाः । ओर्षधीः । सुन्तु । शम् । हृदे ॥ १७ ॥

याञ्चाहं वेदं वीरुधो याञ्च पश्यामि चक्षुपा । अज्ञाता जानीमरच या यासुं विद्य च संभृतम् ॥ १८ ॥

याः । च । अहम् । वेदे । वीरुर्धः । याः । च । पश्यामि । चक्षुंषा । अज्ञाताः । जान्भिः । च । याः । यास्रं । विग्न । च । सम्ऽर्भृतम् ॥ १८ ॥

ओपुश्चीः P,P²,J,Cp,WM.
 ९पण्यैः P,J,WM. अग्ने° पै १६,१३,५. ४. विजन्ते 5™.

५. °द्धिर्जनभ्यो ? पै.

३. कोषधीनाम् ? ६. भूमिः R.

सर्वीः' समुग्रा ओषंधिवीधिन्तु वर्चसो मर्म । यथेमं पारयामासि पुरुषं दुरितादिधि ॥ १९ ॥

सर्वीः । सुम्ऽअप्राः । ओर्षधीः । बोर्धन्तु । वर्चसः । मर्म । यथौ । डुमम् । पारयोमसि । पुरुषम् । दुःऽड्वतात् । अधि ॥ १९ ॥

अक्वत्थो दुर्भो वीरुघां सोमो राजाऽमृतं हविः । ब्रीहिर्यर्वश्च भेषुजौ द्विवस्पुत्रावर्मत्यौ ॥ २०॥

अश्वत्थः । दुर्भः । वृिरुधाम् । सोर्मः । राजां । अमृतंम् । हुविः । वृीहिः । यर्वः । च । भेषुजौ । दिवः । पुत्रौ । अर्मत्यौ ॥ २०॥ उजित्रहिध्वे स्तुनर्यत्याभिक्रन्दंत्योपधीः । यदा वंः पृश्चिमातरः पुर्जन्यो रेतुसाऽवंति ॥२१॥

उत् । जिह्यध्ये । स्तुनयंति । अभिऽक्रन्दंति । ओष्धीः । यदा । वः । पृहिनुऽमात्रः । पुर्जन्यः । रेतसा । अवंति ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बल्लं पुरुषं पाययामसि । अथौ कृणोमि भेषुजं यथाऽसंच्छतहायनः ॥२२॥

तस्य । अमृतस्य । इमम् । बर्लम् । पुरुषम् । पाययामृष्टि । अथो इति । कृणोमि । मेषुजम् । यथां । असेत् । शतऽहायनः ॥ २२ ॥

वुराहो वेद' वीरुधं नकुलो वेद' भेषजीम् । सुर्पा गेन्धुर्वा या विदुस्ता 'अस्मा अवसे हुवे' ॥ २३ ॥

<u>वराहः । वेद । वीरुधंम् । नुकुलः । वेद । भेष</u>जीम् । सुर्पाः । गुन्धुर्वाः । याः । विदुः । ताः । अस्मै । अवसे । हुवे ॥ २३ ॥

याः सुंपूर्णा अङ्गिर्सीर्दिच्या या रघटौ विदुः ।

१. सर्वी  $B^h,D,C_S$ . २. ओर्षधीः P. पै १६,१४,१. ४. वेंद>वेदं B. ६. इहायन्त्वोषधीः पै १६,१४,२.

३. पारयामिस  $W_iO_i$ , फलयामिस  $\psi_i$ , वेदं  $e^{i}$   $e^{i}$   $e^{i}$ 

वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतित्रिणः । मृगा या विदुरोपंधिस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

याः । सुऽपूर्णाः । आङ्किर्साः । दिन्याः । याः । रघर्टः । विदुः । वयंसि । हुंसाः । याः । विदुः । याः । चु । सेवै । पृत्तित्रणः । मृगाः । याः । विदुः । ओषंधीः । ताः । अस्मै । अवसे । हुवे ॥ २४ ॥

यार्वतीनामोषधीनां गार्वः प्राश्नन्त्यघ्न्या यार्वतीनामजावर्यः । 'तार्वतीस्तुभ्यमोषधीः शर्मे यच्छन्त्वार्भृताः' ॥ २५ ॥

यार्वतीनाम् । ओर्षधीनाम् । गार्वः । प्रुऽअश्वन्ति । अघ्न्याः । यार्वतीनाम् । अज्ऽअवर्यः । तार्वतीः । तुभ्यम् । ओर्षधीः । शर्मे । युच्छुन्तु । आऽर्भृताः ॥ २५ ॥

यार्वतीषु मनुष्या भेषुजं भिषजी विदुः । 'तार्वतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामुभि ।। २६ ॥

यार्वतीषु । मनुष्याः । भेषजम् । भिषजः । विदुः । तार्वतीः । विश्वऽभेषजीः । आ । भरामि । त्वाम् । अभि ॥ २६ ॥

> पुष्पंवतीः प्रसमितीः फिलिनीरफिला उत । सम्मातर इव दुहामुस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥

पुष्पंऽत्रतीः । प्रसूऽमेतीः । <u>फ</u>लिनीः । <u>अफ्लाः । उत ।</u> संमातरंःऽइव' । दुह्वाम् । <u>अ</u>स्मै । <u>अरि</u>ष्टऽतातये ॥ २०॥

> उत् त्वांहार्षे पश्चेशलाद्यो दर्शशलादुत । अथो यमस्य पड्वीशाद् 'विश्वेस्माद् देवकिल्बिपात्' ।।२८॥'

उत् । त्वा । अहार्षम् । पर्ञ्च ऽशलात् । अथो इति । दर्श ऽशलात् । उत । अथो इति । यमस्य । पड्वीशात् <sup>१२</sup> । विश्व स्मात् । देवऽकि व्विषात् ॥ २८ ॥

#### इति चतुर्थेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

'इन्द्रो मन्थतु' इति अर्थसूक्तस्य रात्रुक्षयरात्रुभयनारानरात्रुजयस्वकीयवल-वर्धनकर्मसु विनियोगः। तानि कर्माणि सेनाकर्माणि नाम भवन्ति। तत्र सेना-ग्निसिद्धयर्थं 'पूर्तिरज्जुः' (२) इत्यर्घचेंन अग्निपातदेशे जीणीं रज्जुम् अवधाय अर्वत्थवधकयोर्नाम पिष्पलकरिमालकयोः काष्ट्रयोः 'इन्द्रो मन्थतु' इति ऋचा अप्निं मन्थति । धूमं दृष्ट्वा अग्निपदरहितेनार्धर्चेन अनुमन्त्रयते । 'आप्नं परादृश्य' (२) इत्यादिनार्धर्चेन धूमपद्रहितेन अग्निम् अनुमन्त्रयते । तादशेऽस्रो सेनाकर्माणि स्युः। तान्येवम्—

'इन्द्रो मन्यतु' इति सूक्तेन प्रत्यूचम् अश्वत्थसमिध आद्धाति । शत्रुक्षयो

भवति।

तथा अनेन सूक्तेन प्रत्यृचं करिमालकसमिध आद्धाति । तथा अनेन स्केन प्रत्यृचम् एरण्डसमिध आद्धाति। तथा अनेन स्केन प्रत्यृचं पलाशसमिध आद्धाति। तिर्णिसमिध इति केशवः। तथा अनेन स्केन प्रत्यृचं खदिरसमिध आद्धाति। तथा अनेन स्केन प्रत्यूचं शरसमिध आदधाति। शत्रुभयं न भवति। कर्म-

विकल्पः। सपत्नक्षयणी समाप्ता।

तथा अभ्यातानान्तं कृत्वा अनेन स्केन भाङ्गपाशान् संपात्याभिमन्त्र्य सेनाक्रमेषु वपति । सर्वत्र क्रुद्धेनाभिमन्त्रणं पाशादिषु । तत उत्तरतन्त्रम् ।

तथा तन्त्रं कृत्वा अनेन सूक्तेन मौआन् पाशान् संपात्याऽभिमन्त्र्य सेनाक्रमेषु

वपति । तन्त्रं च ।

तथा अनेन स्केन बाधकदण्डानि आश्वत्थानि क्टानि संपात्याऽभिमन्त्रय सेनाक्रमेषु वपति।

तथा अनेन स्केन वाधकदण्डानि भाङ्गानि जालानि संपात्याऽभिमन्त्र्य सेना-

क्रमेषु वपति । समाप्तानि जयकर्माणि ।

उक्तेषु सर्वकर्मसु अङ्गभूतानि वक्ष्यमाणानि त्रीणि कर्माणि भवन्ति । 'स्वाहैभ्यः' (२४) इति पदद्वयेन स्वमित्रवलवृद्धवर्थम् आज्यं जुहोति दक्षिणहस्तेन वाधककाष्ठ-प्रज्वालितेऽस्रो। 'दुराहामीभ्यः' (२४) इति पदद्वयेन परवलविनाशार्थं सन्येन हस्तेन इङ्गिडं जुहोत्युक्तायो । कर्माग्नेरुत्तरस्मिन् देशे रक्तपिष्पलशाखां भूम्युद्रे ऊर्ध्वा कृत्वा नीललोहितवर्णाभ्यां सूत्राभ्यां सर्वां वेष्टियत्वा 'नीललोहितनामूनभ्यवतनोमि' (२४) इत्यनेन दक्षिणा दूरे प्रकर्षेण त्याजयति ।

सेनाकर्माणि अरण्ये कार्याणि न ग्रामे । युद्धप्रदेशे वा यथाप्रसङ्गम्।

तद् उक्तं कौशिकेन — "'इन्द्रो मन्थतु' इति । 'पूर्तिरज्जुः' (२) इति पूर्तिरज्जुमवधाय । अश्वत्थबधकयोरिष्ठं मन्थति । 'धूमम्' (२) इति धूममनुमन्त्रयते । 'अग्निम्' (२) इत्यग्निम् । तस्मिन्नरण्ये सपलक्षयणीराद्धात्यश्वत्थवधकताजद्भक्षाह्वखिद्रशराणाम् । उक्ताः पाशाः । आश्वत्थानि कूटानि भाक्नानि

जालानि । वाधकदण्डानि । 'स्वाहैभ्यः' (२४) इति मित्रेभ्यो जहोति । 'दुराहामीभ्यः' (२४) इति सन्येनेङ्गिडमित्रेभ्यो वाधके । उत्तरतोऽमेलाहिताश्वस्थस्य शाखां निहस्य नीललोहिताभ्यां सूत्राभ्यां परितस्य 'नीललोहितामून' (२४) इति दक्षिणा प्रहापयति' (कौस् १६,९-२०) इति । ताजद्भङ्ग एरण्डः । कृटं निषादानां प्राणिवन्धनम् । आह्वः पलाश इति दारिलः । तिर्णिरिति केशवः । वृक्षविशेषपर्यायार्थे आह्वपदं सूत्रेऽपपाठो न चेत् , प्राक्तनेन प्रमादेन भवितव्यम् । परुष इत्येव नाम्ना भवितव्यं सूक्ते (मं ४) परुषाह्वपद्दर्शनात् । परुषाह्वः परुष इति आह्वा यस्य स इति विग्रहः ।

इन्द्री मन्थतु मन्थिता शकः शूर्रः पुरंदरः । यथा हनाम सेना अभित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

इन्द्रेः । मृन्थुतु । मन्थिता । श्रक्तः । श्रूरेः । पुरम्ऽद्ररः । यथा । हर्नाम । सेनाः । अभित्राणाम् । सहस्रशः ॥ १ ॥

> पृतिरज्जुरुपध्मानी पृतिं सेनां कृणोत्वमूम् । धूममाग्नं परादृश्याऽमित्रां हृतस्वा देधतां भ्यम् ॥ २ ॥

पूर्ति**ऽ**रुज्जः । उपुऽध्मानीं । पूर्तिम् । सेनाम् । कृणोतु । अमूम् । धूमम् । अग्निम् । पुराऽदृश्ये । अमित्राः । हृत्ऽसु । आ । दुधुताम् । भयम् ॥ २ ॥

अमूर्नश्वत्थ निः र्रंणीहि खाटामून् खंदिराजिरम्' । ''ताजद्भक्षं 'इव भज्यन्तां हन्त्वेनान् वर्धको व्धैः' ।। ३ ।।

अम्न् । अश्वत्य । निः । शृणीिह् । खादे । अमून् । ''खिदिर् । अजिरम्'' । ताजद्भद्गेः ऽइव । भुज्यन्ताम् । हन्तुं । एनान्' । वर्धकः । वृधैः ॥ ३ ॥

''प्रमान्मून् परुषाह्वः कृणोतु हन्त्वेनान्' वर्धको वृधैः । 
क्षिप्रं शर ईव भज्यन्तां बहज्जालेन संदिताः' ।। ४ ।।

<sup>9.</sup> प्रहावयित Bl. २. वैतु. वैप १,१९५५ j. ३. मन्थन्तु  $K,K^m$ . 8. सेनां पै १६,२९,१. ५. मृन्थिता P. ६. °त्वमुं  $K^m,S^m$ ; °ित्वमाम् पै १६,२९,२. ७. दंदतां K. ८. नि  $D,K,K^m,Cs$ , पै १६,२९,४; निः > नि B. ९. मृणीहि. १०. °राजिश्म्  $A,B,D,R,S^m,V,Dc,Cs$ . ११. तादित्त १ भङ्गेव भज्यन्तां बृहज्जालेन संचिताः पै.  $\dagger$  वैर. १,१४७२ ९ इ. १२. खुद्रिङअुजिर्म्  $P,P^2,J,Cp$ . १३. एनाम् P. १४. पर्षे K. १५. हन्त्येनान् पै १६,२९,३. १६. संचिताः पै.

पुरुषान् । अमून् । पुरुष्ठअाहः । कृणोतु । हन्तु । एनान् । वर्धकः । वृधैः । क्षिप्रम् । शुरःऽईव । भुज्यन्ताम् । बृहुत्ऽजालेने । सम्ऽदिताः ॥ ४ ॥

अन्तरिक्षं जालंमासीज्जालदृण्डा दिशों महीः । तेनाभिधाय 'दस्यूनां शकः सेनामपीवपत्' ॥ ५ ॥

अन्तरिक्षम् । जालेम् । आसीत् । जालुऽदण्डाः । दिर्शः । मृहीः । तेने । अभिऽधार्ये । दस्यूनाम् । शकः । सेनोम् । अपं । अवप्त् ॥ ५ ॥

बृहद्धि जालं बृहतः शक्तस्यं वाजिनीवतः'। तेन शत्रूंनिभि 'सर्वान् न्यु∫ब्ज' यथा न ग्रुच्यति' कत्मश्चनेषाम् ॥ ६ ॥ बृहत् । हि । जालंम् । बृहतः । शक्रस्यं । वृजिनींऽवतः । तेनं । शत्रूंन् । अभि । सर्वीन् । नि । उब्जु । यथा । न । ग्रुच्यति । कृत्मः । चुन । एषाम् ॥

वृहत् ते जालं बृहत ईन्द्र शूर सहस्रार्घस्यं शृतवींर्यस्य । तेनं शृतं सहस्रंम्युतं न्यृ र्बुदं 'ज्ञानं शृको' दस्यूनामाभिधाय सेनंया' ॥७॥ बृहत् । ते । जालेम् । बृहुतः । इन्द्र । शूर् । सहस्रऽअर्धस्यं। शृतऽवीर्यस्य । तेनं । शृतम्। सहस्रंम् । अयुतेम् । निऽअर्बुदम् । ज्ञानं । शृकः । दस्यूनाम् । अभिऽधायं । सेनया ॥

अयं छोको जालंमासीच्छकस्यं महतो महान् । तेनाहिमन्द्रजालेनाम्स्तर्मसाभि देधामि सर्वीन् ॥ ८॥

अयम् । लोकः । जालेम् । आसीत् । शक्तस्यं । महतः । महान् । तेने । अहम् । इन्द्रुऽजालेने । अम्न् । तमसा । अमि । दुधामि । सर्वीन् ॥ ८॥

सेदिरुग्रा 'व्यृ<u>िद्धिरातिश्वानपवाच</u>ना' । श्रमंस्तुन्द्रीक्<u>च</u> मोहंक्<u>च</u> 'तैर्म्निभ दंघामि सर्वीन् ॥ ९ ॥

<sup>9.</sup> सेना इन्द्रो दस्यूनपा° पै १६,२९,५. २. अ्मिऽधार्यं P, ३. रोचनावतः पै १६,२९,७. ४. सर्वाइयुं° > सर्वान्युं° B; सर्वान्युं° A, $B^h$ ,D,K, $K^m$ ,R, $S^m$ ,Dc,Cs. ५. मुच्याते RW. ६. जघानेन्द्रो पै. ७. सेनाम् पै. ८. विवृतिर् १ अर्तिश् चादपवाचिराम् १ पै १६,२९,९. ९. तेनाम् पै.

मृत्यवेऽमून् प्र येच्छामि मृत्युपाशैर्मी सिताः। मृत्योर्थे अंघुला दूतास्तेभ्यं एनान् प्रतिं नयामि बृद्ध्वा ।। १०॥

मृत्यवे । अमृन् । प्र । युच्छामि । मृत्युऽपाशैः । अमी इति । सिताः । मृत्योः । ये । अघुळाः । दूताः । तेभ्यः । एनान् । प्रति । न्यामि । बद्धाः ॥ १० ॥

नर्यतामून् मृत्युद्ता यमदृता अपोम्भत । परःसहस्रा हन्यन्तां तुणेढ्वेनान् मृत्यं भवस्यं ॥ ११ ॥

नयत । अमून् । मृत्युऽदूताः । यमेऽदूताः । अपे । उम्भत । पुरःऽसुहुस्राः । हुन्युन्ताम् । तृृणेढ्ढं । एनान् । मृत्युम् । भवस्यं ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदृण्डमुद्यत्यं युन्त्योजसा । रुद्रा एकं वसंवु 'एकंमादित्यैरेक उर्घतः ॥ १२ ॥

साध्याः । एकम् । जालुऽदुण्डम् । उत्ऽयत्यं । युन्ति । ओर्जसा । रुद्राः । एकम् । वसेवः । एकम् । आदित्यैः । एकः । उत्ऽयेतः ॥ १२ ॥

विक्वे देवा उपरिष्टादुब्जन्तो यन्त्वोर्जसा'।
मध्येन व्रन्तो यन्तु सेनामाङ्गिरसो महीम्"।। १३।।

विश्वे । देवाः । उपरिष्टात् । उञ्जन्तेः । युन्तु । ओर्जसा । मध्येन । घ्रन्तेः । युन्तु । सेर्नाम् । अङ्गिरसः । मुर्होम् ॥ १३ ॥

> वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषेधीरुत वीरुधः । द्विपाचतुंष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हर्नन् ॥ १४॥

वनस्पतींन् । वानस्पत्यान् । ओषंधीः । उत । वीरुर्धः । द्विऽपात् । चर्तुःऽपात् । इष्णामि । यथा । सेनाम् । अमूम् १९ ॥ १९ ॥

<sup>9. °ि</sup>द्ध P. २. बुध्वा WM.; बद्धान् १६,२९,१०. ३. बुध्वा P.P²,J,WM. ४. द्वितीयं पे १६,३०,२. ५. तृतीयमादि पे. ६. युन्त्योजीसा K, पे १६,३०,३ [मूकी.]. ५. वधै: पे. ८. हताम् पे १६,३०,४. ९. वीरुधा P. १०. द्विऽपत् Bp. ११. अमून् P.

गृन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् प्रेण्यज्ञनान् पितृन् । दृष्टानुदृष्टानिष्णामि यथा सेनामम् हर्नन् ॥ १५॥

गुन्धर्वेऽअप्सरसः । सुर्पान् । देवान् । पुण्यऽजनान् । पितृन् । दृष्टान् । अदृष्टान् । दृष्णामि । यथा । सेनाम् । अमूम् । हुनन् ॥ १५ ॥

ड्म उप्ता<sup>र</sup> सृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे । अञ्चल्यां हन्तु सेनाया ड्दं क्टं सहस्रशः ॥ १६ ॥

इमे । उताः । मृत्युऽपाशाः । यान् । आऽऋम्ये । न । मुच्यसे । अमुष्याः । हुन्तु । सेनायाः । इदम् । कूर्टम् । सहस्रऽशः ॥ १६॥

घुर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः'। भवद्यः पृश्निवाहुद्य वर्षे सेनामुम् हेतम् ॥ १७ ॥

ष्टर्मः । सम्ऽईद्धः । अग्निना । अयम् । होर्मः । सहस्रऽहः । भवः । च । पृश्निऽबाहुः । च । शर्वै । सेनाम् । अमूम् । हुतुम् ॥ १७ ॥

मृत्योराष्मा पैद्यन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम् । इन्द्रंश्वाक्षुजालाभ्यां विज्ञेषं सेनां मुम् हेतम् ॥ १८ ॥

मृत्योः । आर्षम् । आ । पृद्यन्ताम् । क्षुर्धम् । सेदिम् । वृधम् । भयम् । इन्द्रेः । च । अक्षुऽजालाभ्योम् । शर्वै<sup>१९</sup> । सेनोम् । अमूम् । हृतम् ॥ १८ ॥

परांजिताः प्र त्रंसतामित्रा नुत्ता । धांवत ब्रह्मणा । बृहुस्पतिप्रणुत्तानां भामीपां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

परांऽजिताः । प्र । त्रुसत् । अमित्राः । नुत्ताः (१ । धावत । ब्रह्मणा । बृह्रस्पातंऽप्रनुत्तानाम् । मा । अमीर्णाम् । मोचि । कः । चन ॥ १९॥

१. हत पै १६,३०,५. २. युक्ता पै १६,३०,७. ३. आक्रमस्ये P. ४. सह-स्वशः पै १६,३०,८ [मूको.]. ५. भवंश्च मूको. (तु. शंपा. WM.). ६. सर्थे A, R. ७. सर्वे P,  $P^2$ ,  $P^2$ 

अर्व पद्यन्तामेषामार्यधानि मा शंकन्' प्रतिधामिष्रम् । अर्थेषां बुहु विभ्यंतामिषेत्रो झन्तु मर्भणि ।। २० ।।

अर्व । पृद्यन्ताम् । एषाम् । आर्युधानि । मा । शुक्तन् । प्रृतिऽधाम् । इर्षुम् । अर्थ । एषाम् । बृहु । विभ्यताम् । इर्षवः । घृन्तु । मर्मणि ॥ २०॥

सं क्रोंशतामेनान् द्यावापृथिवी समुन्तारिक्षं सह देवताभिः । मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विद्याना उपं यन्तु मृत्युम् ॥२१॥ सम् । क्रोश्ताम् । एनान् । द्यावापृथिवी इति । सम् । अन्तरिक्षम् । सह । देवताभिः । मा । ज्ञातारम् । मा । प्रतिऽस्थाम् । विदन्त । मिथः । विऽघ्वानाः । उपं । यन्तु । मृत्युम् ॥२१॥

दिश्वित्रभ्रतेस्रोऽश्वत्यों देवर्थस्यं पुरोडाशाः शुक्ता अन्तरिक्षमुद्धः । द्यावापृथिवी पक्षंसी ऋतवोऽभीश्चेवोऽन्तर्देशाः किंक्ररा वाक् परिरथ्यम् ॥२२॥ दिशः । चर्तसः । अश्वत्र्र्युः । देवऽर्थस्यं । पुरोडाशाः । शुक्तः । अन्तरिक्षम् । दुद्धः । द्यावापृथिवी इति । पक्षंसी इति । ऋतवः । अभीश्चेवः । अन्तः ऽदेशाः । किम्ऽक्रराः । वाक् । परिऽरथ्यम् ॥ २२ ॥

संवत्सरो रथं: परिवत्सरो रथोपुस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम् । इन्द्रं: सव्यष्टाक्चन्द्रमाः सारीथिः ॥ २३ ॥

सुम्**ऽ**वृत्सरः । रथः । पृरिऽवृत्सरः । रथऽउपस्थः । विऽराट् । ईषा । अग्निः । रथ्ऽमुखम् । इन्द्रेः । सुन्यऽस्थाः । चुन्द्रमोः । सारेथिः ॥ २३ ॥

इतो जेथेतो वि जेयु सं जेयु जयु स्वाही । इमे जेयन्तु परामी जेयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहाऽमीभ्येः । निक्कोहितेनामूनभ्यवेतनोमि ॥ २४ ॥

इतः । जय । इतः । वि । जय । सम् । जय । जयं । स्वाहा ।

<sup>9.</sup> शिषन् पे १६,३०,१०. २. यन्ति पे १६,३०,११० ३. को अस्व A,Bh,D,R,Cs. ४. शा B. ५. पृथिबी D,Sm,V. ६. शुफः P. ७. अभी-श्रवः P<sup>2</sup>. ८. किम्ऽक्ररः P. ९. जयस्व पे १६,३१,४०

हुमे । जयन्तु । पर्रा । अमी इति । जयन्ताम् । स्वार्हा । पुभ्यः । दुराहो । अमीभ्यः । नीळुऽळोहितेन । अम्न् । अभिऽअर्वतनोमि ॥ २४ ॥

इति चतुर्थेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्। इति चतुर्थोऽनुवाकः।

'कुतस्तो' इति सूक्ते विराडादिविषयः संवादो विचारश्च । 'कुतस्तो', 'विराड् वै' ( अ ८,१० ) इति सूक्ताभ्यां जपं करोति स्वर्गकास इति विनियोगमाला ।

कुत्स्तौ जातौ कंतुमः सो अर्धः कस्माल्छोकात् कंतुमस्याः पृथिन्याः । वृत्सौ विराजः सिळ्ळादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतुरेणं दुग्धा ॥ १ ।

कुर्तः । तौ । जातौ । कृतमः । सः । अर्धः । कस्मति । लोकात् । कृतमस्याः । पृथिव्याः । वृत्सौ । विऽराजः । सालिलात् । उत् । ऐताम् । तौ । त्वा । पृच्छामि । कृतरेणे । दुग्धा ॥१॥

यो अर्कन्दयत् सल्टिलं मिहित्वा योनि कृत्वा त्रि<u>भुजं</u> शयानः । वृत्सः कामुदुघी विराजः स गुहा चके तुन्विः पराचैः ॥ २ ॥

यः । अर्त्रन्दयत् । सुश्विलम् । मुहिऽत्वा । योनिम् । कृत्वा । त्रिऽभुजीम् । शयीनः । वत्सः । कामऽदुर्घः । विऽराजीः । सः । गुर्हा । चुके । तुन्त्रीः । पुराचैः ॥ २ ॥

यानि त्रीणि वृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वार्चम् । ब्रह्मेनद् विद्यात् तर्पसा विपिश्चद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकंम् ॥ ३॥

यानि । त्रीणि । बृहन्ति । येषाम् । चृतुर्थम् । विऽयुनिति । वार्चम् । बुद्धा । एनत् । विद्यात् । तपसा । विषुः ऽचित् । यस्मिन् । एक्मम् । युज्यते । यस्मिन् । एक्मम् ॥३॥

वृहतः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता । वृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥ ४ ॥

बृह्तः । परि । सामानि । षष्ठात् । पश्च । अधि । निःऽमिता । बृहत् । बृह्त्याः । निःऽमितम् । कुर्तः । अधि । बृह्ती । मिता ॥ ४ ॥

१. एभ्यः P.
 २. कस्मं िल्लो ° Bh,D,K,Sm,Cs; कस्मां िल्लो ° सात ².
 ३. कत 

 रस्याः पै १६,१८,१ [मूको.].
 ४. बिरार्जः P².
 ५. चत्वारि पै १६,१८,३.

 ६. °नक्क पै.
 ७. बिद्यात् P.

बृह्ती परि मात्रांया मातुर्मात्राधि निर्मिता । माया हं जज्ञे मायायां मायाया मातं छी परि ॥ ५ ॥

बृह्ती । परि । मात्रीयाः । मातुः । सात्री । अधि । निःऽभिता । माया । हु । जुर्हे । मायायाः । मायायाः । मार्त्तेली । परि ॥ ५॥

वैश्वान्रस्यं प्रतिमोपिर् द्यौर्यावृद् रोदंसी विवव् । अगिः । ततः पृष्ठादाम्रतो यन्ति स्तोमा उद्गितो यन्त्यभि पृष्ठमहः ॥ ६ ॥ वैश्वान्रस्यं । प्रतिऽमा । उपिरं । द्यौः । यार्वत् । रोदंसी इति । विऽव्वाधे । अगिः । ततः । पृष्ठात् । आ । अमुतः । यन्ति । स्तोमाः । उत् । इतः । यन्ति । अभि । पृष्ठम् । अहैः ॥

'षट् त्वां' पृच्छाम् ऋषंयः कश्यपेमें त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च। विराजमाहुर्ब्रक्षणः पितरं तां नो वि 'घेहि यतिधा' सिखस्यः ॥ ७॥

षद्। त्वा । पृच्छाम् । ऋषयः । कृश्यप् । हमे । त्वम् । हि । युक्तम् । युयुक्षे । योग्यम् । च । विऽराजम् । आहुः । ब्रह्मणः । पितरम् । ताम् । नः । वि । धेहि । यतिऽधा। सार्विऽभ्यः ॥॥॥

यां प्रच्युतामनुं युज्ञाः प्रच्यवन्तः उपातिष्ठन्त उपातिष्ठमानाम् । यस्या वृते प्रस्के 'युक्षमेजेति सा' विराडृषयः पर्मे व्योमिन् ॥ ८॥

याम् । प्रऽच्युताम् । अनुं । युज्ञाः । प्रुऽच्यर्वन्ते । उपुऽतिष्ठन्ते । उपुऽतिष्ठमानाम् । यस्योः । बृते । प्रुऽसुवे । युक्षम् । एजीति । सा । विऽराट् । ऋषुयः १० । पुरुमे । विऽञ्जीमन् ॥८॥

अष्राणैति'' ष्राणेनं प्राण्तिनां ''विराट् स्वरार्जमुम्पे ति'' पश्चात् । विश्वं मृशन्तीमुभिरूपां विराजं पश्चंन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥ ९ ॥

अप्राणा । एति । प्राणेन । प्राणतीनाम् । विऽराट् । स्वऽराजम् । अभि । एति । पश्चात् । विश्वम् । मृशन्तीम् । अभि ऽर्रूपाम् । विऽराजम् । पश्यन्ति । त्वे इति । न । त्वे इति । पुर्यन्ति । एनाम् ॥९॥

१. हि पै १६,१८,५.
 २. मायाः P,P²,J,Cp,WM.
 ३. यन्तु पै १६,१८,

 ६.
 ४. षड्वां B,Bh,K; षड् त्वां Km,Dc.
 ५. °पेदं पै १६,१८,७.
 ६. घेह्युः

 धा पै.
 ७. °वंन्ते Sm.
 ८. पुक्ष° B.
 ९. स पै १६,१८,८.
 १०. ऋषंयः

 P,P².
 ११. साप्राणेतु पै १६,१८,९.
 १२. विदादत्स्वरा° Bh,D,Sm,Cs; विदाड्

 स्वरा° R,Dç.

को विराजो मिथुन्त्वं प्र वेंद्र 'क ऋतून् क उ कल्पेमस्याः'। क्रमान्' को अस्याः कितिधा विदुग्धान् को अस्या धार्म कितिधा व्युष्टिः ॥१०॥ कः। विऽराजेः। मिथुन्ऽत्वम्। प्र। वेद्र। कः। ऋतून्। कः। कुं इति । कल्पेम्। अस्याः। कमीन्। कः। अस्याः। कृतिऽधा। विऽदुग्धान्'। कः। अस्याः। धार्म। कृतिऽधा। विऽर्प्रेष्टीः॥

इयमेव सा या प्रथमा "व्योच्छंदाास्वितरासु चरति" प्रविष्टा । मुहान्ती अस्यां महिमानी अन्तर्वेधूर्जिगाय नव्गज्जनित्री ॥ ११॥

ह्यम् । एव । सा । या । प्रथमा । विऽऔच्छत् । आसु । इतरासु । चरति । प्रऽविधा । महान्तः । अस्याम् । महिमानः । अन्तः । वध्ः । जिगाय । नवऽगत् । जिनैत्री ॥ ११ ॥

छन्दं पक्षे उपसा' पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते' । स्थिपत्नी सं' चरतः प्रजान्ती केतुमती' अजरे भूरिरेतसा' ॥१२॥

छन्दः पक्षेरः इति छन्दः उपक्षे । ज्वसा । पेपिशाने इति । समानम् । योनिम् । अन् । सम् । चरेते इति । स्यीपत्नी इति स्यीऽपत्नी । सम् । चर्तः । प्रजानती इति प्रऽजानती । केतुमती इति केतुऽमती । अजरे इति । भूरि उरेतसा ॥ १२ ॥

ऋतस्य पन्थामर्सु तिस्र आगुस्त्रयी घर्मां अनु ''रेत आगुः'' । प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेकां ' राष्ट्रमेकां रक्षति देवयूनाम् ॥ १३॥

ऋतस्यं । पन्थीम् । अनुं । तिस्रः । आ । अगुः । त्रयः । घुर्माः १° । अनुं । रेतः । आ । अगुः । प्रुडजाम् १९ । एको । जिन्विति । ऊर्जीम् १९ । एको । राष्ट्रम् । एको । रक्षिति । देव् उयूनाम् ॥१३॥

ैं अप्रीपोमावद्धुर्या तुरीयासींद् युझस्यं पृक्षावृषयः कुल्पयन्तः । गायुत्रीं त्रिष्टुमं जगतीमनुष्टुमं बृहद्कीं यजमानाय स्वित्राभरेन्तीम् ।।१४॥

<sup>9.</sup> ऋतून को अस्याः कं उ वेद रूपम् मै २,१३,१०. २. दोहान् मै. ३. वेद मै. ४. बहुधा पै १६,१८,१०. ५. विंदुग्धाः कंति धामानि कंति ये विवासाः मै. † धामानि पै. ६. विऽदुंग्धात् P,J. ७. ॰च्छत्सांप्स्वन्तंश्च पै १६,१९,१. ८. पृ ३१३ टि ८–११ द्र. ९. छन्दंस्वती ते ४,३,११,१ मे २,१३,१० काठ ३९,१०. १०. उपसी मै. काठ. ९. चरंन्ती ते. १२. वि ते. मे. काठ. १३. केतुं कृण्वानं ते. १४. °रतसौ मै. १५. छन्दंष्प Bp². १६. धुंमीसो ते. मे. काठ. १७. ज्योतिषागुः ते.; रतसोगुः मै. १५. छन्दंष्प Bp². १८. ग्राम् P². १८. कर्जात् P². २३. भूयान् पामे. ते. २०. धुमा P², १९. प्रजाम् P². २३. ऊर्जात् P². २३. भूयान् पामे. ते. मै. काठ. ‡ युन्यस्य B. २४. °भरन्तः पै १६,९९,४.

अग्नीषोमौ । अद्धुः । या । तुरीयां । आसीत् । यज्ञस्यं । पक्षो । ऋषयः । कुलपर्यन्तः । गायत्रीम् । त्रिऽस्तुर्भम् । जर्गतीम् । अनुऽस्तुर्भम् । वृहत्ऽअर्कीम् । यजमानाय । स्त्रुः । आऽभरन्तीम् ॥ १४ ॥

पश्च व्युष्टीरनु पश्च दोहा गां पश्चनाम्नीमृतवोऽनु पश्च । पश्च दिशः' पश्चद्शेनं क्लृप्तास्ता एकंम्झींग्भिं लोकमेकंम् ॥ १५॥

पर्च । विऽर्जेष्टीः । अर्नु । पर्च । दोहीः । गाम् । पर्च्च ऽनाम्नीम् । ऋतवेः । अर्नु । पर्च । पर्च । दिश्चीः । प्रच्च ऽद्देशेने । क्ट्याः । ताः । एक्तेऽम् ध्रीः । ख्राभे । ट्योकम् । एक्तेम् ॥१५॥

पड् जाता भूता प्रथमजर्तस्य' पडु सामानि' पड्हं वहन्ति । षड्योगं सीर्मनु सामसाम् पडाहुद्यीवापृथिवीः पडुर्वीः ।। १६ ॥

षट् । जाता । भूता । प्रशमुऽजा । ऋतस्यं । षट् । ऊं इति । सामानि । षट्ऽअहम् ' । बहुन्ति । षट्ऽयोगम् । सीरम् । अनुं । सामेऽसाम । षट् । आहुः । द्यार्यापृथिवीः । षट् । उर्वीः ॥१६॥

पडाहुः श्रीतान् पर्ड मास "उष्णानृतुं नी" ब्रूत यत्मोऽतिरिक्तः । सप्त स्रेप्णीः कवयो नि पेदुः सप्त च्छन्दांस्यन् सप्त दक्षिः ॥ १७॥

षद् । आहुः । श्वीतान् । षट् । कुं इति । मासः । उष्णान् । ऋतुम् । नः । ब्रूत् । युत्मः । अतिऽरिक्तः । सप्त । सुऽपूर्णाः । कुवर्यः । नि । सेदुः । सप्त । छन्दीसि । अन् । सप्त । दीक्षाः ॥१०॥

सप्त होमाः समिधो ह' सप्त मधूनि सप्तर्तवी ह' सप्त । सप्ताज्योनि परि भूतमायन् ताः सप्तगृधा इति 'श्रुश्रुमा वयम्' ॥१८॥

स्त । होमोः । सुम्ऽइधेः । हु । स्त । मधूनि । स्त । ऋतर्वः । हु । स्त । स्त । आज्योनि । परि । भूतम् । आयुन्<sup>११</sup> । ताः । सुप्तुऽगृधाः । इति । शुश्रुम् । वयम् ॥१८॥

## सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।

क्यं स्तोमाः प्रति तिष्ठनित् तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥ स्प्ता । छन्दांसि । चतुःऽउत्तराणि । अन्यः । अन्यस्मिन् । अधि । आर्पितानि । अभ्यम् । स्तोमाः । प्रति । तिष्ठनित् । तेषु । तानि । स्तोमेषु । कथम् । आर्पितानि ॥१९॥

कथं गांयुत्री विष्टुतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पश्चद्योनं कल्पते । त्रयास्त्रियेन जर्गती कथमंनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २०॥

कथम् । गायत्री । त्रिऽवृत्तेम् । वि । आप् । कथम् । त्रिऽस्तुप् । पृञ्चऽद्शेने । कल्पते । त्रयःऽत्रिंशेने । जगेती । कथम् । अनुऽस्तुप् । कथम् । एकऽविंशः ॥ २० ॥

'अष्ट जाता भूता' 'प्रथमजितस्याष्टेन्द्रित्विजो' दैव्या ये । अष्टयोनिरादि'तिर्ष्टपुंत्राष्ट्रमीं रात्रिमाभे हव्यमेति ॥ २१ ॥

अष्ट । जाता । भूता । प्रथमेऽजा । ऋतस्य । अष्ट । हुन्द्र । ऋत्विर्जः । दैव्याः । ये । अष्टऽयोनिः । अदितिः । अष्टऽपुत्रा । अष्टमीम् । रात्रिम् । अभि । हुव्यम् । एति ॥२१॥

हृत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गमं युष्माकं स्वरूपे अहमंस्मि शेर्वा । समानजनमा कर्तुरास्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चेरति प्रजानन् ।२२। हृत्यम् । श्रेयः । मन्यमाना । हृदम् । आ । अगुमुम् । युष्माकंम् । सुरूपे । अहम् । अस्मि । शेर्वा । सुमानऽजनमा । कर्तुः । अस्ति । वः । शिवः । सः । वः । सर्वाः । सम् । चर्ति । प्रऽजानन् ॥

अप्टेन्द्रेस्य पड् यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तुधा । अपो मंनुष्यार्धनोषंधीस्ताँ उ पश्चानुं सेचिरे ॥ २३ ॥

अष्ट । इन्द्रंस्य । षट् । युमस्यं । ऋषीणाम् । सप्त । सुप्तुऽधा । अपः । मुनुष्यार्रि । ओषधीः । तान् । कुं इतिं । पर्श्व । अर्नु । सेचिरे ॥ २३ ॥

के<u>व</u>ुळीन्द्रीय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुर्हाना । अथातर्पयच्चतुरंश्चतुर्घा देवान् मेनुष्याँ <u>वं</u> 'असुरानुत ऋषीन्' ॥ २४ ॥

१. आऽअपिंतानि P,P²,J,Cp. २. अपिं P². ३. गांयुत्रीं K. ४. अही धामानि पै १६,१९,९. ५. प्रथम् ज ऋतस्या सात. १ प्रथम जा ऋतस्या छेन्द्र ऋत्विजो पै. १. ११,१९,१०. ७. नः पे. ८. भुतर्षीन् (); असुरानथर्षीन् पै १६,२०,१.

केवेळी । इन्द्रीय । दुदुहे । हि । गृष्टिः । वर्शम् । पृथियूर्षम् । प्रथमम् । दुहीना । अर्थ । अतर्पयत । चतुरः । चतुःऽधा । देवान् । मृनुष्या नि । असीरान् । उत । ऋषीन् ॥२४॥

को नु गौः क एंकऋषिः किमु धाम्' का आशिषः । यक्षं पृथिव्यामेंकवृदेकितुः' कतमो नु सः ॥ २५॥

कः । नु । गौः । कः । एक्ऽऋषिः । किम् । ऊं इति । धार्म । काः । आऽशिषेः । यक्षम् । पृथिव्याम् । एक्ऽऋत् । एक्ऽऋतुः । कृतमः । नु । सः ॥ २५ ॥

एको गौरेकं एकऋषिरेकं धामैंकधाशिषः । यक्षं पृथिव्यामेंकवृदेकित्रीति रिच्यते ॥ २६ ॥

एकः । गौः । एकः । एकऽऋषिः । एकम् । धार्म । एकऽधा । आऽशिर्यः । यक्षम् । पृथिव्याम् । एकऽइत् । एकऽऋतुः । न । अति । रिच्यते ॥ २६ ॥

इति पञ्चमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'विराड् व' इति षद्पर्यायात्मकं सूक्तम् । तस्य विनियोगविचारादि पूर्वसूक्त उक्तम् ।

विराड् वा 'इदमग्रं आसीत्' तस्यां जातायाः सर्वमिनिमेदियमेवेदं भेविष्यतीतिं ॥१॥

विऽराट्।वै। इदम्। अग्रे। आसीत्। तस्याः। जातायाः। सर्वम्। अविभेत्। इयम्। एव। इदम्। भविष्यति । इति ॥ १॥

सोदंक्रामृत् सा गाहिंपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥ सा । उत् । अक्रामृत् । सा । गाहीं ऽपत्ये । नि । अक्रामृत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपंतिभेवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥[२] गृह ऽमेधी । गृह ऽपंतिः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ३ ॥

सोदंकामृत् साहेवनीये न्यिकामत् ॥ ४ ॥ सा । उत् । अकामृत् । सा । आऽहवनीये । नि । अकामृत् ॥ ४ ॥

साम पै १६,२०,३०
 तेक ऋतु° RW.पै.
 सामैक° पै १६,२०,४
 भेडजायत पै १६,१३३,१
 प्रियति न वयमिति पै.
 मृहुऽमितिः P².

यन्त्यंस्य देवा देवहूं तिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेदं ॥ ५ ॥ [३] यन्ति । अस्य । देवाः । देवऽहूं तिम् । प्रियः । देवानांम् । भ्वति । यः । एवम् । वेदं ॥

सोदंकामत् सा दंक्षिणाग्रौ न्यक्रिामत् ॥ ६ ॥

सा । उत् । <u>अक्राम</u>त् । सा । दाक्षिणुऽअग्रौ । नि । <u>अ</u>क्रामृत् ॥ ६ ॥

युज्ञती दक्षिणीयो वासतियो भवति य एवं वेदं ॥७॥ [४] युज्ञऽऋंतः'। दुक्षिणीयः । वासंतियः'। भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ७ ॥

सोर्दकामृत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८॥ सा । उत् । अक्रामृत् । सा । सभायाम् । नि । अक्रामृत् ॥ ८॥

यन्त्यंस्य सभां सभ्यों भवति य एवं वेदं ॥९॥ [५] यन्ति । अस्य । सभाम् । सम्यः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ९ ॥

सोदंक्रामृत् सा समितौ न्यक्रिामत् ॥ १०॥ सा । उत् । अक्रामृत् । सा । सम्ऽईतौ । नि । अक्रामृत् ॥ १०॥

यन्त्यंस्य समितिं सामित्यो भवित य एवं वेदं ॥ ११ ॥ [६] यन्ति । अस्य । सम्ऽईतिम् । साम्ऽइत्यः । भविति । यः । एवम् । वेदं ॥ ११ ॥

सोदंकामृत् सामन्त्रेणे न्यकामत् ॥ १२ ॥ सा । उत्। अकामृत् । सा । आऽमन्त्रेणे । नि । अकामृत् ॥ १२ ॥

यन्त्यंस्यामन्त्रंणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेदं ॥१३॥ [७] यन्ति । अस्य । आऽमन्त्रंणम् । आऽमन्त्रणीयः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ १३ ॥

इति पश्चमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

सोदंकामृत् साडन्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्ताडतिष्ठत् ॥१॥ [८]

१. यज्ञुऽऋतः P².Cp,WM. २. वासंतेयाः P. ३. सुम्ऽद्द्रयः J.

सा । उत् । अकामत् । सा । अन्तरिक्षे । चतुः ऽधा । विऽक्तान्ता । अतिष्ठत् ॥ १ ॥ तां देवमनुष्या अब्रुवन्नियमेव तद् वेद यदुभयं उपजीवेमेमासुपं ह्वयामद्दा इति ।२।[९] ताम् । देवऽमनुष्याः । अब्रुवन् । इयम् । एव । तत् । वेद । यत् । उभये । उपऽजीवेम । इमाम् । उपं । ह्वयाम्हे । इति ॥ २ ॥

तामुपांह्वयन्त ॥ ३ ॥ [१०]

ताम्। उपं। अह्रयन्त्।। ३॥

ऊर्ज एहि स्वध् एहि स्रन्तं एहीरांवत्येहीति ॥ ४ ॥ [११] ऊजी।आ। इहि । स्वधे। आ। इहि । स्तृते।आ। इहि । इरांऽवति । आ। इहि । इति ॥

तस्याः । इन्द्रीः वृत्सः । आसीत् । गायत्रा । अभिऽधानी । अभ्रम् । ऊर्धः ॥ ५ ॥ वृहचं रथंतरं च द्वौ स्तनावास्तौ यज्ञायित्वयं च वामदेव्यं च द्वौ ॥६॥ [१३] वृहत् । च । रथम्ऽत्रम् । च । द्वौ । स्तनौ । आस्तीम् । यज्ञायित्वयं च वामडेव्यं च वामडेवे-व्यम् । च । द्वौ ॥ ३ ॥

ओषंधीरेव रंथंतरेणं देवा अंदुहून् न्यची बृहता ॥ ७ ॥ [१४] ओषंधीः । एव । रथम्ऽतरेणं । देवाः । अदुहृन् । न्यचीः । बृहृता ॥ ७ ॥

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ [१५] अपः । वामु ऽदेव्येन । यज्ञम् । यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥

ओषधीरेवास्मैं रथंत्रं दुंहे व्यची बृहत् ॥ ९ ॥ [१६] ओषधीः । एव । अस्मै । रथम्ऽत्रम् । दुहे । व्यचीः । बृहत् ॥ ९ ॥

१. सुनृत पै १६,१३३,९.
 २. इराविति P.
 ३. तस्या सात².
 ४. अग्निर् पे १६,१३३,१०.
 ५. आस्ताम् P.
 ६. °तरं पै १६,१३३,११०.
 ७. बृहत् पै.

 ८. °देव्यं पै.
 ९. 'ज्ञियम् पै.
 १. भिन्न पे १६,१३३,११०.
 १. अग्निर्म पै.

अपो वामटेव्यं युज्ञं यंज्ञायज्ञियं य एवं वेदं ॥ १० ॥ [१७] अपः । वामुऽदेव्यम् । युज्ञम् । युज्ञायज्ञियम् । यः । एवम् । वेदं ॥ १० ॥ इति पश्चमेऽजुवाके तृतीयं सुक्तम् ।

सोर्दक्रामृत् सा वनस्पतीनार्गच्छत् तां वनस्पतयोऽन्नत् सा सैवत्मरे समभवत् ॥१॥ सा । उत् । अकामृत् । सा । वनस्पतीन् । आ । अगुच्छत् । ताम् । वनस्पतयः । अन्नत्। सा । सुम्ऽवृत्सरे । सम् । अभवत् ॥ १॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमि रोहति वृश्वतेऽस्याप्रियो' भ्रातृत्यो य एवं वेद ।। २ ॥ [१८]

तस्मति । वनस्पतीनाम् । सम्ऽवृत्सरे । वृक्णम् । अपि । रोहृति । वृश्वते । अस्य । अप्रियः । भ्रातृत्यः । यः । एवम् । वेर्दं ॥ २ ॥

सोर्दक्रामृत् सा पितृनार्गच्छत् तां पितरीऽन्नत् सा मासि सर्मभवत् ॥३॥ सा । उत् । अकामृत् । सा । पितृन् । आ । अगुच्छत् । ताम् । पितर्रः । अन्नत् । सा । मासि । सम् । अमुवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् 'पित्रभ्यो मास्युपमास्यं ददिते' प्रपितृयाणं पन्थां जानाति' य एवं वेदं ।४। तस्मात् । पितृऽभ्यः । मासि । उपंऽमास्यम् । ददिति । प्र । पितृऽयानम् । पन्थाम् । जानाति । यः । एवम् । वेदं ॥ ४ ॥ [१९]

सोर्दकामृत् सा देवानागंच्छत् तां देवा अन्नत् सार्धमासे समंभवत् ॥ ५ ॥ सा । उत् । अक्षामृत् । सा । देवान् । आ । अगुच्छत् । ताम् । देवाः । अन्नत् । सा । अर्धुऽमासे । सम् । अभवत् ॥५॥ तस्माद् देवेभ्यों ऽर्धमासे 'वर्षट् कुर्वन्ति' प्र देवयानं पन्थां जानाति' य एवं वेदं ॥६॥

तस्मात् । देवेभ्यः । अर्ध्व अमासे । वर्षद् । कुर्वृन्ति । प्र । देवऽयानम् । पन्थाम् । जानाति । यः । एवम् । वेदं ॥ ६ ॥ [२०]

<sup>9.</sup> पत्यतेऽस्या° पै १६,१२४,१. २. मासे पै १६,१२४,२. ३. मासे पितृभ्यो ददाति स्वधावान् पितृषु भवति पै. ४. जानाति O,R², ५. जुहोति जुहोत्यिप्तिहोत्रं पै १६,१२४,३, ६. पर्थाम् P.

सोदंक्रामृत् सा मंनुष्या<u>उं</u>नागंच्छत् तां मंनुष्या अञ्चतः सा सदाः समंभवत् ॥७॥ सा । उत् । अक्रामृत् । सा । मृनुष्यान् । आ । अगुच्छत् । ताम् । मृनुष्याः । अञ्चतः । सा । सुद्यः । सम् । अभुवत् ॥७॥

तस्मन्मनुष्ये भिय' उभय्द्युरुपं हर्न्त्युपास्य गृहे हरान्ति य एवं वेदं ॥८॥ [२१] तस्मति । मनुष्ये भियः । उभय्ऽद्यः । उपं । हर्रन्ति । उपं । अस्य । गृहे । हर्न्ति । यः । एवम् । वेदं ॥८॥

#### इति पञ्चमेऽनुवाके चतुर्थं स्क्म।

सोद्रंक्रामृत् साऽसुरानागंच्छत् तामसुरा उपह्रियन्त साय एहीति ॥ १ ॥ सा । उत् । अकामृत् । सा । असुरान् । आ । अगुच्छत् । ताम् । असुराः । उप। अह्यन्त । माये । आ । इहि । इति ॥१॥

तस्या विरोचेनः प्राह्मदिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ ॥ २ ॥ तस्याः । विऽरोचेनः । प्राह्मदिः । वृत्सः । आसीत् । अयःऽपात्रम् । पात्रम् ॥ २ ॥

तां द्विमूर्धां डत्व्यों धोक् तां मायामेवाधीक् ॥ ३ ॥ ताम् । द्विडमूर्धा । अर्व्याः । अधोक् । ताम् । मायाम् । एव । अधोक् ॥ ३ ॥

तां मायामसुरा उपं जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥४॥ [२२] ताम्। मायाम्। असुराः। उपं। जीवन्ति । उप्ऽजीवनीयः। भवति । यः। एवम्। वेदं॥४॥

सोदंकामृत् सा पितृनागंच्छत् तां पितर् उपांह्वयन्त स्वध् एहीति ॥ ५॥ सा। उत्। अकामृत्। सा। पितृन्। आ। अगुच्छत्। ताम्। पितरः। उपं। अह्यन्त। स्वधे। आ। इहि । इति ॥ ५॥

तस्यां यमो राजां वृत्स आसींद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥ तस्याः । यमः । राजां । वृत्सः । आसीत् । रुजुतऽपात्रम् । पात्रम् ॥ ६ ॥

१. °नुःयाणाम् पे १६,१३४,४. २. भरन्ति पे. ३. आसी° D. ४. प्राही-दि P<sup>२</sup>. ५. अ्रुत्व्यः P<sup>3</sup>; आत्व्यः Cp; अ्त्व्यः J. ६. आसीत् सात<sup>2</sup>. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

तामन्तको 'मार्त्यवोऽधोक् तां स्वधामेवाधीक् ॥ ७ ॥

ताम् । अन्तंकः । मार्त्यवः । अधोक् । ताम् । स्वधाम् । एव । अधोक् ॥ ७ ॥
तो स्वधां पितर् उपं जीवन्तयुपजीवनीयो भवति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ [२३]
ताम् । स्वधाम् । पितरः । उपं । जीवन्ति । उपऽजीवनीयः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ८ ॥
सोदंकामृत् सा मंनुष्यां वेनागंच्छत् तां मंनुष्याः उपाह्वयन्तेरांवत्येहीतिः ॥ ९ ॥
सा । उत् । अकामृत् । सा । मृनुष्यांन् । आ । अगुच्छत् । ताम् । मृनुष्याः । उपं । अह्यन्त ।
इराऽवति । आ । इहि । इति ॥ ९ ॥

तस्याः । मर्नुः । वैवस्वतः । वृत्सः । आसीत् । पृथ्विवी । पात्रेम् ॥ १० ॥
तस्याः । मर्नुः । वैवस्वतः । वृत्सः । आसीत् । पृथ्विवी । पात्रेम् ॥ १० ॥
तां पृथी वैन्योधिक् तां कृषिं चं सुस्यं चांधोक् ॥ ११ ॥
ताम् । पृथी । वैन्यिः । अधोक् । ताम् । कृषिम् । च । सुस्यम् । च । अधोक् ॥११॥
ते कृषिं चं सुस्यं चं मनुष्या वं उपं जीवन्ति कृष्टरांधिरुपजीवनीयो भवित्
य एवं वेदं ॥ १२ ॥ [२४]

ते । कृषिम् । च । सस्यम् । च । मृनुष्या ि । उपं । जीवन्ति । कृष्टऽराधिः । उप्ऽजीवनीर्यः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ १२ ॥

सोदंकामृत् सा संप्रकृषीनार्गच्छत् तां संप्रकृषय् उपाह्वयन्त् ब्रह्मण्वत्येहीति ॥१३॥ सा। उत् । अक्रामृत् । सा। सुप्तुऽऋषीन् । आ। अगुच्छत् । ताम् । सुप्तुऽऋषयः । उपे। अह्वयन्त् । ब्रह्मण्डवति । आ । इहि । इति ॥ १३ ॥

तस्याः सोमो राजां वृत्स 'आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥ तस्याः । सोमः । राजां । वृत्सः । आसीत् । छन्देः । पात्रम् ॥ १४ ॥

१. मार्त्युवों वा मार्त्युवों वित न निश्चिनोति K, तस्योच्चारणे तु मार्त्व्यों इति शंपाः, मार्त्युवों  $K^m$ ; मार्त्युवों  $K^$ 

तां बृह्स्पतिराङ्गिर्सो धोक् तां ब्रह्मं च तपंथाधोक् ॥ १५ ॥
ताम् । बृह्स्पतिः । आङ्गिरसः । अधोक् । ताम् । ब्रह्मं । च । तपः । च । अधोक् ॥१५॥
तह ब्रह्मं च तपंथ समक्रवय उपं जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्य प्रजीवनीयो भवति

तद् ब्रह्मं च तपंश्व सप्तऋषय उपं जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्युपिजीवनीयो' भवति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ [२५]

तत्। ब्रह्मं। च्। तपः। च। सप्तऽऋषयः। उपं। जीवन्ति। ब्रह्मऽवर्चसी। उप्ऽजीवनीयः। भवति । यः। एवम्। वेदं॥ १६॥

## इति पञ्चमेऽनुवाके पञ्चमं स्क्रम्।

सोदंकामृत् सा देवानागंच्छत् तां देवा उपाह्वयुन्तोर्ज एहीति ॥ १ ॥ सा । उत्। अक्रामृत् । सा । देवान् । आ । अगुच्छत् । ताम् । देवाः । उपं । अह्वयुन्तु । ऊजे । आ । इहि । इति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्री वृत्स 'आसीचम्सः' पात्रम् ॥ २ ॥ तस्योः । इन्द्रीः । वृत्सः । आसीत् । चम्सः । पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः 'संविताऽधोक् तामूर्जामेवाधीक् ।। ३ ।। ताम् । देवः । सुविता । अधोक् । ताम् । ऊर्जाम् । एव । अधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उपं जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ [२६] ताम् । कुर्जाम् । देवाः । उपं । जीवन्ति । उपुऽजीवनीयः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥॥

सोदंक्रामृत् सा गंन्धर्वाप्सरस् आगंच्छत् तां गंन्धर्वाप्सरस् उपाह्वयन्त पुण्यंगन्ध एहीति ॥ ५ ॥

सा । उत् । अकामत् । सा । गुन्धर्वेऽअप्सरसीः । आ । अगुच्छत् । ताम् । गुन्धर्वेऽअप्सरसीः । उपे । अह्यन्तु । पुण्येऽगन्धे । आ । इहि । इति ॥ ५ ॥

१. °वर्चस्युप° A,B,Bh,Cs. २. आसीद् दारुपात्रं पै १६,१३५,४. ३. सीव-तो° K,Km. ४. जुर्जम् P. ५. अह्वयुत् P².

'तस्यां शिच्त्ररंथः सौर्यवर्चसो' वृत्स आसीत् पुष्करपूर्णं पात्रम् ॥ ६ ॥ तस्याः । चित्रऽरंथः । सौर्यऽवर्चसः । वृत्सः । आसीत् । पुष्करुप्रपूर्णम् । पात्रम् ॥ ६ ॥

तां 'वसुंरुचिः सौर्यवर्चसोधोक्' तां 'पुण्यमेव गुन्धमधोक्' ॥ ७ ॥ ताम् । वसुंऽरुचिः।सौर्यऽत्रर्चसः।अधोक् । ताम् । पुण्यम् । एव । गुन्धम्।अधोक् ॥७॥

तं 'पुण्यं गुन्धं' गंन्धर्वाप्सरस् उपं 'जीवन्ति पुण्यंगन्धिरुपजीवनीयों' भवति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ [२७]

तम् । पुण्यम् । गुन्धम् । गुन्धर्वेऽअप्सरसः । उपं । जीवृन्ति । पुण्यंऽगन्धिः । उप्ऽजीवनीयः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ८॥

सोर्दक्रामृत् "सेतरजनानार्गच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्त् तिरोध एहीति ॥९॥ सा। उत्। अकृामृत्। सा। इतर्ऽजनान् । आ। अगुच्छत्। ताम्। इतर्ऽजनाः । उप। अह्यन्त्। तिरःऽधे। आ। इहि । इति ॥९॥

तस्याः कुर्वेरो <sup>१०</sup> वैश्रवणो <sup>११</sup> वृत्स आसीदामपात्रं <sup>११</sup> पात्रम् ॥ १० ॥ तस्याः । कुर्वेरः । वैश्रवणः । वृत्सः । आसीत् <sup>१३</sup> । श्राम् ऽपात्रम् ॥ १० ॥

तां रंज्तनांभिः ' कावेरको धोक् ' तां तिरोधामेवाधीक् ।। ११ ।।
ताम् । रज्तऽनीभिः । कावेरकः ' । अधोक् । ताम् । तिरः ऽधाम् । एव । अधोक् ॥ ११ ॥
तां तिरोधामितरज्ञना उपं जीवन्ति तिरो धते सवी पाप्मानं मुपजीवनीयी भवति
य एवं वेदं ।। १२ ।। [२८]

ताम्। तिरः ऽधाम्। इतरऽजनाः । उपं। जीवन्ति । तिरः । धते । सर्वम् । पाप्मानम्। उपऽजीवनीर्यः । भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ १२ ॥

१. तस्याः कुबेरो वैश्रवणो पै १६,१३५,६. २. दारुपात्रं पै. ३. ° वर्चुसो श्रोक् A,R; रजतनाभिः कावेरकोऽधोक् पै. ४. पुण्यगन्धमधोक् पै. ५. पुण्यगन्ध पै. ५. पुण्यगन्ध पै. ५. पुण्यगन्ध पै. ५. तां पुण्यजना पै. ६. जीवंति पुण्यगंधि D ७. सा पुण्यजना पै. ११. सौर्यवर्चसो पै. १२. आसीत् ५. इत्तर्रऽज P. १०. कुवेरो  $P^3,K^2$ ; वित्ररथस् पै. ११. सौर्यवर्चसो पै. १२. आसीत् पुष्करपर्णपात्रं पै. १३. आसीत् P0 असीत् P1 १४. वसुरुचिस् पै. १५. कावेर्-को श्रे P1 १६. कावेर्कः P2 रू. को श्रे P3 हो के प्रे P4 कावेर्कः P5 हो P5 हो

सोदंकामृत् सा सुर्पानागंच्छत् तां सुर्पा उपाह्वयन्त विषेवत्यहीति ॥ १३॥ सा । उत् । अक्रामृत् । सा । सुर्पान् । आ । अगुच्छत् । ताम् । सुर्पाः । उपं । अह्वयन्त । विषेऽवति । आ । इहि । इति ॥ १३॥

तस्यास्त<u>क्षको वैशाल</u>ेयो <u>व</u>त्स आसीदलाबुपात्रं पात्रम् ॥ १४॥ तस्याः । तुक्षकः । वैशालेयः । वृत्सः । आसीत् । अलाबुऽपात्रम् । पात्रम् ॥ १४॥

तां धृतरांष्ट्र ऐरावतोधोक्' तां विषमेवाधोक् ॥ १५ ॥ ताम् । धृतऽराष्ट्रः । ऐराऽवृतः । अधोक् । ताम् । विषम् । एव । अधोक् ॥ १५ ॥

तद् विषं सपी उपं जीवन्तयुपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥१६॥ [२९]
तत्। विषम्। सपीः। उपं। जीवन्ति । उपुऽजीवनीयः। भवति । यः। एवम्। वेदं ॥ १६॥
इति पश्चमेऽनुवाके षष्ठं स्कम्।

तद् यस्मा एवं विदुषेऽलाबुनाऽभिषिश्चेत् प्रत्याहेन्यात् ॥ १ ॥ [३०] तत् । यस्मे । एवम् । विदुषे । अलाबुना । अभिऽसिञ्चेत् । प्रतिऽआहेन्यात् ॥ १ ॥

न चे प्रत्याह्न्यान्मनेसा त्वा प्रत्याह्न्मीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥ [३१] न। च । प्रतिऽआह्न्यात् । मनेसा । त्वा । प्रतिऽआहंन्मि । इति । प्रतिऽआहंन्यात् ॥ २॥

यत् प्रत्याहन्ति विषमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥ [३२] यत् । प्रतिऽआहन्ति । विषम् । एव । तत् । प्रतिऽआहन्ति ॥ ३ ॥

विषमेवास्याप्रियं भ्रातंत्र्यमनुविषिच्यते य एवं वेदं ।। ४ ।। [३३]
विषम् । एव । अस्य । अप्रियम् । भ्रातंत्र्यम् । अनुऽविसिच्यते । यः । एवम् । वेदं ॥ ४॥

इति पञ्चमेऽनुवाके सप्तमं सूक्तम् । इति पञ्चमोऽनुवाकः । इत्यष्टमं काण्डं समाप्तम् ।

१. आसीत् > आसीत् Cp. २. ऐरावृतो धो A,R. ३. यद् WM,RW.; तस्माद् पै १६,१३५,९.

#### अथ

# नवमं काण्डम्

'दिवस्पृथिव्याः' इति चतुर्विंशत्यात्मकं सूक्तम् । तत्र प्रथमासु दशर्श्व मधुकशाया गोरूपेण वर्णनम् । द्वितीये दशके वर्चस आशंसनम् अश्विभ्यां सकाशाद् इतरदेवेभ्यश्च। शिष्टास्त्रृक्षु कशायाः पुनरपि वर्णनम् ।

सांप्रदायिकास्तु एवं विनियुञ्जते । 'दिवस्पृथिव्याः' इत्यर्थसूक्तस्य मेधाजन-नकर्मणि वर्चस्यकर्मणि च विनियोगः । एतद्विस्तरः 'प्रातरिप्रम्' (अ ३,१६) इति सूक्ते द्रष्टव्यः।

उत्सर्जनकर्मणि 'यथा सोमः प्रातःसवने' (अ ९,१,११-२४) इति स्क्रम् आज्यहोमे विनियुज्यते । तद् उक्तं कीशिकेन — 'गिरावरगराटेषु' ( अ ६,६९ ), 'यथा सोमः प्रातःसवने' ( कौस् १३९,१५ ) इति ।

तथा 'दिवसपृथिव्याः' इति सूक्तं सोमयागे सोमसेवने विनियुज्यते । तद् उक्तं वैताने — "'दिवसपृथिव्याः' इति मधुस्केन राजानं संश्रयति" (वैताश्रौ १६,१२) इति ।

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात् समुद्राद्ग्नेर्वातान्मधुक्क्या हि जुन्ने । तां चीयुत्वाऽमृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वीः ॥ १ ॥

दिवः । पृथिव्याः । अन्तरिक्षात् । सुमुद्रात् । अग्नेः । वार्तात् । मृधुऽक्रशा । हि । जुज्ञे । ताम् । चायित्वा । अमृत्तेम् । वसानाम् । हृत्ऽभिः। प्रुऽजाः रे । प्रति । नुन्दुन्ति । सर्वीः ॥१॥

महत् पर्यो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्यं त्वोत रेतं आहुः । यत ऐति मधुक्कशा रराणा तत् प्राणस्तद्मृतं निर्विष्टम् ॥ २ ॥

मृहत् । पर्यः । विश्वऽरूपम् । अस्याः । सुमुद्रस्यं । त्वा । उत । रेतः । आहुः । यतः । आऽएति । मृधुऽक्रशा । रराणा । तत् । प्राणः । तत् । अमृतम् । निऽविष्टम् ॥२॥

पर्यन्त्यस्याश्रितं पृथिव्यां पृथ्ङ्नरो' बहुधा मीमांसमानाः ।

१. नम्दन्तु पे १६,३२,१. २. प्रजाः P. ३. पृथिन्याः D, पे १६,३२,२. ४. प्रथमरी A,R.

101.0

अग्नेर्वातानमधुक्का हि जुज्ञे मुरुतांमुग्रा नृप्तिः ॥ ३ ॥

पश्यन्ति । अस्याः । चरितम् । पृथिव्याम् । । पृथेक् । नरः । बहुऽधा । मीमंसिमानाः । अग्नेः । वार्तात् । मुधुऽकुशा । हि । जुज्ञे । मुरुर्ताम् । उुप्रा । नृप्तिः ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुहिता वस्नां 'प्राण: प्रजानांमुमृतंस्य नाभिः। हिर्गण्यवर्णा मधुक्शा घृताची महान् भरीश्वरित मत्येषु ॥ ४॥

माता । आदित्यानीम् । दुहिता । वसूनाम् । प्राणः । प्रऽजानीम् । अमृतस्य । नाभिः । हिरेण्यऽवर्णा । मुधुऽकुशा । घृताची । महान् । भरीः । चरति । मत्येषु ॥ ४ ॥

मधोः कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भी अभवद् विश्वरूपः । तं जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा 'भ्रुवंना वि चंष्टे'।। ५ ॥

मधोः । कशाम् । अजनयन्तु । देवाः । तस्योः । गर्भः । अभवत् । विश्व ऽर्रूपः । तम् । जातम् । तर्रुणम् । पिपति । माता । सः । जातः । विश्वा । भवना । वि । चण्टे ॥५॥

कस्तं प्र वेंद्र क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कुलग्नः सोम्धानो अक्षितः । ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

कः । तम् । प्र । बेट् । कः । ऊं इति । तम् । चिकेत् । यः । अस्याः । हृदः । कुलर्शः । सोमुऽधानेः । अक्षितः । ब्रह्मा । सुऽमेधाः । सः । अस्मिन् । मटेत् ॥ ६ ॥

स तौ प्रविद स उ तौ 'विकेत ''यार्वस्याः स्तनौ '' सहस्रिधाराविक्षतौ ''। ऊर्जी दुहाते अनेपस्फुरन्तौ ॥ ७॥

सः । तौ । प्र । बेट । सः । ऊं इति । तौ । चिकेत । यौ । अस्याः । स्तनी । सहस्रेऽधारी । अक्षितौ । ऊर्जम् । दुहाते इति । अनेपऽस्फरन्तौ । ७ ॥

हिङ्करिकती'' बृह्ती वेयोधा उचैघींषाडभ्येति' या बृतम् । त्रीन् घुर्मानुभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः ॥ ८॥

१. माता रुद्राणां ऋ ८,१०१,१५ मंत्रा २,८,१५.
 २. स्वसादित्यानामुम् ऋ. मंत्रा.

 ३. महद् पै १६,३२,४.
 ४. गर्भश्च T.
 ५. गर्भः Bp²,Bp³.
 ६. मुवनाभि

 वस्ते पै १६,३२,५.
 ७. अक्षतः पै १६,३२,७ [मूको.].
 ८. कस् पै १६,३२,६.
 २. क

 पै. १०. जानाति पै.
 ११. यार्वस्यास्तनो D,Sm.
 १२. °वक्षती पै [मूको.].

 १३. १५. १५. १५. °धाभि याति पै.

हिड्ऽकरिकती । बृह्ती । वृयःऽधाः । उचैःऽघौषा । अभिऽएति । या । वृतम् । त्रीन् । धुर्मान् । अभि । वृावृशाना । मिमोति । मायुम् । पयेते । पयःऽभिः ॥ ८ ॥

यामापीनामुपुसीद्वन्त्यापेः शाक्करा वृष्मा' ये स्वराजेः । ते वैर्षन्ति ते वेर्षयन्ति तुद्धिदु कामुमूर्जुमापेः ॥ ९ ॥

याम् । आऽपीनाम् । उपुऽसीदेन्ति । आपः । शाक्ताः । वृष्भाः । ये । स्वऽराजेः । ते । वर्षन्ति । ते । वर्षयान्ति । तत्ऽविदे । कार्मम् । ऊर्जम् । आपः ॥ ९ ॥

स्तन्यित्नुस्ते वाक् प्रजापते दृषा शुष्मं क्षिपास भूम्यामधि । अग्नेवीतानमधुक्षशा हि जुज्ञे मुरुतांमुग्रा नृप्तिः ॥ १०॥

स्तुन्यित्तुः । ते । वाक् । प्रजाऽपते । वृषां । ग्रुष्मम् । क्षिपसि । भूम्याम् । अधि । अग्नेः । वातात् । मुधुऽक्षशा । हि । जुन्ने । मुरुताम् । जुग्रा । नृप्तिः ॥ १० ॥

यथा सोर्मः प्रातःसवने अश्विनोर्भविति प्रियः।
एवा में अश्विना वर्चे आत्मिनि घियताम्।। ११॥

यथा । सोमः । प्रातः ऽसुवने । अश्विनीः । भवति । प्रियः । एव । मे । अश्विना । वचीः । आत्मिनि । ध्रियताम् ॥ ११ ॥

यथा सोमी 'ब्रितीये सर्वन' इन्द्राग्न्योभविति प्रियः । एवा मे इन्द्राग्नी वर्चे आत्मिन प्रियताम् ॥ १२ ॥ यथा । सोमः । द्वितीये । सर्वने । इन्द्राग्न्योः । भविति । प्रियः । एव । मे । इन्द्राग्नी इति । वर्चः । आत्मिन । ध्रियताम् ॥ १२ ॥

यथा ''सोमंस्तृतीये सर्वन'' ऋभूणां भवंति प्रियः । एवा मं ऋभवो वर्चे आत्मिन घियताम् ॥ १३ ॥ यथा । सोमः । तृतीये । सर्वने । ऋभूणाम् । भवंति । प्रियः । एव । मे । ऋभवः । वर्चः । आत्मिन । ध्रियताम् ॥ १३ ॥

३. अर्घन्तु ते वर्षन्तु ते ६. भूम्यां दिवि अ ९,१,२०. १०, °यस° पै १६,३३,३,

१. ऋषभा लाश्रो ३,५,१५. २. यां पै १६,३२,९. कृण्वन्तु लाश्रो. ४. तिहृदेय लाश्रो. ५. हनुष्टे О. ७. यम् P. ८ व्यस° पै १६,३३,२. ९. भवृति P.

मधुं जनिषीयु' मधुं वंसिषीय'। पर्यस्वानग्न आगेमुं' तं मा सं सृजु वर्चसा ॥ १४॥

मर्घ । जिनिषीय । मर्घ । वंसिषीय । । । । । सम् । सम् । सृज । वर्चसा ॥ १४ ॥ । पर्यस्वान् । अग्ने । आ । अगम्म । तम् । मा । सम् । सृज । वर्चसा ॥ १४ ॥

'सं मांडग्ने' वर्चसा सृज् सं ध्रजया समायुषा । विद्युमें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ १५ ॥ सम् । मा । अग्ने । वर्चसा । सृज् । सम् । प्रऽजयो । सम् । आर्युषा ।

विद्युः । मे । अस्य । देवाः । इन्द्रेः । विद्यात् । सह । ऋषिऽभिः ॥ १५ ॥

यथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मधावधि । एवा में अश्विना 'वर्च आत्मनि' श्रियताम् ॥ १६ ॥

यथा । मधु । मुधुऽकृतः । सुम्ऽभरेन्ति । मधौ । अधि । एव । मे । अहिवना । वचीः । आत्मिनि । ध्रियुताम् ॥ १६ ॥

> यथा मक्षा इदं मधु न्यु नित् मधावधि । एवा में अश्विना 'वर्चस्तेजो बल्लमोर्जश्व' श्रियताम् ॥ १७॥

यथो । मक्षीः । इदम् । मध्रे । निऽअञ्जन्ति । मधौ । आधि । एव । मे । अश्विना । वर्चः । तेर्जः । बर्लम् । ओर्जः । च । ध्रियताम् ॥ १७ ॥

यद् गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु । सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि ॥ १८॥

यत् । गिरिष्ठं । पर्वतेषु । गोष्ठं । अश्वेषु । यत् । मर्घु । सुरायाम् । सिच्यमानायाम् । यत् । तत्रं । मर्घु । तत् । मर्यि ॥ १८ ॥

अश्विना सार्घेणं मा मधुनाऽङ्क्तं 'े शुभस्पती।

जनिब्धे शांश्री १,५,९.
 तु. W. पै १८,२९,५; वैतु. शंपा. RW. वंशिषीय; वाँशिषीय R; वनिष्ये शांश्री.
 अा गृहि ऋ १,२३,२३.
 प. पृ १०२२, टि ६;७ द्र.
 इ. बलमोजश्र पै १६,३३,७.
 प. पृ १०२२, टि ६;७ द्र.
 इ. बलमोजश्र पै १६,३३,७.
 प. वर्धस्तोजश्र पै.
 १०. °नाङ्गं मुको.

यथा वचीस्वतीं वाचीमावदानि जनाँ अने ॥ १९॥

अश्विना । सार्घेण । मा । मर्धुना । अङ्क्तम् । शुभः । पृती इति । यथा । वर्चीस्वतीम् । वार्चम् । आऽवदानि । जनान् । अनु ॥ १९ ॥

स्तुन्यित्तुस्ते वाक् प्रजापते वृषा ग्रुष्मं क्षिपसि 'भूम्यां दिवि'। तां पुश्च उपं जीवन्ति सर्वे तेनो' सेषुमूर्ज पिपर्ति ॥ २०॥

स्तुनुयित्तुः । ते । वाक् । प्रजाऽपते । वृषो । शुष्मेम् । क्षिपृसि । भूम्योम् । दिवि । ताम् । पुरार्वः । उपं । जीवन्ति । सेवै । तेनो इति । सा । इषम् । ऊर्जम् । पुपृर्ति ॥ २०॥

पृथिवी 'दण्डो हेन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत् प्रक्रशो हिर्ण्ययो विन्दुः ॥२१॥
पृथिवी । दण्डः । अन्तरिक्षम् । गर्भः । द्यौः । कशा । विऽद्युत् । प्रऽक्षशः । हिर्ण्ययः । विनदुः ॥

यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति । <u>ब्राह्मणश्च राजां च धेनुश्चान्</u>ड्वांश्च <u>ब्रीहिश्च</u> यर्वश्<u>च मधुं सप्तमम् ॥२२॥</u> यः । वै। कशायाः । सप्त । मधूनि। वेद । मधुंऽमान् । भुवति । ब्राह्मणः । च । राजां । च । धेनुः । च । अनुड्वान् । च । ब्रीहिः । च । यर्वः । च । मधुं । सप्तमम् ॥ २२ ॥

मधुंमान भवित मधुंमदस्याद्दार्ये भवित । मधुंमतो छोकान् जंयित य एवं वेदं ॥ २३॥

मधुं ऽमान् । भुवृति । मधुं ऽमत् । अस्य । आऽहार्युम् । भुवृति । मधुं ऽमतः । लोकान् । जुयृति । यः । एवम् । वेदं ॥ २३ ॥

यद् वीध्रे स्तुनयंति प्रजापंतिरेव तत् प्रजाम्यः प्रादुर्भविति । तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्टे १० प्रजापतेऽनुं मा बुध्यस्वेति । १०अन्वेनं प्रजा अनुं प्रजापंतिर्बुध्यते १० एवं वेदं ॥ २४ ॥

<sup>9.</sup> भगैस्वतीं अ ६,६९,२. २. जनुँ A. ३. अक्तम् J. ४. भूम्यामिधे अ ९,९,९०; भूम्यां दिवो पै १६,३३,९०. ५. तेन वो पै. ६. दुण्डो १ D,K,Km,Sm,V. अ ९,९,९०; भूम्यां दिवो पै १६,३३,९०. ५. तेन वो पै. ६. दुण्डो १ D,K,Km,Sm,V. ७ मधुमन्तं पै १६,३४,७. ८. लोकां RW; लोकाञ् सात रें.; लोकं पै. ९. स्तनियत्तु पे १६,३४,८. १०. ११. अन्वेनं प्रजापतिरतु प्रजा बुध्यन्ते पे १६,३४,९०.

यत् । वृधि । स्तुनयति । प्रजाऽपितिः । एव । तत् । प्रऽजाभ्यः । प्रादुः । भवति । तस्मति । प्राचीन्ऽउपवीतः । तिष्ठे । प्रजाऽपते । अर्च । मा । बुध्यस्य । इति । अर्च । एनम् । प्रऽजाः । अर्च । प्रजाऽपितिः । बुध्यते । यः । एवम् । वेर्द ॥ २४ ॥

#### इति प्रथमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'सपत्नहनम्' इति सूक्तं कामदेवताकम्। काम इच्छारूपो देवः। तं संबोध्य सपत्नक्षयं प्रार्थयते। तद् एवम्—'सपत्नहनम्' इत्यर्थसूक्तेन अभिचारकर्मणि ऋषभं संपातवन्तं छत्वा द्वेष्याभिमुखं विस्जिति। तथा तत्रैव कर्मणि आश्वत्थीः स्वयंपतिताः समिध आद्धाति। तथा च सूत्रम्—'''सपत्नहनम्' इत्यृषभं संपातवन्तम् अतिस्जिति। आश्वत्थीरवपन्नाः स्वयम्'' (कौस् ४९,१-३) इति।

तथा सोमयागे अनूबन्ध्यायाम् अपराजितायां तिष्ठन्त्यां कामदेवतानमस्कारे अस्य सूक्तस्य विनियोगः। तद् उक्तं वैताने — ''अनूबन्ध्यायाम् अपराजितायां तिष्ठन्त्यां 'सपत्नहनम्' इति क्रामं नमस्करोति'' (वैताश्रौ २४,१०) इति।

स्पत्नहर्नमृष्भं घृतेन कामं शिक्षामि हिविषाज्येन ।
नीचै: सपत्नान् ममं पाद्य त्वम्भिष्टुंतो महता वृथिंण ।। १ ।।
सपत्नऽहर्नम् । ऋष्भम् । घृतेने । कामम् । शिक्षामि । हिविषां । आज्येन ।
नीचैः । सुऽपत्नीन् । ममे । पाद्य । त्वम् । अभिऽस्तुतः । महता । वृथिंण ॥ १ ॥

यन्मे मनेसो न प्रियं न चक्षुंषो यन्मे वर्भस्ति नाभिनन्दिति । तद् दुष्वप्नयं प्रति मुश्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोद्दहं भिदेयम् ॥२॥ यत्। मे । मनेसः । न । प्रियम् । न । चक्षुंषः । यत् । मे । बर्भस्ति । न । अभिऽनन्दिति । तत्। दुःऽस्वप्न्यम् । प्रति । मुञ्चामि । सऽपत्ने । कामम् । स्तुत्वा । उत् । अहम् । भिदेयम् ॥२॥

दुष्वप्नयं काम दुर्ति चं कामाप्रजस्तां मस्वगतामवर्तिम् । उग्न ईशानः प्रति मुश्च तस्मिन् यो अस्मभ्यं महूरणा चिकित्सात् ॥ ३॥ दुः उत्वप्न्यं म् । काम् । दुः ऽङ्गतम् । च । काम् । अप्रजस्ताम् । अस्वगताम् । अविरिम् । उग्नः । ईशानः । प्रति । मुञ्च । तस्मिन् । यः । अस्मभ्यं म् । अंहूरणा । चिकित्सात् ॥ ३॥

१. हृद्ये पे १६,७६,२. २. जुष्टहान्? उदहं पे.

नुदस्यं काम प्र णेदस्य कामावर्तिं यन्तु मम ये सपत्नाः । तेषां नुत्तानांमधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम् ॥ ४ ॥

नुदस्व। काम् । प्र। नुदस्व। काम् । अवर्तिम् । यन्तु । मर्म । ये । स्डपत्नाः । तेषाम् । नृत्तानाम् । अधमा । तमासि । अग्ने । वास्त्रीन । निः । दह । त्वम् ॥ ४ ॥

सा ते काम दृद्धिता धेनुरुंच्यते यामाहुर्वाचं क्वयो विराजम् । तयां सपतान् परि वृङ्गिध ये मम पर्यनान् प्राणः प्रावो जीवनं वृणकतु ॥५॥

सा । ते । काम । दुहिता । धेनुः । उच्यते । याम् । आहुः । वार्चम् । कवर्यः । विऽराजम् । तयो । सुऽपत्तीन् । परि । वृङ्गिष्ठ । ये । मर्म । परि । एनान् । प्राणः । पुशर्वः । जीवनम् । वृण्वस्तु ॥

कामस्येन्द्रंस्य वर्रुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सिवतः स्वेन । अग्नेहोत्रेण प्रणेदे 'सपत्नांछम्बीव' नार्वम्रद्वेषु धीर्रः ॥ ६ ॥

कार्मस्य । इन्द्रस्य । वर्रणस्य । राज्ञः । विष्णोः । बर्लेन । सुवितुः । सुवेर्न । अग्नेः । होत्रेर्ण । प्र । नुदे । सुऽपत्नीन् । शुम्बीऽईव । नार्वम् । उद्देकर्षु । धीरः ॥ ६॥

अध्यक्षो वाजी मम् काम् उग्रः कृणोतु महीमसप्तमेव । विश्वे देवा ममं नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥

अधिऽअक्षः । वाजी । मर्म । कार्मः । उप्रः । कृणोर्तुं । मह्मम् । असप्तम् । एव । विश्वे । देवाः । मर्म । नाथम् । मृवन्तु । सेवै । देवाः । हर्वम् । आ । युन्तु । मे । इमम् ॥ ७ ॥

'इदमाज्यं घृतर्वज्जुषाणाः' कार्मज्येष्ठा इह मादयध्वम्'। कृष्वन्तो" मह्यमसपुलमेव ॥ ८॥

इदम् । आज्येम् । घृतऽवेत् । जुषाणाः । कार्मऽज्येष्ठाः । इह । माद्यध्यम् । कृण्यन्तेः । मह्यम् । असप्रतम् । एव ॥ ८ ॥

<sup>9. °</sup>वर्ति A,B,Bh,Sm,Cs. २. पंरीणान् O. ३. पिशाचान् शम्बीव पै १६, ७६,५; ° छिम्बीव D,Sm. ४. कृणोति P. ५. यन्म आज्यं घृतमिज्जु पै १६,७६,७. ६. °यन्ताम् पै. ७. कृण्यन्तु पै.

# इन्द्राग्नी काम सरथं हि भूत्वा नीचैः सपनान् मर्म पादयाथः। तेषां पन्नानामधुमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिर्देष्ट त्वस्।। ९।।

इन्द्राग्नी इति । काम् । सुऽरर्थम् । हि । भूत्वा । नीचैः । सुऽपत्नीन् । मर्म । पादयायः । तेषीम् । पुत्रानीम् । अधुमा । तमीसि । अग्ने । वास्त्रीन । अनुऽनिर्दीह । त्वम् ॥ ९ ॥

जिह त्वं कांम मम ये सपतां अन्धा तमांस्यवं पादयेनान् । निरिन्द्रियां अरुसाः संन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतुमञ्चनाहः ॥ १०॥ जिह । त्वम् । काम् । ममं । ये । सुऽपत्नाः । अन्धा । तमांसि । अवे । पाद्य । एनान् । निःऽईन्द्रियाः । अरुसाः । सुन्तु । सेवै । मा । ते । जीविषुः । कृतमत् । चन । अहंः ॥१०॥

अवधीत् कामो मम ये सपत्नां उरुं लोकमंकर्न्मह्यमेधतुम् । मह्यं नमन्तां प्रदिश्यतिस्रो मह्यं पडुर्वीर्घृतमा वहन्तु ॥११॥

अविधीत् । कार्मः । मर्म । ये । सुऽपत्नाः । उरुम् । छोकम् । अकर्त् । मर्ह्यम् । एधतुम् । मर्ह्यम् । नुमन्ताम् । प्रुऽदिशेः । चर्तस्रः । मह्यम् । षट् । उर्वीः । घृतम् । आ । बहुन्तु ॥११॥

ते<u>धिराश्चः</u> प्र प्लेवन्तां छिन्ना नौरि<u>व</u> बन्धनात् । न सार्यकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२ ॥

ते । अधरार्श्वः । प्र । प्ल्वन्ताम् । छिना । नौःऽईव । बन्धनात् । न । सार्यकऽप्रनुत्तानाम् । पुनः । अस्ति । निऽवर्तनम् ॥ १२ ॥

अप्रिर्य<u>व</u> इन्द्रो यवः सोमो यवः । <u>यव</u>यावानो देवा यावयन्त्वेनम् ।।१३॥ अप्रिः । यवः । इन्द्रेः । यवः । सोमेः । यवः । <u>यव</u>ऽयावानः । देवाः । <u>यवयन्त</u>ु १० । एनम् ॥

असर्ववीरश्वरतु प्रश्<u>रेत्तो द्वेष्यो मित्राणां परिवर्ण्यशः</u> स्वानाम् । उत पृथिव्यामवं स्यन्ति विद्युतं उग्रो वी देवः प्र ''मृणत् सपत्नान्'' ॥१४॥

<sup>1.</sup> सपतानाम° पै १६,७६,८. २. अनिन्द्रिया पै १६,७६,९. ३. यथा न जीवात् कतमञ्चनैषाम् पै. ४. °पत्नान् P. ५. ते P,Cp. ६. तेऽध्व° A,R. ७. वैबाधप्रणु° अ ३,६,७. ८. बर्धनात् P,P². ९. यंवयन्त्वेनम् K<sup>m</sup>; <sup>°</sup>यन्त्वमुम् पै १६,७७,३. १०. याव्यम्तु P. ११. परिवर्ग्युई: Bh,D,Sm,Cs. १२. मृणन्° K,Km,V; मृणंत्स्° Dc.

अर्सर्वऽवीरः । चरतु । प्रऽत्तेत्तः । द्वेष्येः । मित्राणीम् । परिऽवृर्ग्यीः । स्वानीम् । इत । पृथिव्याम् । अर्व । स्यन्ति । विऽद्युर्तः । उपः । वः । देवः । प्र । मृण्त्रं । सऽपत्नीन् ॥

च्युता चेयं र्ष्ट्रत्यच्युता च विद्युद् विभित्तिं स्तनि वृक्ष्य सर्वीन् । उद्यक्षीदित्यो दिविणेन् तेर्जसा नीचैः सपत्नीन् नुदतां मे सहस्वान् ॥१५॥

च्युता । च । इयम् । बृह्ती । अच्युता । च । विऽद्युत् । विभिर्ति । स्तुन्यिद्भ्न् । च । सर्वीन् । उत्रुथन् । आदित्यः । द्रविणेन । तेर्जसा । नीचैः । सुऽपत्नीन् । नुदुतुाम् । मे । सर्हस्वान् ॥१५॥

यत् ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्भ त्र म वर्म वितंतमनातिन्याध्यं कृतम् ।
तेन सपतान् परि वृङ्गिष् ये मम पर्यनान् प्राणः प्रात्रो जीवनं वृणक्त ।।१६।।
यत् । ते । काम । शर्म । त्रिऽवरूथम् । उत्ऽभु । ब्रह्म । वर्म । विऽतंतम् । अनृतिऽन्याध्यम् । कृतम् । तेन । सऽपत्नान् । परि । वृङ्गिष् । ये । मर्म । परि । पृतान् । प्राणः ।
प्रार्वः । जीवनम् । वृणक्त ॥ १६॥

येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमी निनायं । तेन त्वं काम मम ये सपतास्तानस्माल्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १७॥ येन । देवाः । असुरान् । प्रुऽअनुदन्त । येन । इन्द्रः । दस्यून् । अधुमम् । तमः । निनायं । तेन । त्वम् । काम् । ममं । ये । सुऽपत्नाः । तान् । अस्मात् । लोकात् । प्र । नुदुस्व । दूरम् ॥

यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधुमं तमी बबाधे । तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माल्छोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १८॥ यथा । देवाः । असुरान् । प्रुऽअनुदन्त । यथा । इन्द्रेः । दस्यून् । अधुमम् । तमीः । बुबाधे । तथा । त्वम् । काम् । ममे । ये । सुऽपत्नीः । तान् । अस्मात् । छोकात् । प्र । नुदस्व । दूरम् ॥

कामी जज्ञे प्रथमो नैनं देवां अपुः पितरो न मर्त्याः । तत्रस्त्यमं सि ज्यायान् विश्वहां मुहांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥१९॥

१. मृण्म् P; मृण्न् K. २. तेषामा पै १६,७७,५. ३. उद्यन् पे. ४. भुदु K; भुद्भुद् पै १६,७७,१. ५. पर्येणान् O. ६. कुIम् > काम P. ७. बबाधे V १६,७७,६. ८. सर्वान् पै. ९. बबाधे V १०. देवासः पै १६,७७,८.

कार्मः । जुङ्गे । प्रथमः । न । एनुम् । देवाः । आपुः । पितरः । न । मत्याः । तर्तः । त्वम् । असि । ज्यायान् । विश्वहा । महान् । तस्मै । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोिम् ॥

यार्वती द्यार्वापृथिवी विश्वमणा यावदार्पः सिष्यदुर्यार्वदाग्नः । तत्रस्त्वमासि ज्यार्यान् विश्वहां महांस्तस्में ते काम नम इत् कृणोमि ॥२०॥ यार्वती इति । द्यार्वापृथिवी इति । वृश्विमणा । यार्वत् । आर्पः । सिस्यदुः । यार्वत् । अग्निः । तर्तः । त्वम् । असि । ज्यार्यान् । विश्वहां । महान् । तस्में । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोमि ॥२०॥

यार्वतीर्दिशः प्रदिशो विषूचीर्यार्वतीराशां अभिचर्श्वणा दिवः । तत्रस्त्वमासि ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥२१॥

यार्वतीः । दिशेः । प्रुऽदिशेः । विषूचीः । यार्वतीः । आशोः । अभिऽचर्क्षणाः । दिवः । ततेः । त्वम् । असि । ज्यायोन् । विश्वहो । महान् । तस्मै । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोमि ॥२ १॥

यार्वतीर्भृङ्गा जत्बिः कुरूरेवो यार्वतीर्वघी वृक्षसप्योि बभूबः । तत्स्त्वमस्यि ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत् क्रणोिम ॥२२॥

यावेतीः । मृङ्गाः । जुत्वृः । कुरूरेवः । यावेतीः । वघाः । वृक्षुऽसूर्य्युः । बुभूवुः । तर्तः । त्वम् । असि । ज्यायान् । विश्वहां । महान् । तस्मै । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोमि ॥

ज्यायांन् निमिष्तो ििं तिष्ठेतो ज्यायांन्त्समुद्रादेसि काम मन्यो । तत्रस्त्वमं िं ज्यायांन् विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत् र्रुणोमि ॥२३॥

ज्यायनि । निऽमिषतः । असि । तिष्ठतः । ज्यायनि । समुद्रात् । असि । काम् । मृन्यो इति । ततः । त्वम् । असि । ज्यायनि । विश्वहो । महान् । तस्मै । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोमि ॥

न वै वार्तश्चन कार्ममामोति नागिः स्यो नोत चन्द्रमाः । तत्स्त्वमस्यि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥२४॥

न । वै । वार्तः । चन । कार्मम् । आप्नोति । न । अग्निः । सूर्यः । न । उत । चन्द्रमाः । तर्तः । त्वम् । असि । ज्यायान् । विश्वहां । महान् । तस्मै । ते । काम् । नर्मः । इत् । कृणोिमे ॥

सिस्युदुः P.
 ३. °वद्या A,K™,R; °यद्या B¹.
 ३. जुत्वः J,Bp².
 ५. निमिष्तो A,R.
 ६. काममाप पै १६,६८,१.
 ७. नािमः
 А,В,В¹,К.

यास्ते शिवास्तुन्वृः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद् वृणिषे । ताभिष्ट्वम्स्माँ अभिसंविदास्वान्यत्रे पापीरपं वेशया धिर्यः ॥ २५ ॥

याः । ते । शिवाः । तुन्बुः । काम् । मुद्राः । याभिः । सुत्यम् । भविति । यत् । वृणीषे । ताभिः । त्वम् । अस्मान् । अभिऽसंविशस्व । अन्यत्रं । पापीः । अपं । वेश्यु । धिर्यः ॥ २५॥

## इति प्रथमेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्। इति प्रथमोऽनुवाकः।

'उपिमताम्' इति सूक्तेन शालासवं ददाति सवयज्ञविधानेन स्वर्गकामः इति विनियोगमाला । सूत्रमि — '''उपिमताम्' इति यच्छालया सह दास्यन्भविति तदन्तर्भवत्यिपिहितम्" (कौस् ६६,२२) इत्यादि ।

वंशसंदंशादिवद्धां शालां दाता प्रतिग्रहीत्रे उद्घाट्य प्रद्दाति । शाला नाम गृहम् ।

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितांमुत । ज्ञालांया विक्ववांराया नुद्धानि वि चृंतामसि ॥ १॥

डुपुऽमिताम् । प्रतिऽमिताम् । अथो इति । पृरिऽमिताम् । उत । शालीयाः । विश्वऽवीरायाः । नुद्धानि । वि । चृतामृर्सि ॥ १॥

> यत् ते नुद्धं विश्ववारे पाशो ग्रान्थिश्च यः कृतः । बृह्म्पतिरिवाहं वुलं वाचा वि स्रंसयामि तत् ॥ २ ॥

यत् । ते । नुद्धम् । विश्वऽवारे । पार्शः । ग्रुन्थः । च । यः । कृतः । बृह्रस्पतिःऽइव । अहम् । बुलम् । वाचा । वि । स्रंसयामि<sup>१</sup> । तत्<sup>११</sup> ॥ २ ॥

आ यंयाम सं वंबर्ह ग्रन्थींश्रंकार ते दृढान् । परूषि विद्वांछस्तेवेन्द्रेण्' वि चृंतामसि ॥ ३ ॥

आ । युयाम् । सम् । बुबुर्ह् । ग्रुन्थीन् । चुकार् । ते । दृढान् । पर्रुषि । विद्वान् । शस्तोऽइव । इन्द्रेण । वि । चृतामसिं ॥ ३ ॥

 <sup>1. °</sup>मस्मान् पै १६,७८,८.
 २. अपसंविश° पै.
 ३. °मितः पै १६,३९,१०

 2. °मितोऽथो पै.
 ५. °मितश्च यः पै.
 ६. वृंतामिस R,Sm.
 ७. वृद्धानि P².

 ८. वृतामिस P².
 ९. स्रंशयामि B,B¹,Cs; श्रंसयामि Km,Dc.
 १०. संश्चामि Cp,

 ८. वृतामिस P².
 ९. वृद्धान्छ° D,Sm; वृद्धांन्छ° R; विद्वान् श° पै १६,३९,३०

 Вр. ११. त्वत् Bp².
 १२. वृद्धान्छ° D,Sm; वृद्धांन्छ° R; विद्वान् श° पै १६,३९,३०

वंशानां ते नहेनानां प्राणाहस्य तृणस्य च ।
पक्षाणां विश्ववारे ते नुद्धानि वि चृतामसि ।। ४ ।।
वंशानाम् । ते । नहेनानाम् । प्राणाहस्यं । तृणस्य । च ।
पक्षाणाम् । विश्वऽवारे । ते । नुद्धानि । वि । चृतामसि ॥ ४ ॥

संदंशानां पल्टदानां परिष्वञ्जल्यस्य च ।
'इदं मानस्य पत्न्यां नुद्धानि वि चृतामासि ॥ ५ ॥
सम्ऽदंशानीम् । प्ल्टदानीम् । परिंऽस्वञ्जल्यस्य । च ।
इदम् । मानस्य । पत्न्याः । नुद्धानि । वि । चृतामुसि ॥ ५ ॥

यानि तेऽन्तः शिक्यान्यावेध् रण्यापि कम् ।

प्रते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पति न उद्धिता तन्वे भव ॥६॥ यानि । ते । अन्तः । शिक्यानि । अऽबेधः । राज्यायि । कम् । प्र । ते । तानि । चृतामसि । शिवा । भानस्य । पत्नि । नः । उद्धिता । तन्वे । भव ॥६॥

हिन्धिनिमग्निशालं पत्नीनां सर्दनं सर्दः । सर्दो देवानामासि देवि शाले ॥७॥ हिन्दिःऽधानेम् । अग्निऽशालेम् । पत्नीनाम् । सर्दनम् । सर्दः । सर्दः । सर्दः । देवानीम् । अप्ति । देवि । शाले ॥ ७॥

ं अक्षुंमोप्शं वितेतं सहस्राक्षं विंषूवति । अर्वनद्भम्भिहितं ब्रह्मंणा वि चृंतामासे ॥ ८॥ अक्षुंम् । ओप्शम् । विऽतंतम् । सहस्रऽअक्षम् । विषुऽवति । अर्वऽनद्भम् । अभिऽहितम् । ब्रह्मंणा । वि । चृतामसि ॥ ८॥

> 'यस्त्वा शाले' प्रतिगृह्णाति येन चासि मिता त्वम् । उभौ ''मानस्य पित्व'' तौ जीवतां जरदेष्टी ॥ ९ ॥

१. °ल्पस्य A,Bh,K,Km,Cs,J; °ल्य° अथवा °ल्प° इति संदेहः D,R,Sm,P,P'.

२. सर्वा मानस्य पित्त ते पे १६,३९,४. ३. ता वि पे १६,३९,६. ४. सर्वा पे.

५. तु.RW, WI, पे.; वैतु. A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm V,Dc,Cs,WM,P,P²,J मानस्य पित,
Cp (संशोध्य), शंपा. मानस्य पत्नी. ६. शिक्यांनि P,J. ७. अक्षंमोपुशं K,Km,V,
Dc. ८. अपिनद्धमपिहितं पे १६,३९,८. ९. यश्च त्वा पे १६,३९,९. १०. मानस्य पित्न मूको. (तु. शंपा. WM.).

यः । त्वा । शाले । प्रतिऽगृह्णाति । येन । च । असि । मिता । त्वम् । उभौ । 'मानस्य । पृद्धि' । तौ । जीवेताम् । ज्ररदेण्टी इति ज्रत्ऽअष्टी ॥ ९ ॥

अमुत्रैनमा गंच्छताद् हुढा 'नुद्धा परिष्कृता'। यस्यांस्ते 'विचृतामुस्यङ्गमङ्गं पर्रुष्परुः ॥ १० ॥

अमुत्रं । एनम् । आ । गुच्छतात् । दृढा । नुद्रा । परिष्कृता । यस्याः । ते । विऽचृतामसि । अङ्गम् ऽअङ्गम् । पर्रः ऽपरुः ॥ १० ॥

यस्त्वां शाले निम्मायं संज्ञभार वनस्पतीन् । प्रजाये चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापंतिः ॥ ११ ॥

यः । त्वा । शाले । निऽमिमार्य । सम्ऽज्भारं । वनस्पतीन् । प्रुडजाये । चक्रे । त्वा । शाले । प्रमेऽस्थी । प्रजाडपतिः ॥ ११ ॥

नमुस्तस्<u>मै</u> नमी दात्रे शालांपतये च कृण्मः । नमोऽप्रये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥ १२ ॥

नर्मः । तस्मै । नर्मः । दात्रे । शालां ऽपतये । च । कुण्मः । नर्मः । अग्नये । प्रऽचरते । पुरुषाय । च । ते । नर्मः ॥ १२ ॥

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालीयां विजायते । विजावित प्रजावित वि ते पाशांश्चितामसि ॥ १३ ॥ गोभ्यः । अश्वेभ्यः । नर्मः । यत् । शालीयाम् । विऽजायते । विजाऽवति । प्रजाऽवति । वि । ते । पाशांन् । चृतामसि ॥ १३ ॥

> अग्निम्नत्वरुष्ठांदयासि पुरुषान् पुशुभिः सह। विजाविति प्रजाविति वि ते पाशांदिवृतामसि ॥ १४॥

१. मार्नस्य । पृत्नि P,P²,J,Cp. २. अमुत्रैणमा Bʰ,K,Cs,O. पै १६,३९,१० [मूको.]. ४. नद्धापिनिष्ठिता पै. ५. विचृताम Sm. पै १६,४०,३. ७. कृण्मसि पै १६,४०,४. ८. पर्रुषान् K,Km.

अग्निम् । अन्तः । छाद्यसि । पुर्रुषान् । पुशुऽभिः । सह । विजोऽवति । प्रजोऽवति । वि । ते । पाशान् । चृतामुसि ॥ १४ ॥

अन्तरा द्यां चे पृथिवीं च यद् व्यच्हतेन शालां प्रति गृह्णामि' त इमाम्। यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् कृण्वेऽहमुद्रं शेविधभर्यः। 'तेन शालां' प्रति गृह्णामि तस्मै ॥ १५॥

अन्तरा। द्याम्। च । पृथिवीम्। च । यत्। व्यर्चः । तेनं । शालाम् । प्रतिं । गृह्धामि । ते । हमाम् । यत् । अन्तारक्षमि । रर्जसः । विऽमानंम् । तत् । कृण्वे । अहम् । उदरम् । शेव्यिऽभ्यः । तेनं । शालाम् । प्रतिं । गृह्धामि । तस्मै ॥ १५ ॥

ऊर्जीस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता । विश्वानं विश्वेती शाले मा हिंसी: प्रातिगृह्वतः ॥ १६ ॥

ऊर्जीस्वती । पर्यस्वती । पृथिन्याम् । निऽमिता । मिता । विश्वऽञ्चलम् । बिभ्नेती । शाले । मा । हिंसीः । प्रतिऽगृह्नतः ॥ १६ ॥

तृणैरावृंता पल्टदान् वसाना रात्रीव शाला जर्गतो निवेशनी । मिता पृथिव्यां तिष्ठासि हस्तिनीव पद्वती ॥ १७॥

तृणैः । आऽवृंता । पुलुदान् । वसाना । रात्रीऽइव । शालो । जर्गतः । नि॒ऽवेशीनी । मिता । पृथिव्याम् । तिष्ठसि । हृस्तिनीऽइव । पुत्ऽवतीं ॥ १७ ॥

इटेस्य ते वि चृताम्यापेनद्भमपोर्णुवन् । वरुणेन सम्रुंबिजतां मित्रः प्रातर्व्यु ब्रेजतु ॥ १८॥

इटेस्य । ते । वि । चृतामि । अपिंऽनद्भम् । अपुऽऊर्णुवन् <sup>१०</sup> । वर्रणेन । सम्ऽउंब्जिताम् । मित्रः । प्रातः । वि । उब्जुतु ॥ १८ ॥

''ब्रह्मणा शालां निर्मितां'' क्विश्विनिर्मितां' मिताम्।

'इन्द्राम्री रेक्षतां' शालां मृत्तीं सोम्यं सदेः ॥ १९ ॥

ब्रह्मणा । शालाम् । निऽभिताम् । क्विविऽभिः । निऽभिताम् । मिताम् । इन्द्राग्नी इति । रक्षताम् । शालीम् । अमृतौ । सोम्यम् । सर्दः ॥ १९ ॥

कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः सम्रंब्जितः । तत्र मतेंि वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते ॥ २० ॥

कुलाये । अधि । कुलायम् । कोशे । कोशेः । सम्ऽउंब्जितः । तत्रं । मर्तः । वि । जायते । यस्मति । विश्वंम् । प्रऽजायते ॥ २० ॥

या 'द्विप<u>ंक्षा</u> चर्तुष्पक्षा' षट्पं<u>क्षा</u> या निमीयते । <u>अ</u>ष्टापं<u>क्षां दर्</u>याय<u>क्षां शाल्</u>टां मार्नस्य पत्नीमुग्निर्भी <u>इ</u>वा श्रंये ॥ २१ ॥

या । द्विऽपेक्षा । चर्तुःऽपक्षा । षट्ऽपेक्षा । या । निऽमीयते । अष्टाऽपेक्षाम् । दर्श्वऽपक्षाम् । शालीम् । मानस्य । पत्नीम् । अग्निः । गर्भःऽइव । आ । शुये ॥

प्रतीची त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । आप्रिक्षेश्वन्तरापंदचर्तस्यं प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

प्रतीचीम् । त्वा । प्रतीचीनः । शाले । प्र । एमि । अहिंसतीम् । अग्निः । हि । अन्तः । आर्पः । च । ऋतस्ये । प्रथमा । द्वाः ॥ २२ ॥

ड्मा आपः प्र भेराम्ययक्ष्मा येक्ष्मनार्श्वनीः । गृहानुप् प्र सीदाम्यमृतैन सहाग्निनां ॥ २३ ॥

हुमाः । आर्पः । प्र । भुरामि । अयुक्ष्माः । यक्ष्मुऽनार्शनीः । गृहान् । उर्प । प्र । सीटामि । अमृतेन । सह । अग्निनां ॥ २३ ॥

मा नुः पार्श्वः प्रति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भव' । वुधृमिव त्वा शाले'' यत्रुकामं भरामसि ॥ २४ ॥

<sup>1.</sup> विश्वानं विश्वतीं पै १६,४१,१. २. स्प्तीम्यां  $P^3$ . ३. मत्यों पे १६,४०,१०. ४. °श्वाश्व R; °श्वाच A; °श्वाच  $K^m$ ,V,Dc. ५. °पंश्व ऋतस्यं RW. पै १६,४१,४. ६. हराम्य पै १६,४१,३. ७. गृहानिम पै. ८. पाशान् पै १६,४१,२० ९. सुद्धो  $B^h$ ,Cs. १०. °र्भवः पै. ११. शा $\overline{\mathcal{C}}$   $S^m$ .

मा । नुः । पार्शम् । प्रति । मुचः । गुरुः । भारः । लुघुः । भव । वधूम् ऽईव । त्वा । शाले । यत्र ऽकार्मम् । भरामसि ॥ २४॥

प्राच्यां दिशः शालाया नमीं महिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२५॥ प्राच्याः । दिशः । शालायाः । नर्मः । महिस्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥२५॥

दक्षिणायाः दिशः । शालांयाः । नर्मः । मृहिम्ने । स्वाहां देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥२६॥

प्रतीच्या दिशः शालाया नमी महिस्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२७॥
प्रतीच्याः । दिशः । शालायाः । नर्मः । मृद्धिन्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥ २७॥

उदींच्या दिशः शालांया नमीं मिहिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२८॥ उदींच्याः । दिशः । शालांयाः । नर्मः । मिहिस्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥ २८॥

ध्रुवायां दिशः शालाया नमीं महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २९॥ ध्रुवायाः । दिशः । शालायाः । नर्मः । महिम्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥ २९॥

क्रध्वीयां दिशः शालाया नमीं महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३०॥ क्रध्वीयाः । दिशः । शालायाः । नर्मः । महिम्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥ ३०॥

दिशोदिशः शालाया नमी महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३१ ॥ दिशःऽदिशः । शालायाः । नर्मः । महिम्ने । स्वाहां । देवेभ्यः । स्वाह्येभ्यः ॥ ३१ ॥

#### इति द्वितीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

ब्राह्मणो वृषमं हत्वा तन्मांसं भिन्नभिन्नदेवताभ्यो जुहोति। तत्र वृषमस्य प्रशंसा तद्क्षानां च कतमानि कतमदेवभ्यः वियाणि भवन्ति तद्विवेचनम्। वृषभविष्ठहवनस्य महत्त्वं च वर्ण्यते। तद्वत्पन्नं श्रेयश्च स्त्यते। सांव्रदायि-कास्तु एवं विनियुक्षते स्कम्। तद्यथा— वृषोत्सर्गे 'साहहाः' इत्यर्थस्केन ऋषमं संपात्य अभिमन्त्र्य विस्नुजेत्। 'रेतोधायै' (कौस् २४,२०) इत्येतैः षड्भिः सौत्रमन्त्रैः 'एतं वो युवानम्' (अ ९,४,२४) इत्यृचा च वत्सस्याभिमन्त्रणं कृत्वा प्रोक्षणं कुर्यात्।

१. मुञ्चः P,P2. २. स्वाहेभ्यः एवमुत्तरत्र B. ३. दक्षिणस्या पे १६,४१,६.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

तथा अनेन स्केन पुष्टिकामो वशाविधानेन (तु. कौस् ४४) ऋषभेण इन्द्रं यजते । तथा अनेन स्केन संपत्कामः पौर्णमास्यां वशाविधानेन श्वेतेन ऋषभेण इन्द्रं यजते ।

तद् उक्तं कोशिकेन — "'इन्द्रस्य कुक्षिः' (अ ७,१९६), 'साहस्रः' इत्यृषभं संपातवन्तमितस्जिति । रेतोधायै त्वाऽितस्जािम वयोधायै त्वाऽितस्जािम यूथत्वायै त्वाऽितस्जािम गणत्वायै त्वाऽितस्जािम सहस्रपोषायै त्वाऽितस्जािम वयोधायै त्वाऽितस्जािम । 'एतं वो युवानम्' (अ ९,४,२४) इति पुराणं प्रचृत्य नवमुत्सजिति संप्रोक्षित । उत्तरेण पुष्टिकाम ऋषभेणेन्द्रं यजते । संपत्कामः श्वेतेन पौर्णमास्याम्'' (कौसू २४,१९-२३) इति ।

तथा ऋषभसवे अनेन सूक्तेन निरुप्तहविरिभमर्शनं संपातं दातृवाचनं दानं च कुर्यात् । तद् आह कोशिकः — "'साहसः' इत्यृषभम्" (कोस् ६६,१८) इति । अभिमर्शनादिषु सूत्रं तु 'आशानाम्' (अ१,३१) इति सूक्त उदाहृतम् ।

परिशिष्टेऽपि वृषोत्सर्गे अस्य सूक्तस्य विनियोगः कृतः। तथा चोक्तम्— "'साहस्रस्त्वेषः' इति ऋषमं संपातवन्तं कृत्वा" ( अप १८³,१,७ ) इति ।

साहस्रस्त्वेष ऋष्मः पर्यस्वान् विश्वां रूपाणि वृक्षणांसु विश्रंत् । भुद्रं द्वात्रे यर्जमानाय शिक्षंन् बाईस्पत्य दुस्त्रियुस्तन्तुमातांन् ॥ १ ॥

साहुसः १ त्वेषः । ऋष्भः । पर्यस्वान् । विश्वां । रूपाणि । वृक्षणसि । विश्वत् । मदम् । दात्रे । यजीमानाय । शिक्षीन् । बार्हुस्पृत्यः । उम्निर्यः । तन्तुम् । आ। अतान् ॥१॥

अपां यो अग्ने प्रतिमा वभूवं प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीवं देवी । पिता वृत्सानां पर्तिर्घन्यानां साहुस्रे पोषे अपि नः कृणोतु ॥ २ ॥

अपाम् । यः । अग्ने । प्रृतिऽमा । बृभूवे । प्रुऽभूः । सर्वस्मै । पृथिवीऽईव । देवी । पिता । वृत्सानाम् । पतिः । अष्ट्यानाम् । साह्रस्रे । पोषे । वः । कृणोतु ॥ २ ॥

पुमान्-तर्वान्तस्थिवंरः पर्यस्वान् 'वसोः कर्वन्धमृष्मो 'विभितं । तमिन्द्राय पृथिभिर्देवयानैहुतमृग्निर्वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥

पुमान् । अन्तः ऽर्वान् । स्यविरः । पर्यस्वान् । वसीः । कर्वन्धम् । ऋष्भः । विभिर्ति । तम् । इन्द्राय । पृथिऽभिः । देवऽयानैः । हुतम् । अग्निः । वहतु । जातऽवैदाः ॥ ३ ॥

१. प्रवृत्य Bl. २. °जते Bl. ३. सहस्रः P. ४. °र्ब्यानां K™. ५. पोषे P. ६. वसोष्क° W. ७. कुबंधम् P. ८. तत् P.

पिता वृत्सानां पतिर्घन्यानामथों पिता मेहतां गर्गराणाम् । वृत्सो जरायुं प्रतिधुक पीयूषं आमिक्षां "घृतं तद् वस्य" रेतः ॥ ४॥ पिता । वृत्सानाम् । पतिः । अध्न्यानाम् । अथो इति । पिता । मृहताम् । गर्गराणाम् । वृत्सः । जरायुं । प्रतिऽधुक् । पीयूषः । आमिक्षां । घृतम् । तत्। ऊं इति । अस्य । रेतेः । ४॥

देवानां भाग उपनाह "एषो ३ पा रस ओषधीनां घृतस्य"। सोमस्य भक्षमंवृणीत श्वाको वृहन्ति इरमवद् यच्छरीरम् । । ५ ॥ देवानाम् । भागः । उप्टनाहः । एषः । अपाम् । रसः । ओषधीनाम् । घृतस्य । सोमस्य । भक्षम् । अवृणीत् । श्वाकः । वृहन् र । अदिः । अभ्वत् । यत्। शरीरम्॥ ५॥

सोमेन " पूर्ण कुलशं विभिष् त्वष्टां कपाणां जिन्ता पंश्नाम्।

श्चिवास्ते सन्तु प्रजन्वि इह या इमा न्यं १ स्मभ्यं १ स्वधिते यच्छ या अमूः ॥६॥ सोमेन।पूर्णम्। कुलशेम्। बिभूषि । त्वष्टां। रूपाणाम्। जनिता। पश्चाम् । शिवाः। ते । सन्तु। १ प्रजन्विः। इह । याः। इमाः। नि । अस्मभ्यम्। स्वऽधिते । यच्छ । याः। अमूः॥ ६॥

आज्यै विभित्ते घृतमस्य रेतः ''साहसः पोष्सतम्रं' यज्ञमाहः । इन्द्रंस्य रूपमृष्भो' वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतुं दृत्तः ॥ ७॥ आज्यम् । बिभित्ति । घृतम् । अस्य । रेतः। साहसः। पोषः। तम् । ॐ इति । यज्ञम् । आहुः। इन्द्रंस्य । रूपम् । ऋष्भः । वसानः । सः । अस्मान् । देवाः शिवः। आ । एतु । दृत्तः ॥ ॥

इन्द्रस्यौजो वर्रणस्य बाहू अश्विनोरंसौ मुरुतांमियं ककुत्। बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्थे धीरांसः क्वयो ये मन्तिषणः।। ८।।

इन्द्रंस्य । ओर्जः । वर्रणस्य । बाहू इति । अश्विनोः । असौ । मुरुताम् । इयम् । कुकुत् । बृहुरपतिम् । सम्ऽभृतम्' । एतम् । आहुः । ये । धीरांसः । कुवर्यः । ये । मुन्तिषणः ॥८॥

१. °रिष्टियाना° तै ३,३,९,२; °नामुतांयं मै २,५,१०. २. गर्भो काठ १३,९. ३. जुरायुं:  $B,B^h$ ,  $R,S^m,C_s,C_p$ , काठ. पै १६,२४,५. ४. मस्तुं घृतमस्य तै. मै. काठ. ५. योनिः मै. काठ. ६. एष तै ३,३,९,१ मै. काठ. ७. आंसीद्पां गर्भ ओषंथीषु न्यंकः तै.; आसीद्पां पितिर्युप्तं औषधीनाम् मै.; आसीद्पां पितिरोषधीनाम् काठ. ८. द्वप्तमं ते. मै. काठ. पै १६,२४,४. ९. पूषा तै. मै. काठ. १०. तदेषाम् तै ३,३,९,२; यंत्तदांसीत् मै. काठ. ११. वृहन् P,J. १२. सोमस्य पै १६,२४,६. १३. प्रदर्भी पै. १४. न्यं १  $B,B^h,D_c,C_s$  १५. प्राप्तः  $B,B^h,D_c,C_s$  १५. सम्प्रवं तम्  $B,B^h,D_c,C_s$ 

दैवीर्विशः पर्यस्वाना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरम्वन्तमाहुः। सहस्रं स एकंमुखा' ददाति यो ब्राह्मण ऋष्ममानुहोति ॥ ९ ॥

दैवीः।विशेः।पर्यस्वान्।आ । तुनोषि।त्वाम् । इन्द्रेम् ।त्वाम् ।सरस्वन्तम्।आहुः। सहस्रम्।सः । एकेऽमुखाः । दुदाति । यः । ब्राह्मणे । ऋषभम् । आऽजुहोति ॥ ९ ॥

बृह्म्पितः सिवता ते वयी देशे त्वष्टुर्वायोः पर्यात्मा ते आर्मृतः । अन्तरिक्षे मनसा त्वा जहोामि वृहिष्टे द्यावीपृथिवी 'उमे स्तीम्' ॥१०॥

बृह्स्पतिः । सुविता । ते । वर्यः । दुधौ । त्वष्टुः । वायोः । परि । आत्मा । ते । आऽर्मृतः । अन्तरिक्षे । मनसा । त्वा । जुहोमि । बहिः । ते । बार्वापृथिवी इति । उमे इति । स्ताम् ॥

य इन्द्रं इव देवेषु गोष्वेति विवार्वदत् । 'तस्यं ऋष्भस्याङ्गांनि' ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रयां ॥ ११॥

यः । इन्द्रं:ऽइव । देवेषु । गोषु । एति । विऽवार्वदत् । तस्य । ऋष्मस्य । अङ्गीनि । बृह्मा । सम् । स्तौतु । भद्रयो ॥ ११ ॥

पार्थे अस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनॄवृजी । अष्टीवन्तावत्रवीन्मित्रो भमैतौ केर्वछाविति ॥ १२ ॥

पार्श्वे इति । आस्ताम् । अनुंऽमत्याः । भर्गस्य । आस्ताम् । अनुऽवृजौ । अष्टीवन्तौ । अब्रवीत् । मित्रः । मर्म । एतौ । केवेलौ । इति ॥ १२ ॥

भसद्सिदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतेः । पुच्छं वार्तस्य देवस्य तेने धूनोत्योषधीः ॥ १३ ॥

मुसत् । आसीत् । आदित्यानाम् । श्रोणी इति । आस्ताम् । बृहस्पतेः । पुच्छम् । वार्तस्य । देवस्य । तेने । धूनोति । ओषधीः ॥ १३ ॥

गुद् । आसिन्त्सनीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमब्रुवन् । उत्थातुर्यत्रुवन् पद 'ऋष्मं यदकलपयन्' ॥ १४ ॥

१. एकंभेखा  $K^m$ . २. मनो पै १६,२४,१°. ३. न K. ४. अभूताम् पै. ५. तस्यर्थिभ $^\circ$  O. ६.  $^\circ$ मनुवृजौ  $B^h,K,K^m,V,Dc$ . ७.  $^\circ$ न्मृत्युर् पै १६,२५,२. ५. यद्यभं व्यकल्पयन् पै १६,२५,४.

गुदाः । आसन् । सिनीवाल्याः । सूर्यायाः । त्वर्चम् । अब्रुवन् । उत्थातः । अब्रुवन् । पदः । ऋषभम् । यत् । अकलपयन् ॥ १४ ॥

क्रोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमस्य क्लशो धृतः । 'देवाः संगत्य' यत् सर्वे ऋष्मं व्यक्तंत्पयन्' ॥ १५ ॥

क्रोडः । आसीत् । जामिऽशंसस्य । सोमस्य । कुलशः । धृतः । देवाः । सुम्ऽगत्ये । यत् । सेर्वे । ऋष्भम् । विऽअर्कलपयन् ॥ १५ ॥

ते कुष्टिंकाः' सरमाये कूर्मेभ्यो अद्धः शुफान् । ऊर्बध्यमस्य' क्वीटेभ्यंः श्रवतेभ्यों अधारयन् ॥ १६ ॥

ते । कुष्टिकाः । सुरमीये । कुर्भेभ्यः । अद्धुः । शुकान् । ऊर्बध्यम् । अस्य । क्वीटेभ्यः । श्वऽवर्तेभ्यः । अधार्यन् ॥ १६ ॥

श्रुङ्गीभ्यां रक्षे ऋष्ट्यवर्ति हिन्तु चक्कषा । शृणोति भद्रं कणीभ्यां गवां यः पतिरुघ्न्यः ॥ १७ ॥

राङ्गीभ्याम् । रक्षः । ऋषिते । अविर्तम् । हृन्ति । चक्षुषा । राष्ट्रोणोति । मुद्रम् । कर्णीभ्याम् । गर्वाम् । यः । पतिः । अन्यः ॥ १७ ॥

शत्यानं स यंजते नैनं दुन्वन्त्युमर्यः ।

' जिन्वेन्ति विश्वे' तं देवा यो ब्राह्मण ऋष्ममाजुहोति ॥ १८ ॥ शृत्ऽयार्जम् । सः । युज्ते । न । एन्म् । दुन्वन्ति । अग्नर्यः । जिन्वेन्ति । विश्वे । तम् । देवाः । यः । ब्राह्मणे । ऋष्मम् । आऽजुहोति ॥ १८ ॥

''ब्राह्मणेभ्यं ऋष्मं'' दत्त्वा वरीयः क्रणते मनः । पुष्टिं सो अध्न्यानां स्वे ''गोष्ठेऽवं पश्यते'' ॥ १९ ॥

१. देवास्सं  $^{\circ}$  Bh,Cs, पै १६,२५,५. २. व्यंकल्पयन् A,B,Bh,D,Km,Cs; यदकेल्पयन् K. ३. कृष्टिकाः A,B,Bh,D,Cs,P,J. ४. ऊर्वध्य  $^{\circ}$  Km. ५. तु.  $E^{2}$ ,R $^{2}$ ,Sm,Bp $^{2}$ ,Cp; वैतु. A,Bh,D,K,Km,R,V,Dc,Cs,P $^{3}$ ,I,O,T,P,P $^{2}$ ,J,D $^{2}$ ,Kp,RW. पै १६,२५,६ शव्तेंभ्यों, W शशव्तेंभ्यों, M श्वसव्तेंभ्यों; श्वशव्तेंभ्यों > शव्तेंभ्यों  $P^{3}$ ; शव्तेंभ्यों > श्व्यों  $P^{3}$ ; श्वद्वेंभ्यों  $P^{3}$ ; श्वद्वेंभ्यों

ब्राह्मणेभ्यः । ऋषभम् । दुत्त्वा । वरीयः । कृणुते । मर्नः । पुष्टिम् । सः । अघ्न्यानीम् । स्वे । गोऽस्थे । अर्व । पुरुषते ॥ १९ ॥

गार्वः सन्तु प्रजाः सन्त्वथी अस्तु तन्त्वलम् । तत् सर्वेमनुं मन्यन्तां देवा ऋषभदाथिनें ॥ २०॥

गार्वः । सुन्तु । प्रुंऽजाः । सुन्तु । अथो इति । अस्तु । तुनूऽबृलम् । तत् । सर्वम् । अनु । मुन्यन्ताम् । देवाः । ऋष्मऽदायिने ॥ २०॥

अयं पिपान 'इन्द्र इद् र्थिं दंधातु चेत्नीम्'।

अयं धेनुं सुदुघां नित्यंवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥ २१ ॥ अयम् । पिपानः । इन्द्रंः । इत् । रायिम् । दुधातु । चेतनीम् । अयम् । धेनुम् । सुऽदुधाम् । नित्यंऽवत्साम् । वशंम् । दुहाम् । विपःऽचितंम् । पुरः । दिवः ॥२१॥

पिशक्कियो नमुसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मी विश्वरूपो न आगेन्।

आयुर्ममभ्यं दर्धत् प्रजां चे रायश्च पोषैर्भि नः सचताम् ॥ २२ ॥ पिशङ्गेऽरूपः । नुभसः । वृयःऽधाः । ऐन्द्रः । शुष्मेः । विश्वऽरूपः । नः । आ । अगन् । आयुः । अस्मभ्यम् । दर्धत् । प्रऽजाम् । च । रायः । च । पोषैः । अभि । नः । सचताम् ॥

उपेहोपंपर्चनास्मिन् 'गोष्ठ उपं' ''पृश्च नः'' । ''उपं ऋषुभस्य'' ''यद् रेत उपेन्द्र'' तर्व वीर्युम्'' ॥ २३ ॥

उपं । इह । उपुऽपुर्चन् । अस्मिन् । गोऽस्थे । उपं । पृञ्च । नः । उपं । ऋषुभस्यं । यत् । रेतेः । उपं । इन्द्र । तर्व । वीर्युम् ॥ २३ ॥

एतं वो युवानं प्रतिं ' 'द्ध्यो अत्र ' तेन क्रीडंन्तीश्वरत्' ' वश्ाँ अर्नु ' । मा नो हासिष्ट' जनुषा सुभागा' ' रायक्च पोषैर्भि नः सचध्वम् ।।२४॥

<sup>1.</sup> ऋष्पभ° B,Bh. २. इन्द्रियं गयां बिभित तेजनीम् १ पै १६,२६,१. ३. दुहे पै
४. प्रजामस्मभ्यं पे १६,२६,२. ५. द्धतः अ १८,४,६२. पै. ६. रियं पै. ७. सच४. प्रजामस्मभ्यं पे १६,२६,२. ५. द्धतः अ १८,४,६२. पै. ६. रियं पै. ७. सच४. प्रजामस्मभ्यं पे १६,२६,२. ५. द्धतः अ १८,४,६२. पै. ६. रियं पै. ७. सच४. उपेद्मुंपपर्चनमासु ऋ ६,२८,८ तैन्ना २,८,९१२ ठाऔ १३,३,४; °नमस्मिन् पै १६,२६,४. ९. गोषूपं ऋ. तैन्ना. ठाऔ. १०. पृच्यताम् ऋ. तैन्ना. ठाऔ. १२. रेतुस्यु ऋ. तैन्ना. ठाऔ. १३. बीयं ठाऔ.; पृञ्चतु पै. ११. उपेर्ष तै ३,३,९,१ पै १६,२६,३; पितं पागृ. ३,९,६. १५. ददामि ऋ. तैन्ना. ठाऔ. १४. पिरं तै ३,३,९,१ पै १६,२६,३; पितं पागृ. ३,९,६. १५. ददामि ते. पागृ. १६. ऋडिन्ति B,Bh,Cs; °श्चरथा पागृ. १७. प्रियणं ते. पागृ. † वश्व ते. पागृ. १८. शास ते.; हिंसिष्ट पै.; शपत पागृ. १९. सुभगा K,Km,V,Dc,R², पागृ. २०. र्रायस्पोषेणु सिम्षा मंदेम ते. पागृ.

एतम् । वः । युवानम् । प्रति । दृष्मः । अत्रं । तेनं । क्रीडेन्तीः । चरत् । वशान् । अनुं । मा । नुः। हृासिष्टु । जनुषां । सुऽभागाः । रायः । च । पोषैः । आभि । नुः । सच्ध्वम् ॥

## इति द्वितीयेऽ जुवाके द्वितीयं स्कम्। इति द्वितीयोऽ जुवाकः।

अस्मिन् स्के पञ्चोदने नाम सवे ह्यमानस्याजस्य जीवतो मारितस्य च प्रशंसा। अपराजिताया आनीयमानोऽजः प्रोक्तप्रकारेण हतः संस्कृतश्च इन्द्रं तर्पयित्वा तृतीयनाके नाम स्वर्गभागे यद्वा सुकृतां पुण्यलोके गच्छित। तत्र गतपूर्वस्य यजमाना-देश्च तमोहन्ता भवतीत्यादि वर्णनम्।

सांप्रदायिका अप्येवमेव । पञ्चीदनसवे 'आ नयतम्' इत्यर्थस्कस्य विनियोगः । एतत्स्केन निरुप्तहविरिभमर्शनं संपातं दातृवाचनं दानं च कुर्यात् । तथा च सूत्रम्— " 'आ नयतम्' इत्यपराजिताद् अजमानीयमानमनुमन्त्रयते'' इत्यादि " 'आ नयतम्' इति स्केन संपातवन्तम् । आजनान्तम्" (कौस् ६४,६–२८) इत्यन्तम् इति ।

तथा पशौ अनेन सूक्तेन अपराजिताद् आनीयमानम् अजम् अनुमन्त्रयेत । तद् उक्तं वैताने—"'आ नयैतम्' इत्याद्याञ्जनान्तम्" (वैताश्रौ १०,१४) इति ।

तथा अग्निचयने पुनश्चिती 'येना सहस्रम्' इत्यनया गाईपत्ये चीयमाना इष्टका ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । तद् उक्तं वैताने—"गाईपत्य उक्तम् । 'अयमिशः सत्पितः' (अ ७,६४), 'येना सहस्रम्' ( अ ९,५,१७ ) इति" ( वैताश्रौ २९,८;९ ) इति ।

तथा तत्रैय वैश्वकर्मणहोमानुमन्त्रणे तस्या एव विनियोगः। तद् उक्तं वैताने—
"'ये भक्षयन्तः' (अ २,३५), 'एतं सधस्थाः' (अ ६,१२३) इति द्वे । 'येना सहस्रम्' (अ ९,५,१७)
इति वैश्वकर्मणहोमान्'' (वैताश्रौ २९,२२;२३ ) इति ।

आ नियेतमा रंभस्य सुकृतां छोकमिपं गच्छतु प्रजानन् । तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्युजो नाकुमा क्रमतां तृतीर्यम् ॥ १ ॥

आ । न्य । एतम् । आ । र्भस्व । सुऽकृतांम् । लोकम् । अपि । गुच्छुतु । प्रुऽजानन् । तीर्त्वा । तमीसि । बहुऽधा । महान्ति । अजः । नार्कम् । आ । क्रमताम् । तृर्तार्यम् ॥१॥

इन्द्रीय भागं 'परि' त्वा नयाम्युस्मिन् युज्ञे यजमानाय सूरिम्'। ये नौ द्विषन्त्यनु तान् 'रंभस्वानांगसो यजमानस्य वीराः'॥ २॥

१. सु<u>रभगाः P,P²,J,Bp².</u> २. उक्थम् RG. ३. विपश्यन्नजो पै १६,९७,३. ४. शमिता कृणोतु यज्ञं यज्ञपतिश्च सूरिः पै १६,१००,३. ५. द्रवस्वारिष्टा वीरा यजमानस्य सर्वे पै.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

इन्द्रीय । भागम् । परि । त्वा । न्यामि । अस्मिन् । यज्ञे । यजमानाय । सूरिम् । ये । नः । द्विवन्ति । अने । तान् । र्भस्व । अनागसः । यजमानस्य । वाराः ॥ २ ॥

प्र पदोऽयं नेनिगिध दुर्श्वरितं यच्चचारं शुद्धैः शुफैरा क्रमतां प्रजानन् । तीर्त्वी तमीसि बहुधा विपश्यन्नजो नाक्षमा क्रमतां तृतीर्यम् ॥ ३॥

प्र । पदः । अवं । नेनििष् । दुःऽचिरितम् । यत् । चचारं । शुद्धैः । शुक्तैः । आ । ऋम-ताम् । प्रऽजानन् । तीर्त्वा । तमीसि। बहुऽधा। विऽपस्येन् । अजः । नार्कम् । आ । ऋमताम् । तृतीर्यम् ॥३॥

अर्तु च्छच इयामेन त्वचंमेतां विश्वस्तर्यथापृवेशसिना' माभि मंस्थाः'।
माभि द्रुंहः 'परुशः केलपयेनं' 'तृतीये नाके' अधि वि श्रयेनम्'॥ ४॥
अर्नु। छ्य। स्यामेनं। त्वचंम्। एताम्। विऽशुस्तः। यथाऽपरः। असिनां। मा'। अभि। मस्याः'।
मा। अभि। द्रुंहः। प्रुंऽशः'। कल्प्य। एन्म्। तृतीये। नाके। अधि। वि। श्रयः। एन्म् ॥ ४॥

ऋचा कुम्भीमध्युप्तौ श्रयाम्या सिश्चोद्कमर्व धेह्येनम् । पर्याधेत्ताग्निनां शमितारः शृतो गंच्छतु सुकृतां यत्रं छोकः ॥ ५ ॥ ऋचा। कुम्भीम् । अधि । अप्रौ । श्रयामि । आ । सिश्च । उदकम् । अर्व । धेहि । एनम् । परिऽआर्धत्त । अग्निनां । शुमितारः । शृतः । गुच्छतु । सुऽकृताम् । यत्रं । छोकः ॥ ५ ॥

उत्ऋामातः पिर् '॰चेदतंप्तस्तुप्तांच्चरोरिध्'॰ नाकं तृतीर्यम् । अप्रेरिप्तरिध्' सं बंभूविथ ''ज्योतिष्मन्तम्भि छोकं जंयैतम्'॰ ॥ ६ ॥ उत् । काम् । अतः । पिर । च । इत् । अतंप्तः '॰ । त्प्तात् । चरोः । अधि । नाकंम् । तृतीर्यम्। अप्रेः । अप्रिः । अधि । सम् । बुभूविथ । ज्योतिष्मन्तम् । अभि । छोकम्। ज्य । एतम् ॥ ६ ॥ ''अजो अप्रिर्जमु ' ज्योतिराहुर्जं जीर्वता ब्रह्मणे देर्यमाहुः ।

<u>'अजा आग्नेर्जमुं</u> ज्यातिराहुर्ज जावता श्रुक्ष प्रमासुर । अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमास्मिल्लोके श्रद्धांनेन दृत्तः ॥ ७॥

<sup>1.</sup> प्र्वें सिना B,Bh,D,Sm,C3. २. मांस्थाः A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,V,P,P³,J. ३. पर्इथः क° Bh; पर्वः क° B; परुषः क° A,D,R; पर्ग्ः क° K; पर्द्रथः क° Cs. ४. प्रकृतां मध्ये पै १६,१७,३. ५. अयेमम् पै. ६. मा P. ७. परुशः P,J; परुशः Cp. ८. श्रितो D,Sm. ९. उत्कृामार्तः सात². १०. दंतप्ता° A,D,K, Km,R,Sm,V,Dc,Cs; दंतप्ता° Bh; दंदप्ता° B; दंतप्त ° P³M; श्रुरोर्धि K. ११. °रिप पे १६,९७,५. १२. ज्योतिब्मान् गच्छ सुकृतां यत्र लोकः पै. १३. अतुप्ताः P,P²,J,Cp.

अजः। अग्निः। अजम्। ऊं इति। ज्योतिः। आहुः। अजम्। जीवैता। ब्रह्मणे। देयेम्। आहुः। अजः। तमांसि। अप। हुन्ति । दूरम्। अस्मिन्। लोके। श्रुत्ऽदधनिन। दत्तः॥ ७॥

पश्चौदनः पश्चधा वि 'क्रमतामा कंस्यमानु स्त्रीणि' ज्योतीं वि ।

र्<u>डजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं 'तृतीये</u> नाके अधि वि श्रयस्व' ॥ ८ ॥ पर्ञ्चं ऽओदनः । पञ्च ऽधा । वि । कृमताम् । आऽकंस्यमानः । त्रीणि । ज्योतींषि । ईजानानाम् । सुऽकृताम् । प्र । इहि । मध्यम् । तृतीये । नाके । अधि । वि । श्रयस्व ॥ ८॥

अजा रोह सुकृतां यत्रं छोकः शर्मो न चत्तोऽति दुर्गाण्येषः । पश्चीदनो ब्रह्मणे दीयमानः "स दातारं तृष्त्यां तर्पयाति"।। ९।।

अर्ज । आ । रोह् । सुऽकृताम् । यत्रं । लोकः । शुरुभः । न । चत्तः । अति । दुःऽगानि । एषः । पश्चंऽओदनः । ब्रह्मणे । दीयमनिः । सः । दातारम् । तृप्यां । तुर्पयाति ॥ ९ ॥

अजस्त्रिनाके त्रिंदिवे त्रिपृष्ठे 'नार्कस्य पृष्ठे' दंदिवांसं दधाति ।
पश्चौदनो ब्रह्मणे द्वीयमानो 'विश्वस्त्रपा धेतुः कामदुघाऽस्येकां' ॥१०॥

अजः । त्रिऽनाके । त्रिऽदिवे । त्रिऽपृष्ठे । नार्कस्य । पृष्ठे । ददिऽवांसम् । द्वाति । पर्य्वऽओदनः । ब्रह्मणे । दीयमानः । विश्वऽरूपा । धेनुः । कामुऽदुर्घा । असि । एको ॥१०॥

एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पश्चौदनं ब्रह्मणेऽजं दंदाति । अजस्तमांस्यपं हन्ति ''दूरम्सिंग्ल्छोके श्रद्दधानेन दृत्तः'' ॥ ११ ॥

एतत् । वः । ज्योतिः । पित्रः । तृतीयम् । पन्चं ऽओदनम् । ब्रह्मणे । अजम् । दुदाति । अजः । तमीसि । अपं । हृन्ति । दूरम् । अस्मिन् । लोके । श्रुत्ऽदधीनेन । दुत्तः ॥ ११ ॥

र्डजानानां'' सुकृतां छोकमीप्सन् पश्चौदनं ब्रह्मणेऽजं देदाति । स व्यापिमाभि' छोकं जेयैतं'' शिवाेर्डसमभ्यं' प्रतिगृहीतो अस्तु' ।।१२॥

र्डेजानानाम् । सुऽकृताम् । लोकम् । ईप्सेन् । पत्रीऽओदनम् । ब्रुह्मणे । अजम् । टुदाति । सः । विऽआप्तिम् । अभि । लोकम् । ज्य । एतम् । शिवः । अस्मभ्यम् । प्रतिऽगृहीतः । अस्तु ॥१२॥

१. क्रमस्वाकंस्यमानः पञ्च पै १६,९७,६. २. ज्योतिष्मन्तमिम लोकं जयास्मै पै. ३. क्रमस्व पै १६,९७,१०. ४. शलभो पै. ५. चत्तो अति पै. ६. दुर्गाण्येषः  $D_{C,K,K^m,V}$ . ७. विश्वरूपा घेनुः कामदुघास्येका पै. ८. एषः  $P_{.J}$ . ९. सुकृतां लोकं पै १६,९८,२. १० स दातारं तृष्त्या तर्पयाति पै. ११. दूरं पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः पै १६,९७,८. १२. प्र ज्योतिष्मन्तं पै १६,९८,१. १३. व्यासो नेष्यभि पै. १४. जयास्मै पै. १५. श्रितो  $\frac{1}{2}$ °  $B_{.K}$ 

अजो ह्यं १ प्रेरजनिष्ट्' शोकाद् विश्वो विष्रस्य सहसो विप्वित्'।

रेड्षं पूर्तम्भिपूर्त्' वर्षट्कृतं तद् देवा 'ऋतुशः कल्पयन्तु'॥ १३॥
अजः। हि । अग्नेः। अजनिष्ट। शोकति । विष्रः। विष्रस्य। सहसः। विष्रःऽचित्।

इष्टम्। पूर्तम्। अभिऽपूर्तम् । वर्षट्ऽकृतम्। तत्। देवाः। ऋतुऽशः '। कल्प्यन्तु ॥ १३॥

अमोतं वासीं द्याद्धिरंण्यमपि दक्षिणाम् । तथां लोकान्त्समामोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४ ॥ अमाऽज्ञतम् । वासीः । द्यात् । हिर्रण्यम् । अपि । दक्षिणाम् । तथां । लोकान् । सम् । आमोति । ये । दिव्याः । ये । च । पार्थिवाः ॥ १४ ॥

'एतास्त्वाजोर्प यन्तु धाराः' सोम्या' देवीर्घृतपृष्ठा मधुक्चतः । स्तुभान 'पृथिवीमुत द्यां नाकस्य 'पृष्ठेऽधि' सुप्तरंक्मौ ॥ १५॥

प्ताः । त्वा । अज्र १० । उप । यन्तु । धाराः । सोम्याः । देवीः । घृतऽपृष्ठाः । मृथुऽरचुतः । स्तुभान । पृथिवीम् । उत । द्याम् । नाकस्य । पृष्ठे । अधि । सुप्तऽर्ररमौ ॥ १५ ॥

अजो ईस्यर्ज स्वर्गोिसि त्वयां लोकमार्झरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषम् ॥ १६ ॥

अजः । असि । अर्ज<sup>१३</sup> । स्वःऽगः । असि । त्वर्या । लोकम् । अङ्गिरसः । प्र । अजानन् । तम् । लोकम् । पुण्यम् । प्र । ज्ञेषम् ॥ १६ ॥

येनां सहस्रं वहंसि येनांग्ने सर्ववेदसम् । तेनेमं युज्ञं नी वहु ''स्व दिवेषु गन्तेवे ''॥ १७॥ येने । सहस्रंम् । वहंसि । येने । अग्रे । सर्वेऽवेदसम् । तेने । द्वम् । युज्ञम् । नः । बहु । स्व ि । देवेषु । गन्तेवे ॥ १०॥ तेने । इमम् । युज्ञम् । नः । बहु । स्व ि । देवेषु । गन्तेवे ॥ १०॥

अजः पुकः स्वर्गे छोके दंघाति पश्चीदनो निर्ऋतिं वार्घमानः। तेन छोकान्तस्र्यवतो जयेम ॥ १८॥

ञ्जः । पुकः । स्वःऽगे । छोके । दुधाति । पञ्चंऽओदनः । निःऽऋंतिम् । बार्धमानः। तेनं । छोकान् । सूर्यंऽवतः । जुयेम् ॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निंद्धे यं चे विक्षु या विष्रुपं ओदनानां मुजस्यं । सर्वे तदंग्ने सुकृतस्यं छोके जानीतान्नः संगर्मने पथीनाम् ॥ १९ ॥ यम् । ब्राह्मणे । निऽद्धे । यम् । च । विक्षु । याः । विऽप्रुपः । ओदनानाम् । अजस्यं । सर्वम् । तत् । अग्ने । सुऽकृतस्यं । छोके । जानीतात् । नः । सुम्ऽगर्मने । पृथीनाम् ॥

ेअजो वा इदमग्रे व्यक्रिमत तस्योरं इयमंभवद् दं दौः पृष्ठम् । अन्तरिक्षं मध्यं दिश्रः पार्श्वे संमुद्रौ कुक्षी ॥ २०॥

अजः । वै । इदम् । अग्रे । वि । अजमत् । तस्य । उरः । इयम् । अभवत् । द्यौः । पृष्ठम्। अन्तरिक्षम् । मध्येम् । दिशैः । पार्श्वे इति । सुमुद्रौ । कुक्षी इति ॥ २०॥

सत्यं चर्तः च चक्षंपी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरंः । एष वा अपिरिमितो युज्ञो यदजः पश्चौदनः ।। २१ ।।

सत्यम् । च । ऋतम् । च । चक्षुंषी इति । विश्वम् । सत्यम् । श्रुद्धा । प्राणः । विऽराट् । शिर्रः । एषः । वै । अपिर ऽमितः । यज्ञः । यत् । अजः । पञ्चेऽओदनः ॥ २१ ॥

अपिरिमित<u>मेव यज्ञमामोत्यपिरिमितं लोकमर्व रुन्द्धे</u> । यो<u>र्च</u> जं'' पश्चीदनं दक्षिणाज्योतिषं ददीति ॥ २२ ॥ अपिरिऽमितम् । एव । यज्ञम् । आप्तोति । अपिरिऽमितम् । लोकम् । अर्व । रुन्द्धे । यः । अजम् । पश्चीऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । ददीति ॥ २२ ॥

नास्यास्थीनि भिन्द्यात्र मुज्ज्ञो ' निधियेत्' । सर्वमेनं ' समादायेदिमदं प्रवेशयेत् ॥ २३ ॥

<sup>9. &</sup>lt;u>ब्रह्म</u>णे P. २. अजः पञ्चोदनो पै १६,९९,६. ३. °भवद् सात<sup>3</sup>. ४. उद-रमन्तिरक्षम् पै. ५. द्यौस्ते पृष्ठं पै. ६. चं ऋतं RW. पे १६,९९,७. ७. विश्वरूपं पै. ८. परुः पे. ९. °मिताः P. १०. रुधे B; रुन्धे RW. सात<sup>3</sup>. ११. यो र्थु जं B,V. १२. मुन्यो B,B<sup>h</sup>,D,Cs; मुक्को A,K,K<sup>m</sup>,R,S<sup>m</sup>,V,Dc. १३. निर्देहेत् पै १६,१००,९. १४. सर्वाणि पै.

न । अस्य १ । अस्थीनि । भिन्दात् । न । मुज्ज्ञः १ । निः । ध्येत् । सर्वम् । एनम् । सुम्ऽआदार्यं । इदम्ऽईदम् । प्र । वेश्येत् ॥ २३ ॥

इद्भिद्मेवास्यं रूपं भविति तेनैनं सं गंमयति । इषं मह ऊर्जिमस्मे दुहे यो हेजं पश्चीदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२४॥

इदम् इद्रेदम् । एव । अस्य । रूपम् । भवति । तेन । एनम् । सम् । गुम्यति । इर्षम् । महैः । कर्जम् । अस्मै । दुहे । यः । अजम् । पर्श्वेऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । दद्गिति ॥२४॥

पर्श्व रुक्मा पश्च नर्वानि वस्त्रा पश्चांस्मै धेनर्वः कामुदुर्घा भवन्ति । यो हेर्जं पश्चीदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति ॥ २५ ॥

पर्छ । रुक्मा । पर्छ । नर्यानि । वस्ना । पर्छ । अस्मे । धेनर्यः । कामुऽदुर्याः । भुवन्ति । यः । अजम् । पर्छ ऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । ददाति ॥ २५ ॥

पर्श्व रूक्मा ज्योतिरस्मै भवान्ति वर्म वासांसि तुन्वेिभवान्ति। स्वर्ग छोकम्द्रजुते यो<u>व</u>ेजं पश्चीदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२६॥

पर्च । रुक्मा । ज्योतिः । अस्मै । मुबन्ति । वर्म । वासीसि । तुन्वे । मुबन्ति । स्वःऽगम् । लोकम् । अस्नुते । यः । अजम् । पर्चऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । ददीति ॥

या पूर्वं पति विच्वाऽथान्यं विन्दतेऽपरम् । पश्चीदनं च तावुजं 'ददातो न वि योपतः' ॥ २७॥

या । पूर्वम् । पतिम् । विच्वा । अर्थ । अन्यम् । विन्दते । अपरम् । पन्ने अर्थरम् । चु । तौ । अजम् । दर्दातः । न । वि । योष्तः ॥ २७ ॥

समानलोको भवति '॰पुनुर्भुवाऽपंरुः पर्तिः'॰ । यो <u>५</u> जं' पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दद्गिति' ।। २८ ।।

१. अस्य J. २. मुन्यः J; मुज्ञः P,P³,Cp. ३. तेनेदं पै १६,१००,२. ४. हुषं B,P. ५. यो र् जं B,K,V ६. यो र् जं B,V. ७. थ्यान्यं  $A,B^h,D$ ,  $K^m,R,S^m,V,C_s$ ; विस्ता यथान्यं पै ८,१९,१०. ८. पचतो न न्यञ्चतः पै. ९. अन्यर्भ्  $P,J,Bp^2$ . १०. थ्पंरापतिः A. ११. अजं च पै ८,१९,११० १२. ददत् पै.

सुमानऽलोकः । भुवति । पुनुःऽभुवा । अपरः । पतिः । यः । अजम् । पन्नेऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । ददाति ॥ २८ ॥

अनुपूर्ववंत्सां धेनुमंनुड्वाहंमुपुबर्हणम् । वासो हिरंण्यं दुच्वा ते यंन्ति दिवंमुत्तमाम् ।। २९ ।।

अनुपूर्वऽर्वत्साम् । धेनुम् । अनुड्वार्हम् । उपुऽबर्हणम् । वार्सः । हिरण्यम् । दुत्त्वा । ते । युन्ति । दिवेम् । उत्ऽतुमाम् ।। २९ ॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् । जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुषं ह्वये ।। ३० ।।

आत्मानम् । पितरम् । पुत्रम् । पौत्रम् । पितामहम् । जायाम् । जनित्रीम् । मातरम् । ये । प्रियाः । तान् । उपं । हुये ॥ ३०॥

यो वै नैद्रिष्टं नामुर्तुं वेद्रं । एष वै नैद्रिष्ट्रो नामुर्तुर्यदुजः पञ्चीदुनः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृंव्यस्य श्रियं दहति भर्वत्यात्मना । यो हे जं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं दद्रिति ।। ३१ ॥

यः । वै । नैदाघम् । नामं । ऋतुम् । वेदं । एषः । वै । नैदाघः । नामं । ऋतुः । यत् । अजः । पत्र्चेऽओदनः । निः । एव । अप्रियस्य । भ्रातृेव्यस्य । श्रियम् । दहृति । भविति । आत्मनां । यः । अजम् । पत्र्चेऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । ददांति ॥ ३१ ॥

यो वै कुर्वन्तं नामुर्तुं वेदं । कुर्वतीं कुर्वतीं कुर्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृं व्यस्य श्रियमा देते । एष वै कुर्वनामुर्तुर्यदुजः ०।०।०॥३२॥

यः। वै। कुर्वन्तम्। नामं। ०। कुर्वतीम्ऽकुर्वतीम्। एव। अप्रियस्य। भ्रातृेव्यस्य। श्रियम्। आ। दत्ते । एषः। वै। कुर्वन्। नामं। ०॥ ३२॥

यो वै संयन्तं नामुर्तं वेदं । संयुतींसंयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृन्यस्य श्रियमा दंत्ते । एष वै संयन्नाम् ० । ० । ० ॥ ३३ ॥

<sup>9. °</sup>त्तमम् Km, V. २. °ड्वाअर्हम् P. ३. °त्तमम् P. ४. त. А,В,В,D,К,К,R,S,M,V,Dc,Cs, शंपाः; वैतः WM,RW. नामं ऋतुं एवमुत्तरत्र. ५. नामं ऋतुर्यः एवमुत्तरत्र R.W.

यः।वै। सम्ऽयन्तेम्। नामे। ०। संयतीम्ऽसंयतीम्। एव। ०। एषः।वै। सम्ऽयन्। नामे। ०॥ ३३॥

यो वै पिन्वन्तं नामुर्तुं वेदं । पिन्वतींपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृंव्यस्य श्रियमा दंते । एष वै पिन्वन्नाम् ०।०।०॥३४॥

यः । वै । पिन्वन्तम् । नामे । ० । पिन्वतीम् ऽपिन्वर्ताम् । एव । ० । एषः । वै । पिन्वन् । नामे । ० ॥ ३४ ॥

यो वा उद्यन्तुं नामुर्तुं वेदं । <u>उद्य</u>तीम्रंगतीमेवाप्रियस्य भ्रातृत्वस्य श्रियमा दंत्ते । एष वा उद्यन्नाम् ० । ० । ० ।। ३५ ।।

यः । वै । उत्ऽयन्तंम् । नामं । ० । <u>उ</u>द्यतीम्ऽउंचतीम् । एव । ० । एषः । वै । उत्ऽयन् । नामं । ० ॥ ३५ ॥

यो वा अभिभुवं नामुर्तुं वेदं ।
अभिभवंनतीमभिभवनतीमेवाप्रियस्य भ्रातृंव्यस्य श्रियमा देते ।
एष वा अभिभूर्नामुर्तुर्यद्जः पश्चौदनः ।
निरेवाप्रियस्य भ्रातृंव्यस्य श्रियं दहति भवंत्यात्मना ।
योडेजं पश्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दद्गित ॥३६॥

यः । वै । अभिऽभुर्वम् । नार्म । ऋतुम् । वेदं । अभिभवंन्तीम्ऽअभिभवन्तीम् । एव । अप्रियस्य । भ्रातृंव्यस्य । श्रियम् । आ । दृत्ते । एषः । वै । अभिऽभूः । नार्म । ऋतुः । यत् । अजः । पर्श्वऽओदनः । निः । एव । अप्रियस्य । भ्रातृंव्यस्य । श्रियम् । दृहृति । भवति । आत्मर्ना । यः । अजम् । पर्श्वऽओदनम् । दक्षिणाऽज्योतिषम् । दद्गिति ॥ ३६॥

अजं च पर्चत पश्च चौदनान्।
सर्वा दिशः संमनसः स्प्रीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु 'त एतम्'।।३७॥

१.  $<u>यो १</u> जं B,V. २. संविदानाः पै १६,९९,४٠ ३. तु. <math>D^{2}$ , $P,P^{2}$ ; वैतु. A,  $B^{h}$ , $D,K^{m}$ , $R,S^{m}$ ,V,Dc,Cs,J,Cp,WM गृह्णन्तु. ४. तेजसम् पै.

अजम् । च । पर्चत । पर्च । च । ओद्नान् । सवीः । दिशेः । सम्इमनसः । सुधीचीः । सऽर्थन्तर्देशाः । प्रति । गृह्वन्तु । ते । एतम् ॥३७॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य 'आज्यं हिविरिदं जुंहोमि' ॥ ३८॥ ताः। ते। रुक्षन्तु । तवं। तुभ्यम् । एतम् । ताभ्यः । आज्यम् । हिवः। हृदम्। जुहोमि ॥३८॥

### इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'यो विवाद' इति स्केन जपं करोति स्वर्गकामः इति विनियोगमाला संप्रदायानुसारेण। वस्तुतस्तु 'यो विवात' इत्यारभ्य 'यत्क्षत्तारम्' (अ९,११) इत्यन्तेषु षद्सु पर्यायेषु अतिथेर्माहात्म्यं तथा तस्य सभाजनं तत्सभाजनस्य च यज्ञफलतुल्यं फलं चेति आतिथ्यस्य प्रशंसा वर्ण्यते।

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यान्क्यिम् ॥१॥ यः । विद्यात् । ब्रह्मं । प्रतिऽअक्षेम् । पर्रेषि । यस्य । सुम्ऽभाराः । ऋचेः । यस्य । अनुक्यिम् ॥

सामानि । यस्य होमानि । यर्जुः । हृदयम् । उच्यते । पृरिऽस्तरणम् । इत् । हृविः ॥२॥

यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपद्यति देवयर्जनं प्रेक्षते ।। ३ ॥ यत् । वै । अतिथिऽपतिः । अतिथीन् । प्रतिऽपस्यति । देवऽयर्जनम् । प्र । ईक्षते ॥ ३ ॥

यदंभिवदंति द्विक्षामुपैति यदुंदकं याचेत्यपः 'प्र णयति' ॥ ४ ॥ यत्। अभिऽवदंति। द्विक्षाम् । उपं । एति । यत् । उद्कम् । याचेति । अपः। प्र। नृयति ॥

या एव' युज्ञ आर्पः प्रणायन्ते ता एव ताः ॥ ५ ॥ याः । एव । युज्ञे । आर्पः । प्रुऽनीयन्ते । ताः । एव । ताः ॥ ५ ॥

यत् तर्पणमाहरेन्ति य एवाग्रीषोमीयः पुशुर्बध्यते स एव सः ॥ ६ ॥ यत् । तर्पणम् । आऽहरेन्ति । यः । एव । अग्नीषोमीयः । पुशुः । बुध्यते । सः । एव । सः ॥

<sup>.</sup> १. ते J,Cp,WM. .२. जुहोमि हविषा घृतेन पै १६,९९,४. ३. ऋतो 🖰 । ४. छन्दांसि पै १६,१११,२. ५. प्रणयित Sm. ६. एवं R.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

यद्विस्थान् कल्पयन्ति सदोहविधानान्येव तत् कल्पयन्ति ॥ ७ ॥ यत् । आऽवस्थान् । कुल्पयन्ति । सदःऽहृविधीनानि । एव । तत् । कुल्पयन्ति ॥७॥ यदुंपस्तृणान्ति विहिरेव तत् ॥ ८ ॥

यत् । उपुरस्तृणन्ति । बहिः । एव । तत् ॥ ८ ॥

यदुंपारिशयनमाहरान्ति स्वर्गमेव तेर्न छोकमवं रुन्द्वे ।। ९ ।। यत् । उपरिऽश्यनम् । आऽहरेन्ति । स्वःऽगम् । एव । तेने । लोकम् । अवे । रुन्द्रे ॥ ९ ॥ यत् 'केशिपूपवर्हणमाहरंन्ति' परिधर्य एव ते ॥ १०॥

<mark>यत् । कुश्चिपुऽउपुबर्</mark>हणम् । आऽहर्रन्ति । पुरि्ऽधर्यः । एव । ते ॥ १० ॥

'यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहर्न्त्याज्यमेव' तत् ॥ ११॥ यत् । आञ्जन्ऽअभ्यञ्जनम् । आऽहरेन्ति । आज्येम् । एव । तत् ॥ ११ ॥

यत् पुरा परिवेषात् खादमाहर्रन्ति पुरोडाश्चीवेव तौ ॥ १२ ॥ यत् । पुरा । परि्डवेषात् । खादम् । आऽहरन्ति । पुरोडाशी । एव । तौ ॥ १२ ॥ यद्शन्कृतं ह्ययंन्ति हविष्कृतंमेव तद्ध्यंयन्ति ॥ १३ ॥ यत् । अशुनुऽकृतम् । ह्रयन्ति । हृविःऽकृतम् । एव । तत् । हृयन्ति ॥ १३ ॥

ये वृीह्यो यवा निरुप्यन्तें ऽश्चवं एव ते ॥ १४ ॥ ये । ब्रीहर्यः । यर्वाः । निःऽउप्यन्ते । अंशर्वः । एव । ते ॥ १४ ॥

<sup>'</sup>यान्यु॑ॡखलमुसलानि॒' ग्रावाण एव ते ।। १५ ।। रुपि पुवित्रं तुषां ऋ<u>जी</u>षा<u>भिषर्वणीरार्षः ॥ १६ ॥</u>

३. °ईणान्याह° पे १६,१११,१०. १. यत्परिस्तृ° पै १६,१११,९. २. रुन्धे RW. ६. यद् पै १६,१११,१४. ५. ह्युनित P. ४. यदभ्यञ्जनमा° पै १६,१११,१२.

७. निर्ह्प्य° B,Bʰ,Cs. ८. उल्लख्लं मुसलं पे १६,११२,१०

रार्पम् । पुवित्रमम् । तुषाः । ऋजीषा । अभिऽसर्वनीः । आपः ॥ १६ ॥

सुग्' दर्विनेंक्षणमायवंनं द्रोणकल्याः कुम्भयो वायव्यानि पात्रीणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥ १७॥

स्रुक् । दिवैः । नेक्षणम् । आऽयर्वनम् । द्रोणऽक्रल्हशाः । कुम्भ्युः । वाय्व्यानि । पात्रीणि । इयम् । एव । कृष्णुऽअजिनम् ॥ १७॥

इति तृतीयेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्।

युज्मानुब्राह्मणं 'वा एतदतिथिपतिः' कुरुते' यदांहार्याणि प्रेक्षंत' इदं भूया३' इदा३मिति ॥१॥ [१८]

यजमानुऽब्राह्मणम् । वै । एतत् । अतिथिऽपतिः । कुरुते । यत् । आऽहार्याणि । प्रऽईक्षेते । इदम् । भूया २ः । इदा ३ म् । इति ॥ १॥

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन विधियांसं कुरुते ॥ २ ॥ [१९] यत् । आहे । भूर्यः । उत् । हुरु । इति । प्राणम् । एव । तेने । वर्षीयांसम् । कुरुते ॥२॥

उपं हरति हुवींष्या सादयति ॥३॥ [२०]

उप । हुर्ति । हुवींषि । आ । साद्यति ॥ ३ ॥

<sup>"तेषामासंत्रानामतिथिरात्मन् जुहोति" ।। ४ ।। [२१]</sup>

तेषाम् । आऽसेन्नानाम् । अतिथिः । आत्मन् । जुहोति ॥ ४ ॥

सुचा हस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वषट्कारेण ॥ ५ ॥ [२२]

सुचा । हस्तेन । प्राणे । यूपे । सुक्ऽकारेणे । वृष्ट्ऽकारेणे ॥ ५ ॥

एते वै प्रियाश्वाप्रियाक्चार्त्विजः स्वर्गं लोकं गंमयान्ति यदतिथयः ॥६॥ [२३]

१. स्रग्  $B^h$ . २. वै यदितिथि° पै १६,११२,४. ३. कृणुते पै. ४. अवेक्षते पै. ५. तु.  $Wi, K^m, S^m, V, Dc;$  वैतु. शंपा. सात. RW. भूया३; भूया I; भूया  $O, R^2$ . ६. तु.  $D^2, P^2;$  वैतु. शंपा.  $J, C_P$  भूया३:; भूयाः P. ७. °रात्मं ज्  $B^h, K^m, C_S, RW$ .; °रात्मं ज्  $R, D_C;$  °रात्मिन जु पै १६,११२,१०.

सू ७, मं १३(६, मं ३०)] Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

पुते । वै । प्रियाः । च । अप्रियाः । च । ऋत्विजः । स्वःऽगम् । लोकम् । गुमयन्ति । यत् । अतिथयः ॥ ६ ॥

'स य एवं विद्वान्' न द्विषत्रंशीयात्रं द्विष्तोऽत्रंमशीयात्रं मीमांसितस्य न मीमांसमानस्यं ॥ ७ ॥ [२४]

सः । यः । एवम् । विद्वान् । न । द्विषन् । अ्दनीयात् । न । द्विषतः । अन्नम् । अ्दनीयात् । न । मीमांसितस्ये । न । मीमांसमानस्य । ७ ॥

सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यात्रमश्रान्ति ॥ ८ ॥ [२५]

सर्वः । वै । एषः । जग्धऽपोप्मा । यस्ये । अन्नम् । अन्ननित ॥ ८ ॥

सर्वो वा एषोडर्जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नान्ति ॥ ९ ॥ [२६]
सर्वैः । वै । एषः । अर्जग्धऽपाप्मा । यस्यं । अर्लम् । न । अ्दनन्ति ॥ ९ ॥
सर्वदा वा एष युक्तग्रांवार्द्रपंवित्रो वितंताध्वर् आहंतयज्ञकतुर्य उंपहरति ।१०। [२७]
सर्वदा । वै । एषः । युक्तऽग्रांवा । आर्द्रऽपंवित्रः । वितंतऽअध्वरः । आहंतऽयज्ञकतुः ।
यः । उपुऽहरति ॥ १० ॥

प्राजापत्यो वा एतस्यं युज्ञो वितेतो य उपहर्रति ॥ ११ ॥ [२८]
प्राजाऽपत्यः । वै । एतस्यं । युज्ञः । विऽतेतः । यः । उपहरिति ॥ ११ ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमानंनुविक्रमते य उपहराति ॥ १२ ॥ [२९]
प्रजाऽपतेः । वै । एषः । विऽक्रमान् । अनुऽविक्रमते । यः । छपुऽहर्रति ॥ १२ ॥
योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गाहीपत्यो 'थिसमन् पर्चनित्'॰

स दंक्षिणाग्निः ॥ १३ ॥ [३०]

यः । अतिथीनाम् । सः । आऽह्वनीयः । यः । वेश्मिनि । सः । गार्हेऽपत्यः । यस्मिन् । पर्चन्ति । सः । दक्षिणऽअग्निः ॥ १३ ॥

# इति तृतीयेऽनुवाके तृतीयं स्कम्।

गुम्यति P.
 तस्मात् पै १६,११३,१.
 भूति P.
 भूति न्याप्यम् (तु. पै. मूको.).
 विद्यात् Bp².
 अश्विति P.
 भूति प्राप्ति प्रम्को.).
 विद्यात् Bp².
 अश्विति P.
 भूतित P.

इष्टं च वा एप पूर्तं चे गृहाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति ॥१॥ [३१] इष्टम् । च । वै । एषः । पूर्तम् । च । गृहाणांम् । अश्वाति । यः । पूर्वः । अतिथेः । अश्वाति ॥

पयश्च वा एष रसं च गृहाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथेर्श्चाति ॥२॥ [३२] पर्यः । च । वे । एषः । रसम् । च । गृहाणांम् । अश्चाति । यः । पूर्वः । अतिथेः । अश्चाति ॥२॥ ऊर्जां च वा एष स्फातिं च गृहाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथेर्श्चाति ॥३॥ [३३] कर्जाम् । च । वे । एषः । स्फातिम् । च । गृहाणांम । अश्चाति । यः । पूर्वः । अतिथेः । अश्चाति ॥ ३॥

प्रजां च वा एप प्रांश्चं गृहाणांमश्चाति यः प्र्वोऽतिथेरश्चाति ॥४॥ [३४] प्रऽजाम् । च । वै । एषः । प्रार्त् । च । गृहाणांम् । अश्चाति । यः । प्रवैः । अतिथेः । अस्नाति ॥ ४॥

क्रीर्ति च वा एष यश्रेश्व गृहाणामश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति ॥५॥ [३५] क्रीर्तिम् । च । वै । एषः । यशेः । च । गृहाणाम् । अश्चाति । यः । पूर्वेः । अतिथेः । अश्चाति ॥ ५॥

श्रियं च वा एप संविदं च गृहाणांमश्राति यः पूर्वोऽतिथेरश्राति ॥६॥ [३६] श्रियंम् । च । वै । एषः । सम्ऽविदंम् । च । गृहाणांम् । अश्वाति । यः । पूर्वः । अतिथेः । अश्वाति ॥ ६ ॥

एष वा अतिथिर्धच्छ्रोत्रिय्स्तस्मात् पूर्वो नाश्चीयात् ॥७॥ [३७]
एषः । वै । अतिथिः । यत् । श्रोत्रियः । तस्मति । पूर्वैः । न । अश्वीयात् ॥ ७ ॥
अश्वितावृत्यित्थावश्चीयाद् यज्ञस्यं सात्मृत्वायं यज्ञस्याविच्छेदाय तद् वृतम् ॥८॥
अश्वितऽत्रिति । अतिथौ । अश्वीयात् । यज्ञस्यं । सात्मुऽत्वायं । यज्ञस्यं । अविऽछेदाय ।
तत् । वृतम् ॥ ८ ॥ [३८]

१. ऊर्ज पै १६,११३,९.

एतद् वा उ स्वादीयो यदिधिगृवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्रीयात् ॥९॥ [३९] एतत्। वै। ऊं इति । स्वादीयः । यत् । अधिऽग्वम् । क्षीरम् । वा । मांसम् । वा । तत्। एव । न । अश्रीयात् ॥ ९ ॥

इति तृतीयेऽनुवाके चतुर्थं सूक्तम्।

स य एवं विद्वान् क्षीरग्रंपुसिच्योपहरंति ॥ १ ॥

सः । यः । एवम् । विद्वान् । क्षीरम् । उपुऽसिच्यं । उपुऽहरति ॥ १ ॥

यार्वदिशिष्टोभेनेष्ट्वा सुर्समृद्धेनावरुन्द्धे 'तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे '।।२।। [४०] यार्वत् । अग्निऽस्तोभेनं । इष्ट्वा । सुऽसंमृद्धेन । अवऽरुन्द्धे । तार्वत् । एनेन् । अर्व। रुन्द्धे ॥

स य एवं विद्वान्त्सर्पिरुपुसिच्यीपुहरति ॥ ३॥

सः । यः । एवम् । विद्वान् । सुर्पिः । उपुऽसिच्ये । उपुऽहरिति ॥ ३ ॥

यार्वदतिरात्रेणेष्ट्वा० ॥ ४ ॥ [४१]

यार्वत् । अतिऽरात्रेणं । इष्ट्वा । ० ॥ ४ ॥

स य एवं विद्वान् मधूपसिच्योपहरति ॥ ५॥

सः । यः । एवम् । विद्वान् । मर्धु । उपुऽसिच्यं । उपुऽहरंति ॥ ५ ॥

यार्वत् सत्त्र्रसर्वेनेष्ट्वा ० ॥ ६ ॥ [४२]

यार्वत् । सुत्त्र ऽसर्वेन । इष्ट्वा । ० ॥ ६ ॥

स य एवं विद्वान् मांसम्प्रीपिसच्योपहरति ॥ ७ ॥

सः । यः । एवम् । विद्वान् । मृांसम् । उपुऽसिच्यं । उपुऽहरंति ॥ ७ ॥

यार्वद् द्वादशाहे<u>नेष्ट्वा सुसंमृद्धेनावरु</u>न्द्धे तार्वदे<u>ने</u>नार्व रुन्द्धे ॥ ८ ॥ [४३] यार्वत् । द्वादशाऽअहेर्न । हृष्ट्वा । सुऽसंमृद्धेन । अव्ऽहृत्द्धे । तार्वत् । ए<u>नेन</u> । अवं। हृत्द्धे ॥

१. ° रून्धे एवमुत्तरत्र RW. सात. १ २. रुन्धे एवमुत्तरत्र RW. सात. १

स य <u>एवं विद्वानुंदकम्रंपासिच्योंपहरंति ॥ ९ ॥</u> सः । यः । एवम् । विद्वान् । उद्कम् । उपुऽसिच्यं । उपुऽहरति ॥ ९ ॥

प्रजानां प्रजाननाय गच्छति प्रतिष्ठां श्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वातुं-दक्षप्रपित्तच्यापहरति ॥ १० ॥ [४४]

प्रुडजानीम् । प्रुडजर्ननाय । गुच्छति । प्रुतिडस्थाम् । प्रियः । प्रुडजानीम् । भुवति । यः । एवम् । विद्वान् । उद्कम् । उपुडसिच्ये । उपुडहरति ॥ १० ॥

इति तृतीयेऽनुवाके पश्चमं स्कम्।

तस्मा उपा हिङ्क्रणोति सविता प्र स्तौति ॥ १ ॥ तस्मै । उपाः । हिङ् । कृणोति । सविता । प्र । स्तौति ॥ १ ॥

बृहस्पति र्क्जियो द्वां यित ' त्वष्टा पुष्टचा प्रति हरित विश्वे देवा निधनम् ॥२॥ बृहस्पतिः । ऊर्जिया । उत् । गायति । त्वष्टा । पुष्टचा । प्रति । हरित । विश्वे । देवाः । निऽधनम् ॥ २॥

निधनं भूत्याः प्रजायाः पश्चनां भविति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ [४५] निऽधनम् । भूत्याः । प्रऽजायाः । पुश्चनाम् । भविति । यः । एवम् । वेदं ॥ ३ ॥

तस्मी उद्यन्तस्यों हिङ्कृणोति संगुवः प्र स्तौति ॥ ४ ॥ तस्मै । उत्ऽयन् । स्यैः । हिङ् । कृणोति । सुम्ऽगुवः । प्र । स्तौति ॥ ४ ॥

मुध्यन्दिन उद्गीयत्यपराह्नः प्रति हरत्यस्तंयन्निधनम् । निधनं ० ॥ ५ ॥ [४६] मध्यन्दिनः । उत् । गायति । अपरऽअहः । प्रति । हरति । अस्तम्ऽयन् । निऽधनम् । निऽधनम् । ० । ॥ ५ ॥

तस्मी अश्रो भव्न हिङ्कृणोति स्तनयन् प्र स्तौति ॥ ६ ॥ तस्मै । अभ्रः । भर्वन् । हिङ् । कृणोति । स्तनर्यन् । प्र । स्तौति ॥ ६ ॥

१. ेरूजोंद्गा॰ पै १६,११५,१. २. विद्योतमानः पे १६,११५,३. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

सू ११, मं ५(६, मं ५३)। Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

'विद्योतमानः प्रति हरित् वर्षन्नुद्गायत्युद्गृह्णन्' निधनंम् । निधनं । ॥७॥ [४७] विद्योतमानः । प्रति । हरित् । वर्षन्' । उत्। गायति । उत्दर्गृह्णन् । निऽधनंम् । निऽधनंम् । निऽधनंम् । । अतिथिन् प्रति पश्यति हिङ्कंगोत्यभि वदिति प्र स्तौत्युद्कं याचित्युद्गायति ॥८॥ अतिथीन् । प्रति । पश्यति । हिङ् । कृणोति । अभि । वदिति । प्र । स्तौति । उदकम् । 'याचिति । उत् । गायिति ॥ ८॥

उपं हरित प्रति हर्त्युच्छिष्टं निधनम् ॥ ९ ॥ उपं । हरित । प्रति । हरित । उत्ऽशिष्टम् । निऽधनम् ॥ ९ ॥

निधनं भूत्याः प्रजायाः पश्नां भवित य एवं वेदं ॥ १० ॥ [४८] निऽधनम् । भूत्याः । प्रजायाः । पुश्नाम् । भविति । यः । एवम् । वेदं ॥ १० ॥

इति तृतीयेऽनुवाके षष्ठं स्कम्।

यत् <u>श्</u>षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत् ॥ १ ॥ [४९] यत् । श्वत्तारंम् । ह्वयंति । आ । श्रावयति । एव । तत् ॥ १ ॥

यत् प्रतिशृणोति प्रत्याश्रीवयत्येव तत् ॥ २ ॥ [५०] यत् । प्रतिऽशृणोति । प्रतिऽआश्रीवयति । एव । तत् ॥ २ ॥

यत् परिवेष्टारः 'पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च' प्रपर्यन्ते चमुसाध्वर्यव एव ते । ३। [५१] यत् । परिऽवेष्टारः । पात्रेऽहस्ताः । पूर्वे । च । अपरे । च । प्रऽपर्यन्ते । चमुसऽअध्वर्यवः । एव । ते ॥ ३ ॥

तेषां न कर्चनाहीता ॥ ४ ॥ [५२]
तेषांम् । न । कः । चन । अहोता ॥ ४ ॥
यद् वा अतिथिपति्रतिंथीन् पित्विष्यं गृहानुंपोदैत्यं वृभ्यंमेव तदुपावैति ॥५॥ [५३]

१० स्तनयन्नुद्गायत्यपराह्नः प्रतिहरत्यस्तंयन् पे १६,११५,३० २० वर्षम्  $P,P^2,D^2$ ,  $Bp^2,Bp^3$ . ३० वर्दि B. ४० त.  $B,K,K^m,R,V,Dc$ ; वैतु. शंपा RW.Wi. याच् $^c$ .  $Bp^3,Bp^3$ . ३० वर्दि B. ६० आवसथान् पे १६,११६,४० ७० च्<u>ष</u>मस्ऽअध्वे $^c$   $Bp^3$ . ५० कुः P,J.

यत् । वै । अति।थेऽपतिः । अतिथीन् । पुरिऽविष्ये । गृहान् । उपुऽ रुदैति । अवुऽभृयम् । एव । तत् । उपुऽअवैति ॥ ५ ॥

यत् 'संभागयंति दक्षिणाः सभागयति' यदंनुतिष्ठंत' उद्वस्यत्येव' तत् ।।६॥ [५४]
यत् । स्मागयंति । दक्षिणाः । स्माग्यति । यत् । अनुऽातिष्ठंते । उत्ऽअवस्यति । एव । तत्॥
स उपहूतः पृथिव्यां मंक्षयत्युपंहूत्स्तिस्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम् ॥७॥ [५५]
सः । उपंऽहूतः । पृथिव्याम् । मृक्षयति । उपंऽहूतः । तिस्मिन् । यत् । पृथिव्याम् । विश्वरूपम् ॥
स उपहृतोऽन्तिरिक्षे भक्षयत्युपंहूत्स्तिस्मिन् यदन्तिरिक्षे विश्वरूपम् ॥८॥ [५६]

सः । उपेऽहूतः । अन्तरिक्षे । भक्षयति । उपेऽहूतः। तस्मिन्। यत् । अन्तरिक्षे । विश्वऽरूपम्।

स उपहूतो दिवि भक्षयत्युपहूत्स्तिसम्न यद् दिवि विश्वरूपम् ॥९॥ [५७] सः । उपेऽहूतः । दिवि । मुक्षयति । उपेऽहूतः । तिस्मन् । यत् । दिवि । विश्वरुत्पम् ॥९॥

स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहूत्स्तस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम् ॥ १०॥ [५८] सः । उपेऽहूतः । देवेषु । मक्षयति । उपेऽहूतः । तस्मिन् । यत् । देवेषु । विश्वरूपम् ॥१०॥

स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्युपहूत्रस्तस्मिन् यल्लोकेषु विश्वरूपम् ॥११॥ [५९]

सः । उपंडहूतः । लोकेषु । मुक्ष्यिति । उपंडहूतः । तस्मिन् । यत् । लोकेषु । विश्वडरूपम् ॥

स उपहूत उपहूतः ॥ १२ ॥ [६०]

सः । उपेऽहूतः । उपेऽहूतः ॥ १२ ॥

आमोतीमं छोकमामोत्यम् ॥ १३ ॥ [६१]

आप्नोति । इमम् । लोकम् । आप्नोति । अमुम् ॥ १३ ॥

ज्योतिषमतो 'लोकान् जयिति' य एवं वेद ।। १४ ।। [६२]

१. °उदैति P,P<sup>3</sup>. २. °गयतु दक्षिणामेव तत् सभागयतु पै १६,११६,१° । ३. °तिष्ठंति पै. P,P<sup>3</sup>,J. ४. 'स्यत्वेव पै. ५. <u>लोकां</u> जं° RW.; <u>लो</u>काञ्जं° सात<sup>3</sup>.

ज्योतिष्मतः । लोकान् । ज्यति । यः । एवम् । वेद ॥ १४ ॥

## इति तृतीयेऽनुवाके सप्तमं सूक्तम्। इति तृतीयोऽनुवाकः।

'प्रजापतिश्व' इति सूक्तस्य गोष्ठकर्मणि विनियोगः। "'प्रजापितः' इति गोष्ठकर्माणि" (कौस् १९,१४) इत्यादिस्त्रात् । विस्तरस्तु 'एह यन्तु पशवः' (अ २,२६) इति सूक्ते द्रष्टव्यः।

तथा अनुडुत्सचे अनेन सूक्तेन निरुप्तहविरिभमर्शनं संपातं दातृवाचनं दानं च कुर्यात्। " 'प्रजापितिश्च' इत्यनड्वाहम्" ( कौस् ६६,१९ ) इति सूत्रात्।

वस्तुतस्तु सेध्यवृषभस्य यानि भिन्नभिन्नान्यङ्गानि तानि भिन्नभिन्नदेवता-रूपाणि भवन्तीति तस्य प्रशंसा ।

प्रजापितिश्व परमेष्ठी च राष्ट्रे इन्द्रः शिरी अग्निर्छलाटं यमः कृकाटम् ॥१॥ प्रजाऽपितिः। च । परमेऽस्थी । च । राष्ट्रे इति । इन्द्रः । शिरः । अग्निः । लुलाटम् । यमः । कृकाटम् ॥ १ ॥

सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहुनुः पृथिव्यिधरहुनुः ॥ २ ॥ सोमः । राजां । मुस्तिष्कः । द्यौः । उत्तर्हुनुः । पृथिवी । अधर्डहुनुः ॥ २ ॥

विद्यु जिन्ह्या मुरुतो दन्ता रेवतीं प्रीवाः कृतिका स्कृत्था घुर्मो वहः ॥ ३॥ विऽचुत् । जिह्या । मुरुतः । दन्ताः । रेवतीः । प्रीवाः । कृतिकाः । स्कृत्थाः । धुर्मः । वहः ॥

विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णुद्रं विधरणी निवेष्यः ॥ ४॥ विश्वं । वायुः । स्वःऽगः । लोकः । कृष्णुऽद्रम् । विऽधरणी । निऽवेष्यः ॥ ४॥

रथेनः ऋोडो ईन्तारिक्षं पाज्रस्यं १ वृहस्पतिः क्रकृद् वृहतीः कीकंसाः ॥५॥ स्येनः । ऋोडः । अन्तरिक्षम् । पाज्स्य मि । वृहस्पतिः । क्रकृत् । बृहतीः । कीकंसाः ॥५॥

१. ललाटम् p. २. कृत्तिकाः A,B,Bh,Km,R,V,Dc,Cs. ३. निवेष्यः R,RW. ४. क्रोडोर्धन्त° D,K,Km,Sm; क्रोडोर्धन्त° सात<sup>२</sup>. ५. °स्यं D,Sm °स्यं Dc.

देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पश्चीवः ॥ ६ ॥ देवानांम् । पत्नीः । पृष्टयः । उपुऽसदः । पश्चीवः ॥ ६ ॥

मित्रश्च वरुंणश्चांस्तौ त्वष्टां चार्यमा चं दोषणी महादेवो बाहू ।। ७ ।।

मित्रः । च । वर्रणः । च । अंसौ । त्वष्टां । च । अर्यमा । च । दोषणी इति । महाऽदेवः ।

बाहू इति ॥ ७ ॥

इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पर्वमानो बालाः ।। ८।। इन्द्राणी । भुसत् । वायुः । पुच्छम् । पर्वमानः । बालाः ॥ ८॥

ब्रह्म च <u>क्षत्रं च श्रोणी</u> बर्लमूरू ॥ ९ ॥ ब्रह्म । <u>च</u> । क्षत्रम् । <u>च</u> । श्रोणी इति । बर्लम् । <u>क</u>रू इति ॥ ९ ॥

धाता च सिवता च प्रिवन्तो जङ्घा गन्ध्रवी अप्सरसः क्राष्टिका अदितिः श्रफाः।१०। धाता। च। सिवता । च। अष्ठीवन्तौ । जङ्घाः। गुन्ध्रवाः। अप्सरसः। क्रिष्टिकाः। अदितिः। श्रफाः॥ १०॥

चेतो हृदंयं यक्तनमेधा वृतं पुरितत् ॥ ११ ॥ चेतः । हृदंयम् । यक्तत् । मेधा । वृतम् । पुरिऽतत् ॥ ११ ॥

क्षुत् कुक्षिरिरा विनिष्ठः पर्वताः प्लाश्चर्यः ॥ १२ ॥ क्षुत् । कुक्षिः । इरा । वृनिष्ठुः । पर्वताः । प्लाशयः ॥ १२ ॥

क्रोधो वृक्षौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः ॥ १३ ॥ क्रोधः । वृक्षौ । मन्यः । आण्डौ । प्रऽजा । शेर्पः ॥ १३ ॥

नदी सूत्री वर्षस्य पतंय स्तनां स्तनियुत्तुरूधंः ॥ १४ ॥

१॰ पूष्ठयंः K,P. २॰ वालांः R,RW. ३. युरू इतिं P. ४. विश्वाता  $K,K^m,S^m,V,Dc$ . ५. विनिषुः  $P^*,K^m$ ; विनिष्दुः अन्ये. ६. वृक्कों  $A,K^m,R,S^m,Dc$ ,  $P^*,J$ . ७. Y एउटों Y ४०. प्रजाः पै १६,१३९,१६ [मूको.].

pigitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha नदी । सूत्री । वर्षस्य । पतयः । स्तनाः । स्तुन्यित्नुः । ऊर्घः ॥ १४ ॥

विश्वव्यं चाश्रमीषं घयो लोमां नि नक्षंत्राणि रूपम् ॥ १५॥

विश्वऽन्यचाः । चभे । ओष्धयः । लोमानि । नक्षेत्राणि । रूपम् ॥ १५ ॥

देवजुना गुद्दां मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥ १६॥

देवऽजनाः । गुद्राः । मृनुष्याः । आन्त्राणि । अत्राः । उदर्रम् ॥ १६ ॥

रक्षांसि लोहितामितरजना ऊर्वध्यम् ।। १७॥

रक्षांसि । लोहितम् । इतुरऽजुनाः । ऊर्बध्यम् ॥ १७ ॥

अभ्रं पीवों मुज्जा निधनम् ॥ १८॥

अभ्रम्। पीर्बः । मज्जा । निऽधनम् ॥ १८ ॥

अग्निरासीन उत्थितोऽश्विनां ॥ १९॥

अप्रिः । आसीनः । उत्थितः । अश्विनां ॥ १९॥

इन्द्रः प्राङ् तिष्ठंन् दक्षिणा तिष्ठंन् युमः ॥ २०॥

इन्द्रः । प्राङ् । तिष्ठंन् । दुक्षिणा । तिष्ठंन् । युमः ॥ २० ॥

<u>प्रत्यङ् तिष्ठेन् धातोटङ् तिष्ठेन्त्सिविता ॥ २१ ॥</u>

प्रत्यङ् । तिष्ठंन् । धाता । उर्दङ् । तिष्ठंन् । सुविता ॥ २१ ॥

तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥

तृणानि । प्रऽआप्तः । सोर्मः । राजां ॥ २२ ॥

<u>"मित्र ईक्षंमाण" आर्वृत्त आनुन्दः ॥ २३ ॥</u>

मित्रः । ईक्ष्माणः । आऽवृत्तः । आऽन्न्दः ॥ २३ ॥

३. पीवौ D,K,Km, पै २. अवध्यम् Km. ч. तिष्ठम् P2. ६. श्रीप्ताः P; प्रश्राप्तः WM. १. रोमाणि पै १६,१३९,१८. १६,१३९,१९. ४. दक्षिणा P. ७. ईक्षमाणी मित्रावरुणी पै १६,१३९,२४.

युज्यमानो वैश्वदेवो' युक्तः प्रजापितिर्विम्नंकतः सर्वेम् ॥ २४॥ युज्यमानः । वैश्वठदेवः । युक्तः । प्रजाऽपितिः । विऽम्नेक्तः । सर्वेम् ॥ २४॥

एतद् वै विश्वर्र्ष्यं सर्वरूपं गोरूपम् ॥ २५ ॥

प्तत् । वै । विश्व ऽर्रूपम् । सर्वे ऽरूपम् । गोऽरूपम् ॥ २५ ॥

उपैनं 'विश्वरूपाः सर्वेरूपाः' पश्चवस्तिष्ठन्ति य एवं वेदं ॥ २६ ॥ उपं । एनुम् । विश्वठरूपाः । सर्वेऽरूपाः । पुशर्वः । तिष्ठन्ति । यः । एवम् । वेदं ॥ २६॥

### इति चतुर्थेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

शिरोरोगादिसर्वभैषज्ये कर्मणि 'शीर्षक्तिम्' इत्यर्थसूक्तेन व्याधितशरीरम् अभिमृशति। ततः 'पादाभ्यां ते' (२१;२२) इति द्वाभ्याम् ऋग्भ्याम् आदित्यम् उपतिष्ठते। तथा च सूत्रम्—'''शीर्षक्तिम्' इत्यभिमृशति । उत्तमाभ्याम् आदित्यमु-पतिष्ठते" (कौस् ३२,१८;१९) इति।

तथा अस्य सूक्तस्य अंहोलिङ्गगणे पाठात् तस्य गणस्य यत्रयत्र सर्वव्याधि-भैषज्यादिषु विनियोग उक्तस्तत्र सर्वत्रास्य विनियोगोऽनुसंधेयः । विस्तरस्तु 'अक्षीभ्याम्' इति सूक्ते (अ २,३३ ) द्रष्टव्यः ।

श्चीर्षाक्तं शीर्षाम्यं कर्णशूलं विलोहितम् । संव शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

र्शार्षिक्तम् । र्शार्षेऽआमयम् । कुर्ण्ऽश्रूलम् । विऽलोहितम् । सर्वम् । र्शार्षेण्युम् । ते । रोगम् । बहिः । निः । मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

कणीभ्यां ते कङ्कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम् । सर्वे ० ॥ २ ॥ कर्णीभ्याम् । ते । कर्जूषेभ्यः । कर्णेऽशूलम् । विऽसल्पकम् । ० ॥ २ ॥ यस्यं हेतोः प्रच्यवंते यक्ष्मः कर्णतं आस्यतः । सर्वे ० ॥ ३ ॥

१. वैश्वानरो पै १६,१३९,२५. २. रूपवन्तः पै १६,९३९,२७. ३. शिर्षत्तं पै १६,९३९,२७. ३. शिर्षतं पै १६,७४,१. ४. तृतीयकम् पै. ५. वि्डलोहिंतम्  $p^2$ . ६. कङ्कूशेभ्यः पै १६,७४,२. ७. श्रुक्तिवल्शं ? पै. ८. वि्सल्यंकम् RW.; विलोहितम् पै. ९. नासत पै १६,७४,४.

यस्य । हेतोः । प्रुऽच्यवेते । यक्ष्मेः । कुर्णृतः । आस्यतः । ० ॥ ३ ॥

यः कृणोतिं प्रभोते मन्धं कृणोति पूर्रपम् । सर्वे ० ॥ ४ ॥

यः । कृणोति । प्रुडमोर्तम् । अन्धम् । कृणोति । पुरुषम् । ० ॥ ४ ॥

'अङ्गभेदम्झज्वरं विश्वाङ्गचं विसल्पकम्'। सर्वे शीर्षण्यं िते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५॥

अङ्गुऽभेदम् । अङ्गुऽज्वरम् । विश्वऽअङ्गयम् । विऽसल्पकम् । सर्वम् । शिर्षण्यम् । ते । रोगम् । बृहिः । निः । मुन्त्रयामुहे ॥ ५ ॥

यस्यं भीमः प्रतिकाश उद्वेषयंति पूर्रषम् । तुक्मानं विश्वशारदं वृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥

यस्य । भीमः । प्रतिऽकाशः । उत्ऽवेपयिति । पुरुषम् । तुक्मानम् । विश्वऽशारदम् । बहिः । निः । मुन्त्रयाम्हे ॥ ६ ॥

य <u>करू 'अंनुसर्प</u>त्यथो एति' ग्वीनिके । 'यक्ष्मं ते' अन्तरङ्गेभ्यो बहिर्निमेन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यः । ऊरू इति । अनुऽसरीति । अथो इति । एति । गुर्वानिके इति । यक्ष्मम् । ते । अन्तः । अङ्गेभ्यः । बहिः । निः । मृन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यदि कामाद्यकामाद्ध्दंयाज्जायते परि ।

हदो बुलासमङ्गेभयो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८॥

यदि । कामात् । अपुऽकामात् । हृदयात् । जायते । परि । हृदः । बुलासम् । अङ्गेभ्यः । बृहिः । निः । मृन्त्रयामुहे ॥ ८॥

हरिमाणं ते 'अङ्गेभ्योऽप्वामन्तरोदरात्'। युक्ष्मोधामन्तरात्मनो'' बहिर्निर्भन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

<sup>1.</sup> कृणोति K,Km,V,Dc,P; कृणोतु पै १६,७४,३. २. कृणोतु पै. ३. शीर्ष-श. विसल्यंकम् RW.; विश्वल्यंकम् पै [मूको.]. रोगमङ्गरोगं विश्वाङ्गीनम् पै १६,७४,५. ६. व्सर्पत्वथो येऽनु पे १६,७४,७. ७. बलासम् ५. शीतं रूरं च तं ते नि° पै १६,७४,६. ६. व्सर्पत्वथो येऽनु पे १६,७४,९, यहमो° B,D, पै. ८. यत् पै १६,७४,८. २. व्या यहमोधामन्तरात्मनः पे १६,७४,९; यहमो° B,D,

हरिमार्णम् । ते । अङ्गेभ्यः । अष्वाम् । अन्तरा । उदर्रात् । यक्ष्मःऽधाम् । अन्तः । आत्मनः । बहिः । निः । मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

आसी बुलासो भवंतु भूत्रं भवत्वामयंत् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्यवोचमुहं त्वत् ॥ १० ॥

आर्सः । बुलार्सः । भर्वतु । मूत्रम् । भुवतु । आमर्यत् । यक्ष्माणाम् । सर्वेषाम् । विषम् । निः । अवोचम् । अहम् । त्वत् ॥ १० ॥

बहिर्वि<u>लं</u> निर्द्रीयतु काहीबाहं त<u>वोदरात् । यक्ष्माणां ० ॥ ११ ॥</u> बहिः । बिलेम् । निः । द्रवतु । काहीबाहम् । तर्व । उदरात् । ० ॥ ११ ॥

उदरात् ते क्लोम्नो नाभ्या हर्दयादिध । 'यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरंवोचमुहं त्वत्' ॥ १२ ॥

उदरात् । ते । क्लोम्नः । नाभ्याः । हृदयात् । अधि । यक्ष्माणाम् । सर्वेषाम् । विषम् । निः । अवोचम् । अहम् । त्वत् ॥ १२ ॥

याः सोमानं विरुजान्ति मूर्धानं प्रत्येर्षणीः । आहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तुं बहिर्बिलेम् ॥ १३ ॥

याः । सीमानम् । विऽह्जन्ति । मूर्धानम् । प्रति । अर्षुणीः । अहिंसन्तीः । अनामयाः । निः । द्रवन्तु । बहिः । बिर्लम् ॥ १३ ॥

या हृद्यमुपुर्षन्त्यं नुतन्वन्ति कीकंसाः । अहि ।। १४ ॥ याः । हृद्यम् । उपुऽऋषान्ति । अनुऽतन्वन्ति । कीकंसाः । ० ॥ १४ ॥

याः पार्श्वे उपर्षन्त्यंनुनिश्चन्ति पृष्टीः । अहिं । १५ ॥ याः । पार्श्वे इति । उपुऽऋषिति । अनुऽनिश्चन्ति । पृष्टीः । ० ॥ १५ ॥

<sup>1.</sup> भवन् पे १६,७४,१०. २. निर्धावतु पे १६,७५,१. ३. कहावलं १ पे. ४. यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बिहिर्निर्मन्त्रयामहे पे १६,७५,२. ५. निर्द्धवन्ति एवमुत्तरत्र पे १६,७५,२. ५. निर्द्धवन्ति एवमुत्तरत्र पे १६,७५,२. ५. विर्द्धवन्ति एवमुत्तरत्र पे १६,७५,७५,३. ६. अर्थणीः P. ७. °प ऋष° एवमुत्तरत्र मन्त्रद्धये A,D,R,Km,P³, पे १६,७५,४-६. ८. पृष्ठीः B,D,K,Km,V,Cs,P,Cp; पृष्टीः >पृष्ठीः Sm,Dc. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jamimu Collection.

'यास्तिरश्चीरुपुर्वन्त्येर्षुणीर्वक्षणीसु ते' । अहिं ।। १६॥ याः । तिरश्चीः । उपुऽऋषन्ति । अर्षुणीः । वृक्षणीसु । ते । ०॥ १६॥

या गुद्रा अनुसपेन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च। अहि ।। १७॥

याः । गुद्धाः । अनु इसपीन्ति । आन्त्राणि । मोहयन्ति । च । ० ॥ १७ ॥

या 'मुज्ज्ञो निर्धयनित्' पर्ह्णंपि विरुजनित च । अहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु वृहिर्विलेम् ॥ १८ ॥

याः । मुज्ज्ञः । निःऽधर्यन्ति । पर्रूषि । विऽर्जन्ति । च । अहिंसन्तीः । अनामयाः । निः । द्रवन्तु । बहिः । बिलंम् ।। १८॥

> 'ये अङ्गानि' मृदयंन्ति यक्ष्मांसो रोपुणास्तर्व' । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमुहं त्वत् ॥ १९ ॥

ये । अङ्गीनि । मृदयन्ति । यक्ष्मीसः । गोपुणाः । तर्व । यक्ष्मीणाम् । सेवीषाम् । विषम् । निः । अवोच्म् । अहम् । त्वत् ॥ १९॥

विसल्पस्यं विद्धधस्यं वातीकारस्यं वालुजेः । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरंवोचम्हं त्वत् ॥ २०॥

विऽसुल्पस्य । विऽद्धधस्य । वातीऽकारस्य । 'वा । अलुजेः' । यक्ष्माणाम् । सेवैषाम् । विषम् । निः । अवोच्म । अहम् । त्वत् ॥ २०॥

पाद्मियां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंसेसः । अन्काद्षेणीकृष्णिहाभ्यः श्रीष्णी रोगमनीनशम् ॥ २१॥

पादांभ्याम् । ते । जार्नुऽभ्याम् । श्रोणिऽभ्याम् । परि । भंसीसः । अर्नूकात् । अर्षुणीः । डुष्णिहांभ्यः । श्रोण्णः । रोगम् । अनीनशम् ॥ २१ ॥

<sup>9. °</sup>र्वक्षणाभ्यः पै १६,७५,६. २. यापयन्ति पै १६,७५,७. ३. मुज्ञो° A,B, ४. मुज्ञः पृ. पृ. प्रज्ञोऽनुसर्पन्ति पै १६,७५,८. ४. मुज्ञः पृ. पृ. प्रज्ञोऽनुसर्पन्ति पै १६,७५,८. ४. मुज्ञः पृ. पृ. प्रेडङ्गानि B,D,S<sup>m</sup>,Р³,М,О. ५. वेष्ट्रस्य पे १६,७५,९० [मूको.]. ५. विसल्यस्य RW.; विशल्यस्य पे १६,७५,९० [मूको.]. ५. वेष १,४३५ व द्र.

सं ते श्वीर्ष्णः कपालित् हद्यस्य च यो विधः'। उद्यन्नीदित्य रिमिभः श्वीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशमः॥ २२॥ सम्। ते । श्वीर्ष्णः । कृपालिति । हद्यस्य । च । यः । विधः'। उत्यन् । आदित्य । रिश्मिऽभिः। शिर्षाः। रोगम् । अनीनशः। अङ्गिऽभेदम् । अशिशमः॥ २२॥

### इति चतुर्थेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्। इति चतुर्थोऽनुवाकः।

'अस्य वामस्य' इत्यनुवाकस्य सिळिळगणमध्ये पाठः । अतः 'सिळिलैः क्षीरौदनम् अश्लाति । मन्थान्तानि' (कौसू १८,२५;२६) इति 'सिळिलैः सर्वकामः' (कौसू २४,४६) इत्यादावस्य विनियोगः । सिळिळगणश्च 'आपो हि ष्टा' (अ १,५) इति स्के द्रष्टव्यः ।

'अस्य वामस्य' इति सूक्तमन्त्रा ऋगन्तर्भूते तस्मिन्नेव सूक्ते (ऋ १,१६४ ) दृष्टाः। तत्र तद्भाष्यं सायणीयं द्रष्टव्यम्।

अस्य वामस्यं पिल्तिस्य होतुस्तस्य भ्रातां मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो भ्रातां घृतपृष्ठो अस्यात्रांपद्यं विद्यतिं सप्तपुत्रम् ॥ १॥

अस्य । वामस्य । पुल्तिस्य । होतुः । तस्य । भ्राता । मध्यमः । अस्ति । अश्नः । तृतीयः । भ्राता । घृतऽपृष्ठः । अस्य । अत्र । अपृश्यम् । विश्वतिम् । सप्तऽपुत्रम् ॥ १ ॥

सप्त युंज्जन्ति रथमेक्चक्रमेको अश्वी वहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमजरमनुर्वै यत्रेमा विश्वा अवनाधि तस्थः ॥ २ ॥

सप्त । युञ्जिन्ति । रथेम् । एक्रेऽचक्रम् । एक्रेः । अर्थः । वृहिति । सप्तऽनीमा । त्रिऽनाभि । चक्रम् । अजरेम् । अनुर्वम् । यत्रे । इमा । विश्वो । सुर्वना । अधि । तुस्थुः ॥

हुमं रथमधि ये सप्त तुस्थुः सप्तचंक्रं सप्त वंहन्त्यश्वाः । सप्त स्वसारो अभि सं नवन्तु यत्र गवां निहिता 'सप्त नामां' ॥३॥

१. बिदु: W,O, पै १६,७५,१२ [मूको.].
 २. बिदु: D³,P,P³,J,Kp; बिऽधु: Cp.

 ३. अस्ति P.
 ४. व्नेवां तैआ ३,११,९.
 ५. येनेमा तैआ.
 ६. भ्रुवनानि तैआ.

 ७. नंबन्ते ऋ १,१६४,३ पै १६,६६,३; नमन्ते पै [मूको.].
 ८. सुप्तनामा B; सुप्त नामा सात³; °नाम ऋ. पै.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

इमम् । रथम् । अधि । ये । सृप्त । तुरुथुः । सृप्तऽचक्रम् । सृप्त । वृहुन्ति । अश्वाः । सप्त । स्वसारः । अभि । सम् । नृवन्त । यत्रे । गर्वाम् । निऽहिता । सृप्त । नार्म । ॥ ३ ॥

को दंदर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभेतिं । भूम्या असुरसृंगातमा क्विस्तित् को विद्वांसम्रपं गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४॥

कः । दुद्र्शे । प्रथमम् । जार्यमानम् । अस्थन् ऽवन्तम् । यत् । अनुस्था । विभिर्तिः । भूम्योः । असुः । असृक् । आत्मा । क् । स्वित् । कः । विद्वांसम् । उपे । गात् । प्रष्टुंम् । एतत् ॥

इह ब्रंबीतु य ईम्झ वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । श्वीर्ष्णः क्षीरं दुंहते गावी अस्य वृत्रिं वसीना उद्कं पदाऽपुंः ॥ ५ ॥

इह । ब्रवीतु । यः । ईम् । अङ्ग । वेद । अस्य । वामस्य । निऽहितम् । पुदम् । वेः । श्रीर्ष्णः । क्षीरम् । दुहूते । गार्वः । अस्य । वृत्रिम् । वसानाः । उद्कम् । पुदा । अपुः ॥ ५॥

पार्कः पृच्छामि मनुसाऽविजानन् देवानामिना निर्द्धिता पदानि । वृत्से बुष्कयेऽधि सप्त तन्तून् वि तिलिरे कृवय ओत्वा उ ॥ ६ ॥ पार्कः । पृच्छामि । मनसा । अविऽजानन् । देवानाम् । एना । निऽहिता । पदानि । बुस्से । बुष्कये । अधि । सप्त । तन्त्रीन् । वि । तुिलिरे । कुवर्यः । ओत्वै । ऊं इति ॥ ६ ॥

"अचिकित्वांश्रिक्तितुर्पिरिच्दत्रं" क्वीन् पृच्छामि विद्वनो न विद्वान् । वि यस्तुस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्यं रूपे किमपि स्विदक्षम् ॥ ७॥ अचिकित्वान् । चिक्कितुर्षः । चित् । अत्रं । क्वीन् । पृच्छामि । विद्वनंः । न । विद्वान् । वि । यः । तुस्तम्भं । षट् । हुमा । रजीसि । अजस्यं । रूपे । किम् । अपि । स्वित् । एक्म् ॥

माता पितरंमृत आ बंभाज धीत्यग्रे मर्नसा सं हि ज्यमे । सा बीभत्सुर्गभरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इद्वेपवाकमीयुः ॥ ८॥

श. नामां P,J,Cp.
 ३. बिभिति P; बिभिति > बिभिति J.
 ८. तिन्वरे पे १६,६६,५,५०
 पे १६,६६,६; °कित्वां चिकि° पे [मूको.].

श्र. बिंभिति Bh, Km, Sm, Cs; बिंभिति विभिति Dc.
 श्र. आपुः K; आपुः अपुः J. ५. विंजानन्
 ७. कित्वाञ्चिकि ऋ १,१६४,६; कित्वान् चिकि
 ८. वि्द्राने ऋ.

माता। पितरम्। ऋते। आ। बुभाजः। धीती। अग्ने। मनसा। सम्। हि। ज्मे। सा। बीभत्सुः। गर्भेऽरसा। निऽविद्धा। नर्मस्वन्तः। इत्। उपुऽवाकम्। ईयुः॥ ८॥

युक्ता मातासी द्वृरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भी वृज्ननीष्वन्तः । अमीमेद् वृत्सो अनु गामंपत्रयद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ॥

युक्ता । माता । आसीत् । धुरि । दक्षिणायाः । अतिष्ठत् । गर्भः । वृज्नीषु । अन्तः । अमीमेत् । वृत्सः । अनु । गाम् । अपुर्यत् । विश्वऽरूप्य म् । त्रिषु । योर्जनेषु ॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्तीन् पितृन् विश्वदेकं ऊर्ध्वस्तिस्थौ नेमर्यं ग्लापयन्तं ।

मन्त्रयन्ते दिवो अग्रुष्यं पृष्ठे विश्वविद्रो वाचमविश्वविद्याम् ॥ १०॥

तिस्रः। मातृः। त्रीन्। पितृन् । बिश्वत्। एकः। ऊर्धः। तस्थौ। न। ईम्। अवं। ग्लप्यन्तः।

मन्त्रयन्ते । दिवः। अगुष्यं। पृष्ठे। विश्वऽविदः। वाचेम्। अविश्वऽविन्ताम्॥ १०॥

पश्चीरे चुके पीर्वितीमाने 'यस्मिन्नात्रस्थिभ्रवनानि' विश्वी । तस्य नाक्षेस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न चिछ्यते' सनाभिः ॥ ११ ॥

पर्श्वं ऽअरे । चक्रे । परि् ऽवर्तमाने । यस्मिन् । आऽत्स्थः । मुर्वनानि । विश्वां । तस्यं । न । अक्षः । तुप्यते । भूरिऽभारः । सुनात् । एव । न । छि्यते । सऽनाभिः ॥११॥

पश्चेपादं पितरं द्वादंशाकृतिं दिव आंहुः परे अधे पुरीषिणेम् । अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचेके पढर आहुरिपतम् ॥ १२ ॥

पर्श्वेऽपादम् । पितरेम् । द्वादश्वाङ्गतिम् । दिवः । आहुः । परे । अधे । पुरीषिणेम् । अर्थ । हुमे । अन्ये । उपरे । विऽच्छणे । सप्तऽचेक्रे । षट्ऽअरे । आहुः । अपितम् ॥१२॥

द्वादेशारं नृहि तज्जराय वर्विति चक्रं परि द्यामृतस्य । आ पुत्रा अमे मिथुनासो अर्त्र सप्त श्वतानि विश्वतिश्चं तस्थुः ॥ १३ ॥

१. ग्लापयन्ति ऋ १,१६४,१० पै १६,६६,१०. २. °विदं ऋ. पै. ३. °श्विमन्वाम् ऋ. पै. ४. तस्मिन्ना तंस्थु° ऋ १,१६४,१२; समारोहन्ति भुव° पै १६,६७,३. ५. श्रीर्यते ऋ. ६. विचक्षणं ऋ १,१६४,१२ पै १६,६७,२.

हार्दशऽअरम् । नृहि । तत् । जराय । वर्विर्ति । चक्रम् । परि । बाम् । ऋतस्य । आ । पुत्राः । अग्ने । मिथुनार्सः । अत्रे । सप्त । शतानि । विश्वतिः । च । तस्युः ॥१३॥

सनैमि चक्रमजरं वि वाद्यत उत्तानायां दर्श युक्ता वहन्ति'।
स्यीस्य चभू रर्जसैत्यादृतं यस्मिनात्स्थर्भवनानि विश्वां।। १४॥

सऽनेमि । चक्रम् । अजरम् । वि । वृवृते । उत्तानायाम् । दर्श । युक्ताः । वृह्नित । सूर्यस्य । चक्षुः । रजसा । एति । आऽवृत्तम् । यस्मिन् । आऽत्रस्थः । सुर्वनानि । विश्वा ॥१४॥

स्त्रियं: स्ति स्ताँ उं मे पुंस आहुः पश्यंदस्य वान वि चेति दृन्धः । कुविर्यः पुत्रः स र्ड्मा चिकेत यस्ता विजानात् "स पितु ष्पिता इसंत्" ॥१५॥

स्त्रियः । स्तिः । तान् । ऊं इति । मे । पुंसः । आहुः । पश्येत् । अक्षण्ऽवान् । न । वि । चेतृत् । अन्धः । कृविः । यः । पुत्रः । सः । ईम् । आ । चिकेत् । यः । ता । विऽजानात् । सः । पृतः । पिता । असूत् ॥ १५ ॥

सार्कुजानां सप्तथमाहुरेकुजं पिड्यमा ऋषयो देवजा इति । तेषां मिष्टानि विहितानि धाम्य ' स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूप्यः ॥१६॥

साक्तम्ऽजानाम् । सप्तर्थम् । आहुः । एकऽजम् । षट् । इत् । यमाः । ऋष्यः । देवऽजाः । इति । तेषाम् । इष्टानि । विऽहितानि । धामुऽशः । स्थात्रे । रेजुन्ते । विऽहितानि । रूपुऽशः ॥

अवः परेण पर एनाऽवरेण पदा वृत्सं विश्वंती गौरुर्दस्थात् । सा कद्रीची कं स्विद्धं परांगात् कि स्वित् स्रते निहि यूथे अस्मिन्' ॥१७॥ अवः । परेण । परः । एना । अवरेण । पदा । वृत्सम् । विश्वंती । गौः । उत् । अस्यात् ।

अवः । परेण । परः । प्ना । अवरेण । पदा । वृत्सम् । विश्वता । ताः । उत् । व्याप्ता । सा । कदीची । कम् । स्वित् । अर्थम् । परो । अगात् । कि । स्वित् । सूते । निर्दि । पूर्थे । अस्मिन् ॥ १७ ॥

<sup>9.</sup> ब्रजन्ति पै १६,६७,४. २. चक्षु  $B,B^b,K^m$ ; चक्षू > चक्षु  $D_{c}$  ३. तिस्म- जािंपिता मु° ऋ १,१६४,१४; ° जािंपिता मु° पै. ४. ता तेआ १,११,४. ५. ° ण्वान् अभितो विद्दन्धः पै १६,६७,६; ° विच्चेत्तदुन्धः तेआ. ६. इमा B; इमाः तेआ. ७. संवितुः पि° तेआ.; पितुः पि°  $P^3,O,K^2,T$ . ८. आस्त P. ९. पर्डुंग्मा तेआ १,३,१. १०. निहि॰ पै १६,६७,५. ११. धाम् शः  $B,K^m$ , ऋ १,१६४,१५ पै. तेआ. १२. अन्तः ऋ १,९६४,१७.

अवः परेण पितरं यो 'अस्य वेदावः परेण' प्र एनावरेण।
'क्वीयमानः क इह' प्र वीचद् देवं मनः कृतो अधि प्रजातम्।। १८॥

अवः । परेण । पितरेम् । यः । अस्य । वेर्द । अवः । परेण । परः । एना । अवरेण। कृबिऽयमोनः । कः । इह । प्र । बोच्त् । देवम् । मर्नः । कुर्तः । अधि । प्रऽजीतम् ॥

ये अर्वाश्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये पराश्चस्ताँ उ अर्वाचं आहु: । इन्द्रंश्च या चक्रथुं: सोम् तानि धुरा 'न युक्ता' रजसो वहन्ति ॥१९॥ ये । अर्वाञ्चः । तान् । ऊं इति । परांचः । आहुः । ये । परांचः । तान् । ऊं इति । अर्वाचः । आहुः । इन्द्रंः । च । या । चक्रथुंः । सोम् । तानि । धुरा । न । युक्ताः । रजसः । वहन्ति ॥

द्वा सुपूर्णा सयुजा सर्खाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते । तयोर्न्यः पिप्पंतं स्वाद्वस्यनंश्चन्तन्यो अभि चांकशीति ॥ २०॥

द्वा । सुऽपूर्णा । सुऽयुजी । सर्खाया । सुमानम् । वृक्षम् । परि । सुस्वजाते इति । तयोः । अन्यः । पिप्पेलम् । स्वादु । अति । अनेश्वन् । अन्यः । अभि । चाकुर्शाति ॥२०॥

यस्मिन् वृक्षे मुध्यदः सुपूर्णा निविद्यान्ते सुर्वते चाधि विश्वे । 'तस्य यदाहुः' पिप्पंलं स्वाद्धग्रे तन्नोन्नश्चः पितरं न वेदं ॥ २१ ॥

यस्मिन् । वृक्षे । मुधुऽअदेः । सुऽपुर्णाः । निऽविशन्ते । सुर्वते । च । अधि । विश्वे । तस्ये । यत् । आहुः । पिप्पेलम् । स्वादु । अग्ने । तत् । न । उत् । नशत् । यः । पितर्रम् । न । वेर्द ॥

यत्रां सुपूर्णा अमृतंस्य मुक्षमिनमेषं विद्यांऽभिस्वरंन्ति । एनां विश्वंस्य सुर्वनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ २२ ॥

यत्रं । सुडपूर्णाः । अमृतंस्य । मुक्षम् । अनिंडमेषम् । विदर्था । अभिडस्वरंन्ति । पुना । विश्वरय । भुवनस्य । गोपाः । सः । मा । धीरः । पार्कम् । अत्रं । आ । विवेशा ॥

#### इति पञ्चमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

१. ब्रेस्यानुवेदं ऋ १,१६४,१८ पै १६,६७,८.
 २. गुह्यमानो गुह्या पै.
 ३. सोम 

 इच जैत्रा १,२७९.
 ४. नियुक्ता पै १६,६७,९ [मूको.]. जैत्रा.
 ५. पिष्पं A,Bh,R,Sm,

 J,WM.
 ६. तस्येदांहुः ऋ १,१६४,२२ पै १६,६७,१२.
 ७. पिष्पं A,R,J,Cp.

 ८. आहुः P.
 ९. मागमनि ऋ १,१६४,२१.
 १०. हुनो ऋ. पै १६,६७,१२.

'यद् गायत्रे' इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः।

यद् गायित्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुंभं वा त्रैष्टुंभानिन्रतंक्षत । यद्वा जगुज्जगृत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृत्त्वमानिशः ॥ १ ॥ यत् । गायत्रे । आधि । गायत्रम् । आऽहितम् । त्रैस्तुंभम् । वा । त्रैस्तुंभात् । विःऽअतंक्षत । यत् । वा । जगत् । जगति । आऽहितम् । पदम् । ये । इत् । तत् । विदुः । ते । अमृ-तऽत्वम् । आनुशः । १ ॥

गायुत्रेण प्रति सिमीते अर्कमुर्केण साम त्रैष्ट्रंभेन वाकम् । वाकेन वाकं द्विपटा चर्तुष्पदाऽक्षेरण मिमते सुप्त वाणीः ॥ २ ॥ गायुत्रेण । प्रति । मिमीते । अर्कम् । अर्केणे । सामे । त्रैरतुमेन । वाकम् । वाकेन । वाकम् । द्विऽपदो । चर्तुःऽपदा । अक्षेरेण । मिमते । सप्त । वाणीः ॥ २ ॥

जर्गता सिन्धुं दिव्य स्किभायद् रथंतरे सूर्य पर्यपश्यत् । गायत्रस्यं समिधंस्तिस्र आंहुस्ततों मृह्वा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥ जर्गता । सिन्धुंम् । दिवि । अस्कभायत् । रथम्ऽतरे । सूर्यम् । परि । अपश्यत् । गायत्रस्यं । सुम्ऽइधंः । तिस्रः । आहुः । तर्तः । महा । प्र । रिरिचे । महिऽत्वा ॥ ३ ॥

उप ह्रिये सुदुघां घेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं स्वं संविता सांविषन्नोऽभीद्भो घुर्मस्तदु पु प्र वीचत् ॥ ४॥ उप । ह्रिये । सुऽदुघांम् । धेनुम् । एताम् । सुऽहस्तः । गोऽधुक् । उत । दोहृत् । एनाम् । श्रेष्ठम् । सुवम् । सुविता । साविष्वत् । नः । अभिऽईदः । धर्मः । तत् । कुं इति । सु । प्र । वोचत् ॥

हिङ्कृष्वती वंसुपत्नी वस्नां वृत्सिम्च्छन्ती मनसाडभ्यागांत् । दुहामश्चिभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभेगाय ॥ ५ ॥ हिङ्डकृष्वती । वसुडपत्नी । वस्नाम् । वृत्सम् । इच्छन्ती । मनसा । अभिडआगीत् । दुहाम् । अश्विडभ्याम् । पर्यः । अघ्या । इयम् । सा । वर्धताम् । महते । सौभेगाय ॥ ५ ॥

३. ञानुशुः P. २. दि्डयंस्तभा° ऋ १,१६४,२५. ३. वीचम् ऋ १,१६४, २६ पै १६,६८,४. ४. °सा न्यार्गन् अ ७,७७,८, ५. अूभि । आ । अुगात् ऋ पपा १,१६४,२७.

गौरंमीमेद्रभि' वृत्सं मिषन्तं मूर्धानं 'हिङ्ङंकृणोन्मात्वा उ । सृकाणं वर्ममुभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः ॥ ६ ॥

गौः। अमीमेत्। अभि। वत्सम्। मिषन्तंम्। मूर्धानंम्। हिङ्। अकृणोत्। मात्वै। ऊं इति । सकौणम्। घुर्मम्। अभि। वार्शाना । मिमाति । मायुम्। पर्यते । पर्यःऽभिः ॥ ६॥

अयं स शिङ्क्ते येन गौर्भीवृता मिमांति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। सा चित्तिभिति हि चुकार् मत्यीन् विद्युद्धवन्ती प्रति विविमीहत ॥७॥

अयम्। सः। शिङ्क्ते । येने । गौः । अभिऽवृता । मिमाति । मायुम् । ध्वसनौ । अधि । श्रिता । सा । चित्ति ऽभिः । नि । हि । चकार्र । मर्त्यीन् । विऽद्युत् । भर्वन्ती । प्रति । वृत्रिम् । औहुत् ॥

अनच्छिये तुरगांतु जीवमेर्जद् ध्रुवं मध्य आ प्रस्त्यानाम् । जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यों मत्येना सयोनिः ॥ ८॥

अनत् । शुष्रे । तुर्ऽगीतु । जीवम् । एजीत् । ध्रुवम् । मध्ये । आ । पुस्त्यानाम् । जीवः । मृतस्ये । चरति । स्वधाभिः । अमेर्त्यः । मर्त्येन । सऽयोनिः ॥ ८॥

विधं देदाणं 'संलिलस्यं पृष्ठे' युवनि सन्तं पालितो जगार"। देवस्यं पश्य काव्यं महित्वाऽद्या मुमार् 'स ह्यः समनि ॥९॥

विऽधुम् । दुद्राणम् । सृष्टिलस्ये । पृष्ठे । युर्वानम् । सन्तम् । पृष्टितः । जुगार् । देवस्ये । पुरयु । कार्व्यम् । मृह्विऽत्वा । अद्य । मुमारे । सः । ह्यः । सम् । आनु ॥ ९ ॥

य ई चुकार न सो अस्य वेंद्र य ई दुदर्श हिरुगिन्तु तस्मात । अन्तर्बहुप्रजा निर्ऋतिरा विवेश ॥ १०॥

भेदनं ऋ १,१६४,२८; भेदप पै १६,२८,६ [मूको.].
 सत्यं ऋ १,१६४,२९ पै १६,६८,७० ४० भौहत В,D.; भौहत > भौहत В,D.
 प. मध्यम् पै १६,६८,९० ६० समने बहूनां ऋ १:,५५,५ मै ४,९,१२ को १,३२५ तेआ ४,२०,१० ७० जगाद मै.; चकार पै १६,६८,८ [मूको.].
 प. मध्यम् पै १६,६८,९० ७० जगाद मै.; चकार पै १६,६८,८ [मूको.].
 प. मंहाः संमानः? मै. पाठो अष्टः [तु. तस्यैव पपा. ऋ. प्रमृ. च.]
 प. निर्मः तिमा ऋ १,१६४,३२ पै.
 СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

यः। ईम् । चकारं । न । सः । अस्य । वेर् । यः । ईम् । द्दर्श । हिरुक् । इत् । नु । तस्मति । सः । मातुः । योनां । परिऽवीतः । अन्तः । बहुऽप्रजाः । निःऽऋतिः।आ। विवेशः ॥१०॥

अर्पद्यं गोपामंनिपद्यमानुमा' च परां च पृथिभिश्वरंन्तम् । स सुधीचीः स विषूंचीर्वसानु आ वरीवर्ति सुवनेष्वन्तः ॥ ११ ॥

अपश्यम् । गोपाम् । अनिऽपर्धमानम् । आ । च । पर्रा । च । पृथिऽभिः । चर्रन्तम् । सः । सुधीर्चीः । सः । विष्रूचीः । वस्तिः । आ । वृशिवृतिं । भुवनेषु । अन्तः ॥ ११॥

द्यौनीः पेता जीनिता नाभिरत्र वन्धुनीं माता पृथिवी महीयम् । 'उत्तानयोक्ष्यस्यो पेति प्रतित्वा प्रीक्षित्र । १२ ॥

द्योः । नुः । पिता । जुनिता । नाभिः । अत्रं । बन्धुः । नुः । माता । पृथिवी । मुही । हुयम् । उत्तानयोः । चुम्बोुः । योनिः । अन्तः । अत्रं । पिता । दुहितुः । गर्भम् । आ । अधात् ॥ १२ ॥

पृच्छामि' त्वा पर्मन्तं पृथिव्याः पृच्छामि' वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
पृच्छामि' विश्वस्य' भ्रवंनस्य नाभि पृच्छामि' वाचः पर्मं व्योमि ॥१३॥
पृच्छामि । त्वा । पर्मम् । अन्तम् । पृथिव्याः । पृच्छामि । वृष्णेः । अश्वस्य । रेतेः ।
पृच्छामि । विश्वस्य । भुवंनस्य । नाभिम् । पृच्छामि । वाचः । प्रमम् । विऽओम ॥१३॥

्ड्यं वेद्धिः परो अन्तः पृथिव्या 'अयं सोमो' वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
''अयं यज्ञो विश्वस्य' भुवनस्य ''नाभिर्ब्रह्माऽयं' वाचः पर्मं व्योमि ॥१४॥
इयम् । वेदिः । परः । अन्तः । पृथिव्याः । अयम् । सोमः । वृष्णः । अश्वस्य । रेतः ।
अयम् । यज्ञः । विश्वस्य । भुवनस्य । नाभिः । बृह्मा । अयम् । वाचः । प्रमम् । विऽओम ॥

न वि जानामि यदिविद्मस्मि निष्यः संनेद्धो मनसा' चरामि । यदा मार्गन् प्रथमृजा ऋतस्यादिद्' वाचो अञ्जुवे भागमस्याः ॥ १५ ॥

<sup>9. °</sup>मनिपद्य° ऋ १,१६४,३१ मा ३७,१० मे ४,९,६ तैआ ४,०,१० २. °भे ऋ १,१६४,३३. ३. °में ऋ ४. °इच्म्बो १ К,К<sup>т</sup>. ५. पृच्छामः लाश्रो ९,१०,१३. १,१६४,३३. ३. °में ऋ ४. °इच्म्बो १ К,К<sup>т</sup>. ५. पृच्छामः लाश्रो ९,१०,१३. ७. नाभिः ६. यत्र ऋ १,१६४,३४ मा २३,६१ लाश्रो ; त्वा ते ७,४,१८,२ पे १६,६९,३. ७. नाभिः ६. यत्र ऋ १,१६४,३४ मा २३,६१ लाश्रो ; त्वा ते ७,४,१८,२ पे १६,६९,३ ७. य्ज्ञमांहुर् ते. ऋ मा. लाश्रो . ८. वेदिमाहुः पर्मन्तं ते ९. सोमेमाहुर् ते १३. ऋतस्या В,Вь.

न । वि । जानामि । यत्ऽईव । इदम् । अस्मि । निण्यः । सम्ऽनद्धः । मनसा । च्रामि। यदा । मा रे । आऽअर्गन्रे । प्रथमऽजाः । ऋतस्ये । आत् । इत् । वाचः । अश्नुवे । भागम् । अस्याः ॥

अपाङ् प्राङेति स्वधयां गृभीतोऽमृत्यों मत्येना सयोनिः । ता शर्थन्ता विषूचीनां वियन्ता न्ये १ न्यं चिक्युर्न नि चिक्युर्न्यम्।।१६॥

अपोङ् । प्राङ् । पृति । स्वधयां । गृर्भातः । अमेर्त्यः । मर्त्येन । सऽयोनिः । ता । शर्यन्ता । विष्चुचीनां । विऽयन्तां । नि । अन्यम् । चिक्युः । न । नि । चिक्युः । अन्यम् ॥

सप्तार्धगुर्भा भुवंनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विर्धर्मणि। ते धीतिभिर्मनंसा ते विष्थितः परिभ्रवः परि भवन्ति विश्वतः॥ १७॥

सप्त । अर्धुऽगुर्भाः । भुवनस्य । रेतः । विष्णोः । तिष्टन्ति । प्रुऽदिशां । विऽर्धर्मणि । ते । धोतिऽभिः । मनसा । ते । विष्रुःऽचितः । परिऽभुवः । परि । भवन्ति । विश्वर्तः ॥

ऋचो अक्षरे पर्मे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यिति य इत् तद् विदुस्ते अमी स्ति ॥१८॥

ऋचः । अक्षेरे । पुरमे । विऽओमन् । यिः मन् । देवाः । अधि । विश्वे । निऽसेदुः । यः । तत् । न । वेदे । किम् । ऋचा । किरिष्यिति । ये । इत् । तत् । विदुः । ते । अमी इति । सम् । आसते ॥ १८ ॥

ऋचः पुदं मात्रया कुल्पयन्तोऽर्धुर्चेनं चाक्लपुर्विश्वमेजेत् । त्रिपाद्'' ब्रह्मं पुरुरूपुं वि तेष्टे'' तेनं जीवन्ति पृदिश्वत्रत्रसः ॥ १९ ॥

ऋचः। पदम् । मात्रया । क्लपयन्तः । अर्ध्ऽऋचेने । चक्ल्रृपुः । विश्वेम् । एजेत् । त्रिऽपात् । ब्रह्मे । पुरुऽरूपेम् । वि । तस्थे । तेने । जीवन्ति । प्रऽदिशः । चर्तसः ॥१९॥

सूयवसाद् भगवती रे हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्याम । अद्धि तृणीमघ्नये विश्वदानीं पित्रं शुद्धमुद्धमाचर्रन्ती ॥ २०॥

<sup>9.</sup> मा P,P²,Cp. २. आ । अगंन् ऋपपा १,१६४,३७. ३. °तो अमेत्यों Sm. ४ न्युं न्यं B,Bh,D,Sm,Cs. ५ चिक्युः P. ६. विष्णोस्तिष्ठन्ति K. ७. प्रदिशों पै १६,६९,५. ८. प्रडिदशें P. ९. विद्धष्टे O. १ . हुमे ऋ १,१६४,३९ पै १६,६९,८ तैबा ३,१०,९,१४ तैआ २,११,१ ११. विद्धे B,W,E²,O,J पै.; तेष्टे Bh,D,K.Km,Sm,Cs. १३. भगवित काश्री २५,९,९०१९ अथो ऋ १,१६४,४० पै १६,६९,१० आपश्री ९,५,४, केंग्रिशे.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

स्यवसुठअत् । भगंऽवती । हि । भूयाः । अर्घ । वयम् । भगंऽवन्तः । स्याम् । अद्भि । तृणम् । अघ्न्ये । विश्वऽदानीम् । पिर्व । शुद्धम् । उद्दकम् । आऽचरन्ती ॥२०॥

गौरिन्मिमाय' सल्लिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी। अष्टापदी नर्वपदी बभूबुषी सहस्राक्षरा 'सुवनस्य पुङ्क्तिस्तस्याः' समुद्रा अधि वि क्षंरन्ति ॥ २१ ॥

गौः। इत् । मिमायु । सुल्लिनि । तक्षेती । एक् ऽपदी । द्वि ऽपदी । सा । चतुं ः ऽपदी । अष्टाऽपदी । नर्वऽपदी । बुभूबुषी । सुहस्रंऽअक्षरा । भुवनस्य । पुङ्क्तिः । तस्याः । सुमुद्राः । अधि । वि । क्षरन्ति ॥ २१ ॥

'कृष्णं नियानं हर्रयः सुपूर्णा अपो वसाना दिवसुत्पंतन्ति । त आवंश्रयन्त्सदंनाद्दतस्यादिद् घृतेने पृथिवीं वयु दुः ।। २२ ॥

कृष्णम् । निऽयानंम् । हर्रयः । सुऽपूर्णाः । अपः । वसानाः । दिर्वम् । उत् । पुतन्ति । ते । आ । अववृत्रन् । सर्दनात् । ऋतस्यं । आत् । इत् । घृतेनं । पृथिवीम् । वि । ऊदुः ॥

अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद् वां मित्रावरुणा चिकेत । गर्भी भारं भंरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्र्यर्नृतं नि पाति ।। २३ ॥

अपात् । पृति । प्रथमा । पृत्ऽवतीनाम् । कः । तत् । वाम् । मित्रावसणा । आ । चिकेत् । गर्भः । भारम् । भरति । आ । चित् । अस्याः । ऋतम् । पिपिति । अर्रुतम् । नि । पाति ॥

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराड्न्तरिक्षं विराट् प्रजापितिः। विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो वंभूव तस्यं भूतं भव्यं वशे स में भूतं भव्यं वर्शे कृणोतु ॥ २४ ॥

वि्डराट् । वाक् । वि्डराट् । पृथिवी । वि्डराट् । अन्तारिक्षम् । वि्डराट् । प्रजाडपितिः । विडराट् । मृत्युः । साध्यानीम् । अधिऽराजः । बुभूव । तस्य । भूतम् । भव्यम् । वशे । सः । मे । मूतम् । भव्यम् । वशे । कृणेतु ॥ २४॥

१. गौरीभिं° ऋ १,१६४,४१; गौरी मिं° तैब्रा २,४,६,११. ३. पृ६७२ टि ३-८ द्र. तैत्रा., °तस्यां तैत्रा. प्. ॰स्य ऋ १,१५२,३. ४. अथापादेति पै १६,६९,१२.

२. परमे व्योमन् त° ऋ. ं त्योदुः वै १६,६९,१३. ६. तारीत् ऋ. पै.

शक्तमयं धूममारादंपक्यं विष्वतां पर एनाऽवरेण। उक्षाणं पृक्षिमपचन्त वीरास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यांसन्॥ २५॥

शुक्तऽमयम् । धूमम् । आरात् । अपुश्यम् । विषुऽवता । पुरः । पुना । अवरेण । उक्षाणम् । पृक्षिम् । अपुचन्त् । वीराः । तानि । धर्मीणि । प्रथमानि । आसुन् ॥ २५ ॥

त्रयः केशिनं ऋतुथा वि चेक्षते संवत्सरे वेपत एकं एषाम् । 'विश्वं मन्यो अभिचष्टे' शचीभिर्धाजिरेकंस्य ददशे न रूपम् ॥ २६ ॥

त्रयः । केशिनः । ऋतुऽथा । वि । चक्षते । सम्ऽवस्तरे । वपते । एकः । एषाम् । विश्वम् । अन्यः । अभिऽचष्टे । शचीभिः । ध्राजिः । एकस्य । दृदृशे । न । रूपम् ॥२६॥

चत्वारि वाक् परिंमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मेनीपिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेक्नंयन्ति तुरीयं वाचो मंनुष्या वदन्ति ॥ २७॥

चुत्वारि । वाक् । परिंऽमिता । पदानि । तानि । विदुः । ब्राह्मणाः । ये । मुन्विषणः । गृहो । त्रीणि । निऽहिता । न । इङ्गयन्ति । तुरीयम् । वाचः । मुनुष्याः । वदन्ति ॥ २०॥

इन्द्रं मित्रं वर्रुणमित्रमाहुरथौ दिव्यः स स्रुपणी गुरुत्मान् । एकं सद् वित्रा बहुधा वंदन्त्युप्तिं यमं मात्तिरिश्चानमाहुः ॥ २८ ॥

इन्द्रेम् । मित्रम् । वर्रणम् । अग्निम् । आहूः । अथो इति । दिव्यः । सः । सुऽपूर्णः । गुरुत्मीन् । एक्नम् । सत् । विप्राः । बहुऽधा । वदन्ति । अग्निम् । यमम् । मात्रिश्चीनम् । आहुः ॥२८॥

इति पञ्चमेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्। इति पञ्चमोऽनुवाकः। इति नवमं काण्डं समाप्तम्।

१. विश्वमेको अभिचंदे ऋ १,१६४,४४. २. °र्बह्मणा R. ४. तु. ऋपपाः; वैतु. मूको. ईङ्ग°

#### अथ

## दशमं काण्डम्

'यां कल्पयन्ति' इत्यर्थसूक्तस्य कृत्याप्रतिहरणगणे पाठात् कृत्यानिहरणार्थे शान्त्युदक एतत् सूक्तं विनियुज्यते । तद् उक्तं कौशिकेन — "'यां कल्पयन्ति' इति महाशान्तिमावपते" (कौ त् ३९,७) इति । कृत्याप्रतिहरणगणः 'दूष्या दूषिरिस' (अ २,११) इति स्क्तं द्रष्टव्यः । विनियोगान्तरं च तत्रैव द्रष्टव्यम् ।

यां कुल्पयन्ति वहुतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सर्वः । सारादेत्वपं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

याम् । कुल्पर्यन्ति । वृह्तौ । वृधूम्ऽईव । विश्वऽरूपाम् । हस्तऽकृताम् । चिकित्सर्वः । सा । आरात् । एतु । अपं । नुदामः । एनाम् ॥ १ ॥

शोर्षण्वती' नस्वती' कार्णिनी' कृत्याकृता' संसृता' विश्वरूपा'। सारादेत्वपं नुदाम एनाम्।। २।।

शुर्षिण्डवती । नस्वती । किणिनी । कृत्याङकृती । सम्ङम्ता । विश्वङरूपा । सा । आरात् । एतु । अप । नुदामः । एनाम् ॥ २ ॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ह्याभैः कृता । जाया पत्या नुत्तेवं कृतीरं बन्ध्वच्छतु ॥ ३ ॥

शुद्ध ऽर्कृता । राजे ऽकृता । स्त्री ऽर्कृता । ब्रह्म ऽभिः । कृता । जाया । पत्यो । नुत्ता ऽईव । कृतीरम् । बन्धु र । ऋ व्छृतु ॥ ३ ॥

> अन्याऽहमोषेष्या सर्वीः कृत्या अंद्रुषम् । यां क्षेत्रे चकुर्यां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४॥

द्वितीयैकवचनान्तम् पै १६,३५,२.
 बध्युंछतु Bh,Km,R,Cs; बन्धुमृच्छतु पे १६,३५,३
 बध्यं त्र.
 प्रक्षेभ्यः पै.

11 . -12

अनयो । अहम् । ओषेध्या । सर्वीः । कृत्याः । अद्दुदुष्म् । याम् । क्षेत्रे । चुकुः । याम् । गोषु । याम् । वा । ते । पुरुषेषु ॥ ४ ॥

अ्घमंस्त्वघकृते' श्रपर्थः शपथीयते । प्रत्यक् 'प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृतं हर्नत्' ॥ ५ ॥

अघम् । अस्तु । अघ्ठङ्कते । शपर्यः । शप्रथिऽयते । प्रत्यक् । प्रतिऽप्रहिण्मः । यथा । कृत्याऽकृतेम् । हर्नत् ॥ ५ ॥

> प्रतीचीन आङ्गिरसोऽध्येक्षो नः पुरोहितः । प्रतीचीः कृत्या आकृत्यामून् कृत्याकृती जहि ॥ ६ ॥

प्रतीचीनः । आङ्किर्सः । अधिऽअक्षः । नः । पुरःऽहितः । प्रतीचीः । कृत्याः । आऽकृत्ये । अमून् । कृत्याऽकृतेः । जृहि ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिक्लंग्रदाय्यमि । तं कृत्येऽभिनिवर्तस्व माऽस्मानिच्छो अनागसः ॥ ७॥

यः । त्वा । उवार्च । यरा । इहि । इति । प्रतिऽक्लेम् । उत्ऽआय्युम् । तम् । कृत्ये । अभिऽनिवर्तस्व । मा । अस्मान् । इच्छः । अनागर्सः ॥ ७ ॥

यस्ते परूषि संद्धौ रथस्येवर्भधिया । तं गच्छ तत्र तेऽयेनमञ्चातस्तेऽयं जनः ॥ ८॥

यः । ते । पर्रूषि । सम्ऽद्धौ । रथेस्यऽइव । ऋ्धः । धिया । तम् । गुच्छु । तत्रे । ते । अयेनम् । अज्ञीतः । ते । अयम् । जनेः ॥ ८ ॥

ये त्वां कृत्वालें भिरे विद्वला अभिचारिणः । शंभ्वी हेदं कृत्याद्षेणं प्रतिवृत्मे पुनःसरं तेनं त्वा स्नपयामसि ॥ ९॥

ये । त्वा । कृत्वा । आऽलेभिरे । विद्वलाः । अभिऽचारिणः । शम्ऽभु । दृदम् । कृत्याऽदूषणम् । प्रतिऽवर्तमे । पुनःऽस्रम् । तेने । त्वा । स्रप्यामसि ॥९॥

१. कृत्यास्सन्तु कृत्याकृते पै १६,३५,५. २. प्रतिप्रवर्तय यश्चकार तमृच्छतु पै. ३. °मुद्रान् प्यंम् RW; °मुद्रार्च्य म् P³; °मुद्राह्य म् W. ४. °आज्य म् D². ५. °व ऋभु° Dc, WM,RW.पै १६,३५,८. ६. विशेदं पै १६,३५,९. ७. प्रतिसरं पै.

यद् दुर्भगां प्रस्नापितां मृतवित्साम्रुपेयिम । अपैतु सर्वे मत् पापं द्रविणं मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥

यत् । दुःऽभगाम् । प्रऽस्नंपिताम् । मृतऽर्वत्साम् । <u>उ</u>पुऽपृथिम । अपं । पृतु । सर्वीम् । मत् । पापम् । द्रविणम् । मा । उपं । तिष्ठतु ॥ १०॥

यत् ते पित्रभ्यो दर्दतो युज्ञे वा नामं जगृहुः । संदेरया ३ त सर्वस्मात् पापादिमा म्रेश्चन्तु त्वौषंघीः ।। ११ ॥

यत् । ते । पितृऽभ्यः । दर्दतः । युक्ते । वा । नामे । जुगृहः । सम्इदेश्याति । सर्वरमात् । पापात् । हुमाः । मुख्यन्तु । त्वा । ओर्षधीः ॥ ११ ॥

देवैनसात् 'पित्र्यांनामग्राहात्' संदेक्यादिभिनिष्कृतात् । पुश्चन्तुं त्वा वीरुधी वीर्ये ण ब्रह्मण ऋग्भिः पर्यस् ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

देवऽएनसात् । पित्र्यात् । नाम्ऽप्राहात् । सम्ऽदेश्याति । अभिऽनिष्कृतात् । मुञ्जन्तु । त्वा । वीरुधंः । वीर्येण । ब्रह्मणा । ऋक्ऽभिः । पर्यसा । ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वार्तरुच्यावयंति भूम्यां रेणुमुन्तरिक्षाच्चाभ्रम् । एवा मत् सर्वे दुर्भूतं ब्रह्मनुचमपायिति ॥ १३ ॥

यथा । वार्तः । च्यवयंति । भूम्याः । रेणुम् । अन्तरिक्षात् । च । अभ्रम् । एव । मत् । सर्वम् । दुःऽभूतम् । ब्रह्मऽनुत्तम् । अपं । अयाति ॥ १३ ॥

अर्प काम नानंदती विनेद्धा गर्देभीर्य । कर्तृन् नेक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ १४ ॥

अप । ऋाम् । नानंदती । विडनंद्रा । गुर्दभीडईव । कुर्तृन् । नुक्षुस्व । इतः । नुत्ता । ब्रह्मणा । वीर्यु ऽवता ॥ १४ ॥

१. त्वोषधी: B,Bh,K,Sm,Cs.
२. पिञ्या° Sm; पिञ्याऽ A,K,Km,O,R,R²,T,
४. प्यसा E³.
४. पिञ्याऽत P,J,Cp,Bp³.
К²; °म्रहात् B,K.
३. पंयस A,Bh,R,Sm; पंयसा E³.
४. प्रिञ्याऽत P,J,Cp,Bp³.
५. प्यसा Bp³,P,J.
६. मृत् A,Sm,
७. कुत्रेन् A,D,R,Sm,Cs,O,K²,P,P²,J.
८. वीर्यंऽविता P,

अयं 'पन्थां: कृत्येति त्वा नयामोऽिश्वप्रहितां' प्रति त्वा प्र हिण्मः । तेनाभि याहि 'भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी' ॥ १५॥

अयम् । पन्थाः । कृत्ये । इति । त्वा । नयामः । अभिऽप्रहिताम् । प्रति । त्वा । प्र । हिण्मः । तेने । अभि । याहि । भुञ्जती । अनेस्वतीऽइव । वाहिनी । विश्व ऽर्रूपा । कुरू टिनी ॥१५॥

परांक् ते ज्योतिरपंथं ते अर्वागुन्यत्रास्मदयंना कृणुष्व । परेंणेहि नवृतिं नाव्यार्थे अति दुर्गीः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥१६॥

परोक् । ते । ज्योतिः । अपेथम् । ते । अर्वाक् । अन्यत्रे । अरमत् । अर्यना । कृणुष्व । परोण । इहि । नवितम् । नाव्याः । अति । दुःगाः । स्रोत्याः । मा । क्षणिष्ठाः । परो । इहि ॥

वार्त इव वृक्षान् ' नि मृणीहि पादय मा गामश्वं पुरुष्मु चिष्ठष एषाम् । कर्तृन् ' निवत्येतः क्रेत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥ १७ ॥

वार्तः ऽइव । वृक्षान् । नि । मृणीहि । पादये । मा । गाम् । अश्वम् । पुरुषम् । उत् । शिषः । एषाम् । कर्तृन् । निऽवृत्ये । हतः । कृत्ये । अप्रजाः ऽत्वार्य । बोध्य ॥ १७ ॥

यां ते बहिषि यां रुमशाने क्षेत्रे कृत्यां बेलुगं वा निच्छनुः।
अग्नौ वा त्वा गाहिपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम्।।१८।।
याम्। ते । बहिषि । याम् । रुमशाने । क्षेत्रे । कत्याम् । बल्याम् । वा । निऽच्छनः।

याम् । ते । बहिषि । याम् । रम्शाने । क्षेत्रे । कृत्याम् । वलगम् । वा । निऽचल्तः । अग्नौ । वा । त्वा । गाहिऽपत्ये । अभिऽचेरुः । पार्कम् । सन्तम् । धीरैऽतराः । अनागरीम् ॥

उपाहतमनुबुद्धं निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कत्रम् "।

तदेतु यत् आसृतं ' तत्राश्चं इव वि वर्ततां ' हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥१९॥ उप्ऽआहेतम् । अनुऽबुद्धम् । निऽखीतम् । वैरेम् ' । त्सारि । अनु । अविद्यम् । कत्रीम् । तत्। एतु । यतः । आऽस्तम् । तत्रे । अश्वःऽइव । वि । वर्तताम् । हन्तुं । कृत्याऽकृतः । प्रऽजाम् ॥

<sup>1.</sup> पन्थापि नयामस्त्वा कृत्ये प्रहितां पै १६,३६,५. † कृत्य इति RW. २. अश्वंत्य K<sup>m</sup>•

३. दुर्गेटिनी K. ४. दुर्गो A,B,Bʰ,D,K,Kʰ,R,Sʰ,V,Cs• ५. घानिष्ठाः? परेणेहि

पै १६,३६,६. ६. वृक्षं पै १६,३६,७. ७. कुर्त्रेन् A,D,R,Sʰ,Cs,T,K²,W,I,O,D²

P,P³,J. ८. पूर्णं पै १६,३६,८. ९. निपातं पै १६,३६,९. १०. कर्त्तं R.

११. आगन् पै. १२. वर्ष्वतां B; °र्षं > °र्तं ° Kʰ. १३. °म् > °न् P; °न् J.

स्वायसा असर्यः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिथा पर्रेषि । उत्तिष्ट्रैय परेहीतोऽज्ञाते किमिहेच्छिस ॥ २०॥

सुऽआयसाः । असर्यः । सन्ति । नः । गृहे । विद्या । ते । कृत्ये । यतिऽधा । पर्रूषि । उत् । तिष्ठ । एव । पर्रा । इहि । इतः । अज्ञाते । किम् । इह । इच्छसि ॥ २०॥

ग्रीवास्ते कृत्ये पाद्ये चापि कत्स्यामि निर्देव । इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

ग्रीवाः । ते । कृत्ये । पादौँ । च । अपि । कृत्स्यामि । निः । द्वव । इन्द्राग्नी इति । अस्मान् । रक्षताम् । यौ । प्रऽजानाम् । प्रजावती इति प्रजाऽवती ॥२१॥

सोमो राजांऽधिषा मृद्धिता चं भूतस्यं नः पतंयो मृहयन्तु ॥ २२ ॥ सोमः। राजां। अधिऽपाः। मृद्धिता। च। भूतस्यं। नः। पतंयः। मृह्यन्तु॥ २२ ॥

भ्वाश्ववीविस्यतां पाप्कते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम् ॥ २३ ॥ भ्वाश्वी । अस्यताम् । पाप्डकृते । कृत्याङकृते । दुःडकृते । विडयुतेम् । देवडहेतिम् ॥२३॥

यद्येयथं द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभूता विश्वरूपा । सेतो ईष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥

यदि । आऽर्यथे । द्विऽपदीं । चर्तुःऽपदी । कृत्याऽकृतां । सम्ऽभृता । विश्वऽर्रूपा । सा । इतः । अष्टाऽपदी । भूत्वा । पुनेः । पर्रा । इहि । दुच्छुने ॥ २४॥

अभ्येशक्ताक्ता स्व रिकृता सर्वे भर्रन्ती दुरितं परेहि । जानीहि कृत्ये कुर्तारं दुहितेवं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥

अभिऽअक्ता । आऽअक्ता । सुऽअरंकृता । सर्वम् । भरेन्ती । दुःऽइतम् । परो । इहि । जानुंहि । कृत्ये । कुर्तारेम् । दुहिताऽईव । पितरम् । स्वम् ॥ २५ ॥

<sup>9.</sup> भवन्ति पै १६,३६,१°. २. विश्व पै. ३. एनान् वृक्षतां पै १६,३७,१. ४. पापकृत्वने पै १६,३७,३. ६. नात्र विरमन्ति ४. प्रजापती पै.; वैप १,२१३३ g इ. ५. पापकृत्वने पै १६,३७,३. ६. नात्र विरमन्ति K,Dc,WM. ७. दुःकृते D,Sm; दुकृते Cs. ८. सेतो े हा Bh,K,Km,V; सेतो हा A,D,R,Sm,Dc,Cs. ९. अभ्युर्वका B,Bh,D,K,Km,Sm,V,Dc,Cs.

परेंहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं निय । मृगः स मृंगुयुस्त्वं 'न त्वा निकेर्तुमईति' ॥ २६ ॥

पर्रा । इहि । कृत्ये । मा । तिष्ठः । विद्धस्यं ऽइव । पुदम् । न्य । मृगः । सः । मृगुऽयुः । त्वम् । न । त्वा । निऽर्कर्तुम् । अर्हृति ॥ २६ ॥

उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापर् इष्वा । उत पूर्वस्य निष्ठतो नि' हन्त्यपर्ः प्रति ॥ २७ ॥

<u> चत । हुन्ति । पूर्वेऽअासिनंम् । प्रतिऽआदार्य । अपरः । इष्यो ।</u> <u> चत । पूर्वेस्य । निऽप्ततः । नि । हुन्ति । अपरः । प्रति ॥ २०॥</u>

एतद्भि शृणु मे वचोऽथेहिं यतं एयथं । यस्त्वां चुकार् तं प्रतिं ।।२८॥ एतत् । हि । शृणु । मे । वचः । अर्थ । इहि । यतः । आऽऱ्यर्थ । यः । त्या । चुकारं । तम् । प्रति ॥ २८ ॥

अनागोद्दत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः । यत्रंयत्रासि निहिता तत्रस्त्वोत्थापयामसि पूर्णास्त्रधीयसी भव ॥ २९॥

अनागःऽहत्या । वै । भीमा । कृत्ये । मा । नः । गाम् । अश्वम् । पुरुषम् । वृधीः । यत्रेऽयत्र । असि । निऽहिता । ततः । त्वा । उत् । स्थापयामुसि । पुर्णात् । लघीयसी । भुव ॥

यदि स्थ तमुसार्वता जालेनाभिहिता इव । सर्वी: संछुप्येतः कृत्याः पुनः कुर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३०॥

यदि । स्थ । तमेसा । आऽवृताः" । जालेन । अभिहिताःऽइव । सर्वीः । सुम्ऽलुप्ये । इतः । कृत्याः । पुनेः । कुर्त्रे । प्र । हिण्मुसि ॥ ३० ॥

'कृत्याकृती वल्रगिनीं डिभिनिष्कारिणः ' प्रजाम् । मृणीहि कृत्ये मोन्छिषोडमून् ' कृत्याकृती' जहि ॥ ३१ ॥

<sup>1.</sup> नक्तात् कर्तुं १ वै १६,३७,६. २. वि पै १६,३७,८. ३. वचो अपरेहि १ पै १६,३७,९. ४. पुनः पे. ५. ॰सामृता पै १६,३८,२. ६. यूयम् पे. ७. तु. WI; वैतु. मूको. °ता. ८. ॰कृतां मूलकृतामि १ वै १६,३८,३. ९. ॰ बो अमुं पे. १०. ॰कृतं पे.

कृत्याऽकृतः । वलगिनः । अभिऽनिष्कारिणः । प्रऽजाम् । मृणीहि । कृत्ये । मा । उत् । शिषः । अमृन् । कृत्याऽकृतः । जहि ॥ ३१॥

यथा स्रयों मुच्यते तमसम्पिर रात्रिं जहांत्युषसंश्र केत्न्'।
एवाहं संवें दुर्भूतं कत्रीं कृत्याकृतां कृतं हस्तीव रजों दुरितं जहामि ॥३२॥
यथां। स्र्यः। मुच्यते। तमसः। परि।रात्रिम्। जहाति। जुषसः। च। केत्न् । एव। अहम्।
सर्वम्। दुःऽभूतम्। कत्रीम्। कृत्याऽकृतां। कृतम्। हस्तीऽइवं।रजः। दुःऽङ्तम्। जहामि॥

### इति प्रथमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

अस्मिन् सूक्ते पुरुषस्य अर्थात् मनुष्यस्य माहात्म्यं वर्ण्यते । तच्च तद्भिन्नभिन्ना-वयवान् को देवोऽकरोद् इत्यादिप्रश्लूषण तत्प्रश्लानाम् उत्तरक्ष्पेण च।

यञ्चलम्पटाः सांप्रदायिकास्तु एतत् स्कं पुरुषमेधे विनियोजयन्ति । तद् यथा—पुरुषमेधे स्नातालंकृतम् उत्सुज्यमानं पुरुषपशुं 'केन पाण्णी' इत्यर्थस्केन अनुमन्त्रयते । तद् उक्तं वैताने—''तं ह स्नातम् अलंकृतम् उत्सृज्यमानं 'सहस्रबाहुः पुरुषः' ( अ १९,६ ), 'केन पाण्णी' इत्यनुमन्त्रयते" ( वैताश्रौ ३७,१९ ) इति ।

तथा अस्य सूक्तस्य रानैश्चरग्रहदेवत्यहिवराज्यहोमे सिमदाधानोपस्थानयोश्च विनियोगः । ''अथाज्यभागान्ते 'विषासिहम्' ( अ १७,१ ) इत्यादित्याय हिवषो हुत्वाज्यं जुहुयात् सिमध आधायोपितिष्ठते'' इति प्रक्रम्य शान्तिकल्पे सूत्रितम्—"'सहस्रबाहुः पुरुषः', 'केन पाल्णी', 'प्राणाय नमः' ( अ ११,६ ) इति श्रनश्चराय'' ( शांक १५ ? ) इति ।

केन पार्णी आर्मृते पूरुषस्य केन मांसं संर्भृतं केन गुल्फी।
केनाङ्गुलीः पेश्चेनीः केन खानि केनीच्छ्लुङ्की मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥१॥
केन ।पार्णी इति। आर्मृते इत्याऽस्रेते। पुरुषस्य।केन । मांसम्।सम्ऽस्रेतम्।केन । गुल्फी ।
केन । अङ्गुलीः।पेश्चेनीः। केन । खानि । केन । उत्ऽक्लुङ्की । मध्यतः।कः। प्रतिऽस्थाम् ॥

कस्मान्नु गुल्फावर्धरावकृण्वन्नष्ट्रीवन्तावुत्तंर्गे पूर्रुषस्य । जङ्के निर्फ्रत्य न्यद्धुः क्विक्तानुनोः संधी क टुतिचकित ॥ २ ॥

१. केतुम् पे १६,३८,४. २. °च्छुङ्को K; °च्छुङ्खो RW.; केनो इिछनको ? पे १६,५९,१. २. °च्छुङ्को K; °च्छुङ्खो RW.; केनो इिछनको ? पे १६,५९,१. २. ९च्छुङ्को WM. ४. °त्युं A,B,Bh,D,K,Km,Sm,Dc,Cs. ५. तजाजान पे १६,५९,२.

कस्मति । नु । गुल्फो । अर्धरो । अकृष्यन् । अर्ष्टीवन्तौ । उत्ऽतरौ । पुरुषस्य । जङ्घे इति । निःऽऋत्य । नि । अद्धुः । क् । स्वित् । जानुनोः । संधी इति सम्ऽधी । कः । कं इति । तत् । चिकेत् ॥ २ ॥

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्व शिथिरं कर्चन्धम् । श्रोणी यदूरू क उ तर्जजान याभ्यां क्रिसिन्धं सुर्दं बुभूवं ॥ ३॥

चतुष्टयम् । युज्यते । संहितऽअन्तम् । जानुऽभ्याम् । ऊर्ध्वम् । शिथिरम् । कर्बन्धम् । श्रोणी इति । यत् । ऊरू इति । कः । ऊं इति । तत् । जजान् । याभ्याम् । कुर्सिन्धम् । सुऽद्देढम् । बुभूवे ॥ ३ ॥

कति देवाः केत्मे त असिन् 'य उरो ग्रीवाश्चिक्युः' पूर्णपस्य । कित् स्तन्तै व्यदिधुः' 'कः केफोडौ' किति स्कन्धान् पृष्टीरंचिन्वन्' ॥४॥ किति । देवाः । कृत्मे । ते' । आसन् । ये । उरः । ग्रीवाः । चिक्युः' । पुर्रपस्य । किति । स्तनौ । वि । अद्धुः । कः । कुफोडौ' । किति । स्कन्धान् । किति । पृष्टीः ' । अचिन्वन्॥

को अस्य बाहू समेभरद्'' वृधिं∫ करवादिति''। अं<u>सों</u> को अस्य तद् देवः कुर्सिन्धे अध्या देधौं''।। ५ ॥

कः । अस्य । बाहू इति । सम् । अभरत् । वीर्यम् । करवात् । इति । असौ । कः । अस्य । तत् । देवः । कुर्सिन्धे । अधि । आ । दुधौ ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि तंतर्द शीर्षणि ' कणीविमौ नासिके चक्षणी ग्रखंम् । येषां पुरुत्रा विजयस्यं मुझानि चतुंष्पादो द्विपदो ' यनित यामंम् ॥ ६ ॥ कः । सप्त । खानि । वि । तृतर्द । शीर्षणि । कणौ । इमौ । नासिके इति । चक्षणी इति । मुखंम् । येषांम् । पुरुत्रा । वि ऽज्यस्यं । मुझानि । चतुं : ऽपादः । द्वि ऽपदं : । यन्ति । यामंम् ' ॥

१. सुप्टतं पै १६,५९,३. २. इसिंधम् P. ३. नीलइचकोरिप्रयं? पै १६,५९,४. ४. न्यद्धः पै. ५. कर्ष्कं P³,M,T,O,R²; कंफ्नोडो W,RW; कंफ्रेडो P³,M,R²; कंफ्नोडो I. ६. पृष्ठीरं D,K,K<sup>m</sup>,V,Dc,Cs. ७. ते P. ८. चिक्युः P. ९. क्फ्नोडो D²,Bp². १०. पृष्ठीः P,J,Cp. ११. भवद् K,V. १२. कृणवादिति पे १६,५९,५. १३. द्धात् पे. १४. द्धात् पे. १३. द्धात् पे. १४. द्धात् पे. १६. यामन् Вр².

हन्वोर्हि जिह्वामदंघात् पुरूचीमधां महीमधि शिश्राय वार्चम् । स आ वंरीवर्ति 'भ्रवंनेष्वन्तर्पो' वसांनः क उ 'तर्चिकेत' ॥ ७ ॥

हन्त्रीः । हि । जिह्वाम् । अद्धात् । पुरूचीम् । अर्ध । महीम् । अर्ध । शिश्राय । वार्चम्। सः । आ । वरीवर्ति । भुवनेषु । अन्तः । अपः । वसानः । कः । कं इति । तत् । चिकेत् ॥

मुस्तिष्कमस्य यतुमो ललाटं क्काटिकां प्रथमो यः कृपालम् । चित्वा चित्यं 'हन्वोः 'पूर्णपस्य' दिवं रुरोह कतुमः स देवः ॥ ८॥

मस्तिष्कम् । अस्य । यतमः । लुळाटम् । कुकाटिकाम् । प्रथमः । यः । कुपालम् । चित्वा । चित्यम् । हन्वोः । पुरुषस्य । दिवम् । हुरोह् । कुत्मः । सः । देवः ॥ ८ ॥

प्रियाप्रियाणि बहुला स्वमं संबाधतन्त्र्याः । आनुन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्मोद् वहति पूर्लपः ॥ ९ ॥

प्रियऽअप्रियाणि । बृहुला । स्वप्नम् । सुंबाध्ऽतुन्द्युः । आऽनुन्दान् । उप्रः । नन्दोन् । च । कस्मोत् । बृहृति । पुरुषः ॥ ९ ॥

आर्तिरवर्तिर्निक्रीतिः कृतो तु पुरुषेऽमितिः । राद्धिः 'समृद्धिरच्यृद्धिमृतिरुदितयः कृतः ॥ १०॥

आर्तिः । अवर्तिः । निःऽऋर्तिः । कुर्तः । नु । पुरुषे । अमितिः । रााद्धिः । सम्ऽऋद्भिः । अविऽऋद्भिः । मृतिः । उत्ऽईतयः । कुर्तः ॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदिधात विष्वतः पुरुवतः सिन्धुसृत्याय । तीत्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रभूमा ऊर्ध्वा अर्वाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥ ११॥

कः। अस्मिन्। आपः। वि। अट्धात्। विषुऽवृतः। पुरुऽवृतः। सिन्धुऽसृत्याय। जाताः। तीत्राः। अरुणाः। लोहिनीः। तामुऽधूमाः। ऊर्ध्याः। अयाचीः। पुरुषे। तिरश्चीः॥ ११॥

१. महिना व्योमन्नपो पै १६,५९,८. २. चित् प्र वेद पै. ३. कृकार्टिकां A,R. १. महिना व्योमन्नपो पै १६,५९,८. ५ पुरुषस्य  $B^h$ ,Cs. ५. चित्यम्  $D^3$ ,P. ६. तानुद् १. पुरुषस्य मह्नो पै १६,५९,६. † पुरुषम्य  $B^h$ ,Cs. ५. पृरुषमितः A ९. प्रवृद्धिर $^\circ$  K;  $^\circ$ द्धिरति- पै १६,६०,१. ७. प्रवृद्धितः  $B^h$ , $K^m$ ,R,V; पुरुच्युतः पै १६,६०,२. ११. सिन्धु-मृत्यांय  $K^m$ . वृद्धि $^\circ$  पै. १०. पुरुवृतः  $B^h$ , $K^m$ ,R,V; पुरुच्युतः पै १६,६०,२. ११. सिन्धु-मृत्यांय  $K^m$ .

को अस्मिन् रूपमंदधात् को मुझानं च नामं च। गातुं को अस्मिन्' कः केतुं कश्चरित्राणि पूरुषे।। १२।।

कः । अस्मिन् । रूपम् । अद्धात् । कः । मुह्मानम् । च । नामं । च । गातुम् । कः । अस्मिन् । कः । केतुम् । कः । चरित्राणि । पुरुषे ॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमेवयत् को अपानं व्यानम्रं।
समानमंस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूरुषे।।१३।।

कः । अस्मिन् । ष्राणम् । अवयत् । कः । अपानम् । विऽआनम् । ऊं इति । सुम्ऽआनम् । अस्मिन् । कः । देवः । अधि । शिश्राय । पुरुषि ॥ १३ ॥

को अस्मिन्' युज्ञमद्धादेकी देवोऽधि' पूरुषे। को अस्मिन्त्सत्यं कोर्नृतं 'कुती मृत्युः कुतोसृतम्'।। १४।।

कः । अस्मिन् । यज्ञम् । अद्धात् । एकः । देवः । अधि । पुरुषे । कः । अस्मिन् । सुत्यम् । कः । अर्रुतम् । कुर्तः । मृत्युः । कुर्तः । अमृतंम् ॥ १४ ॥

को 'अस्मै वासः' पर्यद्धात् को अस्यायुरकल्पयत् । बल्लं को अस्मै प्रायंच्छत् को 'अस्याकल्पयज्जवम् ॥ १५॥

कः । अस्मै । वार्सः । परि । अद्धात् । कः । अस्य । आर्युः । अकृत्पयत् । बर्लम् । कः । अस्मै । प्र । अयुच्छत् । कः । अस्य । अकृत्पयत् । जुवम् ॥ १५ ॥

केनापो ' अन्वतनुत केनाहरकरोद्' रुचे । उपसं केनान्वैन्द्र केने सायंभवं दंदे ॥ १६ ॥

केर्न । आर्पः । अर्नु । <u>अत</u>नुत् । केर्न । अहः । <u>अक</u>्रोत् । <u>रु</u>चे । उषसम् । केर्न । अर्नु । ऐन्द्र । केर्न । सायम्ऽभवम् । दुदे ॥ १६ ॥

को अस्मिन्' रेतो न्य दिधात तन्तुरा तायतामिति । मेधां को ''अस्मिन्नध्यौहत को बाणं को नृती' दधौ ॥ १७॥

<sup>9.</sup> ऽस्मिन् पै १६,६०,४. २. °मदधात् पे १६,६०,७. ३. ऽस्मि॰ पै १६,६०,८. ६. को मृत्युं को अमृतं दधौ पै. ५. को अनृतं पे. ६. को मृत्युं को अमृतं दधौ पै. ७. वाससा पै १६,६०,६. ८. ऽस्मे पै. ९. ऽस्या॰ पे. १०. ऽन्वत॰ पै १६,६०,९. ११. ९२ इस्मे पे. १३. नृतं पे. СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

कः । अस्मिन् । रेतेः । नि । अद्धात् । तन्तुः । आ । तायताम् । इति । मेधाम् । कः । अस्मिन् । अधि । औहृत् । कः । बाणम् । कः । नृतेः । दुधौ ॥ १७ ॥

केनेमां भूमिमोर्णोत् केन पर्यभवद् दिवंम् । केनाभि मुद्धा पर्वतान् केन कमीणि प्रुपः ॥ १८॥

केर्न । इमाम् । भूमिम् । और्णोत् । केर्न । परि । अभवत् । दिवेम् । केर्न । अभि । मुह्रा । पर्वतान् । केर्न । कर्माणि । पुरुषः ॥ १८ ॥

> केन पुर्जन्यमन्वेति' केन सोमं विचक्षणम् । केन युज्ञं चं श्रद्धां च केनास्मिन निहितं मर्नः ॥ १९ ॥

केर्न । पूर्जन्यम् । अर्नु । एति । केर्न । सोर्मम् । विऽचक्षणम् । केर्न । युज्ञम् । च । श्रद्धाम् । च । केर्न । अस्मिन् । निऽहितम् । मर्नः ॥ १९ ॥

केन श्रोत्रियमामोति 'केनेमं परमेष्ठिनंम्' । 'केनेममुप्तिं पूरुंषुः' केनं संवत्सुरं मंमे ॥ २० ॥

केन । श्रोत्रियम् । आप्नोति । केन । डमम् । प्रमेऽस्थिनम् । केन । डमम् । अग्निम् । पुरुषः । केन । सुम्ऽत्रत्सरम् । मुमे ॥ २०॥

> ब्रह्म श्रोत्रियमामोति ब्रह्मेमं परमे्षिठनंम् । ब्रह्मेममुग्निं पूर्रुषे ब्रह्मं संवत्सरं मंमे ॥ २१ ॥

ब्रह्म । श्रोत्रियम् । आप्नोति । ब्रह्म । इमम् । प्रमेऽस्थिनम् । ब्रह्म । इमम् । अग्निम् । पुरुषः । ब्रह्म । सुम्ऽवृत्सरम् । मुमे ॥ २१ ॥

केन देवाँ अर्च क्षियति केन 'दैवजनीर्विश्नः'। केनदमन्यत्रक्षेत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥

केन । देवान् । अर्नु । क्षियति । केर्न । दैवंऽजनीः । विर्शः । केर्न । इदम् । अन्यत् । नक्षंत्रम् । केर्न । सत् । क्षुत्रम् । उच्यते ॥ २२ ॥

१. °न्यमाम्नोति पै १६,६१,२. २. केन सोमं विचक्षणम् पै १६,६१,५. ३. केन-दमिंन पुरुषः पै. ४. देवाँ A,R. ५. क्षियन्ति हि. ६. देवीरजनयद् दिशः पै १६,६१,९.

ब्रह्म देवाँ अर्च क्षियति ब्रह्म दैवेजनी विशे: । ब्रह्मेदमन्यन्नक्षेत्रं ब्रह्म सत् क्षत्रग्रंच्यते ॥ २३ ॥

ब्रह्म । देवान् । अनु । क्षियति । ब्रह्म । दैवं ऽजनीः । विशेः । ब्रह्म । ड्रदम् । अन्यत् । नक्षंत्रम् । ब्रह्मं । सत् । क्षत्रम् । टुच्यते ॥ २३ ॥

केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुत्तरा हिता। केनेदमूर्ध्व तिर्थक् चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥ २४॥

केन । इयम् । भूमिः । विऽहिता । केन । द्योः । उत्ऽतरा । हिता । केन । इदम् । ऊर्ध्वम् । तिर्वक् । च । अन्तरिक्षम् । व्यर्चः । हितम् ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्व तिर्थक् चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥ २५ ॥

ब्रह्मणा । भूमिः । विऽहिता । ब्रह्म । द्यौः । उत्ऽतरा । हिता । ब्रह्म । इदम् । कुर्घ्वम् । तिर्थक् । च । अन्तरिक्षम् । व्यर्चः । हितम् ॥ २५ ॥

मूर्धानंमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदयं च यत् । 'मुस्तिष्कांदूर्ध्वः प्रैरेयत्' पर्वमानोधि शीर्षतः" ॥ २६ ॥

मूर्धानेम् । अस्य । सम्ऽसीन्ये । अर्थर्वा । हृदेयम् । <u>च</u> । यत् । मुस्तिष्कति । ऊर्ध्वः । प्र । ऐरयुत् । पर्वमानः । अर्धि । शुर्षितः ॥ २६ ॥

तद् वा अर्थर्वणः शिरी देवकोशः सम्रेब्जितः । तत् प्राणो अभि रक्षिति शिरो अन्नुमथो मनः ॥ २७॥

तत् । वै । अर्थर्वणः । शिर्रः । देवुऽक्रोशः । सम्ऽर्विज्जतः । तत् । प्राणः । अभि । रक्षति । शिरः । अन्नेम् । अथो इति । मनेः ॥ २७ ॥

क्ष चीं तु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् तु सृष्टा ३ : सर्वा दिशः पुरुष आ वभूवाँ ३ ' ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

कुर्ध्वः । नु । सॄष्टा३ः । तिर्धिङ् । नु । सॄष्टा३ः । सर्वीः । दिशीः । पुर्रषः । आ । बृसूवाँ३'। पुरम् । यः । त्रह्मणः । वेदं । यस्याः । पुर्रषः । उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनार्वतां पुरम् ।
तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्मारच चक्षुः प्राणं प्रजां देदुः ॥ २९ ॥

यः । वै । ताम् । ब्रह्मणः । वेद् । अमृतेन । आऽवृताम् । पुरेम् । तस्मै । ब्रह्मं । च् । ब्राह्माः । च् । चक्षुः । ष्राणम् । ष्रऽजाम् । द्दुः ॥ २९॥

"न वै तं" चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसं: पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३०॥ न । वै। तम्। चक्षुः । जहाति । न । प्राणः । जरसः । पुरा । पुरेम्। यः । ब्रह्मणः । वेदं । यस्याः । पुरुषः । उच्यते ॥ ३०॥

> अष्टार्चका नर्वद्वारा देवानां पूरंयोध्या । तस्यां हिर्ण्ययः कोर्घाः स्वर्गो ज्योतिषार्वतः ॥ ३१ ॥

अष्टाऽचेका । नर्वऽद्वारा । देवानाम् । पूः । अयोध्या । तस्योम् । हिर्ण्यर्यः । कोर्शः । स्वऽगः । ज्योतिषा । आऽवृतः ॥ ३१ ॥

तिसमन् ''हिर्ण्यये कोशे ज्य रे' त्रिप्रतिष्ठिते । तिसमन् यद् यक्षमात्मन्वत्' तद् वे ब्रेह्मविदी विदुः ॥ ३२ ॥

तिस्मिन् । हिरण्यये । कोशे । त्रिऽअरे । त्रिऽप्रतिस्थिते । तिस्मिन् । यत् । यक्षम् । आत्मन्ऽत्रत् । तत् । वै । ब्रह्मऽविदेः । विदुः ॥३२ ॥

प्रभाजमानां<sup>११</sup> हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।

१. °वाँम् ॥ ४ । ठ; °वाँ ४ । Ср. २. पुरीम् तैआ १,२७,३. ३. ब्रह्मा च तैआ।
४. आयुः पे १६,६२,२ तैआ. ५. कीर्त्तिं तैआ. ६. ब्रह्माः P. ७. नैनं पे १६,
४. आयुः पे १६,६२,२ तैआ. ५. कीर्त्तिं तैआ. ६. ब्रह्माः P. ७. हिरण्मंथः पे. तैआ.
६२,९. ८. यस्मात् पे. ९. °ध्या या पे १६,६२,३. १०. हिरण्मंथः पे. तैआ.
११. हिरण्मये कोशे त्रिदिवे पे १६,६२,४. १२. अन्तरात्म<sup>०</sup> पे. १३. विभ्रा तैआ.
СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

### पुरं हिर्ण्ययीं' ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥ ३३ ॥

प्रऽभाजमानाम् । हरिणीम् । यशसा । सम्ऽपरिवृताम् । पुरम् । हिर्ण्ययीम् । ब्रह्मं । आ । विवेशः । अपराऽजिताम् ॥ ३३ ॥

### इति प्रथमेऽ जुवाके द्वितीयं स्कम्।

#### इति प्रथमोऽनुवाकः।

अस्मिन् स्के वरणस्य नाम मणेः प्रतापो वीर्यं शत्रुक्षयसामर्थ्यं धार-यितृसर्वदुःखपरिहरणं च वर्ण्यते । तद्नुसारेणैव सांप्रदायिकास्तद् विनियोज-यन्ति । तद् यथा ।

शत्रुक्षयादिकामः 'अयं मे वरणः' इत्यर्थसूक्तेन द्धि मधुनि च त्रिरात्रं वासितं वरणमणि संपात्य अभिमन्त्र्य वधीयात्। सूत्रितं हि — '''अयं मे वरणः (अ १०,३) अरातीयोः (अ १०,६) इति मन्त्रोक्तान् वासितान् वधाति'' (कौ १९,२२) इति ।

तथा 'अभयां भयार्तस्य' (शांक १७,५) इति चिहितायाम् अभयाख्यायां महाशान्तो वरणमणिवन्धनेऽपि एतत् सूक्तम्। उक्तं शान्तिकल्पे — '' 'अयं मे वरणो मणिरिति वारणम् अभयायाम्' (शांक १९,८) इति ।

अयं में वर्णो मिणिः संपत्नक्षयंणो वृषां । तेना रंभस्व त्वं शत्रून् प्र मृंणीहि दुरस्यतः ॥१॥

अयम् । मे । वर्णः । मृणिः । सप्तृऽक्षयणः । वृषो । तेने । आ । रुमस्य । त्वम् । शत्रून् । प्र । मृण्वि । दुरस्यतः ॥ १ ॥

प्रैणांन्छृणीहि प्र मृणा रभस्व मृणिस्ते अस्त पुरस्तात् । अवीरयन्त वर्णेनं देवा अभ्याचारमस्रीराणां श्वःश्वः।। २ ॥

प्र । एनान् । शृृर्णाहि । प्र । मृृण् । आ । र्भस्व । मृणिः । ते । अस्तु । पुरःऽष्ता । पुरस्तात् । अवरियन्त । व्रुणेने । देवाः । अभिऽआचारम् । अस्रीराणाम् । श्वःऽश्वः ।। २ ॥

१. हिर्ण्मर्यीं K; हिर्ण्यर्यीं > हिर्ण्मर्यीं  $K^m$ ; हिर्ण्मर्यीं पै १६,६२,७ तआ १,२७,३. २ कृतः पै १६,६३,१. ३. प्रैणांच्यृ  $^\circ$   $A.K^m,R,D_c$ ; प्रैणांच्यृ  $^\circ$   $D,C_s$ ; प्रैनां श्र पै १६,६३,२. ४. मृणिस्ते > मृणिष्टे  $R,S^m$ , ५. २वश्वं:  $A,B,B^n,D,K,K^m,R,S^m,V,C_s$ . CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

अयं मृणिर्वरुणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरुण्ययेः । 'स ते' अत्रूनर्धरान् पादयाति' पूर्वस्तान् दंभनुहि' ये त्वां द्विपन्ति ॥३॥

अयम् । मृणिः । वरणः । विश्वऽभेषजः । सृहुस्वऽअक्षः । हरितः । हिर्ण्ययः । सः । ते । रात्रून् । अर्धरान् । पाद्याति । पूर्वः । तान् । दुभ्नुहि । ये । त्वा । द्विषान्ति ॥ ३ ॥

अयं ते कृत्यां वितेतां 'पौरुषेयाद्यं भ्यात्'। अयं 'त्वा सर्वेस्मात् पापाद्' वेरुणो वौरियष्यते ॥ ४ ॥

अयम् । ते । कृत्याम् । विऽत्तताम् । पौरुषियात् । अयम् । भयात् । अयम् । त्वा । सर्वस्मात् । पापात् । वर्णः । वार्षिष्यते ॥ ४ ॥

वरणो वरियाता अयं देवो वनस्पतिः । "यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तम्रं देवा अवीवरन् ॥ ५॥

बुरुणः । बार्यातै । अयम् । देवः । वनस्पतिः । यक्ष्मः । यः । अस्मिन् । आऽविष्टः । तम् । ऊं इति । देवाः । अवीवरन् ॥ ५ ॥

स्वमं सुप्त्वा यदि पश्यांसि पापं मृगः 'सृतिं यति धावादज्रीष्टाम्' । परिक्षवाच्छक्तेः पापवादाद्यं मुणिवरणो वारायिष्यते ।। ६ ॥

स्वप्नम् । सुप्त्वा । यदि । पश्यासि । पापम् । मृगः । सृतिम् । यति । धार्वात् । अजुष्टाम् । परिऽक्षवात् । शुक्ते । पापुऽवादात् । अयम् । मृणिः । वर्णः । ब्रार्यिष्यते ॥ ६ ॥

अरोत्यास्त्वा'' निर्ऋत्या अभिचारादथीं भ्यात् । मृत्योरोजीयसो वधाद् ''वर्णो वरियष्यते'' ॥ ७ ॥

अरात्याः । त्वा । निःऽऋत्याः । अभिऽचारात् । अथो इति । भयात् । मृत्योः । ओजीयसः । वधात् । वर्णः । वार्षिष्यते ॥ ७ ॥

यन्में माता यन्में पिता भ्रातरो यर्च में स्वा यदेनेश्वकृमा वयम्।

<sup>9.</sup> यस्ते पै १६,६३,३. २. यातयाति पै. ३. दम पै. ४. पौरुषेयमयं वधम् पै १६,६३,४. ५. ते सर्व पाप्मानं पै. ६. इदं पै १६,६३,५. ७. यक्ष्मः वधम् पै १६,६३,४. ५. ते सर्व पाप्मानं पै. ९. स्रुतं यदि धावादजुष्टम् पै. प्रतिष्ठां योऽस्मिन् तमु पे. ८. पश्यामि पै १६,६३,७. १२. त्वं वरण वारय पै. १०. वारयातै पै. ११. °त्या मा पै १६,६३,७.

### ततीं' नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ।। ८ ॥

यत्। मृ। माता। यत्। मृ। पिता। भ्रातरः । यत्। च। मृ। स्वाः। यत्। एनैः। चकूम। वयम्। ततैः। नः। वार्यिष्यते । अयम्। देवः। वनुस्पतिः॥ ८॥

वर्णेन प्रन्यंथिता भ्रातृंच्या मे सर्वन्धवः । असर्त रजो अप्यंगुस्ते यन्त्वधमं तर्मः ॥ ९ ॥

<u>वर</u>णेने । प्रडन्येथिताः । भ्रातृन्याः । मे । सडर्बन्धवः । अस्तीम् । रजेः । अपि । <u>अगुः । ते । यन्तु । अध</u>मम् । तर्मः ॥ ९ ॥

अरिष्ट्रोऽहमरिष्टगुरायुष्मान्त्सर्वेप्रुषः । तं माऽयं वरुणो माणिः परि पातु द्विशोदिशः ॥ १० ॥

अरिष्टः । अहम् । अरिष्टऽगुः । आयुंष्मान् । सर्वेऽपुरुषः । तम् । मा । अयम् । वर्णः । मुणिः । परि । पातु । दिशःऽदिशः ॥१०॥

अयं में वर्ण उरिस राजा देवो वनस्पतिः। स मे शत्रून् वि बाधताामिन्द्रो दस्यूनिवास्रीरान्।। ११।।

अयम् । मे । वर्णः । उरसि । राजां । देवः । वनस्पतिः । सः । मे । रार्त्रुन् । वि । बाधताम् । इन्द्रेः । दस्यून्ऽइव । अस्रेरान् ॥ ११ ॥

इमं विभिम वर्णमायुष्मान्छतश्चीरदः । स मे राष्ट्रं चे क्षत्रं चे पुश्चनोजेश्व मे दधत् ॥ १२ ॥

इमम् । बिभर्मि । वरणम् । आर्युष्मान् । शृतऽश्लोरदः । सः । मे । राष्ट्रम् । च । क्षत्रम् । च । पृश्र्न् । ओर्जः । च । मे । दुधृत् ॥ १२ ॥

यथा वातो वनुस्पतीन् वृक्षान् भनक्तयोजीसा । एवा सपत्नीन् मे भङ्गिष् पूर्वीन् '॰ ''जाताँ उतार्परान् '' वर्णस्त्वाऽभि रक्षतु ॥१३॥

तस्मान् पै १६,६३,९. २. <sup>°</sup> त्यत इदं पै. ३. बृहस्पतिः पै. ४. सर्बन्धवाः
 ८. व्हणः Р. ६. <sup>°</sup> युंदमां छत<sup>°</sup> А, К<sup>m</sup>, R, Dc. ७. क्षेत्रं पै १६,६४,९;
 अत्रं पै [मूको.]. ८. जीर्णान् पे १६,६४,३. ९. त्वं पै. १०. पूर्वी К<sup>m</sup>. ११. जाता नुता K.

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

यथा । वार्तः । वनस्पतीन् । वृक्षान् । भुनिक्ते । ओर्जसा । एव । सुडपत्नीन् । मे । भुङ्ग्यि । पूर्वीन् । जातान् । उत । अपरान् । वृर्णः । त्वा । अभि । रक्षतु ॥ १३ ॥

यथा वार्तक्चाग्निश्चं वृक्षान्' प्सातो वन्स्पतीन् । एवा सपत्नान् मे' प्साहि पूर्वीन्० ॥ १४ ॥

यथा । वार्तः । च । अग्निः । च । वृक्षान् । प्सातः । वनस्पतीन् । एव । सुऽपत्नान् । मे । प्साहि । पूर्वीन् । ०॥ १४ ॥

यथा वार्तेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे् न्य पिताः । एवा सपत्नांस्त्वं मम् प्रक्षिणीहि न्य पिय पूर्वीन् जाताँ उतापरान् वरणस्त्वाऽभि रक्षतु ॥ १५ ॥

यथा । वातेन । प्रऽक्षीणाः । वृक्षाः । रोरे । निऽअपिताः । एव । सुऽपत्नीन् । त्वम् । मर्म । प्र । क्षिणीहि । नि । अपेय । पूर्वीन् । जातान् । उत । अपेरान् । वृरणः । त्वा । अभि । रक्षतु ॥१५॥

तांस्त्वं प्र चिछनिद्ध वरण पुरा दिष्टात् पुरायुषः । य एनं पुशुषु दिप्सनित् ये चांस्य राष्ट्रदिप्सर्वः ॥ १६ ॥

तान् । त्वम् । प्र । छिन्द्धि । <u>वरण</u> । पुरा । दिष्टात् । पुरा । आर्युषः । ये । एन्म् । पुराष्ट्रं । दिप्सन्ति । ये । च । अस्य । राष्ट्रं ऽदिप्सर्वः ॥ १६ ॥

यथा स्र्ये अतिभाति यथां ऽस्मिन् ' तेज आहितम् । एवा में वर्णो मृणिः कीर्ति भृतिं नि येच्छतु तेर्जसा मा सम्रेक्षतु यश्चेसा समनक्तु मा' ॥ १७॥

यथा । सूर्यः । अतिऽभाति । यथां । अस्मिन् <sup>१</sup> । तेर्जः । आऽहिंतम् । पृत्र । मे । वरणः । मृणिः । कोर्तिम् । भूतिम् । नि । युच्छुतु । तेर्जसा । मा । सम् । उक्षतु । यशंसा । सम् । अनुक्तु । मा ॥

यथा यर्शरुचन्द्रमंस्यादित्ये चं नृचक्षंसि । एवा मै० ॥ १८ ॥

<sup>9.</sup> सर्वान् पै १६,६४,५. २. त्वं पै. ३. प्<u>ञातः</u> P. ४. इये<u>रे</u> D. ५. सर्वान् पै १६,६४,४. ७. जातं A,R. ८. वास्य ५. स्पलं D,Sm,Cs. ६. सर्वान् पै १६,६४,४. ७. यथास्मिन् B,P³,M. ११. माम् पै १६,६४,६. ९. ऽति पै १६,६४,७. १०. यथास्मिन् B,P³,M. ११. माम् पै १६,६४,८ एवं सर्वत्र. १२. अस्मिन् D².

यथा । यर्शः । चन्द्रमसि । आदित्ये । च । नृऽचक्षसि । एव । मे ॥०॥१८॥

यथा यश्ची: पृथिव्यां यथाऽस्मिन् वातवेदसि । एवा० ॥ १९ ॥ यथी । यशी: । पृथिव्याम् । यथी । अस्मिन् । जातऽवेदसि ॥०॥ १९ ॥

यथा यश्राः कृत्या यां यथाऽस्मिन्त्संभृते रथे । एवा० ॥ २०॥ यथा । यश्राः । कृत्या याम् । यथा । अस्मिन् । सम्ऽभृते । रथे ॥०॥ २०॥

यथा यद्याः सोमपीथे मधुपुर्के यथा यद्याः । एवा० ॥ २१ ॥ यथा । यद्याः । सोमुऽपीथे । मुधुऽपुर्के । यथां । यद्याः । ० ॥ २१ ॥

यथा यश्रीऽमिहोत्रे वंषट्कारे यथा यशः । एवा० ॥ २२ ॥ यथा । यशः । अग्निऽहोत्रे । वृष्ट्ऽकारे । यथा । यशः । ० ॥ २२ ॥

यथा यशो यजीमाने यथाऽस्मिन् युज्ञ आहितम् । एवा० ॥ २३ ॥ यथी । यशी । यशी । अस्मिन् । युज्ञे । आऽहितम् ॥ ० ॥ २३ ॥

यथा यश्री: प्रजापता यथास्मिन् परमेष्ठिनि । एवा० ॥ २४ ॥ यथा । यश्री: । प्रजाऽपता । यथा । अस्मिन् । परमेऽस्थिनि ॥ ० ॥ २४ ॥

यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम् । एवा में वर्णो मृणिः कीर्तिं भूतिं नि यंच्छतु तेजंसा मा सम्रेक्षतु यशंसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

यथो । देवेषु । अमृतेन् । यथो । एषु । सत्यम् । आऽहितम् । एव । मे । वरणः । मृणिः । क्वीर्तिम् । भूतिम् । नि । युच्छुतु । तेजसा । मा । सम् । उक्षुतु । यशसा । सम् । अनुक्तु । मा ॥ २५ ॥

इति द्वितीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

**१. यथासिंम** Km. **२. यशो अग्नि** P³,M O,RW, पै १६,६४,९. **३. जातवेदिस** पै १६,६५,३. CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

अस्मिन् स्के नानासर्पास्तेषां च विषाणि तत्तत्प्रतीकाराश्च कविवाग्विषयः। सर्पविषभैषज्ये च मन्त्राः । सर्पविषहारिकाश्च काश्चिदोषधयः । सांप्रदायिका एवं विनियोजयन्ति । तद् यथा -

विषभेषज्ये कर्मणि 'इन्द्रस्य प्रथमः' इत्यर्थसूक्तस्य 'ब्राह्मणो जज्ञे' (अ ४,६)

इति स्कवद् विनियोगोऽवगन्तव्यः।

तथा तत्रीव कर्मणि अनेन सूक्तेन पैद्धं पि॰द्वा अभिमन्त्र्य दक्षिणेनाङ्गष्टेन दक्षिणनासापुटे नस्यं ददाति। 'पैद्धं कीटकम् । तालिणीति ' लोकप्रसिद्धा । तं पिष्टवा' (कौसू३२,२१) इति केशवः, 'पैद्धम् । हिरण्यवर्णसद्दशः कीटश्चित्रितो वा स पद्व इत्युच्यते' (कौसू ३२,२२) इति च।

तथा 'अहिभये अनेन सूक्तेन श्वेतवस्त्रवेष्टितं पैद्रम् अभिमन्त्रय <sup>४</sup>यत्र सर्पभयं ४ तत्र निखनति' ( कौस् ३२,२२ ) इति केशवः । 'सर्गाद्भये पैद्धं वस्त्रे बद्ध्वा स्थापयति तस्मिन् वेश्मिनि' इति दारिलः।

शङ्काविषभेषज्ये कर्मणि 'अङ्गादङ्गात् प्र च्यावय' (२५) इति ऋचा सर्पद्षं

शिरःप्रभृति आप्रपदान्तं हस्तेन मार्षि ।

तत्रैव कर्मणि 'आरे अभूत्' (२६) इति ऋचा उल्मुकं प्रताप्य अभिमन्त्र्य ततो विषवणं दृष्ट्वा तत्संमुखं क्षिपति । सर्पाद्र्शने यतो दृष्ट्स्ततो निरस्यति उल्मुकम् ।

तद् उक्तं कोशिकेन — " 'इन्द्रस्य प्रथमः' इति तक्षकायेत्युक्तम् । पैद्धं प्रकर्ष्य दक्षिणेनाङ्गुष्टेन दक्षिणस्यां नस्तः । अहिभये सिच्यवगूहयति । 'अङ्गादङ्गात्' इत्या प्रपदात् । दंश्मोत्तमया निताप्याहिमभि निरस्यति यतो दष्टः' (कौस् ३२,२०-२५) इति ।

इन्द्रेस्य प्रथमो रथौ देवानामपरो रथो वर्रणस्य तृतीय इत्। अहींनामपुमा रथं स्थाणुमारुदथार्षत् ॥ १ ॥

इन्द्रेस्य । प्रथमः । रथः । देवानीम् । अपरः । रथः । वर्रणस्य । तृतीर्यः । इत् । अहीनाम् । अपुऽमार् । रथः । स्थाणुम् । आर्त् । अर्थ । अर्षुत्रं ॥ १ ॥

दुर्भः शोचिस्तुरूणंकमश्चस्य वारंः परुषस्युं वारंः । रथस्य वन्धुंरम् ॥ २॥ दुर्भः । शोचिः । तुरूणेकम् । अश्वस्य । वार्रः । पुरुषस्यं । वार्रः । रथस्य । वन्धुरम् ॥ २ ॥

अर्व' ' 'श्वेत पदा जंहि' पूर्वेण चार्परेण च।

२. लोके प्र° शंपा. ३. पैद्धः हि° शंपा. ४. यत्राहिभयं शंपा. इ. रथं: B,Bh,D,Sm,Cs. ७. °थारिषद् A,D,R,Sm,P3,M, १. तिल° शंवा. I, K2, पे १६, १५, १ [मूको.]; °थारषत् Cs. ८. वेप १, २८० g इ. ९. अहर्यत् Kp. १०. पुरुषस्य K; पुरुषस्य  $O,E^{2}$  पे १६,१५,२. ११. पुरु $^{\circ}$  K. १२. अप आग् २,३,३ पागृ २,१४,४ शांगृ ४,१८ हिंगृ २,१६,८; अपः मागृ २,७,१. १३. श्रेतपदागिह मागृ.

# उद्दुप्लुतमिव दार्वहींनामर्सं विषं वारुग्रम्' ॥ ३ ॥

अर्व । स्<u>वेत</u> । पुदा । जिहि । पूर्विण । च । अपरेण । च । उदुप्छुतम्ऽईव । दार्र । अहीनाम् । अरसम् । विषम् । वाः । उप्रम् ॥ ३ ॥

अरंघुषो विमज्योन्मज्य पुर्नरत्रवीत् । उदुप्लुतमिव दार्वहीनामर्सं विषं वारुग्रम् ॥ ४॥

<u>अर</u>म्ऽघृषः । निऽमज्ये । छत्ऽमज्ये । पुनेः । <u>अ</u>ष्ठवृति । <u>उद</u>प्लुतम्ऽईव । दार्रः । अहीनाम् । <u>अर</u>सम् । विषम् । वाः । उग्रम् ॥ ४ ॥

पैद्रो हंन्ति कसर्णीलं पैद्रः 'श्वित्रमुतासितम्। पैद्रो रथव्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः' ॥ ५ ॥

पैदः । हान्ति । कसुर्णीलम् । पैदः । श्वित्रम् । उत । असितम् । पैदः । रथव्यीः । शिर्रः । सम् । बिमेद । पृदाकाः ।। ५ ॥

पैद्ध प्रेहि प्रथमोऽनुं त्वा व्यमेमंसि । अहीन् व्यस्यितात् पथो येनं स्मा व्यमेमसि ॥ ६ ॥

पैद्वे । प्र । इहि । प्रथमः । अर्तु । त्वा । वयम् । आ । ईमिसि । अहीन् । वि । अस्यतात् । प्यः । येने । स्म । वयम् । आऽईमिसिं ॥ ६ ॥

इदं पुँद्धो अजायतेदमंस्य पुरायणम् । इमान्यर्वतः पुदाऽहिष्टन्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥

इदम् । पुद्धः । अजायत् । इदम् । अस्य । पुराऽअयनम् । इमानि । अवैतः । पुदा । अहिऽष्ट्यः । वाजिनीऽवतः ॥ ७ ॥

> संयेतं न वि ष्पेर्द्' व्यातं न सं येमत्। अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा।। ८।।

<sup>9.</sup> वांह्यम् A,D,R,Cs,WM.RW.; वारिदुयम् पै १६,१५,४. २. वाः P,J,WM. ३. उदाङ्घको पै १६,१५,३. ४. क्रवर्ष्णीलं पै १६,१५,५. ५. हिचुत्र "A,Bh,K,Km,R,V" Dc. ६. वै२१,२९०५ k इ. ७. हिचुत्रम् J; चित्रम् Cp. ८. पुदा अहि R; "हिच्चो A. ९. पुदा p. १०. "ध्न्य): P,J; आहिंऽध्न्यः D², P२. ११. शरद् पै १९,९,१३. СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

सम्ऽयंतम् । न । वि । स्पर्त् । विऽआत्तम् । न । सम् । युम्त् । अस्मिन् । क्षेत्रे । द्वौ । अर्हा इति । स्त्री । पुमन् । च । तौ । उभौ । अर्सा ॥ ८ ॥

अरुसास इहाहं यो ये अन्ति ये चे दूर्के । घुनेने हन्मि दृश्चिकमिं दृण्डेनार्गतम् ॥ ९ ॥

अरसासः । इह । अहंयः । ये । अन्ति । ये । च । दूर्के । घनेने । हुन्मि । वृश्चिकम् । अहिंम् । दुण्डेने । आऽगतम् ॥ ९ ॥

> अघाश्वरपेदं भेषुजमुभयोः स्वजस्यं च । इन्द्रो मेहिमघायन्तुमिंदे पैद्रो अंरन्थयत् ॥ १० ॥

अघ्ऽअश्वस्य । इदम् । भेष्जम् । उभयोः । स्वजस्य । च । इन्द्रेः । मे । अहिम् । अघुऽयन्तम् । अहिम् । पुढः । अरन्ध्यत् ॥ १०॥

पैद्वस्यं मन्महे व्यं स्थिरस्यं स्थिरधामः । इमे पश्चा प्रदाकवः प्रदीध्यंत आसते ॥ ११ ॥

पुँद्रस्य । मृन्महे । वयम् । स्थिरस्य । स्थिरऽर्धामः । इमे । पृश्वा । पृदाकवः । प्रऽदीध्यतः । आसते ॥ ११ ॥

> नुष्टासंवो नुष्टविषा हता इन्द्रेण वृज्जिणी। जुघानेन्द्री जिध्नुमा वृयम् ॥ १२ ॥

नृष्टऽअसयः । नृष्टऽविषाः । हृताः । इन्द्रेण । वृज्रिणां । ज्याने । इन्द्रेः । जुप्तिम । वृयम् ॥ १२ ॥

हतास्तिरश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदांकवः। दर्वि करिकतं श्चित्रं दुर्भेष्वंसितं जीहे ॥ १३ ॥

हुताः । तिरश्चिऽराजयः । निऽपिष्टासः । पृदक्तिवः । दिविम् । करिक्रतम् । श्चित्रम् । दुर्भेषु । असितम् । जिहि ॥ १३॥

१. अन्ति > अंति  $B_i$  अंति  $A.B^h,D,K,K^m,R,Cs,WM$  २. अंति  $P_i$  अति  $P_$ 

कैरातिका क्रमारिका सका खनिति' भेषजम् । हिर्ण्ययीभिरिभिभिगिरीणामुपु सार्नुषु ।। १४ ।।

कैरातिका । कुमारिका । सका । खुनति । भेषजम् । हिरुण्ययीभिः । अश्रिऽभिः । गिरीणाम् । उपं । सानुषु ॥ १४ ॥

आयर्मगुन् युवां भिषक् पृंशिनहापराजितः । स वै स्वजस्य जम्भन उभयोर्देश्विकस्य च ॥ १५ ॥

आ । अयम् । अगृन् । युवां । भिषक् । पृश्चिऽहा । अपराऽजितः । सः । वै । स्वजस्यं । जम्मेनः । उभयोः । वृश्चिकस्य । च ॥ १५॥

इन्द्रो 'महिमरन्थयन्मित्रश्च वर्रुणश्च । <u>वातापूर्</u>जन्योभा' ॥१६॥ इन्द्रेः । मे । अहिम् । <u>अर्</u>ट्ययत् । मित्रः । च । वर्रुणः । च । वातापूर्जन्या । उभा ॥१६॥

इन्द्रो 'मेहिंमरन्धयत् पृदांकुं च 'पृदाक्कम्'। स्वजं' तिरिश्चिराजिं कसार्णीलं दशीनसिम् ॥ १७॥

इन्द्रेः । मे । अहिंम् । <u>अरन्धयत् । पृदीकुम् । च</u> । पृदाकम् । स्वजम् । तिर्राश्वऽराजिम् । <u>कस</u>र्णीलेम् । दशोनसिम् ॥ १७ ॥

इन्द्रौ जघान प्रथमं जीनितारमहे तव ।

तेषां मु तृह्यमाणानां कः स्वित् तेषां मसद् रसंः ॥ १८ ॥

इन्द्रेः । ज्ञान । प्रथमम् । जनितारम् । अहे । तर्व । तेषाम् । कं इति । तृह्यमाणानाम् । कः । स्वित् । तेषाम् । असुत् । रसेः ॥ १८ ॥

सं हि श्रीर्षाण्यग्रमं पौद्धिष्ठ ईव कर्वरम् । सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिज्महेर्विषम् ॥ १९ ॥

सम् । हि । शोर्षाणि । अग्रेभम् । पौञ्जिष्ठः ऽईव । कर्वरम् । सिन्धोः । मध्यम् । पुराऽइत्ये । वि । अनिजम् । अहेः । विषम् ॥ १९ ॥

१. खनतु पै १६,१६,४. २. "नम् D, पै १६,१६,५ [मूको ]. ३. मेऽहीनज-म्भय पै १६,१६,६ ४. तु. RW.,W,WI; वैतु. शंगा. "न्यो ने भा (ग्पा. "न्या र जुभा ।); "न्यो भा D,K. ५. पेंद्रो मेऽहीनजम्भयत् पृदाकृंद्रच पृदाकवः पै १६,१६,७. † वैप १, २१०५ द्र. ६. हतास् १ पे. ७. तेषां वः पै १६,१६,८. ८. पोंजिष्ट A,Bh,D,R,Sm, V,Dc. ९. पोजिष्टः P, CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

अहींनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः । हतास्तिरक्षिराजयो निर्पिष्टासः पृद्यकवः ॥ २० ॥

अहींनाम् । सर्वेषाम् । विषम् । पर्रा । वहन्तु । सिन्धवः । इताः । तिरश्चिऽराजयः । निऽपिष्टासः । पृदाकवः ॥ २०॥

> ओषंधीनाम् हं चृंण उर्वरीरिव साधुया । नयाम्यवितीरिवाहे निरेतुं ते विषम् ॥ २१ ॥

ओषधीनाम् । अहम् । वृणे । उर्वरीःऽइव । साधुऽया । नयामि । अवैतीःऽइव । अहे । निःऽऐते । ते । विषम् ॥ २१॥

> यद्यौ स्र्ये विषं पृथिव्यामोषंधीषु यत्। कान्दाविषं कनक्रंकं निरेत्वैतं ते विषम् ॥ २२॥

यत् । अग्नौ । सूर्ये । विषम् । पृथिव्याम् । ओर्षधीषु । यत् । कान्द्राऽविषम् । कनक्रकम् । निःऽऐर्तु । आ । पृतु । ते । विषम् ॥ २२ ॥

ये अंग्निजा औषधिजा अहींनां ये अंप्सुजां विद्युतं आवभूबुः । येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सपेंभ्यो नर्मसा विधेम ॥ २३ ॥

ये । अग्निऽजाः । ओष्धिऽजाः । अहींनाम् । ये । अप्सुऽजाः । विऽद्युर्तः । आऽब्र्सूदुः । येषाम् । जातानि । बृहुऽधा । महान्ति । तेभ्यः । सर्पेभ्यः । नर्मसा । विधेम ॥ २३ ॥

तौदी नामांसि कन्या घृताची नाम वा असि । अधरपदेन ते पदमा देदे विषद्षंणम् ॥ २४ ॥ तौदी । नाम । असि । कन्या । घृताची । नाम । वै । असि । अधःऽपदेन । ते । पदम् । आ । दृदे । विषऽदूर्षणम् ॥ २४ ॥

अङ्गादङ्गात् प्र च्यावय हद्यं परि वर्जय ।

१. कुनिर्क्षकं  $B^h$ ; कुनन्ककं D, $C_S$ ; कुनत्ककं  $K^m$ . २. अहे पै १६,१७,२. ३. अभूजा पै १६,१७,५. ४. बहुनि पै. ५. बहुधा P. ६. पदोसा पै १६,१७,६.

### अधां विषस्य यत् तेजों ऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥

अङ्गीत्ऽअङ्गात् । प्र । च्युव्य । हृद्यम् । परि । वर्ज्य । अर्धं । विषर्य । यत् । तेर्जः । अवाचीर्नम् । तत् । एतु । ते ॥ २५ ॥

आरे अभूद् विषमंरौद् विषे विषमंप्रागिषं । अप्तिर्विषमहेर्निरंधात् सोमो निरंणयीत् । दुंष्टार्मन्वंगाद् विषमहिरसृत ।। २६ ।।

आरे । अभूत् । विषम् । अरोत् । विषे । विषम् । अप्राक् । अपि । अप्रिः । विषम् । अहेः । निः । अधात् । सोर्मः । निः । अनुयीत् । दंष्टारम् । अनु । अगात् । विषम् । अहिः । अमृत् ॥ २६ ॥

### इति द्वितीयेऽ नुवाके द्वितीयं स्कम्। इति द्वितीयोऽ नुवाकः।

अभिचारकमैंतत् । रात्रुनारानसमर्थं वलम् उदके प्रवेश्य तदुदके वज्रत्वं कल्पित्वा रात्रुम् अभिलक्ष्य तत् प्रक्षिपति । तद् एवम् । आदावपः संवोध्य यस्माद् यूयम् इन्द्रस्योजो भवथ इन्द्रस्य सहआदि भवथ तस्माद् इन्द्रव्य कर्ल्युप्पान् युक्ताः करोमीत्याह । अनन्तरम् इन्द्रस्य भागः अर्थाद् अंशो भवथ सोमस्य भागः स्थ वरुणस्य भागः स्थ मित्रावरुणयोर्भागः स्थ यमस्य भागः स्थ पितृणां सवितुश्च भागः स्थेत्याह । अनन्तरं योऽपां त्रैलोक्यस्थ-सकलजलानां भागः पूजनीयोऽशो युप्पासु अर्थात् पूर्वोक्तास्वप्सु भवति यश्च तादृश कर्माः यश्च तादृशो वत्सः अर्थाद् अपां नपान्नाम वैद्युतोऽिष्टः यश्च तादृशो वृष्यः महावलः कश्चित् पृष्यः यश्च अपां मध्य उद्पद्यतित वेद-प्रसिद्धो हिरण्यगर्भ इति वलवान् आद्यो देवः यश्च अपस वर्तमानो नानावणी-रमप्रतीको मेघः ये च अपां मध्ये वर्तमाना अग्नयस्तान् सर्वान् प्रत्येकं शत्रुं प्रति क्षिपामि तं शत्रुम् अहं हन्यां तम् अनेन मन्त्रेण अनेन कर्मणा अनेन उदवज्रेण विदारयाणीत्याह । अनन्तरं स्वकृतात् त्रैहायणाद् अनृत-वचनपापाद् रक्षणं याचते । अनन्तरं शत्रोरुपरि उदवज्रं प्रक्षेप्तुं प्रकामित यच्च प्रकामित स्वक्रमं संबोध्य तम् आह त्वं विष्णोः क्रमोसि अर्थाद् येन

१. अर्था K. २. तेजो अवा° पै १६,१७,३. ३. अर्थ K, ४. विषमं प्रान्पि > विषम प्रागपि  $D_{c}$ ; विषम प्रागपि A,B, $B^{h}$ ,D,K, $K^{m}$ ,R, $S^{m}$ ,V, $C_{S}$ . ५. अप्रांक्  $P^{s}$ , $C_{D}$ .

क्रमेण विष्णुस्त्रीन् लोकान् आक्रमत ताइशो बलवान् असि स्वयं पृथ्व्या च तीक्ष्णीकृतं वास्त्रम् असि तेन त्वया शत्रुं पृथिव्याः सकाशाम्निर्णोदयामीति। तथेव त्वम् अन्तरिक्षतीक्णीकृतोऽसि चौसंशितोऽसि दिक्संशितोऽसि आशासंशि-तोऽसि ऋक्संशितोऽसि यज्ञसंशितोऽसि ओषधीसंशितोऽसि अप्संशितोऽसि कृषि-संशितोऽसि प्राणसंशितोऽसि तस्मात् तत्तद्भिमानिप्रदेशात् तं शत्रुं निर्णोदयानीति। प्तदुत्त्वा जितमस्माभिर्जिताः शत्रुसेना इत्याह । अनन्तरं दक्षिणां दिशं सरित किंचित्सृत्वा ताम् अभिमुखो भवतीत्यर्थः । तथैव इतरिदशश्च सप्तार्षनाम नक्षत्रं ब्राह्मणांश्च अभिमुखो भवति प्रत्येकं च तेभ्यः सकाशाद् द्रविणं याचते । यं च रात्रुम् अन्विष्यामि तं हनानि इयं समित् तं हेतिर्भूत्वा भक्षतु इत्याह। अनन्तरं भुवस्पतिमन्नं याचते तथैव आग्नें वर्चः प्रजाम् आयुश्च याचते । आग्नें च यातुधानभेदनं याचते । अन्ते च पूर्वोक्तानि यान्युदकानि तान्येव चतुर्भृष्टिं वजं कल्पयित्वा रात्रुशिरइछेदाय प्रक्षिपति स च शत्रोरङ्गानि भिनत्तु देवाश्च तत् सर्वे मेऽनुजानन्त्वत्याशास्ते।

सांप्रदायिकास्तु वक्ष्यमाणप्रकारेण तस्मिश्नेव कर्पणि विनियुअते स्कम्।

अभिचारकर्मणि उद्वज्राणां विधानम् उच्यते—'इन्द्रस्योजः' इति स्कस्य आद्यानां षण्णाम् ऋचाम् पूर्वार्घचैंः कांस्यघटं प्रक्षालयति । 'जिष्णवे योगाय' इति उत्तरार्धर्चैः षड्भिः कांस्यघटम् उदकसमीपे निद्धाति । 'इदमहं यो मा प्राच्या दिशः' इत्यष्टर्चेन कल्पजेन सूक्तेन उदकमध्ये निद्धाति घटम् । 'इदमहम्' इति सूक्तेन उद्कमध्ये घटस्य मुखं करोति । 'इदमहं यो मा प्राच्या दिशः' इति स्केन घटम् उदक-पूर्णं कृत्वा अपकामति । 'इदमहम्' इति सूक्तेन उदकपूर्णं घटं मण्डपे स्थापयति । एतद् अभिचारे उद्काहरणम् । तद्नन्तरं वज्रव्रहरणिविधः—'इन्द्रस्यौजः' इति सर्वं कृत्वा 'इदमहम्' इति स्थापनान्तं कृत्वा 'अप्नेर्भागः' ( ७-१४ ) इत्याद्यप्टाभिर्ऋग्भिः आनीतोद-कस्य द्विधाकरणम् । अर्धं घटे कृत्वा अर्धं भाजने करोति । तद्भाजनम् अग्नौ तापयति । घटम् अन्यस्मै पुरुषाय प्रदापयति । 'अप्नेर्भागः' इत्यादयोऽष्टी तापने मन्त्राः । ततो बहिर्दक्षिणामुख उपविदय भाजनम् अग्रे कृत्वा 'वातस्य रंहितस्य' इति सीत्रमन्त्रेण उदकं संगृह्य 'शमप्रये' इति कल्पजेन स्रूक्तेन सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽभयं दद्यात् । 'यो व आपोऽपाम्' ( १५ ) इत्यृचा वज्रप्रक्षेपः । पुनरिप 'वातस्य रंहितस्य' इत्यादि कृत्वा 'यो व आपोऽपामूर्मिः' (१६) इति ऋचा वज्रवक्षेपः । एवम् उत्तराभिर्ऋग्भिः (१७-२१) वज्रप्रक्षेपः। 'एनानधराचः पराचः' इति कल्पजया ऋचा भाजनस्थम् उदकं भूमी निन-यति । एवमेव 'यं वयम्' (४२) इति सूक्तेन अन्वृचम् 'अपामस्मै वज्रम्' (५०) इति अचा च वज्रक्षेपः । 'विष्णोः कमोऽसि' (२५-३६) इति द्वादशिभार्विष्णुक्रमान् क्रमते शत्रोरिममुखम्। तद् उक्तं कोशिकेनं — "'इन्द्रस्यौजः' इति प्रक्षालयित। 'जिष्णवे योगाय' इत्यपो युनिक्त। 'वातस्य रंहितस्यामृतस्य योनिः' इति प्रतिगृह्णाति। उत्तमाः प्रताप्याधराः प्रदाय 'एनमेनानधराचः 'पराचोऽवाञ्चस्तपसस्तमूं नयत' देवाः पितृभिः संविदानः प्रजापितः प्रथमो दवतानाम्' इत्यतिस्जिति। 'इदम् अहं यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरिभदासादपवादीदिषुगृहः । तस्येमौ प्राणापानावपकामामि ब्रह्मणा। दिक्षणायाः प्रतीन्या उदीन्या ध्रुवाया व्यथ्वाया कर्ष्वायाः। इदम् अहं यो मा दिशाम् अन्तर्देशेभ्यः' इत्यपकामामीति। एवम् अभिष्ठानापोहननिवष्टनानि । सर्वाण खळु शश्चद् भूतानि ब्राह्मणाद् वज्रम् स्यन्छमानाच्छङ्कन्ते मां हिन्ध्यसि मां हिन्ध्यसीति। तेभ्योऽभयं वदेत् 'शम् अभये शं पृथिव्यै शम् अन्तरिक्षाय शं वायवे शं दिवे शं सूर्याय शं चन्द्राय शं नक्षत्रभ्यः शं गन्धर्वाप्सरोभ्यः शं सर्पेतर-जनेभ्यः शिवं महाम्' इति। 'यो व आपोऽपां यं वयमपामस्मै वज्रम्' इत्यन्यचमुदवज्रान्। 'विष्णोः क्रमोऽसि' इति विष्णुक्रमान्'' (कौसू ४९,३-५४) इति।

'यदर्वाचीनम्' (२३) इति ऋचा आचामयति अनृतभाषणसंजातपापापनो दनकामम्।

'समुद्रं वः प्र हिणोमि' (२२) इति ऋचा पत्न्यञ्जलाञ्जदपात्रं निनयति सर्वेषु तन्त्रेषु। ''बर्हिषि पत्न्यज्ञलौ' निनयति 'समुद्रं वः प्र हिणोमि' इति'' (कौसू ६,१७) इति स्त्रात्।

'स्र्यस्यावृतम्' इति पश्चभिः (३७-४१) प्रदक्षिणम् आवर्तते सर्वेषु । "'स्र्यस्या-वृतम्' इत्यभिदक्षिणमावतते' (कौस् ६,१५) इति स्त्रात् ।

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्थे १ स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थे। जिष्णवे योगांय ब्रह्मयोगेवी युनिन्म ॥ १॥

इन्द्रंस्य । ओर्जः । स्थ । इन्द्रंस्य । सर्हः । स्थ । इन्द्रंस्य । बर्लम् । स्थ । इन्द्रंस्य । वीर्युम् । स्थ । इन्द्रंस्य । नृम्णम् । स्थ । जिष्णेवे । योगीय । बृह्युऽयोगैः । वः । युनुजिम् ॥ १ ॥

इन्द्रस्यौज् । जिष्णवे योगांय क्षत्रयोगेवी युनिन्म ॥ २ ॥ इन्द्रस्य । ओर्जः । ०। जिष्णवे । योगांय । क्षत्र्र्ऽयोगैः । वः । युनिन्म ॥ २ ॥

इन्द्रस्यौज् । जिष्णवे योगीयेन्द्रयोगैवी युनिज्म ॥ ३ ॥ इन्द्रेस्य । ओर्जः । ०। जिष्णवे । योगीय । इन्द्रऽयोगैः । वः । युनिज्म ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौज् । जिष्णवे योगांय सोमयोगैर्वी युनज्मि ॥ ४ ॥

१. °वाचस्तपसस्तमुन्नयत B1.; वाचस्तमसं Bc.
 २. °दिषूगुहः B1.
 ३. अभिष्ट्वा ।

 नापो Bl
 ४. पत्न्या Bl.
 ५. वीर्यं प्रवमुत्तरत्रापि B.
 ६. इन्द्रयो ६ इन्द्रयो ६ १ ६,१२७,३.

 पै १६,१२७,१.
 ७. °यान्नयोगै १ प ६,१२७,३.
 ८. ब्रह्मयो १ प १६,१२७,४.

इन्द्रस्य । ओर्जः ।०। जिष्णवे । योगाय । सोम्ऽयोगैः । वः । युन्जिम्।। ४॥

इन्द्रस्यौज् ० । जिष्णवे योगांयाप्सुयोगैवी युनिन ॥ ५ ॥ इन्द्रस्य । ओर्जः । ०। जिष्णवे । योगांय । अप्सुऽयोगैः । वः । युनिन् ॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौजें स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वृधि १ स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थे । जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता मे आप स्थ ॥ ६ ॥ इन्द्रस्य । ओर्जः । स्थ । इन्द्रस्य । सर्हः । स्थ । इन्द्रस्य । बलेम् । स्थ । इन्द्रस्य । वृधिम् । स्थ । इन्द्रस्य । वृधानि । स्थ । स्थ । विश्वानि । मा । भूतानि । उप । तिष्ठन्तु । युक्ताः । मे । अापः । स्थ ॥ ६ ॥

अन्नेर्भाग स्थं । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्ची अस्मासुं धत्त । प्रजापतेर्वो धाम्नाऽस्मे छोकार्य सादये ॥ ७ ॥

अग्नेः । भागः । स्थ । अपाम् । शुक्रम् । आपुः । देवीः । वर्चीः । अस्मासु । धृत्तु । प्रजाऽपेतेः । वः । धाम्न । अस्मै । लोकार्य । साद्ये ॥ ७ ॥

इन्द्रेस्य भाग स्थं । ० । ० ॥ ८ ॥ इन्द्रेस्य । भागः । ० ॥ ८ ॥

सोर्मस्य भाग स्थं। ०। ०। ॥ ९॥

सोमस्य । भागः । ०॥ ९॥

वर्रुणस्य भाग स्थे ।०।०।। १०।।

वर्रणस्य । भागः ।० ॥ १० ॥

मित्रावर्रुणयोर्भाग स्थ ।०।० ॥ ११ ॥

मित्रावरणयोः । भागः ।० ॥ ११ ॥

यमस्य भाग स्थं । ।। ।। १२ ॥

१. °यापां यो° पै १६,१२७,५.

यमस्ये । भागः ।० ॥ १२ ॥

पितृणां भाग स्थं ।०।० ॥ १३ ॥

पितॄणाम् । भागः ।० ॥ १३ ॥

देवस्यं सि<u>वतुर्भाग स्थं । अपां शुक्रमापो देवीर्वची अस्मास</u>ुं धत्त । प्रजापंतेर्वो धाम्राऽस्मे छोकायं सादये ।। १४ ॥

देवस्य । सृवितुः । भागः । स्थ । अपाम् । शुक्रम् । आपः । देवीः । वर्चीः । अस्मास्त्रं । धृत्त । प्रजाऽपेतेः । वः । धाम्ना । अस्मै । लोकार्य । साद्ये ॥ १४ ॥

यो वं आपोडपां 'भागोडं प्स्वं १ न्तर्थं जुष्यो दिव्यर्जनः । इदं तमित सृजामि तं माभ्यवंनिक्षि' । तेन तम्भ्यतिसृजामो यो इंस्मान् देष्टि यं व्यं द्विष्मः । तं विधेयं तं स्त्रंषीयानेन ब्रह्मणाडनेन कर्मणाडनयां मेन्या ।। १५ ।।

यः । वः । आपः । अपम् । भागः । अप्ऽस् । अन्तः । यजुष्यिः । देव्ऽयर्जनः । इदम् । तम् । अति । मृजामि । तम् । मा । अभिऽअर्वानिक्षि । तर्न । तम् । अभिऽअतिसृजामः । यः । अस्मान् । द्वेष्टि । यम् । व्यम् । द्विष्मः । तम् । व्धेयम् । तम् । स्तृषीय । अनेने । ब्रह्मणा । अनेने । कर्मणा । अनयां । मेन्या ॥ १५॥

यो व आपोऽपामूर्भिरुप्स्वे १०।०।०।। १६।।

यः । वः । आपः । अपाम् । क्रिमिः । अप्ऽसु ।० ॥ १६ ॥

यो व आपोऽपां 'वृत्सो३ पस्वं १०।०।०।। १७॥

यः । वः । आपः । अपाम् । इत्सः । अप्रसु ।० ॥ १७ ॥

यो व आपोडपां "वृष्भो र्रप्त्वं १०।०।०।०।। १८।। यः । वः । आपः । अपाम् । वृष्भः । अप्डसु ।०॥ १८॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

१. भागो१ प्स्वं ° K,Km.
 २. माभ्यंव ° B.
 ३. तमत्यासृजामि एवमुत्तरत्रापि

 पै १६,१२९,१.
 ४. यो १ स्मा ° K,Km,V.
 ५. मा P.
 ६. वृत्सो१ Вы,К,Кm,

 V,Cs.
 ७. वृष्भो१ Вы,К,Кm,Sm.

यो व आपोऽपां 'हिरण्यगुर्भोई पस्व १०।०।०।०।। १९॥ यः। वः। आपः। अपाम्। हिर्ण्युऽगुर्भः। अप्ऽस्र ।०॥ १९॥

यो वं आपोऽपासरमा पृश्लिर्दिन्यो ईप्स्वं १ ०।०।०।० ॥ २०॥

यः। वः । आपः । अपाम् । अश्मां । पृश्निः । दिन्यः । अप्ऽसु । अन्तः । युजुष्युः । देव्ऽयर्जनः । इदम् । तम् । अति । सृजामि । तम् । मा । ० ॥ तेने । तम् ।० ॥ २० ॥

ये वं आपोऽपाम्प्रयोऽप्स्वंश्वन्तर्यज्ञुष्या देव्यर्जनाः ।

इदं 'तानति सृजािम्' तान् माऽभ्यविनिक्षि ।
तैस्तम्भ्यतिसृजािमे 'योईस्मान् द्वेष्ट् यं व्यं द्विष्मः ।
तं वंधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणाऽनेन कर्मणाऽनयां मेन्या ॥ २१ ॥

ये । वः । आपः । अपाम् । अग्नयंः । अप्ऽसु । अन्तः । युजुष्याः । देव्ऽयर्जनाः । इदम् । तान् । अति । सृजामि । तान् । मा । अभिऽअविनिक्षि । तैः । तम् । अभिऽअतिस्जामः । यः । अस्मान् । दृष्टि । यम् । व्यम् । द्विष्मः । तम् । व्यम् । स्तृषीय । अनेने । ब्रह्मणा । अनेने । कर्मणा । अनयो । मेन्या ॥२१॥

यदंबिचीनं त्रैहायणादनृतं कि चौदिम । आपो मा तस्मात् 'सर्वस्माद् दुरितात् 'पान्त्वंहंसः' ।

यत् । अर्वाचीनम् । त्रैहायनात् । अर्नृतम् । किम् । च । कृदिम । आपः । मा । तस्मति । सर्वस्मात् । दुःऽङ्तात् । पान्तु । अंहैसः ॥ २२ ॥

समुद्रं 'वुः प्र हिणोमि 'स्वां योनिमपीतन'। अरिष्टाः सर्वेहायसो मा चं नुः किं चुनाममत्।। २३॥

सुमुद्रम् । वः । प्र । हिणोमि । स्वाम् । योनिम् । अपि । इतन् । अरिष्टाः । सर्वेऽहायसः । मा । च । नः । किम् । चन । आमुमुत् ॥ २३ ॥

<sup>9. °</sup>गुओं 1° K,Km,V• २. मा P. ३. तमत्यास्जामि पै 1६,१२९,९. ४. यो प्रमा° K,Km,V• ५. ऐकहायनाद° पै १६,१३०,१. ६. एनसो दुरितात् ५. यो प्रमा° K,Km,V• ७. वो अपस्जामि पै १६,१३०,३० पान्तु विश्वतः प. † पात्वंहंसः B,D,Km,R,Cp• ७. वो अपस्जामि पै १६,१३०,३० ८. °मिप गच्छत आश्रौ ३,११,६ आग्रशौ १३,१८,१; °मिमगच्छत शांश्रौ ४,११,६ लाशौ २,१,७ ८. भाग्र २,११,९८ पार्य १,३,१४०

अरिप्रा आपो अपं रिप्रमुस्मत्। प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतींकाः प्र दुष्वप्नयं प्र मलै वहन्तु ॥ २४ ॥

अरिप्राः । आर्पः । अर्प । रिप्रम् । अस्मत् । प्र । अस्मत् । एनीः । दुःऽइतम् । सुऽप्रतीकाः । प्र । दुःऽस्वप्न्यम् । प्र । मर्लम् । वृहुन्तु ॥ २४॥

विष्णोः क्रमोंऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽसितेजाः। पृथिवीमनु वि क्रेमें इहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो 'यो ईस्मान् देष्टि यं वयं दिष्मः। स मा जीवीत तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥

विष्णोः । ऋषः । असि । सपन्नुऽहा । पृथिवीऽसंशितः । अग्निऽतेजाः । पृथिवीम् । अर्तु । वि । कुमे । अहम् । पृथिव्याः । तम् । निः । भुजामः । यः । अस्मान् । द्वेष्टि । यम् । व्यम् । द्विष्मः । सः । मा । जीवीत् । तम् । प्राणः । जहातु ॥ २५ ॥

विष्णोः ऋमोऽसि सपत्नहाऽन्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः । अन्तरिक्षमनु वि ऋमेऽहम्न्तरिक्षात् तं निभेजामो ०।०।। २६।।

विष्णोः । ऋमः । असि । सपुत्नुऽहा । अन्तरिक्षऽसंशितः । वायुऽतेजाः । अन्तरिक्षम् । अनु । वि । क्रमे । अहम् । अन्तरिक्षात् । तम् । ।। २६ ॥

विष्णोः ऋमोंऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि ऋमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ २७॥

विष्णोः । क्रमः । असि । सपत्नुऽहा । द्यौऽसंशितः । सूर्यंऽतेजाः । दिवम् । अनु । वि । कुमे । अहम् । दिवः । तम् । ।। २७॥

> विष्णोः ऋमौं ऽसि सपत्नुहा दिक्सैशितो मनस्तेजाः । दिशोऽनु वि क्रमें इहं दिग्भ्यस्तं ०।०।। २८।।

विष्णोः । क्रमः । असि । सपत्नुऽहा । दिक्ऽसंशितः । मर्नःऽतेजाः । दिशः । अनु । वि । ऋमे । अहम् । दिक्ऽभ्यः । तम् ।० ॥ २८॥

<sup>ा.</sup> यों ९स्मा° K,K™, ∨. २. धौःसं° २२, पै १६,१३१,३ [मूको.|. ३. वायुतेजाः पै १६,१३१,४. ४. दिशो° R.

विष्णोः क्रमीं ऽसि सपत्नहाशासंशितो वार्ततेजाः'। आशा अनु वि क्रमेंऽहमाश्चीभ्युस्तं ०।०।। २९।।

विष्णी: । ऋमी: । असि । सपत्नऽहा । आशांऽसंशितः । वार्तंऽतेजाः । आशाः । अर्नु । वि । कृमे । अहम् । आशांभ्यः । तम् ।० ॥ २९ ॥

विष्णोः ऋमोऽसि सपत्नह सन्तरीशतः सामतेजाः। ऋचोऽनु वि ऋंमेऽहमूग्भ्यस्तं ०।०॥ ३०॥

विष्णोः । ऋमः । असि । सपुरनुऽहा । ऋक्ऽसंशितः । सार्मऽतेजाः । ऋचं: । अनु । वि । क्रमे । अहम् । ऋक्ऽभ्यः । तम् ।० ॥ ३० ॥

> विष्णोः क्रमीऽसि सपत्नुहा युज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः। युज्ञमनु वि क्रमेहं युज्ञात् तं ०।० ॥ ३१ ॥

विष्णोः । ऋमः । असि । सपत्नु ऽहा । युज्ञ ऽसंशितः । ब्रह्मं ऽतेजाः । युज्ञम् । अनु । वि । ऋमे । अहम् । युज्ञात् । तम् ।० ॥ ३१॥

> विष्णोः क्रमोंऽसि सपत्नहौषंधीसंशितः सोमतेजाः। ओषंधीरनु वि क्रमें ऽहमोषंधी भ्युस्तं ०।०॥ ३२॥

विष्णोः । ऋमः । असि । सप्तनुऽहा । ओर्षधीऽसंशितः । सोर्मऽतेजाः । ओषंधीः । अर्नु । वि । ऋमे । अहम् । ओषंधीभ्यः । तम् ।० ॥ ३२ ॥

विष्णोः ऋमोऽसि सपत्नुहाडप्सुसंशितो वर्रणतेजाः। अपोऽनु वि क्रमेंऽहमुद्धस्तं ०।० ॥ ३३ ॥

विष्णोः । ऋमः । असि । सपत्नुऽहा । अप्सुऽसंशितः । वर्रणऽतेजाः । अपः । अर्नु । वि । ऋमे । अहम् । अत्ऽभ्यः । तम् ।० ॥ ३३ ॥

विष्णोः क्रमींऽसि सपत्नुहा कृषिसंशितोऽस्रतेजाः"। कृषिमनु वि क्रमें े कृष्यास्तं । ।। ३४॥

२. सपल्हा B, K, Km, R, V, Dc. E², R², K², पै १६, १. वरुणतेजाः पै १६,१३१,५. ४. °शितः पुरुषतेजाः पे १६,१३१,९. ३. अर्पः J; अर्पः P. १३१,६ [मूको.]. ५. कृष्यासं K, V.

विष्णोः । क्रमेः । असि । सप्तन्ऽहा । कृषिऽसंशितः । अन्नेऽतेजाः । कृषिम् । अनुं । वि । क्रमे । अहम् । कृष्याः । तम् । ० ॥३४॥

विष्णोः क्रमोडिस सपत्नहा 'श्राणसंशितः पुरुषतेजाः' । श्राणमनु वि क्रमेडहं श्राणात् तं निभीजामो यो ईस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः । स मा जीवीत् तं श्राणो जहातु ॥ ३५ ॥

विष्णोः।क्रमः। असि । सपत्नुऽहा । प्राणऽसंशितः । पुरुषऽतेजाः । प्राणम् । अर्तु । वि । क्रमे । अहम् । प्राणात् । तम् । निः । भुजामः । यः । अस्मान् । द्वेष्टि । यम् । वयम् । द्विष्मः । सः । मा । जीवीत् । तम् । प्राणः । जहातु ॥ ३५॥

जितम्स्माक्ष्यद्भिन्नम्समार्कम्भ्यृष्टिां विश्वाः पृतेना अरोतीः । हृदम्हमामुख्यायणस्यामुख्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजेः प्राणमायुर्नि वैष्टयामी-दमेनमध्राञ्चं पादयामि ॥ ३६ ॥

जितम् । अस्मार्कम् । उत्ऽभिन्नम् । अस्मार्कम् । अभि । अस्थाम् । विश्वाः । पृतेनाः । अरोतीः । इदम् । अहम् । आमुख्यायणस्ये । अमुख्याः । पुत्रस्ये । वन्धः । तेर्जः । प्राणम् । आर्युः । नि । वेष्ट्यामि । इदम् । एनम् । अधराष्ट्र्यम् । पाद्यामि ॥ ३६ ॥

स्र्येस्यावृतेम्न्वार्वेते दक्षिणामन्वावृतंम् । सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७॥ स्र्येस्य । आऽवृतंम् । अनुऽआवेते । दक्षिणाम् । अनुं । आऽवृतंम् । सा । मे । द्रविणम् । यच्छतु । सा । मे । ब्राह्मणऽवर्चसम् ॥ ३०॥

दिशो ज्योतिष्मतीर्भ्यावंति । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥

दिर्शः । ज्योतिष्मतीः । अभिऽआवेर्ते । ताः । मे । द्रविणम् । युच्छुन्तु । ताः । मे । ब्राह्मणुऽवर्चसम् ॥ ३८ ॥

३. °कंमभ्य° A,R;

१. कृष्यात् V. २. °शितो अस्रतेजाः पै १६,१३१,१०. °भ्येष्टां B.Bh. ४. °रिनिष्ठस्त्रिक्के s.म.ब्रह्मन्द्रत्तृत्वे 3.8888138016etion.

### 'सप्तुऋषीनुभ्यार्वते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९॥

सुप्तुऽऋषीन् । अभिऽआर्वर्ते । ते । मे । द्रविणम् । युच्छुन्तु । ते । मे । ब्राह्मणुऽवर्चसम् ॥ ३९॥

> ब्रह्मास्यावेर्ते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥

ब्रह्म । अभिऽआविते । तत् । मे । द्रविणम् । युच्छुतु । तत् । मे । ब्राह्मणऽवर्षसम् ॥ ४० ॥

> ब्राह्मणाँ अभ्यावति । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥

<u>बाह्मणान् । अ</u>भिऽआवर्ते । ते । मे । द्रविणम् । युच्छुन्तु । ते । भे । ब्राह्मण्ऽवृर्चसम् ॥४१॥

यं वयं मृगयामहे तं वधे स्तृणवामहे । व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम् ॥ ४२ ॥

यम् । वयम् । मृगयमिहे । तम् । वृधैः । स्तृणवामहै । विSआत्ते । परमेऽस्थिनैः । ब्रह्मणा । आ । अपीपटाम् । तम् ॥ ४२ ॥

वैश्वानरस्य दंष्ट्रिभ्यां हेतिस्तं समधाद्रिम । इयं तं प्सात्वाहुंतिः समिद् देवी सहीयसी ॥ ४३ ॥

वैश्वानरस्य । दंष्ट्रम्याम् । हेतिः । तम् । सम् । अधात् । अभि । इयम् । तम् । प्सातु । आऽह्वंतिः । सम्ऽइत् । देवी । सहीयसी ॥ ४३ ॥

> राज्ञो वर्रुणस्य बन्धो।सि । रेसो इंग्रुमांग्रुब्यायणमुग्रुब्याः पुत्रमन्ने प्राणे वधान ॥ ४४ ॥

राईः । वर्रणस्य । बुन्धः । असि । सः । अमुम् । आमुष्यायणम् । अमुष्याः । पुत्रम् । अने । प्राणे । बुधान् ॥ ४४॥

१. सुप्तुर्षी D,Sm Cs· २ ° ण A,D,R • ३. सो पे K,Km,V • ४. इत आरम्य १०,६,६ इत्यत्र 'बृहस्पातः' इति यावत् स्वरान् नाङ्कयति P.

यत् ते अन्नं भुवस्पतं आक्षियतिं पृथिवीमत्तं। तस्यं नुस्त्वं भ्रेवस्पतें संप्रयंच्छ प्रजापते।। ४५॥

यत् । ते । अन्नेम् । भुवः । पते । आऽक्षियति । पृथिवीम् । अने । तस्ये । नः । त्वम् । भुवः । पते । सम्ऽप्रयेच्छ । प्रजाऽपते ॥ ४५ ॥

अपो<sup>र</sup> 'दिव्या अचायिषं' रसेन समेप्रक्ष्मिहि'। पर्यस्वानग्न आगेमं' तं मा सं सेज वर्चेसा ॥ ४६ ॥

अपः । दिव्याः । अचायिषम् । रसेन । सम् । अपृक्ष्मिहि । पर्यस्वान् । अग्ने । आ । अगुम्म । तम् । मा । सम् । सृज् । वर्चसा ॥ ४६ ॥

सं मांडग्ने वर्चसा सृज् सं प्रजया समायुषा । विद्युमें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात् 'सह ऋषिभिः' ॥ ४७ ॥

सम् । मा । अग्ने । वर्चसा । सृज् । सम् । प्रऽजयो । सम् । आयुषा । विद्युः । मे । अस्य । देवाः । इन्द्रेः । विद्यात् । सह । ऋषिऽभिः ॥ ४७ ॥

यदंगे अद्य मिथुना शर्पातो यद्वाचस्तृष्टं जनर्यन्त रेभाः । मन्योर्मनेसः शर्व्यार्थे जायते या तयां विष्य हृदये यातुधानान् ॥४८॥

यत् । अग्ने । अद्य । मिथुना । शर्पातः । यत् । वाचः । तृष्टम् । जनर्यन्त । रेभाः । मन्योः । मनेसः । शुरुव्या । जायते । या । तयो । विध्य । हृदये । यातुऽधानीन् ॥ ४८ ॥

परां शृणीहि तपंसा यातुधानान् परांऽग्ने रक्षो हर्रसा शृणीहि । पराऽर्चिषा 'मूर्रदेवां छूणीहि' परांऽसुतृपः ''शोशुंचतः शृणीहि'' ॥४९॥

परो । शृणोिह् । तपसा । यातुऽधानीन् । परो । अग्ने । रक्षः । हरसा । शृणोिह् । परो । असुऽतृपेः । शोश्चेचतः । शृणोिह् ॥ ४९॥

१. भुवनस्प  $^{\circ}$  K. २. आश्चियंति  $^{\circ}$  K,  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  B. ३. आपो ऋ १,२३,२३ पे १,३३,९ अधान्वचारिपं ऋ. मा २०,२२ मे १,३,३९ काठ ४,१३ लाश्री २,१२,१३; अद्यान्वचार्षं जेब्रा; अन्वचारिपं ते १,४,४५,३. ५. समंगस्मिह ऋ.; समंस्कृमिह मा.; समगन्मिह काठ ४,१३ लाश्री. ६. आगिह ऋ. ७. अस्य ऋ १,२३,२४०. ८. सहर्षि पे १,३३,२. ९.  $^{\circ}$ देवान् छू अ८,३,१३; देवाञ्छू ऋ १०,८५,१४; देवान् १९ पे १६,५३. १०. अभि हो हो सहर्षः अलावेबुаr Circle, Jammu Collection.

अपामंस्मै वज्रं प्र हंरामि चर्तुर्भृष्टिं शीर्षिभिद्याय विद्वान् । सो अस्याङ्गानि प्र शृंणातु सर्वा तन्मे देवा अर्तु जानन्तु विश्वे ॥ ५०॥

अपाम् । अस्मै । वर्ज्जम् । प्र । हुरामि । चर्तुः ऽमृष्टिम् । शुर्षिऽभिद्यीय । विद्वान् । सः । अस्य । अङ्गीनि । प्र । शुणातु । सर्वी । तत् । मे । देवाः । अर्तु । जानुन्तु । विश्वे ॥५०॥

इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम्।

खदिरकाष्ठफालविकारं मणि रात्रुनाशाय सर्वकामाप्तये च बभ्राति सक्तेनानेन । सांप्रदायिका हि वक्ष्यमाणप्रकारेण विनियुक्षते ।

सर्वकामसिद्धयर्थं खदिरफालमणिं त्रिवासितं कृत्वा हिरण्यवेष्टितं कृत्वा 'एतिमध्मम्' (३५) इत्युचा इध्मम् उपसमाधाय 'तिममं देवताः' (२९) इति वासितम् उल्लुप्य आसाद्य 'अरातीयोः' इत्यर्थसूक्तेन संपात्याभिमन्त्र्य 'ब्रह्मणा तेजसा' (३०) इति ऋचा बद्माति । यस्मात् सर्वे कामाः संपद्यन्तेऽनेन मणिना तस्माद् अयं मणिः सर्वकामः । तथा च सूत्रम् — "'आयमगन्' (अ३,५), 'अयं प्रतिसरः' (अ८,५), 'अयं मे वरणः' (अ१०,३), 'अरातीयोः' इति प्रतिसरः' (अ८,५), 'अयं मे वरणः' (अ१०,३), 'अरातीयोः' इति पर्यस्यित । 'एतिमध्मम्' इत्युपसमाधाय 'तिममं देवताः' इति वासितमुल्लुप्य 'ब्रह्मणा तेजसा' इति वभ्राति" (कौस् १९,२२-२५) इति । "मन्त्रोक्तान् मन्त्रोक्तद्रव्यविकारान् । वासितान् त्रयो-वभ्राति" (कौस् १९,२२-२५) इति । "मन्त्रोक्तान् मन्त्रोक्तद्रव्यविकारान् । वासितान् त्रयो-दश्यादयस्तिक्षो यास्तिथयस्तासु विधिवद् दिधमधिन वासितान् । वन्धनस्थानं च मन्त्रस्थम् । उत्तमस्य 'अरातीयोः' इति स्क्तस्य । अवभुज्य कृटिलां कृत्वा । त्रैयं पर्यस्यिति त्रिरावेष्टयित । पार्श्वे उत्तमस्य 'अरातीयोः' इति स्क्तस्य । अवभुज्य कृटिलां कृत्वा । त्रैयं पर्यस्यिति त्रिरावेष्टयिति । पार्श्वे सर्वतो वष्टनम् आयसेन । शिरसि बन्धनकरणम् अधिरोहित्विति लिङ्गात्" इत्यादि दारिलः ।

तथा पशौ वृद्यमानयूपानुमन्त्रणे इदं सूक्तं विनियुक्तम् । तद् उक्तं वैताने — " 'अरातीयोः' इति यूपं वृश्च्यमानमनुमन्त्रयते" (वैताश्रौ १०,२) इति ।

तथा 'पार्थिवीं भूमिकामस्य' (शांक १७,५) इति विहितायां पार्थिव्यां महा-शान्तो खदिरफालमणिवन्धनेऽपि एतत् सूक्तं विनियुज्यते। तद् उक्तं शान्तिकल्पे — "'अरातीयोः' इति फालं पार्थिव्याम्" (शांक १९,८) इति।

अरातीयोभ्रातिं व्यस्य दुर्हादी द्विष्तः शिर्रः । अपि वृश्चाम्योजसा ॥ १ ॥

<sup>1.</sup> Sस्य पर्वाणि वे १६,१३२,११.

अरातिऽयोः । भ्रातृंव्यस्य । दुःऽहार्दः । द्विषतः । शिर्रः । अपि । वृश्चामि । ओर्जसा ॥ १ ॥

> वर्म महीमयं मणिः फालांज्जातः केरिष्यति । पूर्णी' मन्थेन्' मार्गमुद् रसेन सह वर्चसा ॥ २ ॥

वर्म । महाम् । अयम् । मृणिः । फार्लात् । जातः । करिष्यति । पूर्णः । मृन्थेन । मा । आ । अगुमृत् । रसेन । सह । वर्चसा ॥ २ ॥

यत् त्वां शिकः पुराऽवंधीत् तक्षा हस्तेन वास्याः । 'आपस्त्वा तस्मांज्जीवलाः' पुनन्तु शुर्चयः शुर्चिम् ॥ ३ ॥

यत् । त्वा । शिकः । पराऽअवधीत् । तक्षौ । हस्तैन । वास्यौ । आपैः । त्वा । तस्मौत् । जीवृलाः । पुनन्तुं । शुर्चयः । शुर्चिम् ॥ ३ ॥

तस्मै घृतं सुगुं'' मध्यक्तंमकं क्षदामहे''।
स नः पितेवं पुत्रेभ्यः श्रेयं श्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः श्वःश्वो'' देवेभ्यो मणिरेत्यं ॥५॥
तस्मै । घृतम् । सुराम् । मधुं । अन्नम्ऽअनम् । क्षदामहे । सः । नः । पिताऽईव । पुत्रेभ्यः ।
श्रेयः ऽश्रेयः । चिकित्सतु । भूयः ऽभूयः । श्वःऽश्वः । देवेभ्यः । मणिः । आऽइत्यं ॥ ५ ॥

यमर्वधाद्' बृहस्पतिर्माणं फालं घृत्रज्ञतेमुग्रं' खेदिरमोर्जसे । तम्गिनः प्रत्यमुश्चत् सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विष्तो जेहि ॥६॥

<sup>9.</sup> तृप्तो पै १६,४२,२. २. मुथेन Bh Sm. ३. फलात् P. ४. ते आपश्री ७,९,९. ५. वाइया पे १६,४२,३. ६. पस्तत्सर्व जी आपश्री. ७. ग्रुन्धन्तु आपश्री. ८. हिरण्यश्रङ्गोऽयं पै १६,४२,४. ९. मेहो B. १०. वसति पै. ११. मुंरां A,D,R,Dc,WM. १२. खनामहे पे १६,४२,४ [मूको.]. १३. इवइवो मूको. वेदिकास्च (तृ. शंपा.). १४. इमं बध्नातु एवमुत्तरत्र पे १६,४२,६. १५. १५. १६-युतं २. СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

यम् । अबिधात् । बृह्रपातिः । मृणिम् । फार्लम् । धृत्ऽश्चुतेम् । ड्रम् । खृद्धिम् । ओर्जसे । तम् । अग्निः । प्रति । अमुख्त । सः । अस्मै । दुहे । आज्येम् । भूयेःऽभूयः । अःऽश्वेः । तेने । त्वम् । द्विष्तः । जिहे ॥ ६ ॥

यमबिधाद् खृहस्पितिर्मिणि फालं घृत्श्रुतंमुग्रं खिदिरमोजेसे ।
तिमन्द्रः प्रत्यंग्रुश्चतौजेसे वीर्याप्य कम् । सो अस्मै बल्यिष्ट् दुंहे भ्रयोभूयः ।।।।।
यम् । अबिधात् । बृहस्पितिः । मृणिम् । फालेम् । घृत्ऽश्चुतंम् । ख्रम् । खिदिरम् ।
ओजेसे । तम् । इन्द्रेः । प्रति । अमुख्यत् । ओजेसे । वीर्यापि । कम् । सः । अस्मै । बलेम् ।
इत् । दुहे । भूयेः ऽभूयः । ।। ।।

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्मिणि फालं घृत्वचत्रेमुग्रं खंदिरमोर्जसे । तं सोमः प्रत्येमुश्चत 'महे श्रोत्रीय चक्षेसे' । सो अस्मै 'वर्च इद्' दुंहे भूयोभूयः ।। ८ ।।

यम् । अबिधात् । बृह्स्पातिः । मणिम् । फार्लम् । घृत्ऽरचुर्तम् । उप्रम् । खदिरम् । ओर्जसे । तम् । सोर्मः । प्रति । अमुञ्चत् । महे । श्रोत्रीय । चक्षसे । सः । अस्मै । वर्चः । इत् ।०॥

यमर्गश्चाद् बृहस्पतिर्मिणि फालै घृत्रच्ते मुग्नं खिद्रिमोर्जसे । तं सर्भः प्रत्यं मुश्चत् तेनेमा अजयद् दिशः । सो अस्मै भूतिमिद् ईहे भूयोभ्यः ।।९ यम् । अविशात् । बृहस्पतिः । मृणिम् । फालेम् । घृत्ऽश्चतम् । उग्रम् । खिद्रिम् । ओर्जसे । तम्।स्भैः । प्रति । अमुद्भत् । तेनं । इमाः । अज्यत् । दिशेः । सः । अस्मै । भूतिम् । इत् । ० ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्माणं फालं घृतुरुचतंपुग्नं ' खंदिरमोजसे ।
तं विश्रंच्चन्द्रमां मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान्वानां हिर्ण्ययीः ।

सो अस्मै श्रियमिद्'' दुंहे भूयोभूयः ।।१०॥

यम् । अबिधात् । बृहुस्पतिः । मृणिम् । फार्लम् । घृत्ऽश्चुतंम्'' । छुप्रम् । खुदिरम् । ओजेसे । तम् । बिश्रेत् । चुन्द्रमाः । मृणिम् । असुराणाम् । पुरः । अजयत् । दानुवानाम् । हिरुण्ययीः । सः । अस्मै । श्रियम् । इत् । दुहे ।० ॥ १० ॥

<sup>1. 10,4,38</sup> इत्यत्र 'आमुज्यायणम्' इत्यारभ्य एतत्पर्यन्तं स्वरान् नाङ्कयित P. २. फर्लम् P. ३. °श्च्युतंम् J.P. ४. आज्यांम् P. ५. द्रविणाय रसाय कम् पै १६,४३,९. ६. मह इद् पै. ७. सूर्ये  $B^h,S^m,Cs$ . ८. विशः पै १६,४२,८. ९. वर्च इद् प. १०. °श्च्युतं R. ११. तेज इद् पै १६,४३,२. १२. °श्च्युतंम् P,J,Cp.

यमबेधाद् बृहस्पित्वितिय मिणिमाश्चे । सो 'अस्मै वाजिनं' दुहे भूयोभूयः । ।११।। यम् । अबिधात् । बृहस्पितिः । वातीय । मिणिम् । आश्चे । सः । अस्मै । वाजिनेम्' । दुहे ।० ॥ ११ ॥

यमबिधाद् बृह्स्पित्वितीय मृणिमाशवै । तेनेमां मृणिनां कृषिमृश्विनांवाभि रक्षतः । स भिषम्भ्यां मही दुहे भूयोभूयः ० ॥ १२ ॥

यम् । अबिद्यात् । बृह्स्पतिः । वाताय । मृणिम् । आशवे । तेने । हमाम् । मृणिनी । कृषिम् । अश्विनौ । अभि । रक्षतः । सः । भिषक् ऽभ्योम् । महैः । दुहे । ० ॥१२॥

यमबंध्नाद् बृहस्पितिर्वातांय माणिमाशवे । तं बिश्रेत् सिवता माणं 'तेनेदमंजयत् स्वः' । सो असमे सुनृतां दुहे भूयोभूयः० ॥ १३ ॥

यम् । अबिधात् । बृह्स्पातिः । वाताय । मृणिम् । आशवे । तम् । विभेत् । सुविता । मृणिम् । तेने । इदम् । अजयत् । स्वृिः । सः । अस्मै । सूनृतीम् । दुहे ।० ॥१३॥

यमबेध्नाद् बृह्स्पतिर्वाताय मुणिमाशवे । तमापो विश्रंतीर्मणि सदी धावन्त्यक्षिताः । स अभ्योऽमृत्मिद् दुंहे भूयोभूयः० ॥ १४ ॥

यम् । अबिभात् । बृहुस्पतिः । मृणिम् । वातीय । आशवि । तम् । आर्पः । विभेतीः । मृणिम् । सदौ । धावन्ति । अक्षिताः । सः । आभ्यः । अमृतम् । इत् । दुहे ।० ॥ १४ ॥

यमबंध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय माणिमाशवे । तं राजा वरुंणो मुणि प्रत्यमुश्चत शुंभुवेम् । सो असमे सत्यमिद् दुंहे भूयोभूयः ।। १५ ॥

<sup>1.</sup> अस्मै वाजिनं A,R. २. वाजिनम् P,J. ४. °जयुन्त्स्वः B,Km. ५. राज्यमित् पे १६,४३,३.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

यम् । अर्बधात् । बृह्स्पतिः । वाताय । मृणिम् । आशवे । तम् । राजां । वर्रणः । मृणिम् । प्रति । अमुञ्चत् । शुम्ऽसुर्वम् । सः । अस्मै । सत्यम् । इत् । दुहे ।० ॥ १५॥

यमवंध्नाद् बृहस्पित्र्वाताय मिणमाश्रवे । तं देवा विश्रतो मिणि सर्वील्लोकान् युधाऽजयन् । स एम्यो जितिमिद् दुंहे भूयोभूयः ।। १६ ॥

यम् । अबिधात् । बृह्स्पतिः । वाताय । मृणिम् । आशवि । तम् । देवाः । बिभ्रतः। मृणिम्। सवीन् । लोकान् । युधा । अज्यन् । सः । एभ्यः । जितिम् । इत् । दुहे । ०॥

यमवेष्नाद् बृहस्पित्रवीतांय मुणिमाशवे । तिमुमं देवतो मुणि प्रत्येमुश्चन्त' शंभ्रवेम् । स अभ्यो विश्वमिद् दुंहे भूयोभूयः 'श्वःश्वस्तेन त्वं द्विष्तो जीह ॥१७॥

यम् । अबिधात् । बृह्स्पितिः । वातीय । मृणिम् । आशवे । तम् । इमम् । देवतीः । मृणिम् । प्रिति । अमुञ्चन्त् । शम्ऽसुवैम् । सः । आभ्यः । विश्वम् । इत् । दुहे । भूयेःऽभूयः । श्वःऽर्श्वः । तेने । त्वम् । द्विष्तुतः । जिहि ॥

ऋतवस्तमंबधतार्त्वास्तमंबधत । संवत्सरस्तं बद्ध्वा संवी भूतं वि रक्षति ।। १८ ॥

ऋतर्वः । तम् । अबध्नतः । आर्त्वाः । तम् । अबध्नतः । सम्ऽवत्सरः । तम् । बद्ध्वा । सर्वम् । भूतम् । वि । रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्देशा अवभत प्रदिशस्तर्मवभत । प्रजापतिसृष्टो मुणिर्द्विषतो मेऽर्धराँ अकः ॥ १९ ॥

अन्तःऽदेशाः । अबुध्नत् । प्रऽदिशः । तम् । अबध्नत् । प्रजापितिऽष्टसः । मृणिः । द्विषतः । मे । अधरान् । अकः ॥ १९॥

१. अज्यन् > अनंयन् J,P; अनंयन् Cp.
 २. जितिस् P.
 ३. भंग्वत B,Bh,

 K,Km,R,V,Dc,Cs,P³,W,I,K².
 ४. इवरुव् A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,V,Dc,Cs.

 ५. अमुंचत P,P²,Cp,Bp²,D².
 ६. राजित पै १६,४४,२.
 ७. बुध्ना P.

 ८. सेघर A.R; सोघरां पै १६,४४,٩.

अर्थर्वाणो अबभताथर्वणा अबभत । 'तैर्मेदिनो अङ्गिरसो' दस्यूनां विभिदुः पुर्स्तेन त्वं द्विष्तो जीहि ॥२०॥

अथर्वाणः । अब्धन्तः । आर्थ्वणाः । अब्धन्तः । तैः । मेदिनः । अङ्गिरसः । दस्यूनाम् । बिभिदुः । पुरः । तेनं । त्वम् । द्विष्तः । जहि ॥२०॥

तं धाता प्रत्यंग्रश्चत स भूतं व्यकिल्पयत् । तेन त्वं द्विष्तो जीहि ॥ २१ ॥

तम् । धाता । प्रति । अमुञ्चत् । सः । भूतम् । वि । अक्ल्प्यत् । तेने । त्वम् । द्विष्तः । जिहि ॥ २१ ॥

यमबेधाद् बृहस्पितिर्देवेभ्यो असेरिक्षितिम् । स माऽयं मुणिरार्गमुद् रसेन सह वर्चसा ॥ २२ ॥

यम् । अर्बध्नात् । बृह्रपतिः । देवेभ्यः । अस्रेरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगुमृत् । रसेन । सह । वर्चसा ॥ २२ ॥

यमबंधाद् बृहस्पितंर्द्वेन्यो असुरिक्षितिम् ।

स माऽयं मणिरागमत् सह गोभिरजाविभिरन्नेन प्रजयां सह ॥ २३॥

यम् । अबिधात् । बृह्स्पतिः । देवेभ्यः । असुरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगुमृत् । सह । गोभिः । अजाविऽभिः । अन्नेन । प्रुऽजयो । सह ॥२३॥

यमबंधाद् बृह्स्पतिंदेंवेभ्यो असंरक्षितिम् ।

स माऽयं माणिरागमत् सह वीहियवाभ्यां महंसा भूत्यां सह ॥ २४ ॥ यम् । अविधात् । बृह्रपतिः । देवेभ्यः । अस्रीरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मणिः । आ । अगमत् । सह । ब्रीहिऽयवाभ्याम् । महंसा । भूत्यां । सह ॥ २४ ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो अस्रीरक्षितिम् । स माऽयं मुणिरार्गमुन्मधोर्घृतस्य धार्रया कीलालेन मुणिः सह ॥२५॥

१. अङ्गिरसस्तं बध्नन्ति पै १६,४४,३٠ २० इमं बध्नातु एवमुत्तरत्र पे १६,४४,५० ३. त्वायं एवमुत्तरत्र पे. ४. श्रिया पै १६,४४,६० CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

यम् । अर्बिघात् । बृह्स्पितिः । देवेभ्येः । अस्रीरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगुमृत् । मधीः । धृतस्यं । धारंया । क्रीलालैन । मुणिः । सह ॥ २५ ॥

# यमर्ब<u>धाद् बृह</u>स्पतिर्देवेभ्यो अस्रिक्षितिम् । स माऽयं माणिरागेपदूर्जया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

यम् । अबिधात् । बृह्रपातिः । देवेभ्यः । असुरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगुमृत् । कुर्जयो । पर्यसा । सह । द्रविणेन । श्रिया । सह ॥ २६ ॥

# यमबंधाद् बृह्स्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्।

स माड्यं मुणिरागेमृत् तेजंसा त्विष्यां सह यशंसा कीर्त्याि सह ॥२७॥

यम् । अबिधात् । बृह्स्पतिः । देवेभ्यः । अस्रीरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगुमृत् । तेजसा । त्विष्यां । सह । यशसा । क्वीर्त्याः । सह ॥ २०॥

यमर्बञ्चाद् बृहस्पितेर्देवेभ्यो असुरिक्षितिम् । स माऽयं मुणिरागेमृत् सर्वीभिर्भृतिभिः सह ॥ २८ ॥

यम् । अर्बध्नात् । बृह्स्पतिः । देवेभ्यः । असुरऽक्षितिम् । सः । मा । अयम् । मृणिः । आ । अगमृत् । सर्वीभिः । भूतिऽभिः । सह ॥ २८ ॥

तिमुमं देवता माणि मही ददतु प्रष्टेये । अभिभ्रं क्षेत्रवधीनं सपत्नदम्भनं माणिम् ॥ २९ ॥

तम् । इमम् । देवताः । मृणिम् । मह्यम् । दुद्तु । पुष्टये । अभिऽभुम् । क्षत्रऽवधीनम् । सुपत्नुऽदम्भनम् । मृणिम् ॥ २९ ॥

> ब्रह्मणा तेर्जसा सृह प्रति मुश्चामि मे शिवम् । असपुतः संपत्नुहा सपत्नान् मेऽर्घराँ अकः ॥ ३० ॥

ब्रह्मणा । तेर्जसा । सुद्द । प्रति । मुब्बामि । मे । शिवम् । असप्तः । सप्बटहा । सुऽपत्नीन् । मे । अर्धरान् । अकः ॥ ३०॥

१. क्रीत्या Bʰ,K,Kʰ,Sʰ,V,Dc,P²,Cp,D³; कीत्या P³,M,T. २. ते पे १६,४५,२. ३. °धर A,R. ४. पुताः P.

उत्तरं द्विष्तो माम्यं' 'मणिः कृणोतु' देवुजाः । यस्यं लोका इमे त्रयः पयी दुग्धमुपासंते । स 'माऽयमिं रोहतुं मुणिः श्रष्टिश्चांय सूर्धतः ॥३१॥

उत्ऽतरम् । द्विष्तः । माम् । अयम् । मृणिः । कृणोतु । देवऽजाः । यस्यं । लोकाः । इमे । त्रयेः । पर्यः । दुग्धम् । उपुऽआसंते । सः । मा । अयम् । आर्धि । रोहृतु । मृणिः । श्रेष्ठयोय । मूर्धतः ॥ ३१ ॥

यं देवाः पितरी मनुष्या उपजीवन्ति सर्वेदा । स मायमधि रोहतु मुणिः श्रष्ठियाय सूर्धतः ॥ ३२ ॥

यम् । देवाः । पितरः । मनुष्यािः । उपुऽजीवेन्ति । सुर्वदा । सः । मा । अयम् । अधि । रोहृतु । मुणिः । श्रेष्ठयाय । सूर्धतः ! ३२ ॥

यथा बीर्जपुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहित । 'एवा मथि' प्रजा प्रावोऽर्लमन्नं वि रीहतु ॥ ३३ ॥

यथो । बीर्जम् । उर्वरीयाम् । कृष्टे । फालेन । रोहिति । एव । मयि । प्रऽजा । पुरार्वः । अर्त्नम्ऽअन्नम् । वि । रोहुतु ॥ ३३ ॥

यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यम्रचं शिवम् । तं त्वं श्रीतदक्षिण मणे श्रेष्ठयांय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

यस्मै । त्वा । युज्ञ ऽत्रुर्धन् । मणे । प्रति ऽअमुचम् । शिवम् । तम् । त्वम् । शुतु ऽदुक्षिणु । मणे । श्रेष्ठयाय । जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

एतिम् स्माहितं जुषाणो अग्ने प्रति हर्य होमैः । तिस्मिन् विदेम सुमृतिं स्वास्ति प्रजां चक्षुः पुश्चन्त्सिमेद्धे जातवेदिस ब्रह्मणा ॥३५॥ एतम् । इध्मम् । सुम्ऽआहितम् । जुषाणः । अप्रे । प्रति । हर्य । होमैः ।

<sup>1.</sup> त्वा पे १६,४५,१. २. मुणिब्हू Bh,Sm,Cs. ३. त्वाऽयमि रक्षतु पे १६,४४,३. ४. लोकः P. ५. वन्तु पे १६,४४,९. ६. एवास्मिन् पे १६,४५,३. ७. भंचे K,Km,V,Dc,Cs,P,J,Cp. ८. समास्तं पे १६,४५,४. ९. भंचे B,K, Dc,R²,T. १०. होमम् पे. ११. अने P²,D².

तस्मिन् । विदेम । सुऽमतिम् । स्वरित । प्रऽजाम् । चक्षुः । पुशून् । सम्ऽईद्रे । जातऽवैदसि । ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥

#### इति तृतीयेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्। इति तृतीयोऽनुवाकः।

'किस्मिन्नके' इति स्कम्भस्कम् । स्कम्भ इति सनातनतमो देवो ब्रह्मणोऽ-प्याद्यभूतः । अतो ज्येष्ठं ब्रह्मेति तस्य संज्ञा । तस्मिन् सर्वमेतत् तिष्ठति । एतत्सर्वम् तेनाविष्टम् । विराडिप तस्मिन्नेव समाहितः । तस्मिन्नेव देवादयः सर्वे समाहिता इत्यादि वर्णनम् ।

कस्मिनङ्गे तपौ अस्याधि तिष्ठति कस्मिनङ्गे ऋतमस्याध्याहितम् । कि वृतं कि श्रद्धाऽस्ये तिष्ठति कस्मिनङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥ कस्मिन् । अङ्गे । तपः । अस्य । अधि । तिष्ठति । कस्मिन् । अङ्गे । ऋतम् । अस्य । अधि । आऽहितम् । कि । वृतम् । कि । श्रद्धा । अस्य । तिष्ठति । कस्मिन् । अङ्गे । ऋतम् । अस्य । अधि । आऽहितम् । कि । वृतम् । कि । श्रद्धा । अस्य । तिष्ठिति । कस्मिन् । अङ्गे । सत्यम् । अस्य । प्रतिऽस्थितम् ॥१॥

कस्मादङ्गाद् दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गात् पवते मात्तिश्वा । कस्मादङ्गाद् वि मिम्नितेऽधि चन्द्रमा मृह' स्क्रम्भस्य मिमान्नो' अङ्गम् ॥२॥ कस्मात् । अङ्गात् । द्राप्यते । अग्निः । अस्य । कस्मात् । अङ्गात् । प्यते । मात्तिश्वा । कस्मात् । अङ्गात् । प्यते । मात्तिश्वा । कस्मात् । अङ्गात् । वि । मिम्निते । अधि । चन्द्रमाः । मृहः । स्क्रम्भस्य । मिमानः । अङ्गम् ॥

किस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य किस्मिनङ्गे तिष्ठत्यन्तिरक्षम् । किस्मिनङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः किस्मिनङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

करिमन् । अङ्गे । तिष्ठति । भूमिः । अस्य । करिमन् । अङ्गे । तिष्ठति । अन्तरिक्षम् । करिमन् । अङ्गे । तिष्ठति । आऽहिता । द्योः । करिमन् । अङ्गे । तिष्ठति । उत्ऽतरम् । दिवः ॥

कं १ रेप्संन् दीप्यत अध्वीं अग्निः कं १ प्रेप्संन् पवते मातिस्था । यत्र प्रेप्संन्तीरिभियन्त्यावृत्तेः स्क्रम्भं तं ब्रूहि कतुमः स्विद्वेव सः ॥ ४॥

१. महत् पै १७,७,४. २. वि मिमानो पें.; वैप १,२४८४ f द. ३. ₹३ A,R. ४. ₹३ A,B,B,R,S,Cs, ч. स्विदेव A,B,B,K,R,S,WM.

क्या प्रद्रिप्तेन् । द्राप्यते । क्रध्वः । अग्निः । क्या प्रद्रिप्तेन् । पृत्रते । मात्रिर्या । यत्रे । प्रद्रिप्तेन्तोः । अभिऽयन्ति । आऽवृतेः । स्क्रम्भम् । तम् । ब्रुहि । कृतमः । स्वित् । एव । सः ॥४॥

का र्घमासाः क यिन्त मासाः संवत्सरेणं सह संविद्यानाः । यत्र यन्त्यृतवो यत्रात्वाः रुक्रम्भं तं ब्रूहि कत्मः स्विद्वेव सः ॥ ५॥ क्रि। अर्धेऽमासाः। क्रि। यन्ति । मासाः । सम्ऽवृत्सेरणे । सह । सम्ऽविद्वानाः । यत्रे । यन्ति । ऋतर्वः । यत्रे । आर्त्वाः । स्क्रम्भम् । तम् । ब्रूहि । कृत्मः । स्वित् । एव । सः ॥५॥

कं १ ' प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविद्वाने । यत्र प्रेप्सन्तीरिभयन्त्यापः स्क्रम्भं तं ब्रूहि कतुमः स्विद्वेव सः ॥ ६ ॥

क्रि। प्रेप्सेन्ती इति प्रऽईप्संन्ती । युवती इति । विरूपे इति विऽरूपे । अहोरात्रे इति । ब्रुवतः । संविदाने इति सम्ऽविदाने । यत्रे। प्रऽईप्सन्तीः । अभिऽयन्ति । आपः । स्कुम्भम् । तम् । ब्रुहि । कृतमः । स्वित् । एव । सः ॥६॥

यस्मिन्त्स्तुब्ध्वा प्रजापितिर्छे कान्त्सर्वा अधारयत् । स्कम्भं तं ब्रूहि कतुमः स्विद्वेव सः ॥ ७॥

यस्मिन् । स्तब्ध्वा । प्रजाऽपंतिः । लोकान् । सर्वान् । अधारयत् । स्कुम्भम् । तम् । ब्रूहि । कृतमः । स्वित् । एव । सः ॥ ७॥

यत् परममेवमं १० यचं मध्यमं प्रजापितिः ससृजे विश्वरूपम् । किर्यता स्क्रम्भः प्र विवेश तत्र यन प्राविशत् कियत् तद् वंभूव ॥ ८॥

यत् । पुरमम् । अवमम् । यत् । च । मध्यमम् । प्रजाऽपितिः । सुसृजे । विश्वऽर्रूपम् । कियेता । स्कम्भः । प्र । विवेशः । तत्रे । यत् । न । प्रऽअविंशत् । कियेत् । तत् । बुभूव ॥८॥

कियंता स्क्रम्भः प्र विवेश भूतं कियंद् भिविष्यदन्वार्शयेऽस्य । एकं ''यदङ्गमर्क्षणोत् सहस्रधा कियंता स्क्रम्भः प्र विवेश तत्रं॥ ९॥

१. स्वित् P,P³,J,Cp,WM.
 २ °वा Bħ,D,Sm,Cs.
 ३. ছई A,Bħ,R,Sm,
 ८s٠
 ४. प्रऽई प्स P²,J.
 ५. °इधा A,B,D,K,Km,R,Sm,V,Dc,Cs,P,P²,J,Cp,
 WM.
 ६. °सव् Ã,R.
 ९. १यन् К,Кт.
 ६. ऐस्वदे A,B,Bħ,K,Km,R,Sm,
 WM.
 ९. ६वत् P,J,Cp,WM.
 १०. प्रमं यदंवमं K,V.
 ११. तद° К,

कियेता । स्कम्भः । प्र । त<u>िवेश</u> । भूतम् । कियेत् । भृतिष्यत् । अनुऽआर्शये । अस्य । एकम् । यत् । अङ्गेम् । अर्क्वणोत् । सहस्रऽधा । कियेता । स्कम्भः । प्र । त्रिवेश । तत्रे ॥

यत्रं लोकांश्च कोशांश्वापो ब्रह्म जनां विदुः । असंच्च यत्र सच्चान्तं स्क्रम्भं तं ब्र्रीह कत्मः स्विदेवं सः ॥ १०॥ यत्रं । लोकान् । च । कोशांन् । च । आपः । ब्रह्मं । जनाः । विदुः । असत् । च । यत्रं । सत् । च । अन्तः । स्क्रम्भम् । तम् । ब्रूह्चि । क्रत्मः । स्वित् । एव । सः ॥१०॥

यत्र तर्पः पराक्रम्यं <u>वृतं धारयत्य</u>त्तरम् । <u>ऋतं च</u>यत्रं श्रद्धा चापो ब्रह्मं सुमाहिताः स्क्रम्भं तं० ॥ ११ ॥

यत्रं । तर्पः । प्राऽक्रम्यं । वृतम् । धारयिति । उत्ऽतरम् । ऋतम् । च । यत्रं । श्रद्धा । च । आर्पः । ब्रह्मं । सुम्ऽआर्हिताः । स्कुम्भम् ।० ॥ ११ ॥

यस्मिन् भूमिर्न्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता । यत्राग्निश्चनद्रमाः स्र्यो वातुस्तिष्ठुन्त्यापिताः 'स्क्रम्भं तं०॥ १२॥

यस्मिन् । भूमिः । अन्तरिक्षम् । द्यौः । यस्मिन् । अधि । आऽहिता । यत्रे । अग्निः । चन्द्रमोः । सूर्यः । वार्तः । तिष्ठन्ति । आर्पिताः । स्कम्भम् । ० ॥१२॥

यस्य त्रयं स्त्रिशद् देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्क्रम्भं तं० ॥ १३ ॥ यस्य । त्रयः ऽत्रिशत् । देवाः । अङ्गे । सेवे । सम्ऽआहिताः । स्क्रम्भम् । तम्० ॥ १३ ॥

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यर्जुर्मही । एकार्षिर्वस्मिनार्पितः स्क्रम्भं तं ।। १४ ॥

यत्रं । ऋष्यः । प्रथम्ऽजाः । ऋचः । सामे । यर्जुः । मृही । एक्ऽऋषिः । यस्मिन् । आर्पितः । स्कम्भम् ।० ॥ १४ ॥

१. °न्तः K,K<sup>m</sup>,R,Dc· २. स्विदेव A,K,R,S<sup>m</sup>. ३. स्वित् P,J,Cp. ४. ऋतं पै १७,८,२ ५. व्रतं पै. ६. °ता V. ७. °हिताः D,R,Cs,P,P²,J. ८. भूतकृत पै १७,८,५. ९. एक ऋषि° पै.; °पित D,K,S<sup>m</sup>,V.

यत्रामृतं च मृत्युक्च 'पुरुषेऽधि समाहिते'।
समुद्रो यस्य नाड्यं १: 'पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं तं०।। १५।।

यत्रं । अमृतंम् । च । मृत्युः । च । पुरुषे । अधि । समाहिते इति सम्ऽआहिते । समुद्रः । यस्यं । नाड्यीः । पुरुषे । अधि । सम्ऽआहिताः । स्क्रम्भम् ।० ॥ १५ ॥

यस्य चतंत्रः प्रदिशो नाड्यं १ स्तिष्टंन्ति प्रथमाः । युज्ञो यत्र पर्गक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूंहि कतुमः स्विद्वेव सः ॥ १६ ॥

यस्य । चतस्रः । प्रऽदिर्शः । नाड्युः । तिष्ठन्ति । प्रथमाः । यज्ञः । यत्रे । परोऽक्रान्तः । स्कुम्भम् । तम् । ब्रुहि । कृतमः । स्वित् <sup>१०</sup> । एव । सः ॥१६॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्टिनम् । यो वेदं परमेष्टिनं यश्च वेदं प्रजापितिम् । ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्क्रम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

ये । पुरुषे । ब्रह्मं । विदुः । ते । विदुः । प्रमेऽस्थिनम् । यः । वेदं । प्रमेऽस्थिनम् । यः । च । वेदं । प्रजाऽपितिम् । ज्येष्ठम् । ये । ब्राह्मणम् । । विदुः । ते । स्कम्भम् । अनुऽसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरो वैश्वान्रश्रक्षुरिङ्गर्सोऽभवन् । अङ्गोनि यस्ये यातवंः'' स्क्रम्भं तं ब्रृंहि कतुमः स्विद्वेव सः ॥ १८॥ यस्ये । शिर्रः । वैश्वान्रः । चर्छ्यः । अङ्गिरसः । अभवन् । अङ्गोनि । यस्ये । यातवेः । स्क्रम्भम् । तम् । ब्रुंहि । कृतुमः । स्वित् (° । एव । सः ॥१८॥

यस्य ब्रह्म मुर्खमाहार्जिह्वां मधुकशामुत । विराजमूधो यस्याहः ' स्क्रम्भं तं० ॥ १९ ॥

<sup>1.</sup> पुरुषश्च समाहिताः पै १७,८,७. २. नाड्यु : B,D,Sm,Cs. ३. °ता D,Sm,V. ४. °न्तु पै १७,८,६. ५. प्रप्युसाः A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,V,Dc,Cs, WM,WI,; प्रथुसाः P³; वेप १,२१७३ j द्र. ६. यस्मिन् पै. ७. °न्त D,Sm,V. ८. स्विदेव B,D,Sm,R. ९. प्रऽप्युसाः मूको. १०. स्वित् P,P²,J; स्वित् > स्वित् Cp. ११. °वं A,D,K,Km,R,Sm,V; ऋतवः पै १७,८,९. १२. °हु D,Sm,V.

यस्य । ब्रह्मं । मुर्खम् । आहुः । जिह्नाम् । मधुऽक्रशाम् । उत । विऽराजम् । ऊर्धः । यस्य । आहुः । स्क्रम्भम् । । १९ ॥

यस्माद्यो अपाते अन् यजुर्यस्माद्याकंषन् । सामानि' यस्य लोमान्यथर्या डिक्किरसो मुखं स्क्रम्भं तं ब्रूंहि कत्मः स्विद्धेव' सः ।२०। यस्मात् । ऋचेः । अपुडअतेक्षन् । यज्ञेः । यस्मात् । अपुडअकेषन् । सामानि । यस्ये । लोमानि । अथुर्वेऽअङ्गिरसेः । मुखंम् । स्क्रम्भम् । तम् । ब्रूहि । कृत्मः । स्वित् । एव । सः ॥

अस्च्छाखां प्रतिष्ठंन्तीं पर्मिन् जनां विदुः'। उतो सन्मन्यन्तेऽवरेेे 'ये ते' शाखांमुपासंते॥ २१॥

असुत्ऽशाखाम् । प्रऽतिष्ठेन्तीम् । प्रमम्ऽईव । जनीः । विदुः । उतो इति । सत् । मृन्युन्ते । अवरे । ये । ते । शाखाम् । उपुऽआसेते ॥ २१ ॥

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसंवश्च समाहिताः । भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे छोकाः प्रतिष्ठिताः 'स्कम्भं तं ब्रृहि कत्मः स्विद्वे 'सः॥२२॥ यत्रे । आदित्याः । च । रुद्राः । च । वसंवः । च । सुम्ऽआहिताः । भूतम् । च । यत्रे । भव्यम् । च । सर्वे । छोकाः। प्रतिऽस्थिताः । स्कम्भम्। तम् । ब्रुहि । कृत्मः । स्वित् ' । एव । सः॥

यस्य त्रयंस्त्रिशद् देवा निर्धि रक्षंन्ति सर्वदा । निर्धि तमुद्य को वेद्य यं देवा अभिरक्षेथ ॥ २३ ॥

यस्य । त्रयःऽत्रिंशत् । देवाः । निऽधिम् । रक्षन्ति । सर्वेदा । निऽधिम् । तम् । अद्य । कः । वेद् । यम् । देवाः । अभिऽरक्षेथ ॥ २३ ॥

यत्रं देवा त्रं ह्या विद्यो ब्रह्मं ज्येष्ठमुपासंते । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥ २४ ॥

१. छन्दांसि पै १७,९,१० २. स्विदेव  $B,R,S^m,V$ . ३. स्वित् P,J. ४. विदुः  $K,K^m,R,S^m,V$ . ५. मन्यते  $K,K^m$ . ६. यस्य पै १७,९,२. ७. विदुः  $P,K,K^m,R,S^m,V$ . ८. पंत्रवदेव  $B,R,S^m$ . १०. स्वित्  $P,P^2,J$ ; स्वत्  $P,P^2,J$ ; स्व

यत्रं । देवाः । ब्रह्मऽविदेः । ब्रह्मं । ज्येष्ठम् । उपुऽआसंते । यः । वै । तान् । विद्यात् । प्रतिऽअक्षंम् । सः । ब्रह्मा । वेदिता । स्यात् ॥ २४ ॥

बृहन्तो नाम ते देवा 'येऽसतः परि' जिज्ञरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः पुरो जनाः ॥ २५ ॥

बृहन्तः । नामे । ते ' । देवाः । ये । असेतः । परि । जिज्ञिरे । एकम् । तत् । अङ्गम् । स्कम्भस्ये । असेत् । आहुः । पुरः । जनीः ॥ २५ ॥

यत्रं स्क्रम्भः प्रजनयंन् पुराणं व्यवंतियत् । एकं तदङ्गं स्क्रम्भस्यं 'पुराणमंनुसंविदः' ॥ २६ ॥

यत्रं । स्क्रम्भः । प्रऽजनयेन् । पुराणम् । विऽअवर्तयत् । एकम् । तत् । अङ्गम् । स्क्रम्भस्यं । पुराणम् । अनुऽसंविदुः ॥ २६ ॥

यस्य त्रयंस्त्रंशद् देवा अङ्गे 'गात्रां विभेजिरे'। तान् वै त्रयंस्त्रंशद्देवानेकं ब्रह्मविदों विदुः'॥ २७॥

यस्य । त्रयंःऽत्रिंशत् । देवाः । अङ्गे । गात्रां । विऽभेजिरे । तान् । वै । त्रयंःऽत्रिंशत् । देवान् । एके । ब्रह्मऽविदेः । विदुः ' ॥ २७ ॥

हिर्ण्यगुर्भ पर्ममनत्युद्यं जना विदुः । स्कम्भस्तद्रेषे प्राप्ति<u>श्</u>रद्धिरण्यं छोके अन्तुरा ॥ २८ ॥

हिर्ण्युऽगुर्भम् । पुरमम् । अनुतिऽउद्यम् । जर्नाः । विदुः । स्कुम्भः । तत् । अप्रे । प्र । असिञ्चत् । हिर्रण्यम् । लोके । अन्तरा ॥ २८ ॥

<sup>1. °</sup>संत्रस्परि WM. २. ते P,Cp. ३. ब्यंवर्त्तयत् B,K. ४. °णमरसं विदुः पै १७,९,७ [मूको.]. ५. गात्राणि भेजिरे पै १७,९,८. ६. विदुः R,Sm,P. ७. लोकम् पै १७,९,९. ८. °चन् P,J. ९. °का Bh,D,Sm,V,Cs. १०. तर्प B,D,Sm,V,Cs. ११. स्कम्भं A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,Cs,WM. पै १७,९,१०; स्कुंभं V,Dc,O. १२. विद्य पै.

स्कम्भे । लोकाः । स्कम्भे । तर्पः । स्कम्भे । अधि । ऋतम् । आऽहितम् । स्कम्भे । त्वा । वेद । प्रतिऽअक्षम् । इन्द्रे । सर्वम् । सुम्ऽआहितम् ॥ २९ ॥

इन्द्रें <u>लो</u>का इन्द्रे तपु इन्द्रेऽध्यृतमाहितम् । इन्द्रेंैत्वा वेद<sup>ै</sup> पृत्यक्षं स<u>क</u>्रम्भे सर्वे प्रतिष्ठितम्' ॥ ३० ॥

इन्द्रें । लोकाः । इन्द्रें । तपः । इन्द्रें । अधि । ऋतम् । आऽहितम् । इन्द्रेम् रे । त्वा । वेद् । प्रतिऽअक्षेम् । स्कम्भे । सर्वम् । प्रतिऽस्थितम् ॥ ३०॥

नाम नाम्नां जोहवीति पुरा स्यीत् पुरोपसं:।

यद्जः प्रथमं संबुभूव स ह तत् स्वराज्यंमियायु यस्मान्नान्यत् पर्मास्ति भूतम् ॥३१॥

नामे । नाम्ना । जोह्वीति । पुरा । स्यीत् । पुरा । उषसः । यत् । अजः । प्रथमम् । सम्ऽब्भूवं । सः । हु । तत् । स्वऽराज्यंम् । हुयायु । यस्मति । न । अन्यत् । परेम् । अस्ति । भूतम् ॥

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यक्चके मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ ३२ ॥

यस्य । भूभिः । प्राऽमा । अन्तरिक्षम् । उत । उदर्रम् । दिवम् । यः । चके । मूर्धानेम् । तस्मै । ज्येष्ठायं । ब्रह्मणे । नर्मः ॥ ३२ ॥

यस्य सर्भश्रक्षुंश्चन्द्रमांश्च पुनर्णवः ।

अप्तिं यरुचक आस्यं १ तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ ३३ ॥

यस्य । सूर्यः । चक्षुः । चन्द्रमाः । च । पुनःऽनवः । आग्नम् । यः । चक्रे । आस्य म् । तस्मै । ज्येष्टार्य । ब्रह्मणे । नर्मः ॥ ३३ ॥

यस्य वार्तः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽर्भवन् । 'दिशो यक्ष्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै' ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ ३४ ॥

यस्य । वार्तः । प्राणापानौ । चक्षुः । आङ्गरसः । अर्भवन् । दिर्शः । यः । चुक्रे । प्रऽज्ञानीः । तस्मै । ज्येष्ठायं । ब्रह्मणे । नर्मः ॥ ३४ ॥

<sup>9.</sup> स्कुंभम् > स्कंभम् P; स्कुंभम् P²,D²; स्कंभम् J,Cp. २० इन्द्रं W. Gri. च. ३० विद्य पै १७,१०,१. ४. समाहितम् पै. ५. नाम्नां K. ६० वीमि पै १७,१०,२, ७. °ज्यं जगाम पै. ८० °मस्तु पै. ९. दिवं यरचके मूर्थानं त°. पै १७,१०,५.

स्क्रम्भो द्राधार् 'द्यावापृथिवी उभे इमे' स्क्रम्भो द्राधारावे १ न्तरिक्षम्'। स्क्रम्भो द्राधार प्रदिशः पडुर्वीः स्क्रम्भ इदं विश्वं स्रवेतमा विवेश ॥ ३५॥ स्क्रम्भः। द्राधार्। बावापृथिवी इति। उभे इति। इमे इति। स्क्रम्भः। द्राधार्। उरु। अन्तरिक्षम्। स्क्रम्भः। द्राधार्। प्रऽदिशः। षट्। उवीः। स्क्रम्भे। इदम्। विश्वम्। सुवेनम्। आ। विवेश ॥३५॥

यः श्रमात् तपंसो जातो छोकान्त्सवीन्त्समान्शे । सोमं यश्चके केर्वछं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ ३६ ॥

यः । श्रमीत् । तपसः । जातः । लोकान् । सर्वीन् । सुम्ऽ<u>अान</u>्रो । सोर्मम् । यः । चुक्रे । केवेलम् । तस्मै । ज्येष्टार्य । ब्रह्मणे । नर्मः ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेलंयति कथं न रमते मनः । किमापः सत्यं 'प्रेप्सन्तिनिलंयन्ति कदा चन' ।। ३७ ॥

कथम् । वार्तः । न । <u>इल्यिति । कथम् । न । रमते । मर्नः ।</u> किम् । आर्पः । सुत्यम् । प्रुऽईप्सन्तीः । न । <u>इल्य</u>न्ति । कदा । <u>च</u>न ॥ ३७ ॥

महद् यक्षं भ्रवनस्य मध्ये तपिस ऋान्तं सिल्ठिलस्य पृष्ठे । तस्मिन् छ्रयन्ते य उ के चे देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितं इव शाखाः ॥३८॥ महत् । यक्षम् । भुवनस्य । मध्ये । तपिस । क्रान्तम् । सिल्ठिलस्य । पृष्ठे । तस्मिन् । श्रयन्ते।ये । ऊं इति । के । च । देवाः । वृक्षस्य । स्कन्धः । प्रितः ऽइव । शाखाः ॥ ३८॥

यस्मै हस्तां भ्यां पादां भ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुंषा । यस्मै देवाः सदां बुलिं प्रयच्छन्ति 'विभितेऽभितं' स्क्रम्भं तं ब्रूंहि कत्मः स्विदेव' सः ॥ ३९ ॥

यस्मै । हस्तीभ्याम् । पादाभ्याम् । वाचा । श्रोत्रेण । चक्षुषा । यस्मै । देवाः । सदी । बुलिम् । प्रुऽयच्छन्ति । विऽमिते । अभितम् । स्कुम्भम् । तम् । ब्रुहि । कृतमः । स्वित् र । एव । सः ॥

अप तस्यं हुतं तमो व्यार्ह्यतः ' स पाप्मना ।

<sup>1.</sup> पृथिवीं द्यामुतामूं पै १७,१०,७. २. °रोर्वेडं °B,Bh,D,Sm,Cs. ३. °वीं Bh,D,Sm,V,Cs. ४. °न्तीः प्र चक्रमति ? सर्वदा पे १७,१०,८. ५. ईल्यति P,J. ६. पृष्टे A,Bh,R,Sm,Cs,P². ७. तिस्मि A,Km,R,Dc; यस्मिन् पै १७,१०,९०. ८. पुलितं D,Sm. ९. मितेडमितं पै १७,१०,१०. १०. स्विदेव A,B,K,R,Sm. ११. स्वित् P,P²,J. १२. °वृंतः Bh,D,K,Km,R,Cs.

सर्वणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ ४०॥

अपं । तस्यं । हृतम् । तमः । विऽआर्रृत्तः । सः । पाप्मना । सर्वाणि । तस्मिन् । ज्योतीषि । यानि । त्रीणि । प्रजाऽपेतौ ॥ ४० ॥

यो वैत्सं हिंरण्ययं तिष्ठंन्तं सिक्ठिले वेदं। स वै गुर्ह्यः' प्रजापंतिः ॥४१॥ यः । वेत्सम् । हिर्ण्ययंम् । तिष्ठंन्तम् । सिक्टिले । वेदं। सः । वै । गुर्ह्यः'। प्रजाऽपंतिः ॥

तुन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् । प्रान्या तन्त्रीस्त्रिते धत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गंमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥

तुन्त्रम् । एके इति । युवती इति । विरूपे इति विऽरूपे । अभिऽआक्रामम् । वयतः । षट्ऽमयूखम् । प्र । अन्या । तन्त्रेन् । तिरते । धत्ते । अन्या । न । अप । वृञ्जाते इति । न । गुमातः । अन्तेम् ॥ ४२ ॥

तयोर्हं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यत्रा पुरस्तात् । पुर्मानेनद् वयत्युद्गृणित् ' 'पुर्मानेनुद् वि जंभाराधि नाके' ॥ ४३ ॥

तयोः । अहम् । परिनृत्येन्त्योः ऽइव । न । वि । जानामि । यतुरा । परस्तीत् । पुमन् । एनत् । वयति । उत् । गृण्ति । पुमन् । एनत् । वभार्। अधि । नाकि ॥

ड्मे म्यूखा उपं 'तस्तभुदिं वं' सामानि 'चकुस्तसराणि वार्तवे' ॥४४॥ इमे । म्यूखाः '' । उपं । तस्तुभुः '' । दिवेम् । सामानि । चकुः '' । तसराणि । वार्तवे'' ॥

इति चतुर्थेऽनुवाके प्रथमं सूक्तम् ।

'यो भूतम्' इति सूक्तमपि स्कम्भदेवताकम् । अत्रापि स्कम्भस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं
सर्वेषामाश्रयभूतत्वं च दृश्यते ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वे यश्चीधितिष्ठति । स्वं १ यर्रें च केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ १ ॥

<sup>9.</sup> तु. Cp, पै १७,११,२; वैतु. शिष्टा मूको. पै. [मूको.] गुद्धं.
२. °यूषम् A,Bʰ,D,
Տ™,V,Dc,Cs,Cp.
३. प्राज्ञा D,Cs.
३. अज्ञा J.
७. पुमान्वितंत्ने अधि नाके
१०,९३०,२.
६. °द्गृह्णन्तु K; तनुतु उत्कृणितु ऋ.
७. पुमान्वितंत्ने अधि नाके
१०,९३०,२.
९. सेदुष्ट् सदः ऋ.
१०. °गण्योतिवे ऋ.
भूदिमन् ऋ.
१३. चक्रुं: P,P³.
१४. यातिवे Вр³.
१५. स्बुर्खं: Вʰ,D,Sm, Сs; स्बुर्ं: >स्बुर्दं: В.

यः । भूतम् । च । भन्यम् । च । सर्वम् । यः । च । अधिऽतिष्ठंति । स्त्रीः । यस्यं । च । केत्रेलम् । तस्मै । ज्येष्ठायं । ब्रह्मणे । नर्मः ॥ १ ॥

स्क्रमभेनेमे विष्टिभिते' द्यौरुच भूमिश्र तिष्ठतः । स्क्रमभ इदं सर्वेमात्मन्वद् यत् प्राणिनिमिषच्च' यत् ॥

स्क्रम्भेनं । इमे इति । विस्तंभिते इति विऽस्तंभिते । द्योः । च । स्मिः । च । तिष्ठतः । स्क्रम्भे । इदम् । सर्वम् । आत्मन्ऽवत् । यत् । प्राणत् । निऽमिषत् । च । यत् ॥ २ ॥

तिस्रो हं प्रजा अंत्यायमायन् न्यं १ न्यं १ न्या अर्कम् भितीं इविशन्तः ।
बृहन् हं तस्थौ रजसो विमानो दिसानो हिरिलो हरिलीरा विवेश ।। ३ ।।

तिसः । ह । प्रऽजाः । अतिऽआयम् । आयुन् । नि । अन्याः । अर्कम् । अभितः । अविश्वन्त । बृहन् । ह । तस्थौ । रजसः । विऽमानः । हरितः । हरिणीः । आ । विवेशः ॥ ३ ॥

द्वादेश प्रधयंश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत।

तत्राहेतास्त्रीणि शतानि शङ्कर्यः षृष्टिश्च स्वीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥ द्वादेश । प्रुऽधर्यः । चक्रम् । एक्रम् । त्रीणि । नम्यानि । कः । कं इति । तत् । चिकेत । तत्रे । आऽहेताः । त्रीणि । शतानि । शङ्कर्यः । षृष्टिः १० । च । खीलीः । अविऽचाचलाः । ये॥

इदं संवित्विं जानीिह पड् युमा एकं एकुजः । तास्मिन् हापित्विमिच्छन्ते य एषामेकं एकुजः ॥ ५ ॥

इदम् । सृत्रितः । वि । जानीहि । षट् । यमाः । एकः । एक्ऽजः । तिसमन् । ह । अपिऽत्वम् । इच्छन्ते । यः । एषाम् । एकः । एक्ऽजः ॥ ५ ॥

आविः सिन्निहितं ''गुहा जरुनामं'' महत् प्दम् ।
''तत्रेदं सर्वमापितमेजेत्' प्राणत् प्रतिष्ठितम्'' ॥ ६ ॥
आविः । सत् । निऽहितम् । गुहां । जरंत् । नामं । महत् । पदम् ।

<sup>9.</sup> विष्कभिते पे १६,१०१,१. २. °मिष्यच्च К. ३. अत्यायमीयुर् ऋ ८,१०१,१४ जेवा १,२२९ ऐआ २,१,१. ४. न्युईन्या B,Bh,D,Sm,Cs. ५. °तो विविश्ले ऋ. ऐआः विविश्ले छा. ६. बृहद्धं ऋ. जेवा एआः ७. भुवने ज्वन्तः ऋ. ऐआः † विमाने जेवा. ८. पर्वमानो हृस्ति आ ऋ. जेवा ऐआ. ९. पृष्ठिश्च A,Bh,K,Sm,Dc,Cs. ३०. पृष्ठिः P P रे. ११. पुक्रऽजाः P. १२. आप्रिंडत्वम् WI. १३. °हाचर° मुंड २,२,१. १४. अत्रैतत्समिष् मुंड. १५. निमिष्च्च यत् पै १६,१०१,९.

तत्रं । इदम् । सर्वम् । आपितम् । एजेत् । प्राणत् । प्रतिऽस्थितम् ॥ ६ ॥

एकंचकं ' वर्तत् एकंनेनि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पृश्रा ।

अर्धेन विश्वं स्रवंनं जजान यदंस्यार्धं 'कंश तद् वंभूव' ॥ ७ ॥

एकंऽचकम् । वर्तते । एकंऽनेमि । सहस्रंऽअक्षरम् । प्र । पुरः । नि । पृश्रा ।

अर्धेन । विश्वम् । सुवनम् । जजानं । यत् । अस्य । अर्धम् । क्या । तत् । व्यूव ॥ ७॥

पुञ्च बाही वेहत्यप्रेमेषां प्रष्टं यो युक्ता अनुसंबंहिन्त । अयोतमस्य ददृशे न यातं परं नेद्यीयोऽवंरं दवीयः ॥ ८॥ पुञ्च ऽबाह्ये । बहुति । अप्रम् । एषाम् । प्रष्टं यः । युक्ताः । अनुऽसंबंहिन्त ।

पुञ्चऽबाहुर्ग । बहुर्ति । अप्रम् । एषाम् । प्रष्टयः । युक्ताः । अनुऽस्विहन्ति । अर्यातम् । अस्य । दुदृशे । न । यातम् । पर्रम् । नेदीयः । अर्वरम् । दवीयः ॥ ८ ॥

तिर्यग्विलश्चम्स <u>जिध्वेषु प्र</u>स्तिस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । तदांसत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य ये गोपा महतो वंभूषुः ॥ ९ ॥ तिर्यक्ऽबिलः । चम्सः । ऊर्ध्वऽब्धिः । तिर्मिन् । यशः । निऽहितम् । विश्वऽरूपम् । तत् । आसते । ऋषयः । सप्त । साकम् । ये । अस्य ये । गोपाः । महतः । बुमूखः ॥ ९ ॥

या पुरस्तांद् युज्यते ''या चं' पृश्चाद् या विश्वती युज्यते ''या चं' सूर्वतः । यया यृज्ञः प्राङ् तायते तां त्वां पृच्छामि कत्मा सर्चाम्' ॥ १० ॥ या । पुरस्तांत् । युज्यते । या । च । पृश्चात् । या । विश्वतः । युज्यते । या । च । सूर्वतः । यया । युज्यते । या । च । सूर्वतः । यया । युज्यते । या । च । सूर्वतः । यया । युज्यते । या । च । सूर्वतः । यया । युज्यते । या । च । सूर्वतः । यया । युज्यते । या । विश्वतः । या । युज्यते । या । विश्वतः । या । यद्जीति पर्तति '' यच्च तिष्ठांति प्राणदप्राणिकिमिषच्च ''यद् सुर्वत्' । तद् दांधार पृथिवीं ''विश्वरूपं' तत् संभूयं भवत्येकमेव ॥ ११ ॥

यत्। एजीति। पतिति। यत्। च । तिष्ठीति। प्राणत्। अप्राणत्। निऽमिषत्। च। यत्। सुर्वत्। तत्। दाधार्। पृथिवीम्। विश्व ऽरूपम्। तत्। सुम्ऽभूयं। भवति। एकम्। एव।। ११॥

अनुन्तं वितंतं पुरुत्राडनुन्तमन्तवच्चा समन्ते ।

ते नीकपालश्चरित विचिन्वन्' विद्वान् भूतमुत् भव्यमस्य ॥ १२ ॥ अनुन्तम् । विऽत्ततम् । पुरुऽत्रा । अनुन्तम् । अन्तेऽवत् । च । समन्ते इति सम्ऽअन्ते । ते इति । नाकुऽपालः । चरति । विऽचिन्वन् । विद्वान् । भूतम् । उत् । भव्यम् । अस्य ॥

प्रजापंतिश्वरति गर्भे अन्तरद्देश्यमानो बहुधा वि जायते । <u>अर्धेन विश्वं भ्रवंनं जजान</u> यदंस्यार्धं कृतमः स केतः । १३ ॥ प्रजाऽपितः । चरति । गर्भे । अन्तः । अर्दश्यमानः । बृहुऽधा । वि । जायते । अर्धेन । विश्वम् । भुवनम् । जजाने । यत् । अस्य । अर्धम् । कृतमः । सः । केतः ॥

क्रध्वं भरेन्तमुद्कं कुम्भेनेवोदहार्यभ् । पश्यन्ति सर्वे चक्षुपा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४॥ कुर्ध्वम् । भरेन्तम् । जुद्कम् । कुम्भेनेऽइव । जुद्ऽहार्यभ् । पश्यन्ति । सर्वे । चक्षुषा । न । सर्वे । मनसा । विदुः ॥ १४॥

दूरे पूर्णेने वसित दूर ऊनेने हीयते ।

<u>महद् यक्षं भ्रवंनस्य मध्ये तस्मै बिलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १५ ॥</u>
दूरे । पूर्णेने । बुसिति । दूरे । ऊनेने । हुर्गियते ।
महत् । यक्षम् । भुवंनस्य । मध्ये । तस्मै । बुलिम् । राष्ट्र ऽभृतेः । भुरन्ति ॥ १५ ॥

यतुः सूर्यं उदेत्यस्तं यत्रं 'च गच्छंति' ।
''तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तिदुं' नात्येति ''िकं चन'' ॥ १६॥
यतः । सूर्यः । उत्ऽएति । अस्तम् । यत्रं । च । गच्छंति ।
तत् । एव । मन्ये । अहम् । ज्येष्ठम् । तत् । ऊं इति । न । अति । रृति । किम्। चन ॥

ये अर्वाङ्' मध्ये उत वा पुराणं' वेदं विद्वांसमितो वर्दान्त' । आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अप्ति द्वितीयं त्रिवृत्ते' च हंसम् ॥१७॥

<sup>9.</sup> प्रजानन् पे १६,१०१,८. २. भूतं यदि पे. ३. °रजायमानो मा ३१,१९ तैआ ३,१३,११. ४. प्र पे १६,१०२,२. ५. अधेनेदं परि चभूव विश्वं पे. ६. किमु तज्जजान पे. ७. पश्यन्तु पे १६,१०१,१०. ८. विदुः Р³,М,І. ९. जिगीषति पे १६,१०२,५० १०. तं देवाः सर्वेऽपिता स्तदु कउ २,१,९० † ततो पे. ११. कश्चन कड. १२. पुराणे तैआ २,१५,८. १३. वदन्ति तैआ. १४. तृतीयं तैआ.

य । अर्वाक् । मध्ये । उत । वा । पुराणम् । वेर्दम् । विद्वांसम् । अभितः । वर्दन्ति । आदित्यम् । एव । ते । परि । वदन्ति । सर्वे । अग्निम् । द्वितीर्यम् । त्रिऽवृत्तम् । च । हंसम् ॥ १७ ॥

सहस्राह्मचं वियंतावस्य' पृक्षौ हरेईसस्य पतंतः' स्वर्गम् । स देवान्त्सर्वानुरंस्युपदर्घ' संपञ्यंन् याति भ्रवंनानि विश्वां ॥ १८ ॥

सहस्रुऽअह्रचम् । विऽयतौ । अस्य । पक्षौ । हरेः । हंसस्य । पत्तः । स्वःऽगम् । सः । देवान् । सर्वीन् । उरिस । उपुऽदर्य । सुम्ऽपस्यन् । याति । स्वनानि । विश्वा ॥१८॥

सत्येनोर्ध्वस्तंपति ब्रह्मणाऽर्वाङ् वि पंश्यति । ष्राणेनं तिर्यङ् प्राणेति यस्मिन् ज्येष्टमिष श्वितम् ॥ १९ ॥

सुत्येन । ऊर्ध्वः । तुपति । ब्रह्मणा । अर्वोङ् । वि । पुर्यति । प्राणेन । तिर्यङ् । प्र । अन्ति । यस्मिन् । ज्येष्ठम् । अधि । श्रितम् ॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मुध्यते वर्स । स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद् ब्राह्मणं महत्।। २०॥

यः । वै । ते इति । विद्यात् । अरणी इति । याभ्यम् । निःऽम्थ्यते । वर्षु । सः । विद्यान् । ज्येष्ठम् । मन्येत् । सः । विद्यात् । ब्राह्मणम् । महत् ॥ २०॥

अपाद्ये सम्भवत् सो अग्रे 'स्वंश्राभरत्। चर्ताष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादंत्तु भोजनम् ॥ २१॥

अपात् । अग्रे । सम् । अभवत् । सः । अग्रे । स्वृः । आ । अभरत् । चर्तुः ऽपात् । भूत्वा । भोग्येः । सर्वम् । आ । अद्तु । भोर्जनम् ॥ २१ ॥

मोग्यों भवद्थो अन्नमदद् बहु । यो देवम्रीत्रार्यन्तमुपासितै सनातनम् ॥२२॥

भोग्यः । भुवृत् । अथो इति । अन्नम् । अदुत् । बृहु । यः । देवम् । उत्तरऽवेन्तम् । उपुऽआसाति । सुनातनेम् ॥ २२ ॥

सुनातनेमेनमाहुरुताद्य स्यात् पुनर्णवः ।

<sup>9.</sup> अर्वाङ् मूको. ( तु. शंपा WM ). २. युतावस्य पै १८,२४,६. ३. हरतः पे.; 'त Bh,D,Sm,V,Cs. ४. विश्वान् देवान् ? तिनस्सप्तथुः पै. ५. अनिति P,J. ६. स्वर्ध B,Bh,D,Sm,Cs. ७. इह पादविभागचिह्नम् Bp.

# अहोरात्रे प्र जायते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥ २३ ॥

सुनातनंम् । एनुम् । आहुः । उत । अद्य । स्यात् । पुनेःऽनवः । अहोरात्रे इति । प्र । जायेते इति । अन्यः । अन्यस्य । रूपयोः ॥ २३ ॥

श्वतं सहस्रम्युतं न्यर्बिदमसंख्येयं स्वमंस्मिन् निर्विष्टम् । तदंस्य 'झन्त्यभिपश्यंत' एव तस्मांद् देवो रोचत 'एष एतत्' ॥ २४ ॥

श्वातम्। सुइस्रीम्। अयुतंम्। निऽअर्बुदम्। असम्ऽख्येयम्। स्वम्। अस्मिन्। निऽविष्टम्। तत्। अस्य। व्वन्ति। अभिऽपश्यतः। एव। तस्मीत्। देवः। रोचते। एषः। एतत्॥ २४॥

'बालादेकंमणीयुस्कमुतैकं नेवं' दृश्यते । ततुः परिष्वजीयसी देवता सा मर्म' प्रिया ॥ २५ ॥

बालात् । एकंम् । अणीयःऽकम् । उत । एकंम् । नऽईव । दृश्यते । ततः । परिंऽस्वजीयसी । देवतां । सा । मर्म । प्रिया ॥ २५ ॥

इयं केल्याण्यं १ जरा भत्ये स्यामृतां गृहे । यस्मैं कृता श्रिषे स यश्चकारं जजार सः ॥ २६ ॥

इयम् । कुत्याणी । अजरां । मर्त्यस्य । अमृतां । गृहे । यस्मै । कृता । शये । सः । यः । चुकारं । जुजारं । सः ॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुर्मानसि त्वं क्रमार उत वां क्रमारी । त्वं जीणों दण्डेनं वश्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतीमुखः ॥२७॥

त्वम् । स्त्री । त्वम् । पुर्मान् । असि । त्वम् । कुमारः । उत । वा । कुमारी । त्वम् । जीर्णः । दुण्डेर्न । वृञ्चसि । त्वम् । जातः । भवसि । विश्वतः ऽमुखः ॥ २७ ॥

्र <u>उ</u>तैषां 'पितोत वा पुत्र' एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा किन्छः । एको ह देवो मनि<u>सि</u> प्रविष्टः प्रथमो'<sup>°</sup> जातः'' स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥

१. प्रन्ति विपश्यत पै १६,१०३,१० २० अघ भवत् १ पै. ३. आराग्रमात्रं दृदश उतेंकं नैव पै १६,१०३,२० ४० मंम  $B,K^m,V$ . ५. °ण्युं  $^\circ$   $A,B.B^h,D,R.S^m,Cs$ . ६. तस्मै पै १६,१०३,३० ७. अजरां > अजरां > ५० पूर्वो ह मा ३२,४; पूर्वो पै. जैमिनीयोपनिषद् माह्मण ३,१०,१२० ११० जज्ञे जैमिनीयोपनिषद् माह्मण ३,१०,१२० ११० जज्ञे जैमिनीयोपनिषद् माह्मण ३,१०,१२०

ड्त । एषाम् । पिता । उत । वा । पुत्रः । एषाम् । उत । एषाम् । ज्येष्ठः । उत । वा । कुनिष्ठः । एकाः । हु । देवः । मनीसे । प्रऽविष्टः । प्रथमः । जातः । सः । जुं इति । गर्भे । अन्तः ॥

'पूर्णात् पूर्णमुदंचित 'पूर्ण पूर्णिनं सिच्यते'।
'खुतो तद्य विद्याम्' यत्रस्तत् परिष्टिच्यते ॥ २९ ॥

पूर्णात् । पूर्णम् । उत् । अचिति । पूर्णम् । पूर्णिने । सिच्यते । उत् । अद्य । विद्याम् । यतः । तत् । प्रिऽसिच्यते ॥ २९ ॥

एषा सनत्नी' सर्नमेव जातैषा पुराणी परि सर्व बभूव'। मही देव्युं १ पसी' विभाती सैकेनेकेन' मिष्ता वि चंष्टे ॥ ३०॥

प्षा । सनती । सनेम् । एव । जाता । प्षा । पुराणी । परि । सर्वम् । ब्रुभूव । मुद्दी । देवी । उपसंः । विऽभाती । सा । एकैनऽएकेन । मिष्ता । वि । चुष्टे ॥ ३० ॥

अविवें नामं 'देवत्तेनांस्ते' परीवृता । तस्यां रूपेणमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥

अविः । वै । नार्म । देवता । ऋतेन । आस्ते । परिऽवृता । तस्याः । रूपेण । हुमे । वृक्षाः । हरिताः । हरितऽस्रजः ॥ ३१॥

> अन्ति सन्तं न जंहात्यान्ति सन्तं न पंत्रयति । देवस्यं पत्रय काव्यं न मंमार् न जीर्थति ॥ ३२ ॥

अन्ति । सन्तम् । न । जुहाति । अन्ति । सन्तम् । न । पुश्यति । देवस्ये । पुश्य । कार्व्यम् । न । मुमार् । न । जीर्यति ॥ ३२ ॥

> अपूर्वेणेषिता' वाच्स्ता वंदन्ति यथायथम् । वर्दन्तीर्थत्र गच्छंन्ति तदांहुर्बाक्षणं महत् ॥ ३३ ॥

अपूर्वण । इषिताः । वार्चः । ताः । वृद्नितः । यथाऽयथम् । वर्दन्तीः । यत्रं । गच्छन्ति । तत् । आहुः । ब्राह्मणम् । महत् ॥ ३३ ॥

<sup>9.</sup> जनात् पै १६,१०२,१. २. पूर्णादूनमुद्रच्यते पै. ३. कविस्तद् ब्रह्मणा वेद पै. ४. स्पत्नी Km. ५. वृभूवं B. ६. देव्युं १ सात ३.; देव्यु १ Bh,D,Km,Sm,Dc,Cs. ७. किन (१) K. ८. देवतं कृते १ RW. ९. देव्यस्य P. १०. अपूर्वे В.

यत्रं देवाश्चं मनुष्या∫श्चारा नार्भाविव श्रिताः । अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययां हितम् ।। ३४ ॥

यत्रं । देवाः । च । मृनुष्याि । च । अराः । नाभौऽइव । श्रिताः । अपाम् । त्वा । पुष्पम् । पृच्छामि । यत्रं । तत् । माययां । हितम् ॥ ३४ ॥

येभिर्वातं इषितः प्रवाति ये दर्दन्ते पश्च दिर्घाः सधिचीः'। य 'आहुतिमृत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारंः कतुमे त आंसन् ॥ ३५॥

येभिः । वार्तः । इषितः । प्रुडवार्ति । ये । दर्दन्ते । पर्ञ्च । दिशः । सुधीचीः । ये । आऽह्वतिम् । अतिऽअमन्यन्त । देवाः । अपाम् । नेतारः । कृतमे । ते । आसुन् ॥

हुमामेषां पृथिवीं वस्तु एकोऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव । दिवेमेषां ददते यो विधुर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥ ३६ ॥

इमाम् । एषाम् । पृथिवीम् । वस्ते । एकः । अन्तरिक्षम् । परि । एकः । बुमूव । दिवेम् । एषाम् । दुदते । यः । विऽधुर्ता । विश्वाः । आशाः । प्रति । रक्षन्ति । एके ॥

यो विद्यात् स्त्रं विर्ततं यस्मिन्नोताः प्रजा हमाः । स्रत्रं स्त्रंस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्राह्मणं महत् ॥ ३७ ॥

यः । विद्यात् । सूत्रेम् । विऽतंतम् । यस्मिन् । आऽउंताः । प्रऽजाः । इमाः । सूत्रेम् । सूत्रेस्य । यः । विद्यात् । सः । विद्यात् । ब्राह्मणम् । महत् ॥ ३७ ॥

वेदाहं स्त्रं विर्ततं यस्मिनोताः प्रजा इमाः । स्त्रं स्त्रंस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महद् ॥ ३८॥

वेदं । अहम् । सूत्रेम् । विऽतंतम् । यस्मिन् । आऽउंताः । प्रऽजाः । हुमाः । सूत्रेम् । सूत्रेस्य । अहम् । वेद् । अथो इति । यत् । ब्राह्मणम् । मृहत् ॥ ३८ ॥

यदंन्त्रा द्यावांपृथिवी अभिरेत् प्रदहंन् विश्वदाव्याः । यत्रातिष्ठक्षेकंपत्नीः प्रस्तात् के वासीन्मात्तिश्वां तदानीम् ॥ ३९ ॥

समीचीः जैउन्ना १,३४,६.
 अाहुतीरत्य<sup>°</sup> जैउना.
 ३,३४,७.
 ७-त्यन्ये जैउन्ना.
 वेदा<u>थों</u> B,K<sup>m</sup>,V.

यत् । अन्तरा । द्यावापृथिवी इति । अग्निः । ऐत् । प्रुऽदर्हन् । विश्वऽदान्यिः । यत्रे । अतिष्ठन् । एक्रेऽपत्नीः । प्रस्तात् । क्रिऽइव । आसीत् । मात्रिश्वा । तदानीम् ॥३९॥

अप्स्वा िसीन्मातिरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संख्यिलान्यांसन् । 'बृहन् हं तस्थौ रजंसो विमानः' पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ ४० ॥ । आसीत् । मातिरिश्वां । प्रऽविष्टः । प्रऽविष्टाः । देवाः । सिल्लानिं । आसन् ।

अप्डसु । आसीत् । मातृरिश्वां । प्रऽविष्टः । प्रऽविष्टाः । देवाः । सृष्टिलानिं । आसन् । बृहन् । हु । तुस्थौ । रजसः । विऽमानेः । पर्वमानः । हुरितेः । आ । विवेशः ॥ ४० ॥

उत्तरेणेव गायुत्रीमुमृते ऽधि वि चंक्रमे । साम्ना ये साम संविदुरुजस्तद् देदशे कृ ॥ ४१ ॥

उत्तरेणऽइव । गायुत्रीम् । अमृते । अधि । वि । चक्रमे । साम्नो । ये । सामे । सुम्ऽविदुः । अजः । तत् । दुदृशे । कृ ॥ ४१ ॥

निवेशंनः संगर्मनो वस्नं देव ईव सिवता सत्यर्धर्मा । इन्द्रो न तस्थौ समुरे धर्नानाम् ॥ ४२ ॥

निऽवेशनः । सुम्ऽगर्मनः । वसूनाम् । देवःऽईव । सुबिता । सुत्यऽर्धर्मा । इन्द्रेः । न । तुस्यौ । सुम्ऽअरे । धर्नानाम् ॥ ४२ ॥

पुण्डरीकं नर्वद्वारं त्रिभिर्गुणेभिराष्ट्रंतम् । तास्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदी विदुः ॥ ४३ ॥

पुण्डरीकम् । नवंऽद्वारम् । त्रिऽभिः । गुणोभिः । आऽवृतम् । तस्मिन् । यत् । यक्षम् । आहम्न्ऽवत् । तत् । वै । ब्रह्मऽविदेः । विदुः ॥ ४३ ॥

अकामो धीरी अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कृतंश्चनोनः । तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योगत्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ ४४ ॥ अकामः । धीरः । अमृतः । स्वयम्ऽभः । रसेन । तृष्तः । न । कृतः । चन । ऊर्नः ।

१. क्षड ईव P,J. २. बुहर्द्ध तस्थ्रो भुवनिष्वन्तः ऋ ८,१०१,१४. ३. वस्ताम् A; पंथीनाम् मा १२,६६ ते ४,२,५,५ मे २,७,१२ काठ ३. वस्ताम् A; पंथीनाम् मा १२,६६ ते ४,२,५,५ मे २,७,१२ काठ १६,१२. १६,१२.

तम् । एव । विद्वान् । न । विभाय । मृत्योः । आत्मानम् । धीरम् । अजरम् । युवीनम् ॥ ४४ ॥

#### इति चतुर्थेऽनुवाके द्वितीयं स्कम्।

#### इति चतुर्थोऽनुवाकः।

'अघायताम्' इति स्क्रम् आहुत्यर्थगोवधे विनियुज्यते । सा च वन्ध्या गौः शतीदनेत्युज्यते । तस्या वधेन तस्या मांसाहुत्या च यद्यजनं तद् अग्नि-ष्टोमाद्पि अतिरात्राद्पि च श्रेष्ठम् इत्यादिरूपा प्रशंसा । यैवं हन्यते तां प्रति हन्त्यभ्यो मा भैषीस्त्वं देवी भविष्यसि त्वां स्वर्गे देवा गोष्स्यन्तीत्यादि प्रोत्साह-नम् । यस्त्वां हन्ति यो वा पचिति यो वा जुहोति स उत्तमं स्वर्गे गच्छती-त्यादिका गोभिवचनेन प्रशंसा च क्रियते गोमधस्य ।

#### सांप्रदायिकास्तु एवम् —

'अघायताम्' इत्यर्थस्केन रातीदनसवे निरुप्तहिवरिभिमर्शनं संपातं दात्-वाचनं दानं च कुर्यात्। तथा च स्त्रम् — '' अघायताम्' (१) इत्यत्र मुखम् अपिनह्यमानम् अनुमन्त्रयते। 'सपलेषु वज्रम्' (१), 'प्रावा त्वेषः' (१) इति निपतन्तम्। 'वेदिष्टे' (१) इति मन्त्रो-क्तम् आस्तृणाति। विश्वत्योदनासु श्रयणीषु शतम् अवदानानि विश्वसंनद्धानि पृथगोदनेष्ट्वर्यादधाति। मध्यमायाः प्रथमे रिन्ध्रण्यामिक्षां दशमेऽभितः सप्तसप्तापूपान् परिश्रयति। पश्चदशे पुरोडाशौ। अप्रे हिरण्यम्। 'अपो देवीः' (१७) इत्यप्रत उदकुम्भान्। 'बालास्ते' (३) इति सूक्तेन संपातवतीम्। प्रदक्षिणम् अग्निम् अनुपरिणीयोपवेशनप्रक्षालनाचमनम् उक्तम्। पाणावुदकमानीय। अथामुन्यौदनस्यावदानानां च मध्यात् पूर्वार्धाच द्विरवदायोपरिष्टाद् उदकनाभिघार्य जुहोति 'सोमेन पूतो जठरे सीद ब्रह्मणाम्' 'आर्थेयेषु नि दध ओदन त्वा' इति। अथ प्राश्नाति। 'अग्नष्ट्वास्येन प्राश्नामि बृहस्पतेर्मुखेन इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि वरुणस्योदरे तद्यथाहुतम् इष्टं प्राश्नीयाद् दवात्मा' त्वा प्राश्नाम्यात्मार्यात्मन्नात्मानं मे मा हिसीः' इति। प्राशितम् अनुमन्त्रयते 'योऽग्निर्न्नमणा नाम ब्राह्मणेषु प्रविष्टः। तिस्तम्म एष सुहुनोऽस्त्वोदनः स मा मा हिसीत् परमे व्योमन्। सो अस्मभ्यम् अस्तु परमे व्योमन्' इति। दातारं वाचयति। वीक्षणान्तं शतौदनायाः प्रातर्जपेन व्याख्यातम्' (कौस् ६५,१–१६) इति।

#### अधायतामि नह्या मुखानि सपत्नेषु वर्जनपियैतम् । इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदेना भ्रातृन्युष्ठी यर्जमानस्य गातुः ॥ १॥

अघ्ऽयताम् । अपि । नृह्य । मुखीनि । सऽपत्नेषु । वर्ष्रम् । अर्पय । एतम् । इन्द्रीण । दत्ता । प्रथमा । शतऽऔदना । भ्रातृब्युऽन्नी । यर्जमानस्य । गातुः ॥ १ ॥

१. वधीसं Bl.
 २. देवा शंपा.
 ३. °येतम् R.
 ४. यजमानाय पै

 १६,१३६,१.
 ५. एनम् P.
 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

वेदिष्टे' चर्म भवतु' बहिलीमानि यानि ते। एषा त्वा रशनार्यभीद् यावा त्वेषोऽधि नृत्यतु ॥ २ ॥

वेदिः । ते । चमै । भ्वतु । बिहिः । लोमानि । यानि । ते । एषा । त्वा । रुशना । अप्रभीत् । प्रार्वा । त्वा । एषः । अधि । नृत्युतु ॥ २ ॥

बालांस्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मोष्ट्रवृद्द्ये । शुद्धा त्वं युज्ञियां भूत्वा दिवं प्रेहिं शतौदने ॥ ३ ॥

बालाः । ते । प्रुऽउक्षणाः । सुन्तु । जिह्वा । सम् । मार्ग्ट । अध्नये । शुद्धा । त्वम् । याज्ञियां । भूत्वा । दिवंम् । प्र । <u>इहि</u> । शुतुऽ<u>ओदने</u> ॥ ३ ॥

यः शतौदंनां पर्चति कामुप्रेण स कंल्पते । ष्रीता ह्यस्यितिं सर्वे यन्ति यथायथम् ॥ ४ ॥

यः । शत्रुअदिनाम् । पर्चति । कामुऽप्रेणे । सः । कल्पते । प्रीताः । हि । अस्य । ऋत्विजः । सर्वे । यन्ति । यथाऽयथम् ॥ ४ ॥

स स्वर्गमा रीहित् यत्रादिस्त्रिदिवं दिवः । अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाितिं श्वतौदंनाम् ॥ ५ ॥

सः । स्वःऽगम् । आ । रोहृति । यत्रं । अदः । त्रिऽदिवम् । दिवः । अपूपऽनीभिम् । कृत्वा । यः । ददाित । श्वातऽऔदनाम् । ५ ॥

स तांल्लोकान्त्समामोति ''ये दिव्या ये च पार्थिवाः''। हिरण्यज्योतिषं ' कृत्वा यो दद्ति श्रुतौद्नाम् ॥ ६ ॥

सः । तान् । लोकान् । सम् । आप्नोति । ये । दिव्याः । ये । चु । पार्थिवाः । हिरण्यऽज्योतिषम् । कृत्वा । यः । दद्गिति । श्वतऽऔदनाम् ॥ ६ ॥

ये ते देवि शमितारं: पुक्तारो ये चं ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यों भैषीः शतौदने ॥ ७ ॥

१. वेदिस्ते पै १६,१३६,२. २. भवति पै. ३. °ग्रहीद् पै. ४. °धो अधि पै. ६. °स्य ऋत्वि° RW. पै १६,१३६,४. प. मार्ब्वध्नये B; मार्घ्यध्नये पै १६,१३६,३. ७. यन्तु पै. ८. रोहतु पै १६,१३६,६. ९. हिरण्यज्योतिषं पै. १०. ददातु पै. ११. येबु देवास्समासते पै १६,१३६,७. १२. अपूपनामिं पै.

ये । ते । देवि । शृमितारः । पक्तारः । ये । च । ते । जनीः । ते । त्वा । सर्वे । गोप्स्यन्ति । मा । एभ्यः । भैषीः । शत्र अोदने ॥ ७ ॥

वसंवस्त्वा दक्षिणत उंत्तरान्म्रुरुतंस्त्वा । आदित्याः पृश्वाद् गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव ।। ८ ॥

वसेवः । त्वा । दक्षिणतः । उत्तरात् । मुरुतः । त्वा । आदित्याः । पृश्चात् । गोप्स्यन्ति । सा । अग्निऽस्तोमम् । अति । द्वव ॥ ८ ॥

'देवाः पितरी मनुष्या गन्धर्वाष्म्रसंश्च ये' । ते त्वा संवे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥ ९ ॥

देवाः । पितरः । मनुष्यािः । गुन्धर्वेऽअप्सरसः । च । ये । ते । त्वा । सेर्वे । गोप्स्यन्ति । सा । अतिऽरात्रम् । अति । द्वव ॥ ९ ॥

अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान् मुरुतो दिश्नः । छोकान्त्स' सर्वानामोति यो ददांति श्रतौदनाम् ॥ १०॥

अन्तरिक्षम् । दिवेम् । भूमिम् । आदित्यान् । मुरुतः । दिशः । लोकान् । सः । सर्वीन् । आप्नोति । यः । ददाति । शतऽऔदनाम् ॥ १० ॥

घृतं प्रोक्षन्ती सुभगां टेवी देवान् गंमिष्यति । पुक्तारंमघ्नये मा हिंसीर्दिवं प्रेहिं शतौदने ॥ ११ ॥

घृतम् । प्रुऽट्क्षन्ती । सुऽभगो । देवी । देवान् । गृमिष्यृति । पुक्तारंम् । अष्ट्ये । मा । हिंसीः । दिवम् । प्र । इहि । शृतुऽओद्ने ॥ ११ ॥

'ये देवा' दिविषदी 'अन्तरिक्षसर्दश्च ये' ये चेमे भूम्यामि । तेभ्युस्त्वं धुक्ष्व' सर्वदा क्षीरं सिपिरथो मधु ॥ १२ ॥

ये । देवाः । दिविऽसर्दः । अन्तिरिक्षऽसर्दः । च । ये । च । इमे । भूम्याम् । अधि । तेम्यः । त्वम् । धुक्ष्व । सुर्वदा । क्षीरम् । सुर्पः । अथो इति । मर्धु ॥ १२ ॥

<sup>9.</sup> गन्धर्वाप्तरसो देवा रुद्राङ्गिरसञ्च ये पै १६,१३६,९. २. लोकांश्च पै. ३. ददातु पै. ४. पितरो पै १६,१३७,२. ५. ८न्त° पै. ६. ये । В<sup>ь</sup>,К<sup>т</sup>,V,Dc. ७. ध्युंस्व

<sup>(?)</sup> K; 岩部 Bh,Km,Sm,Dc,Cs. C. 复数 Cp. CC-b. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection.

'यत् ते' शिरो यत् 'ते मुखं यौ कणीं ये चं ते हर्नू'। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं सर्पिरथो मधुं ॥ १३ ॥

यत् । ते । शिर्रः । यत् । ते । मुखंम् । यौ । कणौं । ये इति । च । ते । हन् इति । आमिक्षाम् । दुहृताम् । दात्रे । क्षीरम् । सुर्पिः । अथो इति । मधुं ॥ १३ ॥

यौ त ओष्ट्रौ ये नासिंके ये शृङ्के ये च तेऽक्षिणी। आमिक्षां० ॥१४॥ यौ। ते। ओष्टौ। ये इति । नासिके इति । ये इति । राङ्के इति । ये इति । च । ते । अक्षिणी इति । आमिक्षाम् । ०॥ १४॥

ैयत् ते क्लोमा यद्धृदंयं पुरीतत् सहकंण्ठिका । आमिक्षां ० ॥१५॥ यत् । ते । क्लोमा । यत् । हृदंयम् । पुरिऽतत् । सहऽकंण्ठिका । आमिक्षांम् ।०॥१५॥

यत् ते यकृद् ये मर्तस्ते 'यदान्त्रं 'यार्श्व ते गुदाः । आमिक्षां ० ॥१६॥ यत्।ते । यकृत् । ये इति । मर्तस्ते 'इति । यत्। आन्त्रम् ।याः । च ।ते । गुदाः । आमिक्षांम् ।०।

यस्ते प्लाशियों 'विनिष्ठ्यों कुक्षी 'यच्च चर्म ते' । आमिक्षां । ॥१७॥ यः । ते । प्लाशिः । यः । वृनिष्ठुः । यौ । कुक्षी इति । यत् । च । चर्म । ते । आमिक्षांम्।०।

'यत् ते' मुजा ''यद्स्थि'' यन्मांसं यच्च लोहितम् । आमिक्षां । ॥१८॥ यत् । ते । मुजा । यत् । अस्थि । यत् । मांसम् । यत् । च । लोहितम् । आमिक्षांम् । ।॥

यौ ते बाहू ये दोषणी'' यावंसी या च ते ककृत्। आमिक्षां०॥ १९॥ यौ। ते । बाहू इति। ये इति । दोषणी'' इति। यौ। अंसी। या। च । ते। ककृत्। आमिक्षांम्। ।

यास्ते ग्रुवा ये स्कृत्धा याः ''पृष्टीर्याश्च पश्चीवः । आमिक्षां ० ॥२० ॥ याः । ते । प्र्रीवाः । ये । स्कृत्धाः । याः । पृष्टीः '' । याः । च । पश्चीवः । आमिक्षां म् ।०॥

यौ तं ऊरू अंष्ट्रीवन्तुौ ये श्रोणी या चं ते भसत् । आमिक्षां । । २१।। यौ।ते। ऊरू इतिं। अष्ट्रीवन्तौ । ये इतिं। श्रोणी इतिं। या। च । ते। मसत् । आमिक्षांम्। ।

यत् ते पुच्छं ये ते बाला यद्धो ये चे ते स्तर्नाः । आमिक्षां ० ॥ २२ ॥ यत्। ते । पुच्छंम् । ये । ते । बालाः । यत् । ऊर्धः । ये । च । ते । स्तर्नाः । आमिक्षांम् । ।

यास्ते जङ्घाः याः कुष्ठिका ऋच्छरां ये चं ते शकाः । आमिक्षां दुह्तां दात्रे क्षीरं सिर्परियो मधुं ॥ २३ ॥

याः । ते । जङ्घीः । याः । कुाष्टिकाः । ऋच्छरीः । ये । च । ते । शक्ताः । आमिक्षाम् । दुहूताम् । दात्रे । क्षीरम् । सुर्पिः । अथो इति । मर्घु ॥ २३ ।

यत् ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यघ्न्ये । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सिर्परथो मधुं ॥ २४॥

यत् । ते । चर्म । शुतुऽभोदने । यानि । लोमानि । अष्टि । आमिक्षाम् । दुहुताम् । दात्रे । क्षीरम् । सर्पिः । अथो इति । मर्घु ॥ २४ ॥

ऋोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिषारितौ । तौ पुक्षौ देवि कृत्वा सा 'पुक्तारं' दिवं वह ॥ २५ ॥

क्रोडौ । ते । स्ताम् । पुरोडाशौ । आज्येन । अभिऽर्घारितौ । तौ । पक्षौ । देवि । कृत्वा । सा । पक्तार्रम् । दिवेम् । वृह् ॥ २५ ॥

> उल्लबं मुसंले यक्च चमीण यो वा शूपे तण्डुलः कर्णः । यं वा वाती मात्रिश्वा पर्वमानो मुमाथाग्निष्टद्वोता सुहुतं कृणोतु ॥२६॥

उद्धर्खले । मुस्तेल । यः । च । चर्मणि । यः । वा । रोपे । तृण्डुलः । कर्णः । यम् । वा । वार्तः । मात्रिश्चो । पर्वमानः । मुमार्थ । अग्निः । तत् । होतो । सुऽह्वेतम् । कृणोतु ॥२६॥

'अपो देवीर्मधुमतीर्घतुरुचती' ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि । यत्काम इदमीभिष्श्रामि वोऽहं "तन्मे सर्वै सं पद्यतां वयं स्याम पर्तयो रयीणाम्।२७।

<sup>9.</sup> अंद्टीव° B,Bh,R. २. अ्द्टीव° P2. ३. ऋत्सरा E2,O. ४. कुष्टिकाः P2. ५. दातारं पै १६,१३८,६. ६. इमा अपो मधु° पै १६,१३८,८. ७. तन्नः पै.

अपः । देवीः । मधुं ऽमतीः । घृत्ऽरचुतः । बृह्मणांम् ' । हस्तेषु । यऽपृथक् । साद्यामि । यत्ऽकामः । इदम् । अभिऽसिञ्चामि ' । वः । अहम् । तत् । मे । सर्वम् । सम् । पृद्युताम् । वयम् । स्याम् । पर्तयः । र्यीणाम् ॥ २७ ॥

## इति पञ्चमेऽनुवाके प्रथमं स्कम्।

'नमस्ते जायमानायै' इति सूक्ते पूर्वस्कोक्तवशा न केवलं मेध्यमांसात्मिका गौर्भवति अपितु सा विशसनादनन्तरं महती काचिद् देवी भूत्वा देवेषु मध्ये सर्वात्मिका भवति यक्षियेषु च यक्षिया भवतीत्यादि तस्या माहात्म्यं प्रशंसा चोक्ता।

सांप्रदायिकास्तु एवम् — 'नमस्ते जायमानायं' इत्यर्थस्केन 'वशासवे निरुप्त-हविरिभमर्शनसंपातदातृवाचनदानानि कुर्यात् । तद् उक्तं कौशिकेन — '' 'नमस्ते जायमानाये' (अ १०,१०), 'ददामि' (अ १२,४) इति वशाम् उदपात्रेण संपातवता संप्रोक्ष्याभिमन्त्र्याभिनिगद्य दद्याद् दाता वाच्यमानो 'भूमिष्ट्वा' (अ ३,२९,८) इत्येनां प्रतिगृह्णाति'' (कौस् ६६,२०;२१) इति ।

नर्मस्ते जार्यमानायै जातार्या उत ते नर्मः । बालेभ्यः शुफेभ्यों ह्रपार्याऽघ्न्ये ते नर्मः ॥ १ ॥

नर्मः । ते । जार्यमानाये । जाताये । उत । ते । नर्मः । बालेभ्यः । शुफेभ्यः । रूपार्य । अध्ये । ते । नर्मः ॥ १ ॥

> यो विद्यात् सप्त प्रवर्तः सप्त विद्यात् परावर्तः । शिरो युज्ञस्य यो विद्यात् स वृशां प्रति गृह्णीयात् ॥ २ ॥

यः । विद्यात् । सप्त । प्रुऽवर्तः । सप्त । विद्यात् । प्राऽवर्तः । शिरः । यज्ञस्ये । यः । विद्यात् । सः । वशाम् । प्रति । गृह्वीयात् ॥ २ ॥

वेदाहं सप्त प्रवर्तः सप्त वेद परावर्तः । विश्वास्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम् ॥ ३ ॥

वेदं । अहम् । सप्त । प्रज्ञतः । सप्त । वेद् । प्राज्वतः । शिरः । यज्ञस्य । अहम् । वेद् । सोर्मम् । च । अस्याम् । विऽचक्षणम् ॥ ३ ॥

१. ब्राह्मणाम् P. २. 'सिचामि P., ३. विद्यात् P.

यया द्यौर्ययां पृथिवी ययापी गुपिता इमाः । वृक्षां सहस्रंधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४ ॥

ययो । द्यौः । ययो । पृथिवी । ययो । आपेः । गुपिताः । हमाः । वशाम् । सहस्रेऽधाराम् । ब्रह्मणा । अच्छऽआवेदामसि ॥ ४ ॥

> श्वतं कंसाः श्वतं दोग्धारंः श्वतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्यां श्राणन्ति ते वृशां विंदुरेकधा ॥ ५ ॥

शुतम् । कुंसाः । शुतम् । द्रोग्धारः । शुतम् । गुोप्तारः । अधि । पृष्ठे । अस्याः । ये । देवाः । तस्योम् । प्राणन्ति । ते । वृशाम् । विदुः । एकुऽधा ॥ ५ ॥

यु<u>ज्ञपुदीर</u>ोक्षीरा' स्वधाप्राणा मुहीर्छका । वुशा पुर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति' ब्रह्मणा ।। ६ ।।

युज्ञ ऽपुदी । इरोऽक्षीरा । स्वधाऽप्रोणा । मुहीर्छका । वृशा । पुर्जन्ये ऽपती । देवान् । अपि । पृति । ब्रह्मणा ॥ ६ ॥

> अर्तु त्वाग्निः प्राविशादनु सोमी वशे त्वा । ऊर्घस्ते भद्रे पुर्जन्यो विद्युतस्ते स्तर्ना वशे ॥ ७ ॥

अर्तु । त्वा । अग्निः । प्र । अविश्वत् । अर्तु । सोर्मः । वशे । त्वा । कर्षः । ते । भद्रे । पूर्जन्यः । विऽद्युतः । ते । स्तर्नाः । वशे ॥ ७ ॥

अपस्तवं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेत्रं क्षीरं वशे त्वम् ॥ ८॥

अपः । त्वम् । धुक्षे । प्रथमाः । उर्वराः । अपराः । वशे । तृतीयम् । राष्ट्रम् । धुक्षे । अन्नम् । क्षीरम् । वशे । त्वम् ॥ ८ ॥

> यदादित्येर्हूयमानोपातिष्ठ" ऋतावरि । इन्द्री: सहस्रं पात्रान्त्सोमं त्वापाययद् वशे ॥ ९ ॥

<sup>9.</sup> विद्धेः P. २. °श्चीरा Bh,R,Cs. ३. अण्येत पै १६,१०७,६. ४. ध्युक्षे К. ५. ध्युक्षे ° K; धुक्षे अन्नं पै १६,१०७,८. ६. ध्युक्षे K; धुक्षे P,J,Cp.

यत् । अादित्यैः । हूयमाना । उपुऽअतिष्ठः । ऋतुऽवृरि । इन्द्रेः । सहस्रीम् । पात्रीन् । सोर्मम् । त्वा । अपाययत् । वृशे ॥ ९ ॥

> यदुन् चीन्द्रमैरात् 'त्वं ऋष्भोिह्वयत्' । तस्मात् ते वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोिहरद्' वशे ॥ १० ॥

यत् । अनूची । इन्द्रम् । ऐः । आत् । त्वा । ऋष्मः । अह्वयत् । तस्मात् । ते । वृत्रुऽहा । पर्यः । क्षीरम् । क्षुद्धः । अहरत् । वशे ॥ १० ॥

यत् ते कुद्धो धर्नपतिरा धीरमहेरद्' वशे । इदं तद्य नार्कस्त्रिष्ठ पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥

यत् । ते । कुद्धः । धर्ने ऽपितः । आ । क्षीरम् । अर्हरत् । वृशे । इदम् । तत् । अद्य । नार्कः । त्रिषु । पात्रेषु । रक्षिति ॥ ११ ॥

> त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहिरद् वृशा । अर्थर्वा यत्रं दीक्षितो वृहिष्यास्त हिर्ण्यये ॥ १२ ॥

त्रिषु । पात्रेषु । तम् । सोर्मम् । आ । ट्वी । अहर्त् । वृशा । अर्थर्वा । यत्रं । द्विक्षितः । बहिंषि । आस्ते । हिर्ण्यये ॥ १२ ॥

सं हि सोमेनार्गत समु सर्वेण पृद्धता । वृज्ञा संमुद्रमध्यष्ठाद् गन्ध्वैः कुलिभिः सह ॥ १३ ॥ सम् । हि । सोमेन । अर्गत । सम् । कुं इति । सेवैण । पृत्ऽवर्ता । वृज्ञा । सुमुद्रम् । अर्धि । अस्थात् । गृन्ध्वैः । कुलिऽभिः । सह ॥ १३ ॥

सं हि वातेनार्गत समु सेंवैः पतित्रिभिः । वृशा 'संमुद्रे प्रार्मृत्यद्दनः सामनि विश्वती ॥ १४ ॥

<sup>9.</sup> त्वर्षे  $^{\circ}$  A,Bh,K,R,V,Dc; त्वंवृष्मो  $^{\circ}$  Cs;  $^{\circ}$  भोह्नं  $^{\circ}$  A,B,Bh,D,K,Km,R,Sm,V,Dc,Cs.  $^{\circ}$  २. कुद्धो हं  $^{\circ}$  A,Bh,D,K,R,Dc,Cs,WM.; कुद्धोऽभर  $^{\circ}$  पे १६,१०७,१०. ३. अह्नंयत्  $^{\circ}$  D²,  $^{\circ}$  थ.  $^{\circ}$  मंहरद्  $^{\circ}$   $^{\circ}$  समरद् पे १६,१०८,१.  $^{\circ}$  ч. देव्यहं द्  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ह्व मरद् पे १६,१०८,४.  $^{\circ}$  अर्रातः  $^{\circ}$  अर्रात

सम् । हि । वातेन । अगेत । सम् । कुं इति । सर्वैः । पृतित्रिऽभिः । वृशा । सुमुद्रे । प्र । अनृत्युत् । ऋचैः । सामीनि । बिभ्रेती ॥ १४ ॥

सं हि स्रें भेणागत समु सर्वेण चक्ष्णा। वृज्ञा 'संमुद्रमत्यं रूयद्† भुद्रा ज्योतीं ष्रि' विश्रंती ।। १५ ।।

सम् । हि । सूर्येण । अर्गत । सम् । ऊं इति । सर्वेण । चक्षुंषा । वृशा । सुमुद्रम् । अति । अ्रुट्यत् । भुद्रा । ज्योतीिषे । विभ्रंती ॥ १५ ॥

अभीवृता हिरंण्येन यद्तिष्ठ ऋतावरि । अर्थः समुद्रो भूत्वाऽध्यस्कन्दद् वशे त्वा ॥ १६ ॥

अभिऽर्वृता । हिरेण्येन । यत् । अतिष्ठः । ऋतुऽवृरि । अर्थः । सुमुद्रः । भूत्वा । अधि । अस्कन्दत् । वृशे । त्वा ॥ १६ ॥

> तद् भुद्राः समगच्छन्त वृशा देष्ट्रचथौ स्वधा । अर्थर्वा यत्रं दीक्षितो बहिष्यास्तं हिर्ण्यये ॥ १७॥

तत् । भुद्राः । सम् । अगुच्छुन्तु । वृशा । देष्ट्री । अथो इति । स्वधा । अर्थर्वा । यत्रं । दुक्षितः । बर्हिषि । आस्तं । हिर्ण्यये ॥ १०॥

वृशा माता राजनयि वृशा माता स्वधे तव । वृशायां युज्ञ' आयुंधं तति श्वित्तमं जायत ।। १८ ।।

वृशा । माता । राजन्यिस्य । वृशा । माता । स्वधे । तर्व । वृशायाः । युन्ने । आर्युधम् । तर्तः । चित्तम् । अजायत् ॥ १८ ॥

> क्रध्वों बिन्दुरुदंचर्द् ब्रह्मणः कर्जुदाद्धि । तत्मस्त्वं जीज्ञिषे वशे ततो होत्तिऽजायत ॥ १९ ॥

कुर्धः । बिन्दुः । उत् । अचुरत् । ब्रह्मणः । कर्कुदात् । अधि । • तर्तः । त्वम् । जुज्ञिषे । वुशे । तर्तः । होता । अजायत् ॥ १९ ॥

<sup>1.</sup> समुद्रे प्रानृत्यद्दाः सामानि पै 18,90८,३. † °त्यक्षद् P³, M,E³; °त्यक्ष्यद् K³. २. वेप १,२५५० a द्र,

आस्त्रस्ते गार्था अभवन्नुष्णिहाम्यो' 'बलं विशे'। पाजस्याज्जिक् युक्त स्तनिभ्यो रुक्मयुस्तर्व'।। २०॥

आहाः । ते । गार्थाः । अभवन् । उण्णिहां भ्यः । बर्लम् । वृशे । पाजस्याति । जज्ञे । यज्ञः । स्तने भ्यः । रक्षमर्यः । तर्व ॥ २० ॥

र्डमिभ्यामयेनं जातं सिक्थिभ्यां च वशे तर्व । आन्त्रेभ्यों जित्तरे अत्रा उदरादिधं वीरुधंः ॥ २१ ॥

र्डुर्माभ्याम् । अयंनम् । जातम् । सिवध्यऽभ्याम् । च । वृशे । तवं । आन्त्रेभ्यः । जिज्ञिरे । अत्राः । उदरीत् । अधि । वीरुर्धः ॥ २१ ॥

यदुद्रं वर्रणस्यानुप्राविश्या वशे । तत्रस्त्वा ब्रह्मोदंह्ययत् स हि नेत्रमवेत् तर्व ॥ २२ ॥

यत् । उदरम् । वर्रणस्य । अनुऽप्राविशयाः । वृशे । तर्तः । त्वा । ब्रह्मा । उत् । अह्यत् । सः । हि । नेत्रम् । अवेत् । तर्व ॥ २२ ॥

सर्वे गभीदवेपन्त जार्यमानादसूर्याः । सस्य हि तामाहुर्वेशेति ब्रह्मभिः क्ष्ट्रुप्तः 'स ह्यस्या बन्धुः' ॥ २३ ॥

सर्वे । गभीत् । <u>अवेपन्त</u> । जायमानात् । <u>असूस्व</u>ाः । सुसूर्वे । हि । ताम् । <u>आहुः । वृ</u>शा । इति । ब्रह्मेऽभिः । क्लृप्तः । सः । हि । <u>अ</u>स्याः । बन्धुः ॥ २३ ॥

यु<u>ध</u> एकः सं सृजिति यो अस्या एक इद् वृशी । तरांसि युज्ञा अभवृन् तर्रसां चक्षरभवद् वृशा ॥ २४ ॥

युर्घः । एकः । सम् । सृज्ति । यः । अस्याः । एकः । इत् । वृशी । तरासि । युज्ञाः । अभुवृत् । तरसाम् । चक्षुः । अभुवृत् । वृशा ॥ २४ ॥

वृशा युर्ज्ञ प्रत्यंगृह्णाद् वृशा सूर्यमधारयत् । वृशायांमन्तरंविशदोद्दनों । ब्रह्मणां सुह ॥ २५ ॥

वृशा । युज्ञम् । प्रति । अगृह्णात् वृशा । सूर्यम् । अधार्यत् । वृशायम् । अन्तः । अविशत् । ओद्नः । ब्रह्मणां । सह ॥ २५ ॥

व्शामेवासृतमाहुर्वशां मृत्युग्रपांसते । वृशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्यार्थं असंराः पितर् ऋषंयः ॥ २६ ॥

वृशाम् । एव । अमृतंम् । आहुः । वृशाम् । मृत्युम् । उपं । आसते । वृशा । इदम् । सर्वम् । अभवत् । देवाः । मृनुष्यािः । अस्रंराः । पितरः । ऋषयः ॥ २६ ॥

य एवं विद्यात् स वृशां प्रति गृह्णीयात् । तथा हि युज्ञः सर्वेपाद् दुहे दात्रेऽनंपस्फुरन् ॥ २७ ॥

यः । एवम् । विद्यात् । सः । वृशाम् । प्रति । गृुह्धीयात् । तथा । हि । युज्ञः । सर्वेऽपात् । दुहे । दात्रे । अनेपऽस्फरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा वरुंणस्यान्तर्दीद्यत्यासिन । तासां या मध्ये राजति सा वृशा दुंष्प्रतिग्रहां ।। २८ ॥

तिसः । जिह्वाः । वर्रणस्य । अन्तः । दीद्यति । आसानि । तासाम् । या । मध्ये । राजिति । सा । वृशा । दुःऽप्रतिप्रहा ॥ २८॥

चतुर्धा रेती अभवद् वृशायाः । आपुस्तुरीयमुमृतं तुरीयं युज्ञस्तुरीयं पुश्चवस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

चतुःऽधा । रेतेः । अभवत् । वशायाः । आपः । तुरीयम् । अमृतम् । तुरीयम् । युज्ञः । तुरीयम् । पुश्चावः । तुरीयम् ॥ २९ ॥

वृशा द्यौर्वशा पृथिवी वृशा विष्णुः प्रजापंतिः । वृशायां दुग्धमंपिबन्त्साध्या वसंवश्च ये ॥ ३०॥

वृशा । द्यौः । वृशा । पृथिवी । वृशा । विष्णुः । प्रजाऽपितिः । ृवशायाः । दुग्धम् । अपिवन् । साध्याः । वसेवः । च । ये ॥ ३० ॥

<sup>1. 3:4°</sup> A,Bh,D,K,Km,R,Sm,Cs,WM.

वृशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसंबश्च ये । 'ते वै' ब्रुध्नस्यं विष्टिप् 'पयो अस्या' उपसिते ॥ ३१ ॥

वृशायाः । दुग्धम् । पित्वा । साध्याः । वस्त्रः । च । ये । ते । वे । ब्रुध्नस्यं । विष्टिपे । पर्यः । अस्याः । उपे । आसते ॥ ३१ ॥

सोमेमेनामेके दुहे घृतमेक उपासते। य एवं विदुषे वृक्षां दुदुस्ते गुतास्त्रिद्विवं द्विवः ॥ ३२ ॥

सोर्मम् । एनाम् । एके । दुहू । घृतम् । एके । उप । आसते । ये । एवम् । विदुषे । वृशाम् । दुदुः । ते । गृताः । त्रिऽदिवम् । दिवः ॥ ३२ ॥

ब्राह्मणेभ्यो वृशां दुत्त्वा सर्वील्छोकान्त्समंश्रुते । ऋतं ह्यम्यामापितमप्रि' ब्रह्माथो तर्पः ॥ ३३ ॥

ब्राह्मणेभ्यः । वृज्ञाम् । दुत्त्वा । सर्वान् । लोकान् । सम् । अश्वते । ऋतम् । हि । अस्याम् । आपितम् । अपि । ब्रह्मं । अयो इति । तर्पः ॥ ३३ ॥

वृशां देवा उप जीवन्ति वृशां मनुष्या जित । वृशेदं सर्वमभवृद् यावृत् स्र्यी विपश्यति ॥ ३४ ॥

वृशाम् । देवाः । उपं । जीवन्ति । वृशाम् । मृनुष्याि । उत । वृशा । इदम् । सर्वम् । अभवत् । यार्वत् । सूर्यः । विऽपश्यति ॥ ३४ ॥

इति पञ्चमेऽनुवाके द्वितीयं सूक्तम्। इति पञ्चमोऽनुवाकः। इति दशमं काण्डं समाप्तम्।

१. इमे पै १६,११०,१. ३. पयोऽस्या पै. ३. वृध्नस्यं P. ४. दढुष्टे पै १६,११०,२. ५. यः P,P²,J,V,Cp,WM. ६. भाहितमपि पै १६,११०,३.

Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

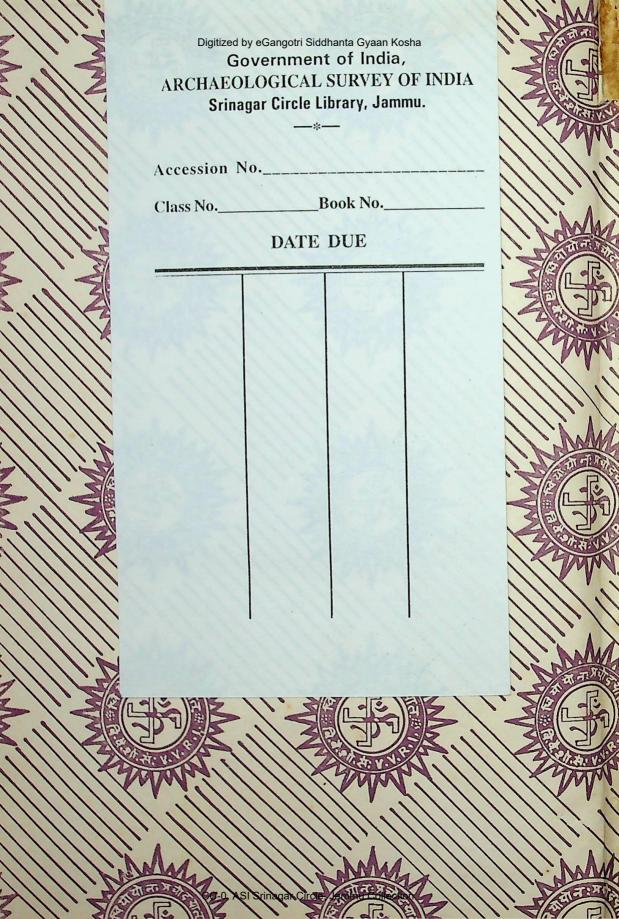

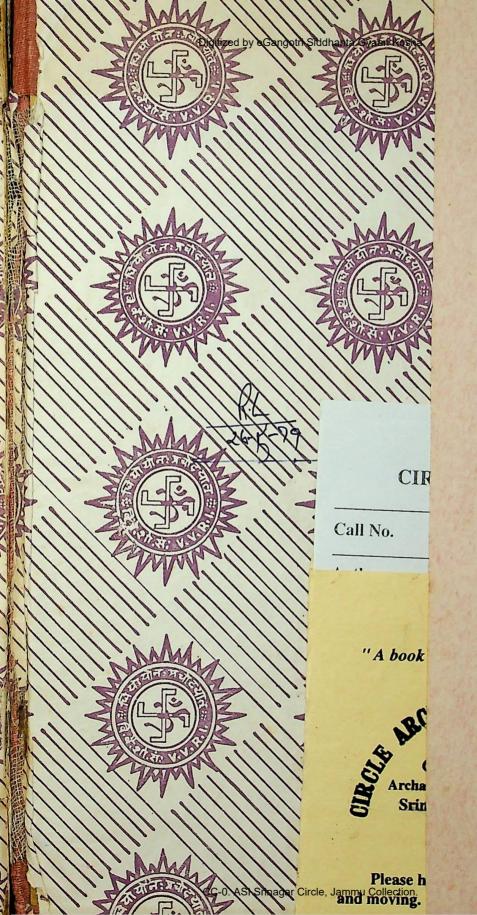

## VVRI. Indological Publications

Gen. Editor : Prof. VISHVA BANDHU

(A) Shantakuti Vedic Series :-Volumes I-XV, Vaidika-Padanukram Kosa (A Vedic Word-Concordance) in Sections I-V, split up into 16 parts, treated as volumes in the series, [Sec. I (Samhitās) in 6 pts. Sec. II (Brāhmaṇas) in 3 pts., Sec. III (Upanisads) in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] covering 11,000 in 2 pts., Sec. IV; (Vedāngas) in 4 pts., V (General) in I pt.] Rs. 20 per part. Orders for full 15-part sets or full sectional sets (not individual parts) entertained: 12 parts on sale, remaining 4 parts due '61, '62). Volumes XVII-XVIII, A Grammatical Word-Index to the Four Vedas in

2 parts, one part on sale. Price Rs. 50.

Volume XIX, A Grammatical Word-Index to Rgveda (due '61).

Volume XX, A Grammatical Word-Index to Atharvaveda (due '61). Volume XXI, A Grammatical Word-Index to Taittiriya Samhita (due '61). Volume XXII, A Grammatical Word Index to the Principal Upanishads

(B) Vishveshvaranand Indological Series: Volume I-II, Siddha Bharati (A Rosary of Indology), being the Dr. Siddheshwar Varma Presentation Volume in 2 parts, 650 pages, 108 original papers

with an exhaustive General Index, Rs. 60. Volume III. Purāna-Visaya-Samanukramanikā (A Concordance of

Purana Contents) by Prof. Y. P. Tandan, Rs. 6,

Volume IV, Gaņikā-Vṛtta-Sangraha (Texts on Courtezans in Classical Sanskrit), being a classified collection of 734 extracted texts, presented with preambles in English by Dr. E. Sternbach, Rs. 20.

Volume V, The Etymologies of Yaska, critically examined in the light

of modern philology by Dr. Siddheshwar Varma, Rs. 25.

Volume VI, Sarupa-Bhāratī, (The Homage of Indology), being the Dr. L. Sarup Memorial Volume, 40 original papers with an exhaustive General Index. Ed. Prof. Jagan Nath Agrawal & Prof. Bhim Dev Shastri, Rs. 30.

Volume VII, Ideologies of War & Peace in Ancient India, by Prof.

Indra, Rs. 20.

Volume VIII, Epochs in Hindu Legal History, by Dr. U. C. Sarkar, Rs. 30. Volume IX, Studies in Indian Cultural History, by Dr. P.K. Gode. Rs. 30. Volume X-XI, Catalogue of VVRI. Collection of Manuscripts, 2 parts,

Volume XII, Panjab as a Sovereign State, by Dr. G.L. Chopra, Price Rs. 15. Volume XIII, XIV, Atharvaveda (Saunaka), with the Pada-Patha and 947 pp., Rs. 80. Saynacarya's commentary, by Vishva Bandhu, four parts two parts on sale, Rs. 45.

Woolner Indological Series :-The Foreign Policy of Warren Hastings, by Prof. Ram Prakash M. A. Rs. 5.

(D) Other Works :-

Shri Krishna, his Philosophy and his Spiritual Path, by Principal Bahadur

A Story of Indian Culture by Principal Bahadur Mal, Rs. 5.

The Religion of the Buddha and its Relation to Upanisadic Thought by Principal Bahadur Mal Rs. 4.50.

Hindu America by Shri Chaman Lal, Rs. 3.

Panjābī Rāmāyaņa by Shri Ram Labhaya Anand 'Dilshad,' Rs. 10.

Jaiminīya-Upanisad-Brahmaņa, Ed. Dr. H. Oertel (Nāgarī), Rs. 5.

Great Thoughts of Great men by Principal Sain Das, Rs. 3.50. An Introduction into Lamaism; Mystical Buddhism of Tibet, by Bhikshu

Anuruddha (Rev. R. Petri of Germany), Rs. 8. Popular Talks on Psychological Topics by Dr. Prem Nath, M.A., Ph.D. Rs. 2.50.

Copies can be had of:

## Vishveshvaranand Book Agency

P. O. Sadhu Ashram HOSHIARPUR (India).